The Rapput my well be proud of their ancient chivalry for in no country in the world have we such a brave and glorious record as is to be found in the descipt n of those deeds of valour which the Rapputs enacted in defence of their religious librity and for the potention of their healths and homes

-Col C K M WALTER

गळपूर्तीका अपने प्राचीन शौचपर गत्र करतासक्या उचित ही है। क्योंकि अपने घस की स्वाधीनता तथा कुक सर्योदा भी रजाक क्षिये राजपूर्तीने आर बीर कार्यकिये हैं सभा उनमें जैस बीरश्त और गौरव का परिचम हमें दिया है मैसा विश्वक किसी भी अस्य देश क इतिकास महमें नहीं मिलता।

—कर्नस पान्टर

#### THE

## HISTORY OF RAJPUTANA

A concise geographical, historical, biographical, descriptive and administrative survey (from the ancient times to the present day) of facts and figures of the Rajputana States based on stone and copper-plate inscriptions and Sanskrit Persian, Marathi and Rajasthani Khyats (Manuscripts) and other sources.

#### IN TWO VOLUMES

JAGDISH SINGH GAHLOT, MRAS (LOND)
Antiquarian and Historian
Jodhpur (Rajputana)

#### WITH A FOREWORD

BY

RAO BAHADUR K N DIKSHIT, M.A, F.R.ASB, Director General of Archæology to the Government of India, New Delhi.

#### Vol. I

#### CONTAINING

A general retrospect of Rajputana and the historical study of Udaipur, Dungarpur, Banswara, Pratapgarh, Shahpura, Karauli and Jaisalmer States

#### PUBLISHER

## HINDI SAHITYA MANDIR JODHPUR

 $\left\{egin{array}{l} ext{First} \ ext{Edition} \end{array}
ight\}$ 

All Rights Reserved
July 1937

A recopie which takes no , ride in the noble subjectments of remote a locators will never acht ve anything worthy to be remembered with pride by remote descendants?

LORD MAGAULAY

जो जाति धापन पूथजों के भेष्ठ कार्यों का व्यक्तिमान नहीं करवा वह कोइ एसी बात महत्य न करेगी जो कि बहुत पीढ़ी पीछे उनकी सन्तान स समाब समस्य करने बाग्य हो ।

– झाडे मैकाले

PRINTED AND BOUND AT THE EDUCATIONAL PRESS, AGRA U.P.

# राजपूताने का इतिहास

सस्कृत पुस्तकों, फारसी तवारीखों, शिलालेखों, ताम्रपत्रों, सिक्कों श्रीर ख्यातों श्रादि के श्रायार पर प्राचीन समय से वर्तमान काल तक का समस्त राजपूताना प्रान्त का सचित्र इतिहास

## (दो भागों में)

लेखक श्री जगदीशसिंह गहलोत एम० त्रार० ए० एस० एन्टिक्वेरियन एर्ग्ड हिस्टोरियन जोधपुर ( राजपूताना )

प्रस्तावना लेखक रावबहादुर के० एन० दीचित एम० ए०, एफ० आर० ए० एस० बी०, डाईरेक्टर जनरल आफ आर्किआलॉजी इन इरिडया नई देहली

## पहला भाग

( राजपूताना का वृत्तात श्रोर उदयपुर, डूँगरपुर, बाँसवाड़ा, प्रतापगढ, शाहपुरा, करोली श्रोर जैसलमेर राज्यों का इतिहास )

> प्रकाशक हिन्दी साहित्य मन्दिर घंटाघर, जोषपुर

प्रथम संस्करण

ऋाषाद वि० स० १६६४

Our many thoughts and deeds our life and love Our I appiness and all that we have been Immortally must live and burn and move When we shall be no more.

-Seelle

भीवन क रंग-भैंथ से इमारे भागन्त्र हो जाने पर भी, इमारी नाना मावनाएँ भीर कार्ये, इमारी प्राय पढे प्रयाय, इमारे भागन्त्र वधा इमारा ममा भागेच्या असन इक्कर थिर अधिवत, थिर भागोकित वधा निरन्तर-क्रिमाशील ही का गहते हैं।

—महाकवि शेसी



त्वतंत्रता कपुत्रारी चात्र घर्मे करचक चीर शिरोमसित, महारख्या प्रशाप (वैष्कचीर्वेकः)



## जिन्होंने

राजपूताने की स्वाधीनता को अन्तुएण रखने के लिए आजन्म उद्योग किया और अपनी मातृभूमि के लिए अनेक कप्टों को सहकर जिन्होंने देश में एक अपूर्व आदर्श स्थापित किया

उन

प्रातः स्मरगीय-वीर शिरोमणि महारागा प्रतापासिंह

के

वीरोचित जीवन पर मुग्ध होकर

उनकी

उज्ज्वल स्मृति में

यह ग्रंथ

सादर समर्पित



**ाइ दहली** 



#### FOREWORD

IT is a pleasure for me to introduce a new work on the History of Rajputana by Mr Jagdish Singh Gahlot of Jodhpur, who must have devoted a great deal of patient and hard work to its preparation.

In the history of this country Rajputana has played a great part, and I believe that a vast amount of historical and prehistoric material is still lying unexplored in this fascinating part of India It seems to me quite reasonable to assume that in Rajputana some prehistoric settlements of the same period as Harappa and Moheniodaro lie buried in the sands of Jodhpur, Bikaner and Jaisalmer, if not in other parts as well Systematic work is sure to disclose the links in the chain of settlements that must have grown up in the trail of the copper and steatite mines of Rajputana and the Indus Valley where their products were used to such a large extent. There is, therefore, a great field awaiting the explorer in this part of India which it is hoped will attract attention of scholars and authorities in the near future In the historic period Rajputana has yielded a large number of important epigraphs ranging from the Asokan period to the most recent times. The wealth of records bearing on the question of the beginning of the Vikrama or Malava era provides testimony to the importance of the material in Rajputana Rai Bahadur Daya Ram Sahni's excavations at Bairat and Sambhar ın Jaipur State, Dr D R Bhandarkar's excavations at Nagri, the ancient Madhyamika near Chittor Fort. and Sir John Marshall's work at Mandor near Jodhpur point out to the rich potentialities of excavation work in The brilliant but short-lived work of Dr. Tessitori in the fields of linguistics and exploration in Jodhpur and Bikaner also deserves to be mentioned In numismatics the great hoard of Kshatrapa coins found at Sarvania in the Banswara State shows how the finds of coins can be utilised for the reconstruction of history

In the mediacyal period of India's history which is more fully described in these pages Raiputana became the storm centre of India's activity Some of the most stirring and eventful chapters in India's history were enacted in the fields of Rajputana The Rajput period of Indian history abounds in deeds of great heroism presenting to us a vivid panorama of some of the most remarkable personalities exemplifying the admi rable qualities of heroism associated in the popular imagination in all ages with chivalry patriotism self sacrifice, loyalty, courage and leadership. All that was glorious in the thoughts and deeds of the brave Rajput heroes and heroines will continue to stimulate humanity for ages to come. It is a pity however that except for Colonel Tods Annals and Antiquities of Rajasthan" little or no connected historical literature was available for an earnest student of Indian history to form a correct picture of this inspiring period This deficiency in our historical studies continued till a band of pioneers came forward to undertake the task of collecting and utilising all available sources of Rajput history Among these special mention must be made of the late Maha mahooadhyaya Kaviraja Shyamaldas and Babu Ram narayan Dugar of Udaipur the fruit of whose labours could not unfortunately obtain as wide a publicity as it deserved. The monumental work of Mahamahopadhyaya Rai Bahadur Gaurishanker Hirachand Olha, who is happily still active, has for the first time given 3 lucid and comprehensive interpretation of the history of the Rapput period and stands as a towering landmark on the road to the progress of these studies. A tribute must be paid to the other workers in the field, who are attempting to illuminate the various dark corners of the history of the Raiputs. The present author covers a very wide field, and his work shows a mastery of detail 2 comprehensive outlook and an insight into the spirit of the age he has endeavoured to study

I may here note down some of the prominent features of this work, which will be noticeable to the reader. The main facts, historical ethnical and geographical about the cach State have been given in a simple homely language. The main points relating to the dynastic traditions and customs at the different Royal Houses of the Raiputana States are set forth. The author has laboriously collected.

a great deal of information bearing on the origins and the relations of the several ruling dynasties of Rajputana and others connected with them. A wealth of other information relating to the economical, social and educational aspects of the lives of the people of Rajputana will also be found interesting by the readers. The author has given the various treaties and engagements entered into from time to time between the Rajputana States and the paramount power, which will be found useful by the students of modern political history Lastly, the large number of text illustrations which illustrate the personalities, the sights and monuments connected with Rajputana add to the value of the work

In view of all this, I commend the book to the notice of the public who will find that Mr Gahlot's well-documented work fulfils a long-felt want of a reliable work on the States of Rajputana

In the end I congratulate him on such an admirable undertaking so well accomplished and hope that he will be able to bring forth to a successful conclusion the second volume of this work as soon as possible.

New Delhi, July 5, 1937 K N DIKSHIT,
(Director General of Archæology in India)

History is the story of a nation pulsating with life and

history

कोई बावि मर नहीं सकवी जब तक कि चसका इविदास निमाण हावा

-Michelet

telling in clear words that it cannot die while it makes

## प्रस्तावना

चिपुर के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ श्री जगदीशसिहजी गहलोत द्वारा लिखित "राजपूताने का इतिहास" को इतिहास-प्रेमियों के सम्मुख रखते हुए हमें वर्डी प्रसन्नता है। लेखक की यह कृति उनके परम श्रध्यवसाय तथा प्रचुर परिश्रम का परिगाम है और इतिहास साहित्य में श्रपने ढग का यह एक नूतन प्रन्थ है।

भारतवर्ष के इतिहास में राजपूताने का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मेरा यह विश्वास है कि भारतभूमि के इस परम चित्ताकर्षक भूभाग में, ऐतिहासिक काल की ऐसी प्रचुर सामग्री विद्यमान है, जिसकी त्र्योर इतिहास-रसिकों का श्रभी तक ध्यान नहीं गया है। मुक्ते अपना यह विचार पूर्णरूप से युक्ति-सगत प्रतीत होता है कि राजपूताने के अनेक भागो मे, विशेषत जोधपुर, बीकानेर तथा जैसलमेर की मरुभूमि मे, हरप्पा (पजाब) एव मोहेजोदडो (सिन्ध) के समकालीन प्रागैतिहासिक प्राचीन मानव सम्यता तथा प्राचीन नगरों के चिन्ह खोजने से श्रवश्य मिल सकते हैं। यदि कमबद्ध खोज की जाय तो हम उन प्राचीन उपनिवेशों की शृंखला के पारस्परिक सम्बन्धों को जोड़ने वाली कडियों का पता अवश्य पा सकते हैं जो एक ओर से राजपूताने के ताम्र तथा सगजीरे की खानों के आस पास स्थापित हुए थे और दूसरी ओर जो सिन्धु प्रदेश में स्थापित हुए थे जहाँ कि उन खिनज पदार्थी का प्रचुर प्रयोग किया जाता था। श्रत भारतवर्ष के इस भूभाग में ऐतिहासिक खोज करने वाले विद्वानों के लिए एक विशाल चेत्र श्रस्तूता पड़ा है श्रीर हमे श्राशा है कि निकट भविष्य में इतिहासज्ञ विद्वानों तथा उच अधिकारियों का ध्यान अवश्य इस ओर आकृष्ट होगा। ऐतिहासिक काल मे सम्राट् अशोक के समय से लेकर अत्यन्त आधुनिक काल तक के बहुत से महत्वपूर्ण ताम्रपट्ट तथा शिलालेख राजपूताने में ही पाये गये हैं। विक्रम यानी मालव सम्वत के श्रारम्भ पर प्रकाश डालने वाले ऐसे अनेक शिला-लेख राजपूताने की ऐतिहासिक सामग्री के महत्व को भली भाँति प्रमाणित कर रहे हैं। रायबहादुर द्याराम साहनी द्वारा जयपुर रियासत के वैराट तथा साभर नामक स्थानों में, चित्तौंड के किले के पास डाकृर देवदत्त रामकृष्ण भएडारकर द्वारा प्राचीन काल में 'मध्यमिका' नाम से परिचित 'नगरी' नामक स्थान में तथा सर जॉन मार्शल द्वारा जोधपुर के समीपस्थ 'मँडोर' नामक स्थान में खुवाई का जो कार्य किया गया है उससे राजपूताने मे इस प्रकार के श्रन्वेषण कार्य से होने वाले महत्वपूर्ण परिणामों की सभावना स्पष्ट हो जाती है। जोधपुर तथा वीकानेर से

स्वर्गांव बाक्र टेसीटारा का भाषा शास्त्र तथा भाट चारण आदि के बीर स्वर्क्य हैं सम्बन्धी प्रन्थों की आएनथजनक सफक स्वाब का बढ़ कार्य भी, वो क्लब्य हैं असामिश्रक सुखु स बीच में अधूरा हो रह गया है, यहाँ उल्लेख बोम्य है। बाँस-बाहा राज्य क सरवाशिया नामक स्थान में बन्न राज्यश के सिक्वों का वो क्या समब्द मिला हैं उसम यह मही आँति सिद्ध हाता है कि मुद्राशास्त्र तथा वे भाषीय सिक्वे किस प्रकार इतिहास के पुननिमांग क काय स परम वपवागी हो सकते हैं।

भारतीय इतिहास क उस सम्बकासीन सुग में जिसका कि वर्जन इस प्रम्य में भविक विस्तार स किया गया ह, राजपूताना ही मारतवर्ष के तुस्क सँघप का कन्द्र-स्थल वन गया था । भारतवर्ष क इतिहास के व्यक्ति दिख रहसान वास तथा पटना-पूर्व अध्याय राजपूतान 🕏 **१०दीं रय**-चर्त्रों में किल गम हैं। भारतीय इतिहास में राजपूत-कास बीरत्व का कुग बा। बह काल हमार नत्रों के भागन उन परम प्रमिक्ष चर्नुनुत कर्मा ग्रहान जात्माची की बन्दस चित्रावसी उपस्थित करता है जा बीरत्व के उन सभी भादरखीब गुस्कों से अलंकत व जिनमें शाँग, वरा-भक्ति, चारमत्याग राजभक्ति भावस तथा नेवृत्य का समावरा ह क्योर जा सदा ही मानव-इदय म उच काव्यों की कन्यवा जागृत करत हैं । शीर भूमि राजपूतान क इन बीरों और शीराक्रयाओं क गौरवपुरा उम्बल विकार एवं कार्य-कशाय मानवजाति के हरूब को भविष्य में भी सदा रकुलि तथा प्रश्लाह प्रदान करत रहेगें। किन्स वह हाजा का विवय इ कि कर्नेस नोंड के 'राजस्थान का इतिहास" नामक चौमें जी प्रत्य की काद कर इस काल क सम्यक् अध्ययन स किए भारत क इतिहास प्रेमी विद्यार्थियों का बहुत समय तक इस युग का कमवढ़ काइ इतिहास मन्त्र ही उपस्था न हाता था। हमार नतिहास के अध्वयन में यह अमान तब तक बना ही रहा अब तक कि राजपुत-इतिहास की समग्र उपसम्ब सामग्री का एकत्रित करक उसका उपयाग करन बाज कमाडी इतिहासक प्रश्नित्रक कटियद हाकर इस क्षेत्र में स काय !

इन उत्सादी इतिहास प्रिमिणी में व्यवपूर क स्वर्गीय सहामहापाच्याव व्यवराजा रवासक्यास तथा शक्त रामनारावण गृगढ़ क नाम विरोज्य स प्रकल्मनीय हैं। क्यास्पवरा इन विद्यानों क परिणम क परिएमामी स उनना उननी परिषित जा सकी जिल्हा कि उन हाना जादिव था। कामेर स्वृत्तिवस क स्वृत्यर जावक्यापाच्याव गवकासूर गीरीशंकर गीराच्या काम क-मीमास्य सम्ब क्या की द्वार वच्या विस्तृत स्वाच्या हुई है। उनका वह सम्ब राज्यूत उतिहास की विराय वच्या विस्तृत स्वाच्या हुई है। उनका वह सम्ब राज्यूत उतिहास की वर्ष कर्मा की वरक क्या क्यास्य की का राज्यूती क इतिहास क काम उना है। उस क्षेत्र म पार्च करना को स्वाचित्र क्या का व्यवस्था के राज्यूती क इतिहास क काम का क्षेत्र म पार्च करना का स्वाचित्र करना का व्यवस्था करना हुई है स्वार्ग प्रश्नाम क

क्षा क्षमा के सेवाक का विकास के व्यापन विकास है। प्रस्तुन प्रत्य,

प्रन्थकता का राजपूतकाल की घटनावली पर चिस्तृत ऋिवकार, व्यापक दृष्टिकोण तथा श्रध्ययन के लिये घुने हुए इस काल की अन्तरात्मा के मर्म तक पहुँचने बाली उनकी अन्तर्दृष्टि का पूर्णरूप स परिचायक है।

हम इस यन्थ की कुछ मुरुय-मुरुय उन विशेषतात्रों का, जिन्हें पाठक इस यन्थ में पायेंगे, यहाँ सद्दोप में उन्लेख कर देना चाहते हैं। इस यन्थ में, प्रत्येक देशीराज्य में सम्बन्ध रखने वाले एतिहासिक, जातीय तथा भौगोलिक तथ्यों के साथ ही साथ राजपूताने के भिन्न भिन्न राजघरानों के वशपरम्परागत रीति रिवाजों तथा प्रथाश्रों का वर्णन भी लेखक ने सरल तथा स्पष्ट भाषा में किया है। यन्थकर्त्ता ने बड़े परिश्रम सं राजपूतान के अनेक राजवशों तथा उनसे निकले हुए वशों की उत्पत्ति तथा पारस्परिक सम्बन्धों के विषय में बहुत सी ज्ञातत्रय वातों का इसमें सम्बन्धी अवस्था पर भी प्रकाश डाला है। राजपूताने के भिन्न भिन्न राज्यों तथा भारत-सरकार के बीच समय समय पर जो सन्धिपत्र तथा श्रह्मां लिखे गये हैं उनका भी उन्लेख पाठक इस प्रन्थ में पायेगे। ये सन्धिपत्र वर्षामान राजनैतिक इतिहास के बिद्यार्थियों के लिए विशेषक्ष में उपयोगी हैं। राजपूताने के अनेक राजाओ, प्रसिद्ध पुरुषों, निवासियों, प्राकृतिक दृष्यों, ऐति-हासिक दुर्गों तथा स्मारकों के भी बहुसक्यक चित्र इसमें देवेने से प्रन्थ का महत्व श्रीर भी वढ गया है।

इन सभी वातों को दृष्टि में रखकर हम श्रीयुत गहलोतजी की इस सुन्दर तथा प्रमाण-पुष्ट कृति को इतिहास-प्रेमी जनता के सामने उपस्थित करते हैं श्रीर इस उपयोगी रचना को सादर अपनाने का अनुरोध करते हैं। राजपृताने के देशी राज्यों के विषय में प्रमाणिक प्रन्थों के अभाव का जो अनुभव पाठक अब तक करते रहे हैं व उसकी बहुत कुछ पूर्ति इस प्रन्थ के रूप में पायेंगे।

अन्त में हम इस प्रशसनीय उद्योग तथा इस सफल रचना के लिये श्रीयुत गहलोतजी को वधाई देते हैं। हमें आशा है कि वे इस अन्थ का उत्तरार्ध स्वरूप दूसरा भाग भी शीघ्र प्रकाशित करके हमारे इतिहास-साहित्य की श्रीवृद्धि करेंगे।

न्यू देहली ४ जुलाई, १६३७ ई० —के० एन० दीचित सर्वाधिकारी ( भारत सरकारीय पुरातख विभाग )





अपितहास शब्द 'इति ह आस' इन तीन सस्कृत शब्दों से बना है और उसका मृल अर्थ ''ऐसा ही हुआ' होता है। इसिलये सचा इतिहास वहीं गिना जाता है जिसमें वारतव में सत्य ही घटनाओं का उत्लेख हो। कवाचित् प्राचीन घटनाओं के विषय में सन्देह भी हो तब भी जहाँ तक हो सके छान बीन करके सब उपलब्द साधनों से सिद्ध बाते ही इतिहास में आनी चाहिये। इस कसौटी पर ख्यातें (ऐतिहासिक बहियें) और उन्त कथाएँ बहुधा नहीं कसी जा सकतीं। अत उनके शोध में इतिहासवेताओं को कठिनाई प्रतीत होती है।

किसी देश या जाति के इतिहास की सची घटनात्रों का क्या महत्त्र है यह प्राय शिचित समुदाय से छिपा नहीं है। अपने देश और घर की बात जानना अत्यन्त आवश्यक है। इससे राजा और अजा में आत्म गौरव और देशभक्ति का सचार होता है। देश के भावी कर्जा धर्जा यानी बालकों की शिचा तो इतिहास- ज्ञान के बिना अध्री ही रहती है। बहुधा देखा जाता है कि वर्तमान शिच्छा क्रम में विदेशी वीरों की कहानियाँ रखी जाती हैं। इससे लोग स्वदेश के आदर्श को भूलकर विदेशी रग में रग जाते हैं और उन्हीं के रहन सहन और पूर्व जों की कीर्ति के गीत अलापने लगते है। परिणाम इसका बड़ा भयक्कर होना है। स्वदेशी वीरों और सचरित्र पूर्व जों के कार्य उनके देश और जाति के लिए अलौकिक आत्मोसगे और स्वतन्त्रता की रचा के कारनामों की कथाएं हमारे छात्रों के लिए कितनी लाभकारी हो सकती है और उनके उच्च भावों से प्रेरित होकर वे कैसे कैसे काम कर सकते हैं, यह किसी भी समसदार व्यक्ति से छिपा नहीं। किसी अग्रेज विद्वान ने अत्यन्त मार्मिक शब्दों में बतालाया है कि -

History is the first thing that should be given to children in order to form their hearts and under-standings —Rolis

"इतिहास वह वस्तु है जो बचों के हाथ में सब से पहिले दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे उनके कामल हृदयों पर देश प्रेम श्रीर वास्तविक बुद्धि की मुहर लग जाती है।" पविद्वार राजा बाउक क वि० में० ८६४ (इ० सम ८३७) के बोक्पुर हेक का सगझाचररा मी इतिहास क गौरव को इस प्रकार बसाता है—

गुखाः पूर्वपुरुषाया कीर्त्यन्त तेन परिवते । गुयाः कीर्तिनं नस्यन्ति स्वर्गवासकरी करः ॥ २ ॥

चवात परिवत लोग इसीक्षिप चपन पूर्वजों के गुर्खी का क्योंकि स्वाची रहने वाक्षी गुर्खों की कीर्ति स्वर्णवास वेनेवाली होती हैं।

बास्तव स प्रतिष्ठास ही फिसी हेश और जाति का सर्वस्व है। पूर्वजों की उपार्कित विवाद है और वहीं मूखें हुआें की सार्ग करान बाबी कैडीयोक है। देश और जाति का बही नेज हैं। जिस्स आति का इविदास नव्य कर सिक्ट जाब तो बह सीबित नहीं रह सकेगी और यदि रहेगी तब भी शकता में सकवी 🚾 और अपने अधिकारों को भूजी हुई । इसीकिए साहित्व में इतिहास का महत्व क्यू इब माना गया है : मानव जाति की उजति की बाधार शिका और क्लको बीविय-रकने वाली सजीवनी पृष्ठी यही है । जातिवों के उत्थान-पत्तन में इतिहास का मक्तव बहुत समिक रहा है। इतिहास स्वयं बताता है कि बब विवेदा वाक्सि ने दूसरों को पर दक्षित करना बाहा तब कन्द्रोंन पहले बनके पूर्वजों क गौरव की नम्द्र किया। इससे छन क्षोगों के बान और शिका में अपूर्णता था बान के करक वे अक्य गौरव भुक्कर पराई सम्पक्ष के कातक में का गर्व और विवैताओं की सम्बद्ध की प्रमा में बक्तित होगाने! यदि इतिहास कपी भूतकाल का विजयट सामने न हो हो राजनीदि शासल-जनन्या, वार्तिक जाचार-विचार, रहन-सहल जादि किसी की विवय में उस्ति की काशा नहीं हो सकती। सध्यता का व्यापार इतिहास ही है। बिसके द्वारा अपने पर्वजों के चरित्र, तत्काबील राजनीति शिका अधीग, अन्ते, क्याकीरास, आचार विचार तथा धार्मिक सामाधिक एवं व्यक्तिक रिवति सीर क्रम्बान्य रीति रस्मों पर श्रवाश पवकर समम पैदा द्वार मके दुरे परिवामों का क्वा क्रमाबा का सकता है। इविहास वर्तमान तका माकी बीवन को उनाद करने के क्रिके सक्के पत्र प्रदर्शक—गायक का काम देता है। कीर्तिस्तम्म, राही इसारतें भीर मन्य स्तुप भी इतिहास के सामन फीके कराते हैं। बैसे तो राजपुराने में एक क्याचार प्रक्रिक भी है फि---

#### 'नांच गीतका वे भीतका सूं रहवे'

वर्षात मनुष्ण वाति वो कीर्ति को निरस्तार्थ एकार्य याची वस्तु वा तो कसका हिन्दाल है वा क्सके कीर्तिन्तममं । परन्तु इन होनों में भी इतिहास का महत्व व्यक्ति है नवीं के भी किए का महत्व व्यक्ति है नवीं के भी किए का महत्व में भिक्त का तो किए को भी कुए कर होती है किए को भी कुए कर होती है करना के स्थापि को भी कुए कर होती है करना में के सम्बन्ध एक कामने के सम्बन्ध एक कामने के सम्बन्ध एक कामने के सम्बन्ध एक कामने के सम्बन्ध के सम्बन्ध का कामने कामने के सम्बन्ध एक कामने कामने के सम्बन्ध का कामने कामने के सम्बन्ध कामने कामने के सम्बन्ध कामने काम

श्राज भी उनकी स्मृति को अमर बनाए हुए है। नहीं तो उनके बनाये महल मंदिरों के भरोसे तो उनका नाम कभी का मिट गया होता। मय दानव से बनवाया हुश्रा वह श्रद्धुत "सभा भवन" श्राज कहाँ है जिसने कौरव पाडवों की द्वेपाग्न में धृता- हुित का काम किया था? उसकी ईंट तक का पता नहीं है इसी प्रकार बाण और हुएनसाग की रचनाओं का ही प्रभाव है कि श्राज हम सम्राट हर्षवर्धन के चिरत्र को जानकर गौरवान्वित होते है। साराश यही है कि इतिहास ही जाति को जीवित रखने में समर्थ होता है और इसीसे इसका महत्व सर्वोपिर माना जाता है।

जो बात सामान्य इतिहास के लिए उपयोगी है वह राजपूताने के इतिहास के लिए तो और भी उपयोगी सिद्ध होती है। इसका कारण स्पष्ट है। राजपूताना वास्तव में भारत की गौरव भूमि है। यह आर्ट्यावर्त्त का प्राण है। कौन शिद्धित स्तिहास की समय पर अपने देश प्रेम के लिये रक्त की निद्याँ बहाई हैं। उनके बलिदान और स्वतंत्रता की गाथाओं से मुर्दा दिलों में जोश उत्पन्न हो जाता है। राजपूताने की वीर रमिणयों ने आत्म रक्ता के लिए जौहर की आहुतिया दे कर जो अलौकिक काम किये हैं उनकी गौरव गाथाओं से बुजदिल की भी नसे एक बार फड़क उठती है। जो लोग विदेशी वीरों के चित्रों के गीत गाते हुए नहीं थकते और सिकन्दर और नेपोलियन के कारनामों पर लट्टू हैं वे भी एक बार राजपूताने के वीरों के उत्साह और वीरता पर दंग रह जाते हैं। कर्नल टॉड ने क्या ही अच्छा कहा है कि—

"There is not a petty State in Rajasthan that has not had its Thermoplyae, and scarcely a city that has not produced its Leonidas."

—James Tod

अर्थात् राजस्थान (राजपूताना ) में कोई छोटासा राज्य भी ऐसा नहीं हैं जिसमें थर्मापोली (यूरोप का एक स्थान ) जैसी रराभूमि न हों और शायट ही कोई ऐसा नग्र मिले, जहाँ लियोनिडाम जैसा वीर पुरुष उत्पन्न न हुन्ना हो।"

तात्पर्य यह है कि राजपृताना प्रसिद्ध युद्ध स्थल है जहाँ पर वीर राजपृतों और अन्य निवासियों न अपने रक्त की निद्याँ वहा कर भी अपनी आन बान को ठेस न पहुँचने दी। कौन नहीं जानता कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप न कितनी विफलताओं के होते हुए भी विदेशी शासन मत्ता के मन्मुख सिर नहीं मुकाया। इसी प्रकार अन्य अनेको वीरो के साहस पूर्ण कामों की भी रोचक और रोमांचकारी सची कहानियाँ मिलती है, जिनका प्रचार घर-घर होना आवश्यक है। इनके पठन पाठन से उच्च और उत्तम भावों का सचार होता है तथा देश और जाति में नवीन जागृति उत्पन्न होती है। जिस राजपृताने की तलवार से किसी समय ससार थरीता था वह राजपृताना यद्यपि इस समय मोया हुआ है परन्तु यि इसे अपने प्रकों का हाल बताया जाय तो एक बार में ही वेडा पार है। इसीलिए प्रत्येक

भारतीय क्ष्य का राजपूनाचा श्रीर यहाँ क निवासिया क इतिहास का झान प्राप्त करना चाहिय।

मुक्त विद्यार्थी जीवन में ही विद्यान स्त्र प्रेम उत्पन्न हागया जिमसे मैं बढ़ भाव म उमका क्रव्ययन करन लगा। उन्हीं दिनों कनल टॉड क 'राजस्थान' गथ का पढ़ने स उमका युक्त पर बढ़ा प्रमाव पढ़ा और राजपुतान में जन्म लगे के कारण मुक्ते स्वमावत मार्थमृतिका इतिहास जानन की प्रवन उत्कटा हुड़! इसके परिणामसकरण मरी क्षोमिति नहां दीर मुक्ति क ममस्त राज्यों का इतिहास लिखन की बांग हुड़। सल १८०६ (हर सन १ ६) में मैंने 'साग्याइ का मंक्तिन कुत्तान्त" नाम को पुरस्क लिख कर प्रकाशित की।

इसका सूद प्रचार कुथा और जनता ने उस कपनाया। उसक बद्धत प्रंथ जितने बाव विश् संश्रीधः क कार्षिक (इल्सन १६२४ क्राक्ट्वर) का कारवा साम में 'सारवाइ राज्य का इतिहास' स्नामग ६०० पृष्टों में

प्रकाशित किया चौर उसी घम में "राजपूनाने का इतिहास" शांत्र हा मुक्त करन को सुनना भी प्रकाशित कर ही। चन प्रम का भी शिवहास मेमी मण्डनों न क्रान्छा रजागत किया चौर वहाँ व समा यूगफ व विद्यानों ने वसे उसाम प्रतक्षाया। इतना ही नहीं किन्तु उसका क्ष्यन वन की प्रमस पुरस्क कह कर उसका समितन्द्रन किया चौर निन्नाविधित सम्मतियों भज्ञकर सर करनाह का पहाया —

#### Sir Jadunath Sarkar Kt. C. I, E. M. A., Vice Chanceller Calcutta University

" a vert useful addition to Hindi literature It is an accurate and painstaking production and offers much descriptive, historical and ethnological information in a collected form. The general reader will find in it many curious and interesting facts about the brave Rathors of the past the castes and tribes living, in the State, and its natural resources the subject is very little known in India and an easy compedium like this book will contribute to the diffusion of knowledge. In several respects it is quite up-to-date."

महामहोपाष्याय रायपहादुर गीरीशकर हीराचदजी श्रोमा, वस्रात्य शार्कियामीजिकत न्युजियम, श्राज्यस

प्रिय गदलात्जी

कापका स्वाहुक्या भारबाह राज्य का इतिहास' त्यकर प्रसमता प्राप्त हुई। यह बापका प्रश्नासीय काय हा क्योंकि इसम इतिहास के साथ भागासिक बराम भी सुचार रूप म दिया गया है। आया माश्य हान स उत्तर इतिहास की उपयोगिता बहु रह हैं। माश्याह का एतिहासिक सुनान जानत के सिस्प यह गज न्यित माभी उपयोगी है। बनाहि नमसे यह विषय एम है जिसका गजित्य से प्रश्नासी है। एसा पुस्तकास ही जासर की र प्रशासन का बास्तरिक विश्व ज्ञात हा सकती है। मारवाड़ राज्य का ऐसा सुन्दर, सचित्र श्रार श्राद्यापान्त वर्णन श्राज तक हिन्दी भाषा में हमारे दृष्टिगोचर नहीं हुआ। विचार निर्भीकता श्रीर देशप्रेम स्थान-स्थान पर भलकता है। यह उपादंय वस्तु है, मुक्ते श्राशा है कि जनता आपके परिश्रम को सराह कर आपको उत्माहित करेगी।

भवदीय--

श्रजमेर

गौरीशंकर हीराचन्द श्रोभा

#### The Hon'ble Pandıt Madan Mohan Malavıya, M L A,

Vice Chancellor, Penaics Hindu University

"I have found it very interesting I congratulate you on the research, judgement and patriotism which you have brought to bear on your subject. The vivid description of the country, its interesting history, the ethnological information regarding its people, the verses quoted in their mother tongue bring the reader almost in living touch with the Jodhpur State and the people of Marwar The book makes a valuable addition to Hindi literature"

## Mahamahopadhyaya Dr Ganganath Jha, MA, CIE, DLitt,

Vice Chancellor, University of Allahabad.

The work evinces much solid industry on your part It should prove a valuable addition to the scanty resources of the History of our country,

## Professor E. J Rapson, M A,

University of Cambridge

"I congratulate you on the work You have given a very full description of one of the most interesting States of Rajputana"

## Dr J ph Vogel, Rector, University

of Leiden (Holland)

"You have accomplished a very useful work by compiling this book on the History of one of the most illustrious States of Rajputana"

## Lt Col C. J Windham, C I E, I A,

Vice President, State Council, Jodhpur State

With reference to your presentation of a copy of "Marwar Rajyaka Itihas" (2nd edition) dealing with the Rathor dynasty, with its off-shoots, and purporting to be a comprehensive Gazetteer of the Marwar State and its people, His Highness the Mahurija Sahib Buhadur has been pleased to approve the grant of Rs 500/- (five hundred) to you in

appreciation of the labour seal and ability that you have evidently brought to bear in the compilation of your interesting and popular work

#### H H Raja Sir Ram Singh Bahadur K. C I E.

Sitamau State (O I)

a very valuable contribution. The labour and the ability which you have so carnestly displayed in the compilation of the work certainly deserves every encouragement from the Princes and other interested in the matter.

#### Maharaj Col, Sir Bheron Singh Bahadur K. C. S I.

Prime Minister Bikaner State

He has made a special study of the History of Riputana as is evinced by his scholarly works published so far They have been highly spoken of by the authorities on the subject. It is not only a secual and political history on Maryar thate but is also a Gazetteer.

I congratulate Mr Galilot on his striking out a new line in the nell of History and wish him a success.

#### हिन्दी साहित्य के महारथी लेखक, सम्पादकाचाय-प्रसिद्ध समास्रोचक पहित महावीरप्रसादनी हिवेदी ( भृतपूर्व ''सरस्वती'' सम्पादक )

भौर द्रांग्या म यो में इस वह यह की पुस्तक समस्त्रता हूँ। पनी घखनात्मक पुस्तकों को डिन्यी-माहित्य में वहुत कसी हूँ। इन तुर्गि क कुछ बोरा को पूर्ति करक सम्मक सहादय न वहा काम किया। उनका इविहास प्रेम भौर परिस्रम प्रशंमनीय है।

#### Rai Bahadur Dr. Hiralal, B. A. D. Litt., M. H. A. S.

Sometime Deputy Commissioner Central Provinces President 6th All India Oriental Conference and Hony Correspondent of the Government of India in the Archae Jogical Department

an original work written with made knowledge and replanished with most interestin data. It ought to serve as a model for other States of Repaiding to follow. Mr. Jagdish Sinha Galilet deserves of it credit for his unsellesh labours."

#### Dr Ishwari Prasad M. A. LL. B., D Litt., History Department Illahahad Umirersity

It halve much under tream a judicious use of material for density proximation to all who are interested in the study of Lagrandia tree."

## Rao Bahadur Sardar M. V. Kibe, M. A., Ph. D., M. R. A. S. Deputy Prime Minister Indone State

"I think the work does you much credit and I can simply say there are very few books in Hindi which can equal it."

उदयपुर राज्य के वयाच्छ इतिहासज और मुह्णेत नैसासी की ख्यात के

अनुवोदक व सम्पादक वावृ रामनारायणजी दृगड़

"वास्तव में आपकी यह पुम्तक छति प्रशमनीय पहित पर बढ़े खोज और परिश्रम के साथ लिग्नी हुई हिन्दी साहित्य के ऐतिहासिक प्रंथों में अदितीय है। किसी भी राज्य का ऐसा कोई इतिहास हिन्दी में आज तक देखने में नहीं आया जिसमें राज्य और प्रजा सम्बन्धी इतना हाल मिल सकता हो।"

वयोवृद्ध विद्वान इतिहास-प्रमी ठाकुर चतुरसिहजी वर्मा, राष्ट्रवर., चीफ त्राफ रूपाहेली ( मेवाड़ स्टेट )

''वास्तव में मारवाड रूपी महासिन्धु को एक छोटे स मटके में भर दिया है। ऐसा इतिहास भारतमर के किसी राज्य का श्रव तक नहीं छपा। "

"The author seems to have taken great pains to collect the material The political, economic and social conditions of Marwar are copiously illustrated and graphically described. The style is illuminating and the facts so interesting ... A patriotic spirit runs thoroughout the book. The book is valuable for those who are interested in the problems of Indian States and the subjects of History and Sociology while for every Rajastham it is an indispensable acquisation."

-Bombay Chronicle

"प्रस्तुत पुस्तक इतिहास भी है और साथ ही साथ सचित्र वर्णन और भूगोल भी है। कोरा इतिहास न होने के कारण इसकी मनोरजकता बहुत बढ़ गई है। इस पुस्तक मे राजपूताने की सभ्यता, रहन सहन, एव साहित्य का भी वर्णन आ गया है। हमारी राय मे यह बड़ा ही उपादेय प्रथ है। ऐसे उत्तम प्रथों के प्रकाशन से स्थायी साहित्य का सब प्रकार से भला होता है। ' यदि राजपूताने की अन्य रियासतों के भी इसी प्रकार के इतिहास निकल जायँ तो देश, जाति एव मातृ-भाषा का बड़ा कल्याण हो। तथास्तु।"

—माधुरी

"हमने जितने मारवाड के इतिहास देखे उनमे यह सबसे उत्कृष्ट हैं। ' यह इतिहास केवल वर्णनात्मक ही नहीं श्रालोचनात्मक भी है। हम राजपृताने के इतिहास के विद्यार्थियों से श्रानुरोध करते हैं कि वे इस पुस्तक को श्रवश्य पर्छ।

"It has been written in a simple language and testifies to the author's study of first-hand sources Besides telling the

story of the rulin family Mr Gahlot describes fully the administration of the State and gives information regarding, the physiography trade industry and resources of the State and the outcome and manners of the people. The book also gives in brief the History of the other Rathor States. The book is thus a valuable addition to Hindi hierasture.

-United India & Indian States

न्क सम्मतिया तथा कड़ राजपुत तरशों और सित्रां स प्रत्माहित होकर मैंन प्रस्तुत मंथ लिखन २८ दस्साहम किया।

सन्त्र "तिहास के सप्तह में यशिष कठिनाइयों हैं परन्तु यह कार्न्य क्षसम्मव नहीं हैं। इतिहास की मामग्री हस ममय कह बगह विखरी हुई है। उसका स्नाज करना व पक्तिन करना परिषम व खगन का काम हं। इतिहास में राजाओं क नाम कौर

उनकी विधियों दन स काम नहीं चलता। उन राजाओं क ग्रुपक्रेय, करिवादमाँ शासन कार्य वीरता व प्रखाहित की वार्तों का उस्तान मी होना

पाहिए। इतिहास में राजा व प्रजा का हाल, जाति की सम्मता, संस्थाओं का युक्तान्त करूमा, माहिरय स्थीर उधारा-वर्षों क विकास पर भी प्रकाश बालना पाडिमें और इधिहास को सबा घटनाम्मों का ही समझ बनाना चाहियों कर इसके तिय परस्था स बला आने वाली वन्त कपाओं की लक्षी बीड़ी गाधाओं में सार निकासना आवश्यक है। अब उक जो इतिहास राजपुताने का पाया जाता है उसमें इन्हें क्याओं की अस्मार अधिक है। मिसिक प्रतिस्व राजाओं स्थीर उपक्रियों की जीवन पटनाओं के आदितिक तक्कालीन सामाधिक जीवन स्थीर पामिक वृतित कम मिलता है। इसका कारणा यह है कि प्रधम की इतिहास की सामाधा कम मै तृत्यर वह भी रियासजों के पूरान रेक्कों में पड़ी उसके रही है कि कही दोसकों म पाटी जा नहीं है। जहाँ कहीं वो चार राज्यों में इतिहास का महक्तम सुक्र भी गए है वहाँ भी इतिहास स्रीशाधन का काथ से समा वाला वाहिये वेसा नहीं

वार ता यह ह कि माहित्य क कम्य किपयों की तरह इतिहास क माचीत प्रेम नहीं मिलन ! भुमकमानों कादि क हाथ म नग्न होनं पर भी को कुछ माममी इतिहास क वर्षा है जह भी पुराया व कास्य प्रयों क क्षाकार पर व दस्त काबार क्षाकों क रूप में ह। इतिहास का मस्यास्त्रपी विद्यार्थी दूर उपलब्ध माममा का न्यों के यो मस्या अर्थी कर एक्टता । क्यांकि इसमें कि रुपरान नथा कि विद्यार्थी के समस्यास्त्र के इतिहास की माममा के लिए पार विभागों से काम्याना करना खावस्थक हैं—

इनमें शिलालेख घ्यत्यन्त विश्वसनीय साधन हैं। ख्यातो का तो यह हाल है कि विक्रम की १६ वी शताब्दी के पूर्व के संवत व नाम प्राय वही भाटों के आधार पर होने से ठी । नहीं लिखे गये है। इसका कारण या तो ब्रह्मभट्टों की असली विद्यों का नेष्ट होना या विल्कुल ही नहीं होना तथा बाद में लिखा जाना प्रतीत होता है। इससे उन्हे नई बनाकर|बुद्धिमानी दिखाने को प्रसिद्ध वीरो के नामो के साथ मनघडत नाम व सवत् लिखकर वशावलियाँ उन्होने पूर्ण करने की कोशिश की है। पुराणों में भी सूर्य्य और चन्द्रवशी राजाओं की वशाविलयाँ मिलती हैं। परन्तु वे इतिहास का काम नहीं दे सकती। प्राचीन यथों में प्रसंगवश कई राजवशी का उल्लेखमात्र मिलता है। कहीं-कहीं कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे प्राचीन अथ निकल त्राते है, जिनसे ईमामसीह के पूर्व चोयी शताब्दी की राज्य व्यवस्था का ज्ञान होता है। इसके सिवाय यूनानी, चीनी व अरव यात्रियां के वृत्तात भी उपयोगी सिद्ध हुए है। इतिहास विद्या का प्रचार कम होने संभी इस त्रोर रुचि कम है, श्रीर श्ररवी-फारसी के प्रथ, संस्कृत के काव्यों श्रीर शिलालेख एवं ताम्र पत्र त्रादि की भाषात्रों का ज्ञान प्राप्त करने में भी कठिनाई होती है। इसलिए लोग इति-हास को एक रूखा परिश्रम सान्य विषय सममते हैं। यद्यपि इसकी उपयोगिता इतनी ऋधिक है तब भी जितना व्यान इस ऋोर जाना चाहिये था उतना ऋब तक नहीं गया है।

वास्तव मे राजपूताने का ठीक-ठीक इतिहास आधुनिक खोज के ऋतुसार लिखने का प्रयत्न कम किया गया है। इसमे सन्देह नहीं कि इसके सबसे पथम

प्रयत का श्रेय कर्नल जेम्स श्रन्य इतिहास टॉड को है जिसने चारगा-लेखकों का प्रयत भाटो को ख्यातो, दन्तक यात्रा श्रीर वशावलियों के श्रावार पर अपने गर जैन यति ज्ञानचन्द्र की सहा-ता से अग्रेजी भाषा में एक उपयोगी यय "एनाल्स एएड ऐन्टिक्विटीज श्रॉफ राजस्थान" ( राजस्थान का इतिहास) नाम से केवल सात राज्यो का इतिहास निज व्यय से छपत्रा कर प्रकाशित किया। इसके प्रकाशित होते ही राजपूत वीरो की कीर्ति जा पहले भारत में सीमा बद्ध थी, भूमडल में फैल गई।इस प्रथ का पहला भाग ई० सन १८२६ (वि० स० १८८६) में और दूसरा भाग ई० सन् १८३२ (वि० स० १८८६) मे श्रयंजी में प्रकाशित हुन्ना। परन्तु शिलालेख, ताम्रपात्र.



१--कर्नल टॉंड का जन्म डगलैंगड के इस्लिगटन नामक स्थान में २०-३-१७८२ ई० (चैत्र मुदि ३ स० १८३६) को हुआ था। १७ वर्ष की श्रायु में वे सेना में भरती होकर वगाल श्राये। जहाँ

मिक्क चादि ठीक ठीक न पद्दन स और मुक्षा नैसासी की रूपात औस उपयागी मन्य के अप्राप्त कार्त से उसके प्रत्य से कहे बाहादियाँ रह गई।

मृता नैयासी की रूमाय जा ७४ वर्ष पूर्व विश्व स्व १९०२ (ई० सन् १६६४) में क्षित्री गद्द भी, यह भी जाधुनिक शोध क जनुसार अपूर्व है,। जैसे तो दशी क्यार्ते मभी प्राय अविशयोधि-पूर्ण (बड़ा चढ़ाकर ) बिस्ती गई है और १४ वी शतास्त्री

क पब क उनमें बहुत स नाम व संवत फल्पित किसे हैं। फिर भी १६ वी शरायवी के बाव से इन समावों की धशायकी सड़ी मिलवी है। प्राचीन काल में राजाभान स्याताकाकम जारी रक्का था या नहीं यह निश्चय नहीं है । परन्तु जब वादशाह व्यक्तवर क प्रधानसन्त्री कार्युक्तप्रचात्र (नागारी) न 'ब्राइन-ए मक्यरी" बनाइ और राश्राकों से भी उनका इतिहास प्रक्षा गया तब राजाओं न भी अपने अपने राज्यां की स्यावें वैयार कराना हाक किया। इससे इन स्यावीं का दनना to वी शताब्दी स प्रकट होता है। इसी रौकी स महक्षांत नैकसी न भी—जो बोधपुर का दीवान भा-राजपुतान क राजाओं की बशायकियां



मृता नैयसी

दो हैं। कनल टॉड का यह मन्य उपलब्ध नहीं हा सका। इसी से टॉड का मन्य भी कई काशों में कापूरा रह गया । इसके भिवाय टॉड साहब ने केबल ७ राज्यों का ही इतिहास विया है भीर भार वह भी क्रमक्क और पर्या नहीं है।

कनस टॉड क परचान् चून्ती राज्य क चारवाकवि सुर्व्यमस्त्रिमस्या न राज पूतानं क इतिहास पर एक अच्छा प्रस्थ कविता से 'वहासास्कर" नाम का शिका मा। परम्तु वह भी प्रायः भागें चावि की वन्तकशाचीं क बाघार पर था। उसमें भून्दा का विरुद्धत भीर राजपूर्वान क राज्यों का प्रयोगवहा काया हुआ संवित इतिहास है। यह मन्य कवि की मृत्यु के ३ वर्ष परचान क्षपा है। इस मन्य

छ । बनवरी का बुत्तरे शम्बर की धूरोपियन रैजिमेंट में उनको पह मिखा : इसी बर्ग बी १६ मह की वें सेपिरमेग्ट हुए। १२ वर्ष तक भारत में रह कर वे ई. सुन १ ५२ १ es १ जून को स्वयपुर (भेनाक) से विकासत को श्वाने सुर कीर के सन् १ म ३ के फरकरी मास में बरवद से जहार में कैठे । इ मन् १०१४ की १ जुन को उन्होंने नहीं से नीजरी को इत्योश हे दिया । उन्होंने नम १८०६ ता १६ शहरवर की ४४ वर्ष की कायु में एक वाक्सर को पुत्रों में विश्वह शिया । उ. मन् १०३५ को १७ नवस्वर को वे ४३ वर्ष की कस्म से क्रापनी की भी प्रश्नी कीर एक प्रश्नी को काब कर सिरानी श्रेम से बाल करें।

१—सङ्गर्शव सूर्यमण का अस्य वि में १८०१ क्यतिक सुवि १ को तका मृत्यू र्व १६६० मी चापात्र मूर्त ११ शेयलचार का हट ।

वर्ष क्षेत्रे और एक लाख रूपया स्थय हुना। लगभग सान हजार पूर्ण क १ माग म यह प्रस्थ रक्न "बीर विनार" नाम स स० १६४३ (द० सन १८८६) स ध्यपना



कविराज्ञां रमासस्रक्षाम

शरू हुन्या । इसम उदयपुरशस्य का इतिहास बहुत बिस्तार स शिक्षाक्षकों बादि स किया गया और राजपुताना तथा आहर 😘 भाग्य राग्यों का जिनका किसी न किमी प्रकार उद्यपुर स सम्बाध रहा उसका भी सक्ति इतिहास स्थातों चादि स दिया गया है। पन्तु इस बस्थ की दाचार प्रतियां ही बाहर निकल पाइ, बाकी सब छपी हुई ए.६ हजार प्रतियाँ ४५ वर्ष स अधिक हुआ चद्यपुर क राजमङ्लों में चंद पड़ी सड़ रही हैं। जिन दिनों धीर विनोद का व्यन्तिम भाग छप रहा था उन दिमा उसक चाधार पर एक होटी सी पुस्तक 'तोहफे राजस्थान" नाम स उदयपुर इतिहास कार्थ्यांक्रय के मौल्वी

मन्द्रल फन्डरी (विजनीर) ने वि सं १६४६ चैत्र (इ. सन् १८८८ सप्रक्त) में प्रकाशित की थी। परन्तु जसकी भी कुछ, ही प्रतियाँ बाहर निकलन पाइ और इविहास प्रेमी उससे भी काम हठाने स वंश्वित रह गये।

इसके बाद वि सं० १९५८ में अयपुर राज्य के सीक्षर ठिकान के स्वर्गीय मास्टर चारक रामनाथ रतनु ( चन्द्रभुरा ) न ' इतिहास राज्ञ स्थान ' नाम से झांटी सी पुस्तक निकाली। परस्तु वह कर्नल टॉड के काधार पर ही भी। कौर उसमें राक्षपूतानं के सब राज्यों का प्रतिवास गहीं था। श्रीर वह मी भोड़े समय में डी कप्राप्य हो गड़ । सं १६४० (ई सन १८६२) स जोषपुर के मुशी वृजी प्रसाद कायस्य (गीक्) नं अथपुर चन्न्यपुर वीकानर तया जो भपुर के इस्क्र राजाका की संक्रिया जीवनियें प्रकाशित की परन्तु वं भी टॉब गजस्थान" क्याती व फारसी मर्यों के काधार पर भी। परस्तु फिर भी वे कुछ, उपयोगी व्यवस्य भी। त्मक बाद उद्यपुर



सुन्दी देवीभसाव

क बाबू रामनारायस्य कृगक नवीन स्त्रोज अन्तुमार राजपूतान क सब राज्यों ९६४१ (६ सन् १८वय ता १ कमवरी) को मिली थी। इनका वैद्यान्त र्स १६४१ की ज्वेद्ध कदि व नो हुआ।।

१— मुद्रो देवीप्रसाद टांक (सक्यूनामा) के निवासी व । इनका यन्स विसं १३ ४ मात्र इति १४ (६ सन् १८४८ छ। १० फरन्छ) को बार्यन निवास अनुपुर में हुन्छ। या। का इतिहास निकालना चाहते ये श्रोर उस त्रथमाला की दो पुस्तके "राजस्थान रवाकर" नाम से छापी भी गई थी। प्रथम भाग मे राजभूताने का सनित सूर्यान व राजवशो

का परिचय था जो वि० स० १६६६ (ई० सन १६०६) में प्रकाशित हुछा । दूसरें भाग में मेवाड का नवीन ग्योज के छानुमार इतिहास था। ग्येट हे कि इस दूसरें भाग की द--१० प्रतियाँ ही वि० स० १६७० (ई० सन १६१३) में बाहर प्रकाशित होने पाई थी कि उदयपुर राज्य ने उसके प्रचार का भी रोक दिया। इससे दूगडजी का सब उत्साह ठडा हो गया छोर वह स्कीग जहाँ की तहाँ रह गई।

इस महान कमी का पुरा करन के लिए एक पूर्ण इतिहासज्ञ विद्वान की आवण्यकता थो। यह श्रेय आजमेर म्युजियम के क्यूरेटर (अध्यज्ञ) श्रद्धेय महामहोपाध्याय रायबहादुर श्री गौरीशकर हीराचन्द श्रोभा<sup>ट</sup> को मिला । उन्होंने अस्यन्त परिश्रम,



बावृ रामनारायण द्गइ

श्रनुशीलन से तथा खोज से राजपूताने का इतिहास को वि० स० १६८२ (ई० सन् १६२४) से प्रकाशित करना श्रारम्भ किया। यह यथ श्रभी श्रपूर्ण है, किन्तु सम्पूर्ण प्रकाशित होने पर यह शोवकर्त्ताश्रों के लिए श्रपूर्व पथप्रदर्शक होगा। इसके पहले के दो खंडों के प्रकाशन में स्वर्गीय वाबू रामनारायण दूगड ने भी पूर्ण सहयोग दिया था।

टोक राज्य में हिन्दुयों पर होने वाले जुल्मों की समाचार पत्री में छपाने के कारण उन्हें टॉक नव्याव ने देश निकाला दे दिया। इससे वि॰ स॰ १६६६ से मृत्यु समय तक वे जोयपुर राज्य की सर्विस में रहे। उन्होंने फारसी की कई ऐतिहासिक पुस्तकों का ध्यनुवाद हिन्दी में किया था और वे मुमलमानी काल के भारतीय इतिहास, के बड़े ज्ञाता थे। उनका देहात ७६ वर्ष की आयु में ई० सन् १६२३ ता० १४ जुलाई (वि० स० १६६०) को जोधपुर में हुया।

१— वायू रामनारायण दूगड़ का जन्म उदयपुर (मेवाष) की श्रोसवाल महाजन जाित में वि० स० १६१३ पौष सुदि २ को हुश्रा। ये उदयपुर राज्य के महक्तमे बागात में क्लर्क थे। इनका देहात ई० सन् १६३१ ता० १३ श्रक्टूबर (वि० स० १६८८) को ७४ वर्ष की श्रायु में जो वपुर में हुश्रा। ये वहें परिश्रमी तथा कई भाषाश्रों के जाता थे।

२—रायबहादुर गौरीशकर श्रोका सिरोही राज्य के रोहिक्स स्थान के निवासी हैं। इनका जन्म वहाँ की गोरवाल ( श्रीदिच्य ) ब्राह्मण जाति में वि० स० १६२० की भादो सुदि २ को हुआ । ये वि० स० १६४४ से स० १६६५ तक उदयपुर ( सेवाक्ष ) स्टेट की सविस में रहे। पश्कात् श्रजमेर के श्रजायबद्य के क्यूरेटर ( श्रध्यच् ) नियुक्त हुए तब से इसी पद पर हैं।

भोमाओं का यह काम बड़ी मेहनत एवं विद्वता का है। इसीस १० वर्षों में कवल मंकाइ राजवंश का इतिहास ही दो जिल्हों में निकल सका है। इस हम स सवांग

पूण राजपूराने क शिवास क प्रका रित हान में भाव भी १ १४ वय का वहा समय लगाग और यह कह भागों में समाप्त होगा । पराष्ट्र यह काय शजपूरान क एक वह साथ वयावड़ विद्वान के हाम म है। इसलिए इसमें किसा प्रकार की कभी रहन का सम्मा बना नहीं हैं। परन्तु कवल उद्दयपुर (संवाह) राश्य की वा जिल्लों का मुख्य हो २८) ठ० हैं और व शजसक्त कर क नुल्य सर्वसाधारण कलिए बुन्नाम्व हैं।

कई कारणों में स यह मां एक वहां कारण हं कि इसन इस प्रस्तुत प्रश्च का सिखन का ज्याग किया है। इसने द्वारा सर्वे माधारण, बना क हाथों स 'राजपूरान का दिशहास' सागत स सुखस मुख्य म पहुँक



शासकानुः गारीशहर हीराकन्द्र ग्रोस्ट

जाया। श्रीर इसमें राजपुताने के सब राक्यों का इतिहास तो ही भागों में प्रश्न किलत का सिकाग। "समें व सम घटनाएँ मुक्कि में दे दी गई हैं जिनका सुरव कराव जानना श्रावर है। बोर जा राजपुतान के इतिहास है पूर्व केसकों न अपन प्रम्यों में नहीं दी है। इसके सिवाय कहीं काम कराव प्रम्यों में नहीं दी है। इसके सिवाय कहीं काम कराव करायों में नहीं दी है। इसके सिवाय कहीं काम का इतिहास ' प्रश्न दिवाय किलाने न अपन करायों में नहीं दी है। इसके सिवाय करीं काम का इतिहास ' प्रश्न दिवाय के इतिहास ' प्रश्न दिवाय के इतिहास ' प्रश्न दिवाय किलाने का समस्त राज्यों में प्रावद विकाय सिकाग की स्वत्य ना का प्राविक काल के अपनुस्तार। इस प्रम्म के संकलन में कितना सिकाग की स्वत्य की स्वत्य की प्रवाद के किलाने सिकाग प्रशास की सिवाय समस्त राज्यों में स्थित प्रशास के प्रवाद के किलाने सिकाय का अपनी बाँतों में तथन कराव किला समस्त राज्यों में स्थित प्रशास के स्वावय के सिवाय समस्त राज्यों में स्थित प्रशास के स्वावय के सिवाय स्वाव के सिवाय स्वावय के सिवाय स्वावय के सिवाय स्वावय के सिवाय समस्त के स्वावय के सिवाय समस्त के सिवाय समस्त में सिवाय के सिवाय समस्त के सिवाय के सिवाय समस्त के सिवाय के सिवाय के सिवाय समस्त के सिवाय समस्त के सिवाय के सिवाय समस्त के सिवाय के सिवाय के सिवाय समस्त के सिवाय सिवाय के सिवाय सिवाय के सिवाय के सिवाय के सिवाय सिवाय के सिवाय सिवाय के सिवाय सिवाय के सिवाय सिवाय सिवाय सिवाय सिवाय सिवाय सिवाय के सिवाय सिव

ऐसे दुर्लभ चित्र दिये गण ह जिन्ह हमन बहुत रयोज तथा काफी यन खर्च करके प्राप्त किया ह इसमें कई ऐसे चित्र ह जिनक मृल रूप के लिए यूगेप के बिद्धान-गण हजारों रुपया राचे कर सकते ह।

राजप्ताने क इतिहास क प्रेमिया की सेवा में यह एक तुन्छ सेट है।

यदि इसम याय्यतर इतिहासवेताया स जागृति हुई ता हम छपना परिश्रम सफल

समक्तो । तिमन्देर हम इसे सर्वा ग पूर्ण इतिहास किसी रूप में

नहीं कर सकते छोर न यह पृष्य छोभाजी महाराज के स्मारक

यन्य का मुकावला कर सकता है परन्तु किसी किये ने कहा

है कि "यद्यपि चन्द्रसा समार को प्रकाशित करना है त्योर उसका उजालां दोपक

म अविक होता है तथापि उससे घर के दीपक का महत्व कम नहीं होता।" क्योंकि

घर की सब चीजे देखने में दीपक ही काम छाता है। इसी प्रकार हमारा यह

इतिहास भी राजस्थान के इतिहास प्रेमियों को दीपक का काम देगा।

धन्यवाद यन्त में हम उन विद्वानों के य्याभारी हैं जिनके लेप ख्रीर प्रत्थी में हमें महायना मिली हैं उनके नाम यथास्थान दिये गए हैं। यहा पर हम भारत सरकार के पुरातत्त्व व इतिहास (ख्राफियालॉजी) विभाग के सर्वीच ख्राविकारी सुप्रसिद्ध एनिहासिक विद्वान डाटरेक्टर जेनरल राववहादुर श्री के० एन० दीचित एम० ए०, एफ० ए० एम० बी०, को भी बन्यवाद देना ख्रपना कर्तव्य समभते हैं जिन्होंन ख्रपने ख्रमूल्य समय का कुछ थाग इस बन्थ के पढ़ने में लगा कर इसका सुन्दर ख्रोर विवेकपूर्ण प्रस्तावना (फार्वर्ड) विख देने की कुपा की हैं।

हमारी इच्छा थी कि एक ही जिल्द में सारे राजप्तान का इतिहास लिखा जाता किन्तु सामग्री इतनी अधिक सामन है कि उसका मित्तम रूप से ही उपयोग करने पर प्रस्तुत प्रन्थ लगभग ५०० १ छो का प्रकाशित करने के लिए वाव्य होना पडा। प्रस्तुत प्रन्थ हमारे 'राजप्तान का इतिहास" का पहला भाग ही है। इसमें उदयपुर, इ गरपुर, वासवाडा, प्रतापगढ, शाहपुरा, करोली श्रीर जैमलमेर राज्यों का इतिहास है। द्सरा भाग प्रेम में छप रहा है जो शीघ्र ही प्रकाशित होगा। श्रन्थ की नामानुक्रमणिका भी इन्डेक्स) दूसरे भाग में दी जायगी।

समय की कमी तथा कई श्रानिवार्य अवस्थाओं के कारण प्रक सम्बन्धी तथा श्रोर कई प्रकार की भूले रह गई है जिन्हे हमने पुस्तक के श्रान्त में सुधारने का यथासाध्य प्रयत्न किया है। पाठक गण उन्हें कृपया वहाँ देखने की कृपा करें। श्राशा है कि पाठक गण हमारी कठिनाईयों का श्रानुभव करते हुए हमें उसके लिए उदारता पूर्वक समा करेंगे।

विज्ञ पाठक । यदि कोई त्रुटि देखे तो हमें सूचित करने की कृपा करें ताकि द्वितीय संस्करण में वह दूर कर दी जाय । इसी लिए हमने प्रथम संस्करण की केवल ४०० प्रतिया ही प्रकाशित की है ।

जोधपुर ( सारवाड ) श्राषाढ़ बढि ३० स० १६६४ ८ जुलाई ई० सन् १६३७ गुरुवार

-जगदीशसिंह गहलोत

History is the light of truth and the teacher of life
—Crosses
इविद्यास सत्य का प्रकारा और जीवन का शिक्षक है।

# विषय-सूची (यन्थ का ढ़ाँचा)

| विषय पृ                            | हि          | विषय                     |        | पृष्ठ                |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------|----------------------|
| समर्पेण                            | (v)         | पशु                      | ••     | ६७                   |
| B B 4                              | (٤)         | श्राबहवा श्रीर बरसात     |        | ६७                   |
|                                    | <b>(</b> ३) | वनस्पति                  |        | દ્ હ                 |
| भूमिका (१६-                        |             |                          |        | ६=                   |
| राजपूनाना प्रान्त                  |             | कर्ले                    | •      | <b>ξ</b> =           |
| प्रकरण पहले से छठे तक              |             | रेक्वे                   | •      | ६६                   |
| राजपूताना नाम, स्थान, चेत्रफल      |             | सद्कें                   | ••     | इंह                  |
| श्रीर सीमा                         | ę           | मेले                     |        | (9 o                 |
| ऐतिहासिक महत्व                     | 3           | ऐतिहासिक स्थान           |        | 90                   |
| प्राचीन राजप्ताना .                | Ę           | निवासियों का वृत्तान्त   | •      | ७१                   |
| राजपूत शब्द का विकास               | `<br>=      | राजपूत जाति व उस         | की खां | -                    |
| राजपूताने के प्राचीन राजवश         | ११          | पेशा-धन्दा               |        | ` <sup>3</sup><br>≒₹ |
| मौर्यवंश, मालव, यूनानी-प्रीक       |             | धरमं व मनुष्य गराना      |        | <b>پر</b>            |
| चत्रप, कुगान, गुप्त,हूगा, गूनः     |             | रीतिरिवाज                | ••     | 8.8                  |
| चावड़ा, पिंड्डार, नागवश            |             | खानपान                   | •••    | १०३                  |
| सोलकी, यौधेय, तवर, दाहिमा          | ,           | पोशाक                    |        | १०५                  |
| दिहया, निकु भ, डोडिया, गौड्        | ,<br>,      | नामकरण संस्कार           | ••     | १०७                  |
| राजपूताने से मुसलमानों का सम्बन्ध  |             | शिचा                     |        | १०६                  |
| मनसब, जात, माही मरातिब,            |             | भाषा                     | • •    | ११०                  |
| राजपूताना श्रीर मरहटे              | 41          | िलपि                     | •      | ११५                  |
| राजपूताने में श्रग्रेज *           | ሂሂ          | त्योहार                  |        | १८६                  |
| राजपूताने का वर्तमान रूप (राजनैतिव | ā           | शिल्पकला                 | •      | <b>११</b> ६          |
| विभाग )                            | ६३          | न्योपार                  | •      | ११७                  |
| भौगोलिक चर्चा                      | É&          | चित्रकला                 |        | ११=                  |
| पहाड्                              | ६४          | सगीत                     |        | ११६                  |
| निद्या ***                         | ६५          | सिक्के                   |        | 399                  |
| मी जें                             | ६६          | माखगुजारी व भृमि के श्रा | धेकार  | १२०                  |
| खा <b>नें</b>                      | ६६          | न्याय                    |        | १२२                  |
|                                    |             |                          |        |                      |

## -- नमानी की तोचें

| धक्ष                       | 3.8   | सम्बासी की तोर्पे                    | ţw             |
|----------------------------|-------|--------------------------------------|----------------|
| पूर्णियणाल कशिस कंभोजन १२३ | 176   | राज्यन्त्रिक्                        | tut            |
| _                          |       | स्रोकोण्योगी संस्थाएँ                | 7+1            |
| मेवाब गज्य                 |       | प्राचीन इतिहास                       | 402            |
| सानत्था प्रकारण            |       | रामा गुहिस                           | 141            |
|                            |       | रामा भात्र                           | १८             |
| मीगालिक वर्णन              | _     | रामा महेन्द्र (पहला )                | ₹ e            |
| व्यवस्य सामा               | 1 4   | राभा जाग                             | १म             |
| सेदरम                      | 73    | राजा शिख ( शिक्षात्रिम्य)            | 1=1            |
| नविषां                     | 121   | राजा रापराजित                        | 1=1            |
| मीर्ने                     | 989   |                                      | <b>१=</b> १    |
| धार्याह्या                 | 338   |                                      | <b>₹</b> =₹    |
| नमाम भार पदावार            | 134   | राता कुम्माव (पद्दमा )               | 1=             |
| र्नगम्ब                    | 125   | राजा मचड                             | रे⊏७           |
| वार्ने                     | 13.4  |                                      | १८७            |
| रान कोर संचय               | १३ः   |                                      | \$ E.u         |
| बिन्ने                     | * 21  |                                      | <b>₹</b> ⊆0    |
| चित्रादशङ्क कुम्मकाद       |       | राजा सहायक                           |                |
| मोदसगढ                     |       |                                      | <b>!==</b>     |
| प्राचीन स्थान              | 14    | राज्ञ गुप्पाय (शीयरा ) **            | 122            |
| अन्यपुर चाहाद वक्कि        |       | ै राजा सन् धह (बूसरा )<br>राजा करकाट | 922            |
| माधडारा कांत्रराखी, बा     | रमन्द |                                      | ₹ <b>0</b> 000 |
| मोनवाहा वीजाण्यां, वा      | डाबी, | राजा नरधाडम<br>राजा शाक्तिशाहन       | <b>₹</b> ≈٤    |
| মারিবী কাবল্প              |       | सम्बद्धाः शस्त्रिकृतस्य              | <b>₹</b> ₩1    |
| पहिमाधा                    | 8.5   | 3                                    | \$ to 4        |
| न्यस्त्र च न्योद्याः       | 11    | े राजा धम्बायमार्<br>राजा शुनियमी    | 335            |
| प्रदेश की इस्स             | - 31  | ा राजा भरवनी                         | 848            |
| िक्या                      | 1     | ६४<br>राजा कीर्लियमी                 | 145            |
| चर्यमञ                     |       | (>                                   | 242            |
| शास प्रकेष व वश्तम         | 1     | Ch the self of                       | 112            |
| <b>न्याय</b>               | ٦     | ६६ शता चरर                           | ***            |
| दाक का सकत                 |       | ६६ राजा प्रेमपाध                     | १६व            |
| न्त्रपद्भागः व्यवद्भागः    |       | ६ सत्रा विशिवह                       | रेवर           |
| रेशमा<br>-                 |       | ६८ गमा विश्वपनिष्                    | 3.6.5          |
| पुनिय संगा ≇व              |       | ६ शता शरिनिद                         | 313            |
| र्भात 🕊 श्रीवदार भार समार  |       | १६० राज भारतिह                       | (3)            |
| us                         |       | १ शामा विजयपिष्ट                     | 848            |

## [ ३४ ]

| राजा रणसिह (कर्णसिह)                  | € 83                       | महाराणा शम्भूसिह             | ३ द्ध १     |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|
| रावल चेमसिह ( खेमसिह )                | 8 2 8                      | महाराणा सज्जनसिंह            | २८३         |
| रावल सामन्तसिह                        | 888                        | महाराणा फतहसिह               | २ = ६       |
| रावल कुमारसिंह                        | १६५                        | महाराणा भूगालसिहजी           | 600         |
| रावल मथनसिंह                          | १६५                        | राक्य का श्रामद-खर्च         | ३०६         |
| रावल पदमसिह                           | १८६                        | ग्रहदनामे (सन्धि-पत्र)       | ३०६         |
| रावल जैन्नसिंह                        | 738                        | मित्रता व एकता का            | ३०६         |
| र।वल तेजसिह                           | 034                        |                              | ३१०         |
| रावल समरसिंह                          | १६७                        | सरदारा स सम्बन्ध             |             |
| रावल रतनसिह (प्रथम)                   | १६८                        | ई० १८४४ का कौलनामा           | ३१२         |
| महाराणा हमीर                          | २०२                        | गोद लेने की यनद              | ३१५         |
| महाराणा चेत्रसिंह (खेता) **           | २०३                        | मुलिजिमों को सोंपने का       | ३१८         |
| महाराणा लन्नसिंह (लावाजी)             | २०४                        | नमक का श्रहदनामा             | ३२०         |
| महाराणा मोकलजी                        | २०४                        | मेवाड़ राज्य के सरदार        | ३२१         |
| महाराणा कुम्भकर्ण (कुम्भाजी)          | २०७                        | प्रथम दरजे के                | इ २२        |
| महाराणा उदयकर्ण (ऊदाजी) पहल           | ता २१३                     | दूसरे दरजे के                | ३४३         |
| महाराणा रायमल                         | २१४                        | तीसरे दरजे के                | इष्ट        |
| महाराया सम्रामसिह (सांगाजी)           | २१६                        | मेवाड के भोमिये सरदार        | ३४६         |
| महाराणा रतनसिंह (दूसरा)               | <b>२२३</b>                 | मेवाइ के प्रसिद्ध घराने      | ३५४         |
| महाराणा विक्रमादित्य                  | <b>`</b> २२४               | मेवाड से फटे हुए कुछ राजवश   | ३४४         |
| महाराणा उदयसिह (दूसरा)                | >२७                        | भावनगर ( कठियावाड )          | ३४४         |
| महाराणा प्रतापसिह (प्रथम)             | २३३                        | पालीताना                     | ३४७         |
| महाराणा श्रमरसिह (प्रथम)              | २४४                        | लाठी                         | ३४८         |
| महाराणा जगतसिह (प्रथम)                | ₹8€                        | वला                          | 348         |
| महाराणा राजसिह (प्रथम)                | २४०                        | राजपीपका (गुजरात)            | ३४६         |
| महाराणा जयसिह                         | २५५                        | <b>धर</b> मपुर •             | ३६०         |
| महाराणा श्रमरसिष्ट (दूसरे)            | २५७                        | वडवानी (मालवा)               | ₹ ६ १       |
| महाराणा सग्रामसिह (दूसरे)             | २६८                        |                              |             |
| महाराणा जगतसिंह (दूसरे)               | २६२                        | मुघोल (वम्बई प्रान्त)        | ३६२         |
| महाराणा प्रतापसिंह (दूसरे)            | २६५                        | कोल्हापुर (दिस्गा)           | ३६३         |
| महाराणा राजसिह (दूसरे)                | २६६                        |                              | ३६ <i>५</i> |
| महाराणा श्ररिसिह (दूसरे)              | २६६                        | गानुर क कालल                 | ३६६         |
| महाराणा हम्मीरसिंह (दूसरे)            | <b>२</b> ६६                | तजार (मद्रास प्रान्त)        | 3 4 0       |
| महाराणा भीमसिह                        | २७०                        | विविधायमञ्                   | ३६=         |
| महाराणा जवानसिंह<br>महाराणा सरटारसिंह | ર <i>હર</i><br>=           | •                            | 3 \$ \$     |
| महाराणा सरूपसिह ••                    | <b>२</b> ०६<br><b>२</b> ०⊏ |                              |             |
| 2011/21/11/21/11/2                    | ₹5€                        | मेवाड के राजाश्रो का वशवृत्त | ÷ ∪=        |

| <b>र्वु</b> गरपुर राज्य                 | महारावक सीमगास                                            | ¥ ¥           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
|                                         | भ <b>हारावण</b> गैगशास                                    | ¥ ¥           |
| चाठवाँ प्रकरण                           | सहारावस जन्यसिंह (प्रथम)                                  | 8 4           |
| राज्य का राष्ट्रीय गीत                  | रे <i>द्धः संशरात्रश्च प्रभौरात्र</i>                     |               |
| स्थित चीर विस्तार                       | <sub>हेळ</sub> संशासका कासकाय                             | * =           |
| पहाड तथा दुख                            | ३८७ महारा <b>वस</b> सेंसम <b>स</b>                        | 8.6           |
| क्यवायु ***                             | ६८७ महारावश्च कर्मसिंह                                    | 84.           |
| निद्या                                  | ३८० सहरशक्क पुकरस्य (पुत्रामी)                            | 188           |
| म्प्रीवें                               | ३८७ महाराज्य गिरुषरदास                                    | 888           |
| पद वची "                                | ३८८ महारायक असवन्यसिंह (प्रयम)                            | 275           |
| सनिव पदार्थ                             | ६ च स्टाराच्य सुधायसिंह                                   | <b>अ१</b> ३   |
| चन्द्रा                                 | ३८८ महा <del>शक्त रामसिंह</del>                           | A\$ B         |
| भागारी                                  | ३== महाराक्स विवासिंह                                     | ***           |
| वारियाँ                                 | ३८१ भदाराच्य वेरिधाय                                      | 884           |
| पैदाकार                                 | <b>इ</b> ळ्ड सदारा <b>वण पतहसिंह</b>                      | 254           |
| सर्बे                                   | ३८६ अदारायक कसवान्तरिंह (बृसरे)                           | <b>क</b> है य |
| सचरियां ***                             | ३६ अदाराजक वदचसिंह (वूसरे)                                | **            |
| शक्तवाने "                              | ३६ अहाराचक विजयसिंह                                       | 838           |
| कानपान रहन-सहन                          | ३३१ अहारा <del>वक श्र</del> ापस <b>सहिद</b> धी            | ***           |
| करने                                    | ३६९ शस्य का सामन् प्रची                                   | *24           |
| पैतिहासिक रवान                          | ३६२ व्यवस्थाम                                             | 998           |
| राज्य सक्तव                             | ३३३ निक्ताय प्रकास                                        | 256           |
| म्बूड यसवाड                             | १३६ नकाचा किराम श्री किस्ती                               |               |
| राज्य जिल्ह                             | १६७ कीक्नामा क्रव सेना                                    | 456           |
| वाचीन इतिहास                            | <b>३३७ इक्श</b> तवासा श्रीवरवादा                          |               |
| सद्दाराषक शामीतसिक्                     | वृद्ध भादि के सीख ***                                     | 254           |
| सहरायक क्लसिंह                          | <ul> <li>कीक्षणामा शक्क कसर्वदा</li> </ul>                | -             |
| सहाराचन नेवणकाँग                        | प्रदेश विकार **                                           | 8.50          |
| सहाराचना विजयनिक                        | प्र १ राज्य के बमराव-संरदार                               | AğE           |
| महाराज्य देवपावादेव                     | ४१ माईबे-डे                                               | 484           |
| महाराज्य वीरसिंहदेव                     | क व अलेकी वाली                                            | 866           |
| अद्वारायक शर्मुटकी                      | ष ३     वाशीमी सरवार 🐃                                    | 8.86          |
| जदारायक पूंपरसिंह                       | थ ३ दूसरे वर्षे के सरवार                                  | 240           |
| समारायक कर्नेसिंह                       | " ४ ६ प्रायुर को वंशावकी ••<br>कांग्रामा गान्स            | 844           |
| स प्रकारमञ्जूष                          | <ul> <li>व विश्वाका राज्य</li> </ul>                      |               |
| महारावण प्रतापर्सितः<br>महारावण गीपीनाच | ४ वे नवीं प्रकर्मा<br>५ वे सम्बद्धाः <del>विक्ति के</del> |               |
| राज्याराज्यक साम्बद्धानी                | ४ ६ मामकरण रिवति कौर विस्तार                              | 273           |

## [ ३७ ]

| पहाड तथा वृत्त                         |       | 878           | महारावल लदमगसिह        |          | ४ ७७        |
|----------------------------------------|-------|---------------|------------------------|----------|-------------|
| जल वायु                                |       | ጸጸጸ           | महारावल शम्भूसिंह      |          | ४८०         |
| नदियाँ                                 |       |               | महारावल पृथ्वीसिंहजी   | •        | ४८१         |
| मीलें                                  |       |               | बांसवाडा राज्य का श्रा |          | 858         |
| पशु-पन्ती                              |       | 824           | श्रहदनामे-सन्धिपत्र    | •        | 854         |
| खनिज पदार्थ                            |       | ४५६           | १-२मित्रता व प         | रुकता के | ४५५         |
| श्राबादी                               |       | ४५६           | ३-४इकरारनामा           |          |             |
| भन्धा                                  |       | ४५६           | खिराज                  | ••       | 860         |
| च्यापार व दस्तकारी "                   | ••    | ४४७           | <b>४—इकरारनामा</b> भी  | लों का   |             |
| गांव श्रीर कस्बे                       |       | 870           | दमन, खिराज रि          |          | ४६३         |
| भाषा                                   |       | ४५७           | ६—सरदारों की शि        | कायतें व |             |
| •                                      | • •   | ४५७           | निर्णिय                |          | ४६५         |
| <b>क्षक्र</b> ाने                      |       | ४४८           | ७सरदारों का रा         | जीनामा   | ४१८         |
| शिचा                                   | •     | 84=           | राज्य के सरदार         | *        | 338         |
| श्रस्पताल                              |       | ४४६           | महारावल के भ           | नाई बेटे | 881         |
| राज्य प्रवध                            |       | ४५६           | ताजीमी सरदा            |          | 70 g        |
| सिक्के                                 |       | ४५६           | राजाश्रों का वशवृत्त   |          | ४०४         |
| प्राचीन स्थान                          | ••    | ४६०           | <b>प्रतापग</b> र्      | राज्य    |             |
| राज्य चिन्ह                            |       | ४६३           | द्सवां प्र             |          |             |
| प्राचीन इतिहास                         |       | ४६३           | नामकरण, स्थिति श्री    |          | ४०६         |
| महारावल जगमाल                          | •     | ४६३           | नदी                    | ••       | 408         |
| महारावल जयसिंह                         | •     | ४६४           | श्राबहवा               |          | 304         |
| महारावल प्रतापसिष्ट                    | •     | 862           | श्राबादी               |          | ४१०         |
| महारावल मानसिह                         |       | 868           | पैदावार                | •••      | <b>५</b> १० |
| महारावल उग्रसेन                        |       | ४६६           | जगल                    |          | र ६०        |
| महारावल उटयभान                         |       | ४६८           | भुमि व शिचा            | •        | 490         |
| महारावल समरसिंह (सम                    | ारसी) | ४६८           |                        | •••      | प्र१०       |
| महारावल कुशलसिंह                       |       | 338           | खनिज पदार्थ            |          | <b>५१</b> १ |
| महाराबल श्रजबसिंह                      | •     | 800           |                        |          | ४११         |
| महारावल भीमसिह                         |       | 800           |                        | •        | <b>५११</b>  |
| महारावल विशनसिंह                       | •••   | ४७१           |                        | स्थान    | <b>५</b> ११ |
| महारावत्त उदयसिंह                      |       | ४७१           |                        |          | ४१४         |
| महारावल पृथ्वीसिह                      |       | ३७२           | -                      |          | <b>४१</b> ४ |
| महारावल विजयसिंह                       | •     | <i>8 ∞</i> 3  |                        |          | <b>५१</b> ६ |
| महारावल उम्मेटसिंह                     |       | \$ <b>0</b> 8 |                        |          | ४१६         |
| महारावल भवानीसिह<br>महारावल वहादुरसिंह |       | ४७४           |                        |          | <b>५</b> १७ |
| 11613122 22224422                      |       | ४७३           | महारावत वाघसिह         |          | ५१=         |

| 34    |   |
|-------|---|
| L Q E | Я |
| t f a | ţ |

\*\* 4

414

\*\*\*

\*\*\*

**₹**₹¤

444

÷٤

250

444

253

+49

249

248

\*\*\*

१७२

401

803

生田島

206

1.44

448

中二年

रूम है

442

見写書

428

44.8

4=4

÷≈¥

4=4

2=4

15

भाषा चीर जातियां

संबर्के व बाक्खाने

रक्षे व धरपताक

श्यीहार **支**条集

441

441

Zęz

।चीन इतिहास महारावत रायसिह 7 महाराष्ट्र बीकादी क्रामसिंह सीयोविया महागवत तेवसिंह 45 हिम्मधिंह सीसादिया महराकत भागुसिंह १२१ वांबर्ससेंड् सीसारिया महारावत सिहाशी 499 राजा भ स्वसिद्ध मद्दाराचत चसवंतरिंह राजा उम्मेश्सिह ₹₹₹ सहारावत हरिसिष्ट राश रचसिंह 498 सङ्गरास्त प्रतापसिङ् **43**8 राजा भीमसिंह राज्यधिराव श्रमरसिंह महाराक्त पृथ्वीसिह 488 महाराक्त रामसिंह ₹२६ राजाधिराज माधासिंह महाराक्ष बमेव्सिंह 785 राज्यधिराज जगतसिंह सहाराक्त गोपाक्षसिंह राज्यविराध श्रक्यवर्मिड् 495 मदाराक्त साम्रामसिंह 7 5 राजाबिराय माहरसिंह महाराक्त सोक्वसिंह राव्यविराव उम्मेन्सिहर्वा t = मद्दाराक्त इस्रपत्तिह 4.4 राज्य की फ्रोसड्बी व कर्च महाराषत उदयसिंह चहरूमामा-सन्धिपश्च (सनव्) प्रमुद महाराष्ट्र रहुमध्यसिंह स्वय नमक का इकरारवामा 484 महारावत रामसिंह सन् १८वर ई० 2.35 फांसी व उन्नदेश के श्राधिकार राज्य का फासद क्षर्य **बहुद्दाने-सन्दि** पत्र **装養**物 (सनद) **म्हापमद शस्य के** सरवार RYR माई वेरे मतापगढ़ के राजाओं का नंशकृष 480 बसराव काहपुर के शकाओं का वराक्ष शास्त्ररा राज्य करौड़ी राज्य म्यारहवाँ प्रकरश मासकारा रिवृद्धि और विस्तार नारहवाँ मकरण 生老费 नविषा 449 नामकरण, स्थिति और विस्तार पश्चाद व पैदाबार पदाब 448 老鼠鹰 निक्री भावहवा बक्तंक्या थ क्ष्या <del>የ</del> ઘ ૫ चार्ने शास्त्रप्रयंच \*\*\* पश्च सिक्ष 449 र्वस व कावहवा जुमीन और वैदाबार स्कूख व श्रासाताक n.e.t

धामदमी व सर्व

<sub>म</sub>जकानी साहपुरा

राजवंश के विवाह सम्बन्ध

राज्यशिक्

| नमक                                    | <del>१</del> ८६ | महाराजा श्रर्जुनपाल .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६१६   |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| तहसीर्ले                               | ১৯৩             | महाराजा भंवरपाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६१६   |
| किलें<br>-                             | रेप्ट           | महाराजा भोमपाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ६१=   |
| पितहासिक श्रीर प्रसिद्ध स्थान          | <u> ५</u> ५५    | राज्य की श्रामदनी व खर्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 353   |
|                                        |                 | ग्रहद्नामें-सन्धिपत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६२०   |
| राज्य प्रवन्ध                          | 377             | करोली राज्य के सरदार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६२१   |
| शिह्य<br>सेना •                        | 633             | राजपूतानाके वाहर के यादववंशी राज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | य ६२३ |
|                                        | ४६३             | मैसूर "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६२३   |
| राज्य चिन्ह                            | ६३५             | जैसलमेर राज्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| प्राचीन इतिहास                         | X 8 8           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| महाराजा विजयपोल यादव                   | 480             | तेरहवॉ प्रकरण<br>नामक्रण, स्थिति श्रीर विस्तार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ६२६   |
| महाराजा तवनपाल यादव                    | 332             | वर्षा च खेती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६३०   |
| महाराजा धर्मपाल                        | ६००             | त्राबहवा व नदियाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६३१   |
| महाराजा कुँ वरपाल '                    | ६००             | स्रावहवा च नाद्या<br>स्वानें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| महाराजा श्रजु नपाल                     | ६०१             | पेड <b>व</b> पशु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e 3 6 |
| महाराजा विक्रमादित्य                   | ६०२             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६३१   |
| महाराजा श्रमयपाल                       | ६०२             | <b>~</b> ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ६३२   |
| महाराजा पृथ्वीपाल                      | ६०२             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६३३   |
| महाराजा उदयपाल                         | ६०२             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६३४   |
| महाराजा प्रताप रुद्                    | ६०२             | <b>O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६४०   |
| महारोजा चन्द्रपाल                      | ६०३             | and the second s | ६४४   |
| महाराजा गोपालदाम                       | ६०३             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६४४   |
| महाराजा द्वारकादास                     | ६०४             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६४६   |
| महाराजा मुकुन्द्दास                    | ६०४             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६४७   |
| महाराजा जगमन (जगन्मिण)                 | ६०३             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६४=   |
| महाराजा छ्यमन (छ्त्रमणि)               | ६०३             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६४६   |
| महागजा धर्मपाल (दूसरे)                 | 804             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६५०   |
| महाराजा रतनपाल **                      | 80.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६५१   |
| महाराजा कुँ वरपाल (दुसरे)              | €01             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६५२   |
| महाराजा गोपालसिंह (दूसरे)              | ६०              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६५३   |
| महाराजा तुरसमपाल                       | ६०              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६५३   |
| महाराजा माणकपाल                        | <b>ξ</b> ο:     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६४३   |
| महाराजा हरबद्धापाल                     | ξ <b>ο</b>      | (4441)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६५४   |
| महाराजा प्रतापपाल •                    | ę ę             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६५५   |
| महाराजा नरसिंहपाल                      | ξ <b>?</b>      | ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६५६   |
| महाराजा मद्नपाल<br>महाराजा लदमगापाल    | € <b>8</b>      | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६५६   |
| महाराजा जयसिंहपाल<br>महाराजा जयसिंहपाल |                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६५७   |
| Action States and                      | 7 7             | .१ महारावत्त विजयराज (दूसरे)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६५७   |

| Вo | ] |
|----|---|
|    | - |

[

| महारावस भोजनेव                               | 41.4          | महाराष्ट्रस शास्त्रिषाहर                                | 441           |
|----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| सहाराष्ट्रस जैसकदेव                          | 44=           | महाराज्य जजाहरसिंह भी                                   | 443           |
| महारावच राक्षिशहन (वृहारे)                   | 9.9           | राज्य का चासद सर्व बगैरह                                | 444           |
| सङ्घाशकस बीजस्वेष                            | 111           | भद्दनामा-सन्चिपच                                        | 440           |
| महाराष्ट्र वंश्वयः श्री 👓                    | 444           | जैसक्रमेर राज्य के भरदार                                | 44=           |
| महारावस काकगवेब (अथम)                        | 641           | भाई-बेरे                                                | 144           |
| महाराषक कर्यसी (करवसिंह)                     | 448           | ताजीमी सरदार                                            | U+            |
| महारावध साक्षणसेव                            | 443           | राजपूताने के प्रवासी भाटी राज्यंग                       | • •           |
| महारावच पुरुषपाद                             | 948           | सिरमोर पाइन (पंजाब)                                     | u 4           |
| महाराष्ट्र भैतिसह                            | 443           | बैसक्सेर के राजाओं की कंगाक्की                          | u Ł           |
| सहाराक्स स्वराज                              | <b>1</b> /17  | परिशिष्ठ                                                |               |
| महारावस वदनी (वदसिंह)                        | 448           | १सुसक्रमान व अमेत्र बादशाह                              | ीं 🕏          |
| सहारावस कृता                                 | ***           | नामाश्वी (संवत महित)                                    | 065           |
| महाराजस कंदरबी                               | 644           | र-सहायक सम्ब ( <b>विम्ब</b> धोप्राफी)                   | ७१६           |
| सहाराज्य अच्याच                              | 544           | चित्रों का व्योरा                                       |               |
| सद्दरावश्व वैरसी                             | 664           | _                                                       |               |
| सहारावज बाक्सकी (वृक्तरे)                    | 44            |                                                         | (•)           |
| सद्दाराच्य देवीवास                           | 44.0          |                                                         | (=)           |
| सहारायक जैतरिंग्ड (ब्रूमरे)                  | 44=           |                                                         | (14)          |
| सहाराजक कुक्करण                              | 465           |                                                         | (₹₹)          |
| महाराज्य माखदेव भारी                         | 40            |                                                         | (२६)          |
| सहारावक हरराज मानी                           | 408           |                                                         | (٩७)          |
| सद्दाराणक भीमसिंह माडी                       | 401           |                                                         | ( <b>१</b> =) |
| महाराजक वक्ताकदास                            | 408           |                                                         | (२¤)          |
| महाशेषक मनोहरकास                             | 6.8           |                                                         | (94)<br>(24)  |
| महारावच रामचन्त्र माटी                       | 4 e           |                                                         | (1)           |
| सद्वारायम् सम्बद्धिः<br>सञ्चारायम् समार्थितः | 4=4           | क्क्युपुरीन पेषक<br>शन्तिम दिन्युसम्राट पृथ्वीराज चौहार | 24            |
| महाराष्ट्र असर्वतसिंह भागी                   | 145           | अन्तित विश्वति वृत्याराज पाहार<br>अनुवा सीवार विश्वति   |               |
| सहारायक कुबसिंह                              | 401           | क्ष्मीजपवि महाराज्य जनवन्त्र                            | रुष<br>२६     |
| महारवक रिक्रसिंह                             | 1.1           | प्रसामग्रीम निक्रमी                                     | 1             |
| सहारायक सवावेतिह                             | (x            | प्रमीर तेम्स्बंध                                        | ì             |
| महाराज्य चार्नेसिह                           | <b>Q</b> =0   | शुगक काद्याइ कावर                                       | ù             |
| सवागवस स्वराम (ब्रार)                        | <b>\$</b> =\$ | करम-कुनवसी बानगाइ भक्तर                                 | 11            |
| सदारायक राजीसद मादा                          | <b>६</b> च १  | प्रसम बान्साह बोरसाह ग्रह                               | ii.           |
| महारायक रखानीतासक                            | 9=4           | श्राकृताह हुमान् "                                      | 11            |
| मदारायक वेरीसाख                              | 4.6           | हिन्तू वेच में वादसाह प्रकरः                            | \$8           |
|                                              |               |                                                         |               |

| मम्राट शकवर के दरवार के नौरव 🧈                                   | γ          | कद्यवाहा राजपूत                   | ७६         |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| (राजा वीरवल, महाराजा मानिय                                       | ₹,         | राजपृताने की शक्ति                | ৩৩         |
| श्रयुल फेजी राजा टोडरमल खर्म                                     | ît,        | राठीह राजपृत                      | ড=         |
| सलाहकार शन्दुर रहीम, सगीत                                        | 11-        | राजपूत मजलिस                      | <i>ټ</i>   |
| चार्य तानयेन, साहसी गोक्त                                        | त-         | राजपृताने के भील                  | ದಕ್ಕ       |
| दाम श्रीर श्रनुगामी सुरदाम)।                                     |            | राजपूताने के प्राण (जाट, 😬        | ೯೪         |
|                                                                  | <b>.</b>   | सवसे सस्ती सवारी (मार्ला)         | EX         |
|                                                                  | ે ૭        | श्रोमवाल महाजन                    | Ξξ         |
| राना पारवल                                                       | 3 8        | ग्रामीण जीवन का एक दश्य (मेघवाल   | 37 (       |
| महाराजा जाप                                                      | 80         | खाकी साधुश्रों की मण्डली ••       | 03         |
| and all and                                                      |            | श्रलखधारी साधु                    | ६२         |
| arrived Merica                                                   | 88         | एक मेवाडी                         | <b>8</b> 3 |
| matile sitting                                                   | 8 2        | रामस्नेही साधु                    | १४         |
| 46181416 11511)                                                  | ४२         | भोजन भट्ट (बह्य भोज)              | 03         |
| marile aletail tile                                              | <b>३३</b>  | मारवाड के टाटूपथी साधु            | 85         |
| 114/16 16 41.146                                                 | 83         | मारवाड के श्रीमाली बाह्मण         | १००        |
| 413-116 (11100/41111                                             | ጸጸ         | रणनेत्री दुर्गा                   | १०१        |
| 12 Curandu Laurendi Sand                                         | 88         | एक चारण                           | ११२        |
| वादगाह मोहम्मदगाह                                                | 88         | मेबाड़ राज्य                      | •••        |
| महादाजी सेधिया                                                   | ४६<br>४६   | उद्यपुर के बाईस महाराणा           |            |
| वादणाह नादिरणाह (ईरान)                                           | ४७         | जामा पहने हुए                     | १२७        |
| वादशाह ग्रह्मदशाह                                                | 813        | वर्तमान महाराणा साहब              | 920        |
| वादशाह श्रालमगीर (दूसरा)                                         | ४८         | मेवाड (उदयपुर)राज्य का मानचित्र   |            |
| सम्राट शाह्यालम                                                  | 4          | मेवाइ के सिके                     | ? ? ==     |
| मन्नाट श्रकवर दूसरे के दग्व।र में                                | 38         | पीछोला मील उदयपुर                 | 138        |
| लार्ड लेक का पुत्र सर टामस                                       | 38         | फतहसागर, उदयपुर                   | 835        |
| वादशाह श्रकवरशाह                                                 | ५०         | शजसमद, काकरोस्ती                  | १३४        |
| त्रन्तिम सम्राट बहादुरशाह (दूसरा)<br>श्रन्तिम सम्राज्ञी जीनत महल | 40         | जयसमद,                            | १३५        |
| अन्तम सम्राह्म श्रामा शिवाजी<br>इत्रपति महाराजा शिवाजी           | <b>५१</b>  | फतहसागर की चादर उदयपुर            | १३६        |
| लार्ड क्राइव (बगाल गवर्नर)                                       | ሂ፟ቔ        | ठोसपत्थरके छ बौद्धस्तूप चित्तोडगढ | 5380       |
| फ्रॉसीसी गवर्नर हूप्ले                                           | ४७         | श्रज्ञुतजी का मदिर, चितोडगढ़      | १४१        |
| लार्ड वेलेजली                                                    | ধ্ব        | बढा कोर्तिस्तम्भ (जयस्तम्भ)       | १४२        |
| लार्ड हलहीजी                                                     | ६०         | कालिका माता का मंदिर,             | १४३        |
| महारानी विवटोरिया                                                | <b>ફ</b> ૦ | जैन कीर्तिस्तम्भ चितोड्गढ्        | १४४        |
| सम्राट सप्तम पुडवर्ड                                             | ६१         | कुम्भश्याम का मंदिर, चितोइगढ      | १४४        |
| सम्राट पचमजार्ष                                                  | ६३         | कुम्भत्तगढ़                       | १४६        |
| पंचार राजपूत                                                     | ७४         | पिद्यानी के महल, चितौह गढ़        | १४७        |
|                                                                  |            |                                   |            |

| गोमुख कुरङ चित्तोत्यः                           | 182         | जन्म सुण्याना सन्तराचा नदर्गामन     | .,,         |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| उदयपुर शहर तथा पान्नात्रा गील                   | 12          | ॥ धाना उज्योवन ( दिनीय )            | * \$ ⊏      |
| महामन्यां-राजधीय शसणाग भूमि                     | 28          | शता प्रमा श्री सृत्यस               | <b>२</b> 1  |
| सहिवियों की धारा उन्युप                         | \$ 7. 8     | नगर 🏿 उपमा क्या का गिवरा            | 533         |
| श्रीपुद्धिस श्री                                | 127         | त्रा के त्रा प्रधाना मात्र          | 111         |
| पुक्रविराजी का मंदिर कलागपुरी                   | 12          | म ।शाला मनान ( वस्त्र )             | 218         |
| श्रीनाभनी मायद्वारा                             | 124         | महाराग्य प्रमाद १ वर श्वामिम्       |             |
| साम पादी (जिस्तरगाइ) उद्यपुर                    | 244         | मामागाइ                             | 110         |
| त्रिपोक्तिया चार राजमहस्र उन्तरपुर              | 145         |                                     |             |
| भीऋपमन्द                                        | <b>11</b> 5 | सत्तार । त्रपार्शमत (गई दृग)        | <b>ś31</b>  |
| सहाराचा प्रताप चंटक बात पर                      | 632         | द्रानामा प्रताप ( प्राप्त पर )      | 2 A §       |
| कादीय का संदिर उदयपुर                           | 9.5         | श्चाराया जनर्गयद (प्रथम)            | 288         |
| ब्रिटिश संबीदेश्सी उल्बपुर                      | 1 5 1       | मनागमा नमामिह (गई हु।)              | 485         |
| शबागीर बाद उन्यपुर                              | 16          | सन्दरमः इरुसिंह                     | २४६         |
| बरासन्दिर महत्व उद्यप्तर                        | 613         | मुचराता पर निसंद                    | 2 €         |
| विस्टारिका शास जन्यपुर                          | 259         | महाराणा राजिसह (प्रथम)              | ₹2.₹        |
| राजमहास सवयपुर (सचर पूत्र थे)                   | 446         | महाराया राजमिंद (गई हुप्)           | * 7.8       |
| शामिनों की सदाई                                 | 160         | महाराणा राजिमह (राजधमद पर)          |             |
| सिम्                                            | ţo.         | महाराका ग्रमर गंड (तृमर)            | 524         |
| शस्य चित्र                                      | १७१         | महाराका सेवामसिंह (दूसर)            | 45          |
| सुरवरोस व सर्दिशस व। स्मारक                     |             | सहाराचा जगतासङ (श्वराप)             | 343         |
| चिक्र)                                          | म १७३       | महाराचा प्रतापांचंड (तृमरे)         | 564         |
| रामपोध धीर शवत पता का                           |             | महाराचा राज्यमह (नूमर)              | 939         |
| स्भारक विश                                      | नोक १०३     | महाराचा घरिसिंड (शूमरे)             | 251         |
| चापा रावख (कासमोज)                              | ţal         | Marrial Andriting ( Jan !)          | २६६<br>२७   |
| समिद्ध रकर मद्द देव का अन्तिर                   |             | इतिहासदेता वर्गेश श्रॅंड            | 4           |
| (सामझ बी का मन्दिर                              | )           | सहागणा प्रथानशिष                    | 2 1         |
| वित्तीवृगद्                                     | 6.0         | स्वाराच्या सरवारासिंह               | 700         |
| राज्य रतनसिंह के सहस                            |             | महाराया सक्पित्र                    | 9 w st      |
| Pents                                           |             | अस्तापा शम्भृतिह                    | २⊏१         |
| सहाराचा कुम्मकरक (कुम्माओ                       | -           | <ul> <li>महाराखा सळनसिंह</li> </ul> | २⊏€         |
| सद्वाराचा कुम्मा जी<br>सद्यासका कुम्मा के स्थाप | *           | ८ महर्षि व्यावन्त् प्रश्चती         | <b>₽</b> E# |
|                                                 |             |                                     |             |

सदाराचा पश्चहरिह

सं<sup>7</sup> सुन्तर्व प्रसाव काक C I E

शत्रपि सहाशाचा चन्नहरितंह

२६ वीमाम ब्यापुर पं वर्तनारायस

श्रहाराणा सर मूपाणसिंह जो

141

418

...

**३** ३

महाराषा कुम्मा के सहस्र

सहाराच्या सांगा चीर शुक्रताव

सदाराचा साँगाची

विसोधगढ

सदम्ब क्लिपी

989

379

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| महाराणा भूपालिसंहजी की हाथी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    | केशवराय का मन्दिर,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ८४५                                    |
| पर सवारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३०३                                                                | भील •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४५६                                    |
| कुँ वर तेजिसिंह मेहता, मिनिस्टर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३०४                                                                | भीलनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४४७                                    |
| बाबू प्रभाशचन्द्र चटर्जी, मिनिस्टर,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३०४                                                                | भीलो का नाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8४=                                    |
| पहाड़ों में उदयपुर रेल्वे का दश्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३०४                                                                | महकमा खास (सेक्रेटेरियट)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 878                                    |
| नेपाल का राज्य चिन्ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३६६                                                                | बासवाडा शहर का दश्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४६०                                    |
| चितोड़ का किला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३७०                                                                | नीलकड महादेव का मन्दिर,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| हिज मेजेस्टी त्रिभूवनवीर विक्रमशाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३७२                                                                | विष्टलदेव गांव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४६१                                    |
| हिज हाईनेस महाराजा सर युद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    | गणगौर उत्सव पर घूमर नाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४६२                                    |
| शमशेरजग रागा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३७३                                                                | राज्य चिन्ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४६३                                    |
| हिजलेट हाईनेस महाराजा सरचन्द्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३ ∨ <b>३</b>                                                       | प्राचीनमहत्त, बासवाडा शहर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४६४                                    |
| उदयपुर में शेर का शिकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३⊏४                                                                | गणगौर का जुलूस, बासवाहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४६६                                    |
| डूंगरपुर राज्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    | महारावल लन्मग्यसिष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४७७                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ঽৢঢ়ৢ৽                                                             | महारावल शम्भूसिह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 859                                    |
| वर्तमान ह्रंगरपुर नरेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>₹</b> 50                                                        | महारावल सर पृथ्वीपिहजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४८२                                    |
| ह्गरपुर राज्य का मानचित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 783                                                                | श्राचीन सिका [ताबे का पैसा]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४६५                                    |
| प्राचीन राजमहल डूगरपुर (न० १)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 380                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 4 7                                  |
| प्राचीन राजमहल हूंगरपुर (न० २)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 460                                                                | प्रतापगढ़ राज्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| and a series of the site of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 202                                                                | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| पीर फख़रुद्दीन दुरगाह गलिया कोट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 8 3                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>५०</b> 5                            |
| देव सोमनाथ का मंदिर, देवगाँव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₹ 8 ₹<br>₹ £ ¥                                                     | वर्तमान प्रतापगढ़ नरेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| देव सोमनाथ का मंदिर, देवगाँव<br>बैग्गेश्वर महादेव मन्दिर, का                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | रेहप्र                                                             | वर्तमान प्रतापगढ़ नरेश<br>प्रतापगढ का मानचित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | そっこ                                    |
| देव सोमनाथ का मंदिर, देवगाँव<br>बैगोश्वर महादेव मन्दिर, का<br>तोरण भाटोली                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 E &                                                              | वर्तमान प्रतापगढ़ नरेश<br>प्रतापगढ का मानचित्र<br>प्रतापगढ शहर का विहड़म दर्शन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४०¤<br>४११                             |
| देव सोमनाथ का मंदिर, देवगाँव<br>बैणोश्वर महादेव मन्दिर, का<br>तोरण भाटोकी<br>राज्य चिन्ह                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 E E S                                                            | वर्तमान प्रतापगढ़ नरेश<br>प्रतापगढ का मानचित्र<br>प्रतापगढ शहर का विद्वद्गम दर्शन<br>गौतमनाथ का मन्दिर, गौतमेश्वर                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २०<br>२११<br>२१२                       |
| देव सोमनाथ का मंदिर, देवगाँव<br>बैगोश्वर महादेव मन्दिर, का<br>तोरण भाटोकी<br>राज्य चिन्ह<br>बेगोश्वर महादेव मन्दिर, भाटोकी                                                                                                                                                                                                                                         | 25 W 9 W 25 W 26 W 27 W 28 W 29 W 20 | वर्तमान प्रतापगढ़ नरेश<br>प्रतापगढ का मानचित्र<br>प्रतापगढ शहर का विह्नम दर्शन<br>गौतमनाथ का मन्दिर, गौतमेश्वर<br>ढीपनाथ का मन्दिर, प्रतापगढशहर                                                                                                                                                                                                                                                               | * 0 E<br>* 8 8<br>* 8 8<br>* 8 8       |
| देव सोमनाथ का मंदिर, देवगाँव<br>बैग्णेश्वर महादेव मन्दिर, का<br>तोरगा भाटोली<br>राज्य चिन्ह<br>बेग्णेश्वर महादेव मन्दिर, भाटोली<br>गोवर्धननाथ का मन्दिर, ढूगरपुर                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                  | वर्तमान प्रतापगढ़ नरेश<br>प्रतापगढ का मानचित्र<br>प्रतापगढ शहर का विह्नम दर्शन<br>गौतमनाथ का मन्दिर, गौतमेश्वर<br>दीपनाथ का मन्दिर, प्रतापगढशहर<br>उदयनिवास महल, प्रपापगढ शहर                                                                                                                                                                                                                                 | *                                      |
| देव सोमनाथ का मंदिर, देवगाँव<br>बैगोश्वर महादेव मन्दिर, का<br>तोरण भाटोजी<br>राज्य चिन्ह<br>बेगोश्वर महादेव मन्दिर, भाटोजी<br>गोवर्धननाथ का मन्दिर, डूगरपुर<br>महारावज शिवसिह                                                                                                                                                                                      | 3 2 2 2 3 3 3 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6              | वर्तमान प्रतापगढ़ नरेश<br>प्रतापगढ का मानचित्र<br>प्रतापगढ शहर का विह्नम दर्शन<br>गौतमनाथ का मन्दिर, गौतमेश्वर<br>ढीपनाथ का मन्दिर, प्रतापगढशहर                                                                                                                                                                                                                                                               | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
| देव सोमनाथ का मंदिर, देवगाँव<br>बैणेश्वर महादेव मन्दिर, का<br>तोरण भाटोकी<br>राज्य चिन्ह<br>बेणोश्वर महादेव मन्दिर, भाटोकी<br>गोवर्धननाथ का मन्दिर, दूगरपुर<br>महारावल शिवसिह<br>महारावल उदयसिह (दूसरे)                                                                                                                                                            | 2                                                                  | वर्तमान प्रतापगढ़ नरेश<br>प्रतापगढ का मानचित्र<br>प्रतापगढ शहर का विद्वद्गम दर्शन<br>गौतमनाथ का मन्दिर, गौतमेश्वर<br>दीपनाथ का मन्दिर, प्रतापगढशहर<br>उदयनिवास महल, प्रपापगढ शहर<br>प्रतापगढ शहर का पुराना राजमहल                                                                                                                                                                                             | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
| देव सोमनाथ का मंदिर, देवगाँव<br>बैणेश्वर महादेव मन्दिर, का<br>तोरण भाटोली<br>राज्य चिन्ह<br>बेणेश्वर महादेव मन्दिर, भाटोली<br>गोवर्धननाथ का मन्दिर, ढूगरपुर<br>महारावल शिवसिह<br>महारावल उदयसिह (दूसरे)<br>उदय विलास महल, ढूगरपुर                                                                                                                                  | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                              | वर्तमान प्रतापगढ़ नरेश<br>प्रतापगढ का मानचित्र<br>प्रतापगढ शहर का विह्नम दर्शन<br>गौतमनाथ का मन्दिर, गौतमेश्वर<br>दीपनाथ का मन्दिर, प्रतापगढशहर<br>उदयनिवास महल, प्रपापगढ शहर<br>प्रतापगढ शहर का पुराना राजमहल<br>सिक्षे                                                                                                                                                                                      | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
| देव सोमनाथ का मंदिर, देवगाँव<br>बैणेश्वर महादेव मन्दिर, का<br>तोरण भाटोली<br>राज्य चिन्ह<br>बेणोश्वर महादेव मन्दिर, भाटोली<br>गोवर्धननाथ का मन्दिर, ढूगरपुर<br>महारावल शिवसिह<br>महारावल उदयसिह (दूमरे)<br>उदय विलास महल, ढूगरपुर<br>(गेव सागर के तट पर)                                                                                                           | 2                                                                  | वर्तमान प्रतापगढ़ नरेश<br>प्रतापगढ का मानचित्र<br>प्रतापगढ शहर का विह्नम दर्शन<br>गौतमनाथ का मन्दिर, गौतमेश्वर<br>दीपनाथ का मन्दिर, प्रतापगढशहर<br>उदयनिवास महल, प्रपापगढ शहर<br>प्रतापगढ शहर का पुराना राजमहल<br>सिक्षे<br>राज्यचिन्ह                                                                                                                                                                        | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
| देव सोमनाथ का मंदिर, देवगाँव<br>बैगोश्वर महादेव मन्दिर, का<br>तोरण भाटोजी<br>राज्य चिन्ह<br>बेगोश्वर महादेव मन्दिर, भाटोजी<br>गोवर्धननाथ का मन्दिर, ढूगरपुर<br>महारावज शिवसिह<br>महारावज उदयसिह (दूमरे)<br>उदय विजास महज, ढूगरपुर<br>(गेव सागर के तट पर)<br>महारावज सर विजयसिह के० सीठ                                                                             | 2                                                                  | वर्तमान प्रतापगढ़ नरेश प्रतापगढ का मानचित्र प्रतापगढ शहर का विह्नम दर्शन गौतमनाथ का मन्दिर, गौतमेश्वर ढीपनाथ का मन्दिर, प्रतापगढशहर उदयनिवास महल, प्रपापगढ शहर प्रतापगढ शहर का पुराना राजमहल सिके राज्यचिन्ह महारावत हरिसिह                                                                                                                                                                                   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
| देव सोमनाथ का मंदिर, देवगाँव<br>बैणेश्वर महादेव मन्दिर, का<br>तोरण भाटोली<br>राज्य चिन्ह<br>बेणोश्वर महादेव मन्दिर, भाटोली<br>गोवर्धननाथ का मन्दिर, ढूगरपुर<br>महारावल शिवसिह<br>महारावल उदयसिह (दूमरे)<br>उदय विलास महल, ढूगरपुर<br>(गेव सागर के तट पर)<br>महारावल मर विजयसिह के० सीठ<br>श्राई० ई० (१६१३ ई०)                                                      | 2                                                                  | वर्तमान प्रतापगढ़ नरेश प्रतापगढ का मानचित्र प्रतापगढ शहर का विद्वद्गम दर्शन गौतमनाथ का मन्दिर, गौतमेश्वर दीपनाथ का मन्दिर, प्रतापगढशहर उदयनिवास महल, प्रपापगढ शहर प्रतापगढ शहर का पुराना राजमहल सिक्षे राज्यचिन्ह महारावत हरिसिह गहारावत प्रवीसिह महारावत रामिह                                                                                                                                               | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
| देव सोमनाथ का मंदिर, देवगाँव बैगोश्वर महादेव मन्दिर, का तोरण भाटोजी राज्य चिन्ह बेगोश्वर महादेव मन्दिर, भाटोजी गोवर्धननाथ का मन्दिर, ढूगरपुर महारावज शिवसिह महारावज उदयसिह (दूमरे) उदय विजास महज, ढूगरपुर (गेव सागर के तट पर) महारावज सर विजयसिह के० सीठ श्राई० ई० (१६१३ ई०) महारावज सर जचमग्रमिहजी                                                                | 3                                                                  | वर्तमान प्रतापगढ़ नरेश प्रतापगढ का मानचित्र प्रतापगढ शहर का विद्वहम दर्शन गौतमनाथ का मन्दिर, गौतमेश्वर ढीपनाथ का मन्दिर, प्रतापगढशहर उदयनिवास महल, प्रपापगढ शहर प्रतापगढ शहर का पुराना राजमहल सिक्षे राज्यचिन्ह महारावत हरिसिह महारावत प्रवापिमह गहारावत प्रथ्वीिमह महारावत रामिमह महारावत रामिमह                                                                                                             | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
| देव सोमनाथ का मंदिर, देवगाँव बैणेश्वर महादेव मन्दिर, का तोरण भाटोली राज्य चिन्ह बेणेश्वर महादेव मन्दिर, भाटोली गोवर्धननाथ का मन्दिर, खूगरपुर महारावल शिवसिह महारावल उदयसिह (दूमरे) उदय विलास महल, ढूगरपुर (गेव सागर के तट पर) महारावल सर विजयसिह के० सीठ श्राई० ई० (१६१३ ई०) महारावल सर लच्मणमिहजी महाराज श्री वीरमड सिह एम० ए०                                    | 2                                                                  | वर्तमान प्रतापगढ़ नरेश प्रतापगढ का मानचित्र प्रतापगढ शहर का विह्नम दर्शन गौतमनाथ का मन्दिर, गौतमेश्वर दीपनाथ का मन्दिर, प्रतापगढशहर उदयनिवास महल, प्रपापगढ शहर प्रतापगढ शहर का पुराना राजमहल सिक्षे राज्यचिन्ह महारावत हरिसिह महारावत प्रवापिमह महारावत रामिष्क महारावत रामिष्क महारावत रामिष्क महारावत सालमिष्क महारावत सालमिष्क                                                                             | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
| देव सोमनाथ का मंदिर, देवगाँव बैणेश्वर महादेव मन्दिर, का तोरण भाटोजी राज्य चिन्ह बेणेश्वर महादेव मन्दिर, भाटोजी गोवर्धननाथ का मन्दिर, दूगरपुर महारावज शिवसिह महारावज उदयसिह (दूगरे) उदय विजास महज, दृगरपुर (गेव सागर के तट पर) महाराव सर विजयसिह के० सीठ श्राई० ई० (१६१३ ई०) महारावज सर जचमणमिहजी महारावज सर जचमणमिहजी महारावज सर जचमणमिह वहादुर                    | 2                                                                  | वर्तमान प्रतापगढ़ नरेश प्रतापगढ का मानचित्र प्रतापगढ शहर का विह्नम दर्शन गौतमनाथ का मन्दिर, गौतमेश्वर ढीपनाथ का मन्दिर, प्रतापगढशहर उदयनिवास महल, प्रपापगढ शहर प्रतापगढ शहर का पुराना राजमहल सिक्षे राज्यचिन्ह महारावत हरिसिह महारावत प्रवािमह महारावत रामिष्क महारावत उम्मेडिमह महारावत सालमिह                                                                                                               | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
| देव सोमनाथ का मंदिर, देवगाँव बैणेश्वर महादेव मन्दिर, का तोरण भाटोली राज्य चिन्ह बेणेश्वर महादेव मन्दिर, भाटोली गोवर्धननाथ का मन्दिर, डूगरपुर महारावल शिवसिह महारावल उदयसिह (दूमरे) उदय विलास महल, डूगरपुर (गेव सागर के तट पर) महारावल सर विजयसिह के० सीठ श्राई० ई० (१६१३ ई०) महारावल सर लच्मणमिहजी महारावल सर लच्मणमिहजी महारावल सर लच्मणमिह वहादुर वांसवाडा राज्य | 2                                                                  | वर्तमान प्रतापगढ़ नरेश प्रतापगढ का मानचित्र प्रतापगढ शहर का विह्नम दर्शन गौतमनाथ का मन्दिर, गौतमेश्वर दीपनाथ का मन्दिर, प्रतापगढशहर उदयनिवास महल, प्रपापगढ शहर प्रतापगढ शहर का पुराना राजमहल सिक्षे राज्यचिन्ह महारावत हरिसिह महारावत प्रतापमिह महारावत रामिह महारावत रामिह महारावत संलमिह महारावत सालमिह महारावत सालमिह महारावत सालमिह महारावत सालमिह महारावत सालमिह                                         | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
| देव सोमनाथ का मंदिर, देवगाँव बैणेश्वर महादेव मन्दिर, का तोरण भाटोजी राज्य चिन्ह बेणेश्वर महादेव मन्दिर, भाटोजी गोवर्धननाथ का मन्दिर, दूगरपुर महारावज शिवसिह महारावज उदयसिह (दूगरे) उदय विजास महज, दृगरपुर (गेव सागर के तट पर) महाराव सर विजयसिह के० सीठ श्राई० ई० (१६१३ ई०) महारावज सर जचमणमिहजी महारावज सर जचमणमिहजी महारावज सर जचमणमिह वहादुर                    | 2                                                                  | वर्तमान प्रतापगढ़ नरेश प्रतापगढ का मानचित्र प्रतापगढ शहर का विह्नम दर्शन गौतमनाथ का मन्दिर, गौतमेश्वर ढीपनाथ का मन्दिर, प्रतापगढशहर उदयनिवास महल, प्रपापगढ शहर प्रतापगढ शहर का पुराना राजमहल सिक्षे राज्यचिन्ह महारावत हरिसिह महारावत प्रवापिमह महारावत रामिमह महारावत रामिमह महारावत सालमिमह | ************************************** |

| महाराज्कुमार मानसिंह                         | 484        | जैसक्रमेर किया                              | <b>4 2</b> 1 |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|--------------|
| महाराक्त रामसिंह बहातुर                      | * 3*       | वैसक्तमर क <b>हर का वि</b> र्हगम <b>दरव</b> | 4            |
| भाइपुरा राज्य                                |            | जैसक्रमेर कियो के बैन मन्दिर                | (1)          |
| शाहपुरा शस्य का सामवित्र                     | **         | <b>पहसीसर साखाय, जैनसमर ग्रहर</b>           | 410          |
| रावप <b>िम्ह</b>                             | 444        | दीवान सालमधिह मेहता की हवेसी                | 4 \$ c       |
| रामस्नेही साचु                               | 1.4×       | वैवमन्त्रिर का शारण बंसक्रमेर               | H            |
| सात् सम्पंपन में राजधिशा                     |            | राञ्चीय शसशाम भूमि                          | 44           |
| सर बाहरसिंह बहाबुर                           | +11        | दोनान नयसक सेहता की इनेसी                   | 488          |
| राजाधिराज बन्मेव्सिंह भी                     | * 1        | ति <b>क्षे</b>                              | 494          |
|                                              | 4 (        | भसकी मधा सहित राज्य चिन्ह                   | 688          |
| करीची राज्य                                  |            | महाशका गज [यादववशी]                         | £8=          |
| करीकी राज्य का सामन्त्रिक                    | T.E.       | महाराम्य शाबिबाइन                           | (41          |
| सि <del>ष</del> ्                            | 448        | रेगिस्ताम को सवारी (दंद)                    | 448          |
| राज्यजिन्ह                                   | 443        | जेससमेर किसे का रूप                         | 444          |
| बयानाका किका                                 | 41=        | डांका मारवर्ष                               | 409          |
| मद्दारामा कर्मपाक (बूसरे )                   | 1 1        | महाराज्य भीमसिंह                            | (0)          |
| सहाराजा रतकपांच                              | <b>4 %</b> | महताबक सम्बद्धिः                            | 444          |
| महाराज्य कुँ बरपाक                           | 4 K        | महाराज्य चमरसिंह                            | 500          |
| महाराव्य गोपाश्रस्तिह (बृखरे)                | 9. 2.      | महाराष्ट्रस करन्यातींह                      | 485          |
| महाराव्य दुरसमपाक                            | 5 8        | महाराजक जुवसिंह                             | 404          |
| महाराज्य माष्ट्रक्याख                        | य र        | महाराज्य रोगसिंह                            | €=           |
| मदाराज क्वांचर धमोक्कमाक                     | 4 8        | महाराषस अचेतिह                              | Ę            |
| सङ्गराजा इरकन्यप्राज्ञ                       | Ę L        | महाराक्त मृक्ताम दूसरे                      | 4=1          |
| महाराम्य मतापराष्ट                           | 4.4        | महाराजक मृक्ताब की सवारी                    |              |
| मदाराजा नरसिंद्धपान                          | 4 4        | [ सय श्रीवान कासमसिंह के ]                  | 4=1          |
| सहाराज्य सन्तरपाष्ट                          | 4.8        | महारावस गर्मसिंह                            | <b>\$</b> 55 |
| मद्यशंका कष्माक्याक                          | 4.8        |                                             | 1=1          |
| महाराजा क्यसिहपाक                            | 4 2        | A .                                         | Ę=           |
| महारामा प्राप्त वसम                          | 9 %        | 0 04                                        | 4=4          |
| महाराज्य गोपावसिंह (हुसरे)                   | 4 4        | महाशयक वैरीशास                              | 4.2          |
| महाराजा भंदरपाळ व्हानुर<br>महाराजा भोमपाळ वी | 440        |                                             | 44           |
|                                              | 444        |                                             | çeş.         |
| चेसलमेर राज्य                                |            | सङ्ग्रामञ्जूमार शिरुवरसिङ्गी                | EEV.         |
| क्ष्मण क्यक्रमेर राज्य                       | 454        |                                             | 44           |
|                                              | इस इप      | 88+028+4=0   MW 4:                          | - F          |



# The History of Rajputana पहला प्रकरण

## स्थिति श्रौर विस्तार

[ नाम, स्थान, चेत्रफल और सीमा ]

ज्ञाना भारतवर्ष के पश्चिमी भाग मेएक बडा प्रान्त है। इस प्रान्त में अधिकतर राजपूत राजा राज करते हैं। इसी लिये इसका यह नाम पड़ा है। परन्तु इसका यह नाम का अप्रेजों के समय में ही हुआ है। क्योंकि जहाँ तक पता चलता है, वि० सं० १८४० (सन् १८०० ई००) में पहले पहल मिस्टर जार्ज टामस ने ही इस प्रान्त के लिये इस नाम का प्रयोग किया था । यह नाम इस प्रान्त के लिये ठीक उसी प्रकार उपयुक्त है जिस प्रकार गोंडवाना (मध्यप्रदेश के) और तिलगाना (मदरास के) उन प्रान्तों के लिये उपयुक्त है जिनमें गोंड और तेलग लोग बसते हैं।

१—विलियम फ्रेंकिलन, मिलीट्री मेमाश्रर्स श्राफ मिस्टर जार्ज टामस, पृष्ट ३४७ सन् १८०४ ई० (लदन सस्करण)

राजप्तान क प्रथम और प्रसिद्ध इविद्यास संस्थक कनस टॉब ने विश् से १८८६ (इ० सम् १८८६) में इन प्रान्त के लिये क्याने इविद्यास में "राजस्थान" शत्र का ही प्रयाग किया हैं परन्तु यह (राजस्थान) नाम यहा अमपूर्ण हैं। क्योंकि इस नाम का मसला किसी भी राज्य के कन्त्र स्थर कहा सकता है। वाहों तक पता पताला किसी भी राज्य के कन्त्र स्थर कहा सकता है। वाहों तक पता पताला है यह प्रसन्त कभी भी राजस्थान या किसी जन्य एस ही एक नाम से प्रसिद्ध नहीं रहा है। इसके भिन्न-विका पिभाग निका मिन्न नामों स पुकार जाते था। फिर भी पतिहासिक महस्य कि विचार में "राजपुताना" कसी प्रमिद्ध कीर भूमि का नाम हो सकता ह जिसका राजपूत जाति ने कपना निकास स्थान बना कर कपने पीरता पूरा कार्यों स ग्रीस्थानिक किया। मारतवर्ष में फैल हुए कई राजसंश इसी स्थान स जपना उद्धव सानते हैं।

इस राजपूताना प्रान्त का काकार एक पर्यंग के समान चौकार है। यह २३ करा २ कला म ३ करा १२ कला कर काकार कोर ६६ करा ३० कला स ७८ करा १४ कला कर काकार कोर ६६ करा ३० कला क्यां १४ कला के से प्रेंग हैं। इसका इंप्रफल १,२६,०४० वर्ग मील हैं और इसमें १४४ राहर और १,४६६ गाँव हैं। काक इस प्रान्त में १,२०,२६,२०० समुष्य कसते हैं। इस प्रान्त क उत्तर और उत्तर-पूर्व में पंजाब, उत्तर-पृक्षिम में पंजाब प्रान्त का वाधकपुर राज्य, पूर्व में व्यागर व कवच का संयुक्तप्रान्त (सू० पी०) कोर प्राक्षियर राज्य, यहिया में सम्प्रारत कोर गुजरात के इबर आदि राज्य हैं तथा प्रक्षिम में सिन्य प्रान्त ह।

इस राजपूनाना मान्य में ४१ राज्य,२ खुरमुखिवयार ठिकाने (कानीरें) चार बीचा-बीच में एक छाटा-सा दिस्सा चीमजी इलाक का है, जा 'काजमेर सरवाज़ा' क नाम स पुकारा जाता ह। ११ राज्यों में बनुवयुर, कुग्रपुरु

१ -- रॉड; प्रमानम पुँड पृथिकिशित चाफ शत्रस्वाम स्था १ पृत्त १ (सन् १०२० हैं का संस्कृतक )

१ — मन् १३३० ई. की अनुष्य गण जानुसार राज दूरासे वा क्षत्र कका १९, २६ वर्त सीच था। परन्तु इसमें कलानेर मरवादे का कृत्रक १,०११ वर्तासोच कासिब करिया । मन् १९३६ ई. ते दे कारण पातनपुर कीर वृत्ति सात्र द्वारा ठेकेम्सी मंग्रार प्रतास किया गया। इत्तर वृत्ति कार्यक वृत्ति के सिंक भी खुदा था। इत्तर सबको जारने ये कार्यक्रमा का जुल क्षत्रक स्वत्र के सम्बन्धि सात्र प्रतास का जुल क्षत्रक १३१२ वर्ति सात्र के कार्यक वृत्ति कार्यक वृत्ति कार्यक वृत्ति कार्यक कार्यक १३१२ वर्ति सात्र के सात्र कार्यक कार्यक वृत्ति का

बांसवाडा, प्रतापगढ श्रोर शाहपुरा गहलोतो (सीसोदियो ) के, वूँ दी, कोटा श्रोर सिरोही चौहानों के, करौली श्रोर जैसलमेर यादवो के, जयपुर व श्रलवर कछवाहों के, जोधपुर, वीकानेर श्रोर किशनगढ राठोड राजवंश के, मालावाड माला राजपूतो का, दांता परमारो का, भरतपुर श्रोर धौलपुर जाट नरेशों के, श्रोर टोक तथा पालनपुर मुसलमान राजधराने के श्रिधकार में है। कछवाहों का लावा का म्वतन्त्र ठिकाना टोक राज्य में होने पर भी वि० सं० १६२४ (ई० सन् १८६७) से श्रलग गिना जाता है। ऐसे ही राठोडों की कुशलगढ चीफशिप भी सं० १६२४ (ई० १८६८) से बांसवाड़ा राज्य से म्वतत्र सी है।

## ऐतिहासिक महत्व

अन्य कोई भी स्थल नहीं कर सकता और यह कहना भी अनु-चित नहीं होगा कि इस भूमि का सा गौरव संसार के अन्य किसी भी स्थान को प्राप्त नहीं हो सका है। यद्यपि संसार के इतिहास में अनेक वीरों के देश प्रेम से भरे कारनामें देखने को मिलते हैं तथापि वे राजपूताने के वीरों और वीराज्ञनाओं के चिरित्रों से तुलना करने पर फीके लगने लगते हैं। इसो से यह स्थल भारतवासियों के लिए वास्तविक तीर्थ स्थान सा है। हमारे भारतीय नवयुवकों को भारतीय वीरता व धर्म के प्राचीन आदर्श को जानने के लिए दूर-दूर देशों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। राजपूताने का कौना-कौना वीरता, देशप्रेम, स्वाभिमान, निर्भयता, धर्म, आन, मान और शान पर मर मिटने के भावों से गूज रहा है। यहाँ के वीरों के कार्यों को सुनकर एक बार तो कायर के हृदय में भी वीरता का संचार होने लगता है। इस वीर-भूमि की प्रशसा करने में विदेशों विद्वान् भी नहीं अघाते। कर्नल टॉड ने ठीक ही लिखा है कि—

"There is not a petty State in Rajasthan that has not had its Thermopylae, and scarcely a city that has not produced its Leonidas"

-Tod's Rajasthan Vol 1 Introd

ऋथीत्—"राजस्थान में कोई छोटा राज्य मी ऐसा नहीं है, कि जिसमें ( यूरोप-कीं ) यमीपती जैसी रण्मिम न हो श्रोर शायद ही कोई एसा नगर मिले, जहाँ ग्रीक वीर िक्योनिडास के समान मातृ-भूमि पर बीलेदान होने वाला वीर पुरुष उत्पन्न न हुआ हो।"

महाराणा साँगा, वीर जयमल, रावत पत्ता, महाराजा जसवन्तसिंह, दुर्गावास राठोड़ आदि अनेक वीरो और पद्मिनी, मीरांबाई, पन्नाधाय, गोरां

धाय आदि विद्याकी यह उत्म भृमि है। व्यथवा इसे दश के लिए मर मिनन वालों का यक्तिवान कुरह भी कह सकते हैं। वीरों का बारम यक्तिवान बीर थीर नारियों का जीहर का कठिन असिधारा त्रव ही राजपूताने की अमूल्य श्रीर श्राच्य निधि है। उन्नाँ क वीरों नं अपनी स्वतन्त्रता के लिए निर्भय हाकर अपन जान और माल कृत्वान किये थ और बहाँ की वीराजनाओं न बिना हिचकिचाहर क अपनी इञ्च बनाने क लिए अपनी और अपन वाल-वर्षों की पाहति व बाली थी, पसी इस राजपूर्वाने की भूमि क प्रस्पेक पर पर राजपतों की गौरव गाथा भरी पड़ी है और यहाँ के पत्थर और मिट्टी सरु भी इस बीरों के रहा म सिंच हाने की गवाडी रह हैं। विश्वीद, क्रम्मझगढ, जैसलमेर, महार, सिवाना, रणयन्मार भरतपुर और जालार क रह दुर्गी की तीबारों से आज भी चत्रियों के अवस पराक्रम भीर राजपत बीराजनाओं के जीहर की प्रतिच्यनि निकल रही है। वास्तव में वन राजपूत ललनाओं के साहस की जितनी प्रशंसा की जाय चतनी बाढ़ी है जिन्होंने कान के क्षिए ही अपने पति, पुत्रों और इंदुन्चियों का रण्चेत्र में भेजकर उनक पीछ की जिल्ला का दूर करने के लिए अपने हाथ से ही अपन शिर तक काट डाक्षे य । वीर वाला का, माइ का त्याग कर रखचेत्रका विदा करते हुए अपने पित के हाय में बड़े उन्साह से रण-कंकण बाँधने का दृश्य आज तक भी कवियाँ की कविता में और भाट-वारखों के मुख से वर्खन किया जाता है --

> कंकरा नेपन रख व्यवस्थ पुत्र वर्षाः वाद । तेल विद्याग त्याग<sup>र</sup> रा कोई रेक कोई राहा।

वे ही रमियायों भापने अदृत्तिक्यों क कसरिया क्का पहन युद्ध में बीर गिंत मास कर लेने पर वहकती हुई क्विताओं में भापन कोमल शरीरों की भाष्ट्रित व बालवी थीं। यही नहीं, बिक बहुत-सी विकियों ने समय काने पर रख्यपदी का रूप धार अपने लका में शबुरत का भास की उत्त कारकर सन्त में भारत-बीवान किया था। इसीसे भाज भी यह सूनि उत्त हरका की पार दिकावी है जबकि भीषण युद्ध में राजपूत खारा भापने राजुकों के

<sup>1—</sup>पुद्दि मिंतव शामपुत कवने की कोई शासा नहीं देवते तब अपनी दिस्ती को विधासमी से बचाने के किए शस्त्र के शासर्वक करने की बाजा देते से उसे 'जीइर' क्यूने थे।

र—एन देना । राजपाताने में साद कारक कार नकारकी (बसानी) कोगों की जो एन विवाद कारि के साम दिवा कारा है उन्हें 'त्याप'' कहते हैं। दिवी- कामदा बावट रार्च कारी व गांगी व जांग कीस शक्या मुख्यिकों जनरक करेंग्रे राजपाताना कामते सन्तर दे बहु है है तथा वान्य नावी और गांगी नक्याकृत राजपुत्र विवक्षारिकों समा, राज मारवाद य सन्तर् रावद है ) }

मुण्डो को गेव की तरह उछाल कर अन्त में स्वयं भी महानिद्रा में शयन करते थे। इन्ही ऐतिहासिक घटनाओं को देखने से हल्दीघाटी की भीषण लडाई, राजपूत वीरों की ललकार, महाराणा प्रताप के अद्भुत साहस, राठोंड़ जयमल और सीसोदिया पत्ता के जाति-प्रेम, सवाई जयसिह के युद्धकोशल, महाराजा जसवन्तसिंह के अदम्य उत्साह, राठोंड दुर्गादास के देश प्रेम और वीर सितयों के जौहर के चित्र मानसिक पटल पर खिच जाते हैं और साथ ही सहसा मुँह से यह शब्द निकल पडते हैं कि राजपूताना ! तू धन्य है, राजपूत जाति तेरी कीर्ति अटल है और वीर च्रताणिया ! तुम्हारा दूध उज्ज्वल है।

इसके अलावा यहाँ के साधारण निवासी भी समय पड़ने पर मान रचा के लिए प्राण देने में मोह नहीं करते थे। इसीसे आज दिन तक यह दोहा यहाँ के गाँव-गाँव में बोला जाता हैं —

> घर जाता भ्रम पलटता, त्रिया पर्डेता ताव १ । ए तीनुहि दिन मरण रा, कहा रक कहा राव ॥

अर्थात् जब कोई अपना घर या घरती छीनने को तैयार हो, दूसरा जब अपने धर्म पर आपित आवे और तीसरा जब स्नी जाति का अपमान होता हो, तब प्रत्येक गरीब और अमीर को अपने प्राणों की बिल देने में संकोच न करना चाहिए।

जब हम इतिहास मे उपरोक्त दोहे के अनुसार बिना जाति पाँति के भेद भाव के सब को एक साथ रणभूमि में हर्ष के साथ जाने का वृतान्त पढ़ते हैं तब हमारा मस्तक अभिमान से ऊँचा हो जाता है। अहा । वह कैसा स्वर्गीय समय था जब मातृभूमि की रच्चार्थ यहाँ वाले ऊँच नीचे का भेद भुला कर क्या राजा क्या रंक एक साथ कन्धे से कन्धा लगाकर शत्रु से रणभूमि में जूँ मते थे। ऐसे जूँ मारो के प्राय प्रति प्राम में पिवृत्र स्मृति-चिह्न मिलते हैं।

इन्हीं सब श्रपूर्व श्रीर महत्व की घटनाश्रो के लिए ही राजपूताना भारतवर्ष के इतिहास का चिरस्मरणीय घटना-स्थल है। यह भूमि भारत की नाक है। यही भारतवर्ष का प्राण है। यद्यपि राजपूताने का सिंह श्राज सोया हुश्रा है श्रीर राजपूत जाति श्रविद्या, श्रफीम व मिंदरा रूपी शत्रुश्रों से घिरी हुई है तथापि इसके पूर्व चिरत्रों को देखते हुए भारत का कौन ऐसा पुरुप होगा जिसके हृद्य में यहाँ पर हुई घटनाश्रों का स्मरण कर देशभिक व स्वाभिमान का भाव नहीं पैदा होगा। इस समय की टूटी-फूटी

१--विपत्ति ।

हसा में भी यही एक स्थल है नहीं पर प्राचीन ब्याच्य सभ्यता, राजनीति और त्रियों की प्राचीन निभृतिया क दशन हा सकत हैं। इस पश्चिप्र भूरती का स्मरण करन स ही बढ़ा स शिर मुक्त जाना है। यहाँ क इतिहास क पन्ने उलटत ही मुशा दिल म मी नाश का जाता है कार कायर पुरुषी तक का भूजाएँ पङ्कन लगती हैं। एस गाँउयशाली राजपृताना प्राप्त का प्राचीन इतिहास दानन की किसकी इच्छा न हागी।

#### प्राचीन राजपूताना

्राजपृताने क इतिहास चार राजपृत बाति क उद्घय चार प्रसिद्धि स चान क पृतान्त का लिखन के पृत्र इस वश का संदित प्रतान्त जा पाज तक की प्राचीन स्थाज स मिलता है, लिख बना उधित हागा।

जा प्रदश इस समय राजपूताना कहलाता है वह रामायण काल क पूर्व ममुद्र जक्त म दका हुआ था । भूगमवत्ता भी इम बात स सहमद है, क्योंकि सर्व तक यहाँ पर सीप, शंस्य केौड़ी कादि सामुतिक पशेथ सिलत हैं। महाभारत के समय में राजपतान का उत्तरी भाग ( नागार, बीकानर भावि ) जांगल देश' कीर पूर्वी भागे ( नयपुर, अलबर बादि ) मलय दश कहाता भारा और यहीं पर पाडवों ने गुप्त संप में एक वप व्यवश्व किया था। महामारत क मुद्र स क्षेकर वि० सं स २६४ वप पूर्व (इ. सम पूर्व ३२१) वक का राजपूराने का इतिहास विसक्त अस्थकार में है । इसक बाद मीच्य बंदा के प्रसिद्ध राजा चन्नगुप्त और उसक पीत्र सम्राट कशाक का पता चलता है जिनका राज्य इस अवशापर भी था। असपुर राज्य क वराट (विराट) अस्य सं काशाक कदा शिलालक यि० सं पृत्र १६३ ( इंश्सम मे २४ वप पूर्य ) के मिल हैं। इसा के २०० वर्ष पूर्व क भास पास जब बुनानी ( प्रीक ) काग उत्तर-पश्चिम मा भारत में भाय सुद उनका अधिकार मी यहाँ रहा था। और उन लागों न जा प्रदश जीव मा उनमें "नगरी" या मन्यमिका नाम की पुरानी नगरी का वर्णन भी सिलदा है"।

प्रकारकर्स रहकाः वि ।

र्-—वडी प्रकारका

i—वैराद वास के भनेक स्थान भारतवर्ष में हैं परन्तु वैराद ( विराद ) किसका वर्षन महाभारत में बाता है वह मन्दव देश की राजवानी की चौर वह बैराट धव राजपूराने में बनपुर शस्य के धन्तर्गत है (

मिग्रहमाः कर्णेस वृश्किपशस्य वृश्कितेत्स माश १ पृष्ठ १६~१० ।

र- वर्तिगदाम; वार्किमकाजिकक सर्वे रिपोर्ट साग ६ पृष्ठ क है।

वह नगरी चित्तौड के पास थी। श्रव उसके खण्डहर चित्तौड के किले से ७ मील उत्तर में स्थित है। यूनानी नरेशों में के दो राजाश्रों (एपोली-डॉटस श्रोर मिनेडर) के कई सिक भी मेवाड से मिने हैं । ईसा की दूसरी शताब्दी से चौथी शनाब्दी तक शक (सीथियन) लोगों का राजपूनाने के दिच्छा-पश्चिम भागों पर श्रविकार रहा श्रोर शक सवत् ७२ (वि० सं० २०७ = ई० सन् १४०) का गिरनार से मिले लेख से शक नरेश रुद्रदामा का राज्य मरु (मारवाड) श्रोर सावरमती के श्रास पास फैला होना प्रकट होता है । चौथी शताब्दी के श्रन्तिम भाग से लेकर छठी शताब्दी तक मगध के गुन्न वश का राज्य राजपूताने के कई भागों पर रहा था । बाद में हूणों के राजा तोरमाण ने गुनों को निकाल दिया । सातवी शताब्दी के शुक्त में हर्पवर्धन ने जो बैस वश का चित्रय राजा था, थाणेश्वर श्रीर कन्नौज को श्रपनी राजधानी बनाया श्रोर राजपूताने का बहुत सा हिस्सा श्रपने राज्य में मिला लिया ।

संवत् ६६६ (ई० स० ६३६) के करीब जब चीनी यात्री हुएनसांग्र भारत में भ्रमण करता हुआ राजपूताना में आया तब उसने राजपूताने को चार भागों में बंटा हुआ पाया था। अर्थात् पहला गुर्जर (जिसमें जोधपुर, बीकानेर और शेखावाटी का छुछ भाग था), दूसरा वधारि (वागड़) [जिसमें दिल्लिणी भाग और वीच का छुछ हिस्सा था], वैराट (जिसमें जयपुर, अलवर और टोंक का छुछ हिस्सा था) और चोथा मथुरा था (जिसमें आधुनिक भरतपुर, घौलपुर और करौली के वर्त्तमान राज्य थे)। ७ वी से ११ वी शताव्दी तक राजपूत जाति के कई वश प्रसिद्धि में आये, जिन्होंने अपने बाहुबल से यहाँ के आदि निग्नासियों व विदेशियों को हटा कर अपने जुड़े-जुदे राज्य कायम किये। ये गहलोत (वि० स० ६२४=ई० सन् ४६६), पिडहार, चौहान और भाटी (७ वो शताव्दी), परमार, सोलङ्को (१० वो शताव्दी), नाग, यौधेय (जोहिया), तवर, दिह्या, होडिया, गौड, यादव, कछवाहा और राठाड आदि के नाम से प्रसिद्ध हुए। १० वो शताव्दी में मुसलमानों के आक्रमण के समय इन्ही राजपूत राजव्दाों के राज्य राजपूताने में फैंजे हुए थे।

१—नागरी प्रचारियाी पत्रिका, नवीन संस्करण भाग १ पृष्ठ २०३ ।

र--इण्डियन ऐंटिक्वेरी भाग ७ पृष्ट २५६।

र-फलीट, गुन इन्स्किपरान्स पृष्ठ १४१।

४--ऐपीयाफिया ईन्डिका भाग १ पृष्ठ २३६।

<sup>&</sup>lt;---वीलः बुद्धिस्ट रेगर्डन आफ दी वेस्टर्न वर्ल्ड, भाग १ पृष्ठ २१३-२१६ ।

#### राजपूत शन्द का विकास

मिस्टर विशन्त सिमा ने कायने "कार्सी दिरमें काफ इरिडवा" (मारव कं प्राचीन इतिहास ) में किसा है कि "राजपून जाति द में या है में राजपून जाति द में या है में राजपून जाति द में या है में राजपून में राजपून अगति द में या है के स्वाची मारव में प्राचीन कार्य प्रतियों की सम्वान है कोर यापि वह पहले राजपून" नाम में नहीं पुकारी जाती में फिर भी वास्तव में बढ़ वेदिक काल के कृतियों की ही सन्तान है। हैं, कह पारवास्य विकृती कीर उनकी काया पर निर्मर रहन वाखे मंबारवर सादि से यह मी मान रक्ता है कि या था यह राजपून जाति प्रकार प्रावह से प्राची की सरह वाहर स बाह है या उनहीं होगा में से निक्सी है। परन्तु यह भी अस है। इसी है में विश्वी कार्य वाहर स बाह है या उन्हीं होगों में से निक्सी है। परन्तु यह भी अस है। इसी है न्यों के सरह वाहर स

<sup>1-</sup>बुद्धिस रेकर्वस साफ वी बेसार्व गार्ड, भाग २ छ । ६१६

The apparently sudden introduction of Rajput States on the stage during the eight and minth centuries is in part an illusion.

<sup>-</sup>Vincent A Smith's The Early History of India Pp 423 4th Edition. 1924 (Edwardes)

श्राधुनिक खोज से पता चलता है कि शक, हूण, कुशान, गुर्जर श्रादि जातियाँ भी श्रार्य वंशी थी । श्रोर यहाँ के चित्रय लोग शको श्रोर हूणों के साथ विवाह सम्बन्ध करते थे । तुर्किस्तान मे रहने वाली कुशान (यूची) जाति श्रोर मध्य एशिया की हूण जाति भी श्रार्य ही थी । उस समय वैदिक धर्म श्रोर श्रार्य सभ्यता का विस्तार दूर-दूर तक फैला हुश्रा था । यहाँ के चित्रयों श्रोर वाहर के शासको मे विवाह सम्बन्ध भी होता था श्रोर इनकं रीति-रस्म भी श्रापस मे बहुत कुछ मिलते जुलते थे । जब इन देशों मे बौद्ध धर्म का विस्तार हुश्रा तब भारत के ब्राह्मण वहाँ वालों को वृषल या पतित सममने लगे । इसी से सम्भव है कि उन जातियों को लोगों ने विदेशी समम लिया हो ।

विसेन्ट स्मिथ ऋदि का राजपूत जाति की उत्पत्ति को द्वी शताब्दी के क़रीब मानना इस कारण से भी ऋसत्य प्रतीत होता है कि उससे पहले ईसा की सातवीं सदी मे ही राजपूताने के कई प्रदेशों में गुहिल, चावड़ा, याद्व ऋदि राजवशों के राज्य थे। जैसे विक्रमी सं० ६२४ के ऋास पास मे मेवाड़ मे गुहिलों (गहलोतों) का और विक्रमी सं० ६८४ (ई० सन् ६२८) मे भीनमाल मे चावड़ा चित्रयों का राज्य पाया जाता है ।

इसके ऋलावा पृथ्वीराजरासों में लिखी हुई ऋग्निवंशी चित्रयों की गाथा ने भी बहुत कुछ अम फैला दिया है। उसके ऋनुसार चित्रयों के चार घराने ऋाबू पहाड पर विश्व के यज्ञ द्वारा उत्पन्न हुए थ। इससे कई विद्वानों ने यह ऋनुमान लगाया है कि या तो प्राचीन चित्रय जो बौद्ध धर्म में शामिल होगये थे उनको पुन शुद्ध करके ऋार्य धर्म में लिया गया होगा श्रथवा यहाँ के ऋादिम निवासी भील, मीने, ऋादि का शुद्धि संस्कार किया गया होगा। श्रथवा ये चार वंश भी हूण, शक, ऋादि की तरह ही बाहर से श्राये हुए होगे जिनको यहाँ के ब्राह्मणों ने हवन द्वारा शुद्ध कर श्रपने धर्म में भिला लिया होगा। परन्तु यह सब पृथ्वीराजरासों के रचिता (जो कोई भी हो) के दिमाग की उपज है। श्राधुनिक खोज के श्रनुसार श्रान्वशी कोई स्वतन्त्र वश नहीं माना जा सकता। श्राग्निवंश में चौहान, पिड़हार, सोलकी श्रीर परमार माने जाते है। परन्तु शिलालेखों श्रीर

१--एनसाइकलोपीडिया बिटानिका जिल्द २१ पृ० १७६ ।

२--मनुस्मृति घ्रध्याय १० श्लोक ४३-४४।

३—नागरी प्रचारिगाी पत्रिका भाग १ श्रक ३ पृ० ३११–२४, सं० १६७७ ।

४--- ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त श्लोक ७ ।

प्राचीन ऐतिहासिक प्रन्यों से चौहान सुववंशी, सालंकी पन्त्रवंशी, मित्रहार (पिंड्हार) सूर्यवंशी वीर परमार (पंचार) महाकृत वंशी प्रसाणित हाते हैं।

कर्नल टांब ने भी यह शिसकर बड़ा अस फैला विया है कि सबपूत क्योर शक बावि के रीवि-रस्मों में समानवा है। जैसे सूच्य को पूजना, सधी होना, चरवमंघ यह करना, रारात्र पीने का शीक रखना, शस्त्र व पार्डी का पुळना इस्पादि । इसी भाषार पर चसने अनुमान किया है कि राजपूर साग राक जावि के वंशघर हैं<sup>द</sup>। यरन्तु यह कल्पना मात्र है। क्योंकि प्राचीन ब्यार्थ कृत्रियों के कह रीति रस्य ब्यय तक राजपूतों में मीजूर हैं। सुर्ध्य की पूजा वैदिक काल से हो व्यायों में प्रवक्तिय थी। सती हाने का रिवाज भी शकों के इस दश में बाने क पूर्व का है। पारह की दूसरी सनी माडी सती हुई थी"। जरवमेच यह वैदिक काल में भी होता था। युधिष्ठिर में यह यह किया वा<sup>र</sup>। शस्त्र व वाड़ों की पूजा करना प्राचीन समय से सकर बाज तक चत्रियों में चला बाता है।

वहुत सं यूरापियन विद्वानों का विचार है कि इसा की ७ वीं शवास्त्री बहुत में कुलान के बर्वमान राजवंशों का पूर्ण रूप से उदय नहीं हुझा था, जब वे मुस्तमानों बारा बचरी भारत व सिम्ब से इटाये गये तब इन्होंने वहीं बाकर राजपूराने के शिक्ष-मिक्ष सारों में बपने राज्य समाये। इस समय के पूर्व इस अवेश में वहाँ के कादिम निवासी मील, मीने, मेर, कादि जोग ही बसर्व थे। इन नथे राजवंशों में से गहकादों ने नेव कीर

१---परिप्राक्षिया इकिडका भाग २ पृष्ठ ११३; प्रणीरात विक्रम सम्ब सर्ग १, (कांच रावक पृक्षिपारीक शोसाइटी बंदन १६ ६ है )

प्रमार्थ १८६० कि

 <sup>-</sup>रिवोर्ट मार्कियाका निकल सर्वे गाँक इंतिया है स १६ १ व ए १८ ।

विनावक देश पूर्व प्, एक-पूक भी ; 'दिखी चाक निरीक्क दिन्द इविद्या माग ९ प्र 1927) पंगवस्य दृषि ।

६.—टॉड; वृत्राल्स एवड वृद्धिक्रियीम बाल राजस्थान माग १ मध्यान ६ ए ६८ १० ! (इन सम्पादित—सन् १६२ है का संस्करण)

<sup>---</sup>महाभारत ।

क-महामारतः स्मरः स्न र**को** १७।

भीलों से मेवाड़ लिया, परमारों ने भी भीलों को भगाकर चन्द्रावती (श्राबू) को अपनी राजधानी बनाया श्रीर इन्हीं परमारों की एक शाखा ने मालवा में भी श्रपना श्रिधकार जमाया। सांभर के चौहानों ने अजमेर, ढूंढाड़ (जयपुर), मारवाड, मेवाड, दिल्ली श्रीर पंजाव तक सिक्का जमाया श्रीर भीनमाल (मारवाड़ में) के परिहारों ने कन्नौज का राज्य श्रपने श्रधीन किया।

सारांश यह है कि वर्तमान राजपूतों के राजवंश वैदिक और पौराणिक काल में राजन्य, उम, चत्रिय आदि नाम से प्रसिद्ध सूर्य्य व चन्द्रवशी चत्रियों ही की सन्तान हैं। वे न तो विदेशी ही हैं और न विधर्मियों (अनाय्यों) के वंशज ही, जैसा कि कुछ यूरोपियन लेखकों ने अनुमान किया है।

### दूसरा प्रकरगा

# राजपूताने के प्राचीन राजवंश

राजपूताने का नकशा देखने से पता चलेगा कि इस समय
राजपूताने का श्रिधकांश भाग सात मुख्य राजपूत राजवंशो
के श्रिधकार में है। (१) उदयपुर, हूँ गरपुर, बॉसवाडा, प्रतापगढ श्रीर
शाहपुरा गहलोत राजवंश के, (२) जोधपुर, बीकानेर व किशनगढ़
राठोड़ों के, (३) जयपुर श्रीर श्रलवर कछवाहों के, (४) बूँ दी, कोटा तथा
सिरोही चौहानों के, (४) करौली श्रीर जैसलमेर यादवो के, (६) दॉता
प्वारों के श्रीर (७) मालावाड़ मालों के श्रिधकार में है। इनके सिवाय
भरतपुर व घौलपुर जाटों के राज्य हैं श्रीर टोंक तथा पालनपुर मुसलमान
रियासतें हैं। श्रजमेर-मेरवाड़े का छोटा-सा इलाक़ा, जो राजपूताने के
मध्यभाग में स्थित है, श्रॅंभेजों के श्रिधकार में है।

वर्तमान राजपूताने के शासक राजवंशों का परिचय प्रत्येक राज्य के इतिहास के आरम्भ में आगे लिखा जायगा। यहाँ पर कुछ सिन्तप्त परिचय उन राजवंशों का लिखा जाता है जिनका राज्य इन वर्तमान राजवंशों के यहाँ आने के पहले इस प्रान्त पर रह चुका है।

मौर्यवंश—ये सूर्य्यवंशी चत्रिय थे। हिमालय के श्रासपास के प्रदेश में मोर पिचयो की श्रिधिकता थी श्रीर इस राजवंश का उद्भव उसी

प्रदेश में हाने के कारण इसका नाम मौर्य हुंचा। मौर्य राज्यक संस्थापक चन्त्र गुन की माता का नाम मुरा था कौर उसस मौर्य चेत्र कहाताया यह अम है। मौर्य चेत्र से अमर्प के सिता का नाम मुरा था कौर उसस मौर्य चेत्र कहाताया यह अम है। मौर्य चेत्र से अमर्प के सिता हुंचा या। इससे राप्रपृतान पर मो उसका क्यिकार हाना प्रकट है। मिटिश साम्राम्य के प्रचित्र विस्तुत साम्राम्य के प्रचित्र साम्राम्य के प्रचित्र साम्राम्य के प्रचित्र किर्तुत साम्राम्य का प्रचित्र किर्तुत साम्राम्य के प्रचित्र किर्तुत साम्राम्य का प्रचार के प्रचार के प्रचित्र का प्रचार के स्वाप्त का प्रचार के स्वाप्त का प्रचार के स्वाप्त का मार्ग का प्रचार के स्वाप्त का मार्ग का प्रचार के स्वाप्त का साम्य के प्रचार के स्वाप्त का साम्य का प्रचार का प्रचार

साम्रय-इनका राज्य सालवा, अयपुर का विश्वयी सान, कोटा और स्थलाबाद राज्यों में होना प्रकट होता है। इनके तांवे क सिक्क वि० सं० पूर्व की तीसरी राताब्यी के अयपुर राज्य स मिले हैं।

युनानी ( प्रीक् )—यह जावि हिन्दुक्ता और वैक्टीरिया ( कसक्ष ) की रहने वाली थी। ईसा से पूर्व १३६ ( वि० सं० मे १६० ) वर्ष के आस पास इसन पंजाब और अफगानिस्तान का जीता और इस जावि के प्रसिद्ध नरेरा सिनेंदर ने सम् हैं पूर्व १४० (वि सं० पूर्व १३) क लगाना सम्यसिका ( विचौबन्छ ) पर पात्रा किया । इसकी राजधानी पजाब में साकल नाम का नाम आ ।

चन्नप्--वे राक राजाकों के दाकिस या प्रान्तिक शासक ये बाराकों की निर्वकता हाने पर स्वतंत्र दायवे । इनकी वा शास्त्रायें हुद्द । यूवीं चन्नप्र कौर प्रिमानी चन्नप । इन प्रिमानी चन्नपों का राज्य राजपुताने के कई मार्गों पर रहा है । इनके सिक पुज्यर, विच्छी क चौर वॉसकाहा नामक स्वानों में सिके हैं जो विक्रमी संवत् १९८ से सं०१९ वक कहें हैं।

<sup>1--</sup>कारपाक सक्त्य ।

र--शाह राजस्थान, भाग १ प्र ११६--२१ ( मुक सम्पादित )

१--वृत्रिक्यम वृद्धिक री भाग १६ प्र ११-१०

थ—नागरी प्रवारियी पश्चिम, नवीन संस्काक माग र पू १ वे टिप्पया रे—सैकेड कुकस भाक वी इस्ट माग १ पू ११-३व

६--राज्ञातामा स्तुजिपस शक्तीर रिपोर्ट सन् १६११-१६ ई

कुशान—इस जाति का राज्य मथुरा के आस-पास और पूर्वी राजप्ताने पर रहा। यह लोग तुर्किस्तान से आये थे। इनमें कनिष्क नाम का महाप्रतापी राजा हुआ जिसके शिला लेख वि० सं० १४० से १७६ (ई० स० ८३ से १९६) तक के मिले हैं।

गुप्त-ये चन्द्रवशी राजा थेर। कई लोग इनके नाम के साथ गुप्त शब्द होने से वैश्य अनुमान करते हैं परन्तु वास्तव मे ऐसा नहीं है। श्रीगुप्त या गुप्त इस वश का सम्थापक था जिसके नाम पर यह घराना "गुप्त" कहलाया । इनका राज्य द्वारका से आसाम श्रौर पंजाब से नर्मदा तक फैला हुआ था। इस वश मे समुद्रगुप्त और चन्द्रगुप्त (द्वितीय) बडे प्रतापी सम्राट् हुए। पुरानी दिल्ली की प्रसिद्ध लोहे की लाट जो मेहरोली गॉव में क़ुतुर्वमीनार के पास एक पुराने मन्दिर में खड़ी है, वह कीली इसी गुप्तवशी चन्द्रगुप्त (वि० सं० ४४८-४६६ ) ने उसको बनवाकर विष्णु पद नामक किसी पहाडी पर विष्णु के मन्दिर के आगे खडी करवाई थी, ऐसा उसके ऊपर खुदे हुए लेख से ज्ञात होता है । उसको तवर राजा श्रनंगपाल (दूसरे) ने वि० सं० ११०६ में दिल्ली बसाते हुए वहाँ से लाकर इस जगह पर गाढ दिया हो। यह कीली (लोह स्तम्भ) भूमि के भीतर केवल एक फुट आठ इच है और बाहिर को २२ फीट। यह विष्णु का परमभक्त था। इसके साम्राज्य के पश्चिमी विभाग की राजधानी उज्जैन ( मालवा ) थी श्रौर इसके विक्रमांक, विक्रमादित्य श्रादि खिताव थे। इससे लोगो मे यह उज्जैन का राजा विक्रम या विक्रमादित्य नाम से भी प्रसिद्ध है। गुप्त नरेशों ने वि० स० ३७६ में श्रपना एक सवत भी चलाया था जो ६०० वर्ष तक चल कर वट होगया। यह बाद में बल्लभी संवत् भी कहलाने लगा था<sup>3</sup>। गुप्तो का राज्य-काल सं० ३३२ (ई० सन् २७४) से स० ४६० (ई० सन् ४३३) तक रहा। इनका शासन-काल हिन्दू इतिहास का "स्वर्ण-युग" कहा जाता है। इस काल में मनुष्य जीवन के प्रत्येक विभाग में उन्नति हुई। महाकवि कालिदास ने इसी स्वर्ण-युग मे श्रपने प्रसिद्ध शतुन्तला, मेघदूत, रघुवश श्रादि प्रन्थों की रचना की थी। प्रख्यात ज्योतिषी बराहमिहिर का उद्भवकाल भी यही था।

हूण-ये मध्य ऐशिया से आने वाली जाति थी जो शायद कुशान विशयों की शाखा थी। इन्होंने गुप्तवशी राजाओं से युद्ध किया और स० ४६० (ई० सन् ४०३) के लग-भग तोरमाण हूण ने गुप्तो से राजपूताना छीन

१---एपिय्राफिया इसिडका भाग १० शेषसंग्रह ।

२---ऐपिग्राफिया इशिडका भाग ११ पृ० १६०

६-- स्रोक्ता, भारतीय प्राचीन लिपिमाला द्वितीय संस्करण पृ० १७४-७६

क्षिया परम्यु तारमाख का पुत्र मिद्दिरकुल ( मिद्दिर गुप्त ) इस राज्य का नहीं रख सका कौर गुप्तों ने उस ३०४० थप में वापिस खीन क्रिया ।

गुजर-पूरोपियन विद्वानों के क्षेत्रानुसार यह जाति ६० सन् की भी सही में भारत में बाहर स बाह । क्रनिंगहाम ने गुजरों को कुशानवंशी? भीर समय ने हुए फिला है । केम्पबल भीर अंडारकर ने इनकी एरपवि क्रवर नाम की विदेशी जाति से बताई हैं । परन्य वास्तव में ये एक प्राचीन बार्च्य राखवंश या जा अपने मृतपुरुष के नाम से गुजर कहलाया और इसके काबीन का देश गुर्जर दश या गुकरात प्रसिद्ध हुका"! गुकरों का राज्य पंजाब और राजपूताने में रहा है। इनकी सुरूप राजधानी भीनमास ( बाद सारवाद में ) थी जैसा कि चीनी वात्री हुएनसाङ्ग न सं० ६६६ वि० (सम ६३६ ई०) कं करीय यहाँ आकर किया है । सत्रपों के बाद गूजरों ने गजरात व मौराष्ट्र को जीता। ७ वीं से ६ वीं राताक्ती तक सारवाद के पूर्वी भाग पर गूजरों का अधिकार वा। मारवाइ के बीडवाना ( बेंडवानक ) परगने के गांव सेवा (सिवा) और कालिंजर (बुन्येलखरड) में गूजरों के शिक्षाक्षेत्र मिले हैं। ११ वीं शवान्त्री के प्रारम्म में इनका अधिकार अलगर प्रदेश पर वा और एस समय ये कन्नीत के पहिचार राजा चितिपाल देव ( महीपास ) के सांभव वे°। इनकी राखधानी राखोरगढ थी। इनकी शास्ता वहगुजर का राज्य वहसील सादी (सं १४१४) के समय तक अलबर सवा शस्त्राबाटी में रहा'। भौर कक्षवाहों ने बढ़गुजरों से ही राज्य छीता वा'। अब इस गुजर जावि के लोग पशु पालन और सती बाडी ही अधिक करत हैं। बुन्दलक्षण्ड में इनका राज्य समयर और संगुक्तपान्त में हुछ जर्मीवारियों हैं। जयपुर के कई राजाओं की रानियाँ इस क्रीम की शी।

वैस-ये स्टब्यंवशी इतिय हैं'। इनमें इपवर्धन (हर्प) नाम का राजा बड़ा प्रवार्ण हुजा है जिसने वि०सं ६६३ स सं०००५ सक राज किया।

१--पार्किमकाज़िक्क सर्वे निपोर्ट भाग १ ए . ७

२-- कार्थी हिस्त्री धाक इश्विषया प्र ७१३

३—हिवडपन पॅटिकरी माग ७ थू ३

मागरी प्रचारिची पश्चिम्य माग १ थ १ ६

र--- नीवा इदिस्स रेकार्यस चान्त्र वी वेस्त्रवे वक्त्ये, आस २ धू २७

६—पृषिप्राफिका वृधितका, भाग १ पू ११०--११ ७---वर्डी भाग १ पू ६६६

u--- राजपुताना स्युक्तियम चलमेर रिपीर्ट 1414-14 प्र

६--दाव राजस्थान भाग १ ४ १४ -४१

१०--इर्च चरित जण्जुबास ४ ए १४६ ( निर्मेन सागर ग्रेम, बम्बई )

इसकी राजधानी थानेश्वर श्रीर कन्नोज थी। इसने हुणों को जीता तथा मालवे को श्राधीन किया। उत्तर भारत के पाँचो प्रदेश जिनमे राजपूताना भी शामिल है इसके राज्य मे थे। यह सम्राट् पहले ब्राह्मण धर्म का श्रमुयायी था। पर श्रपनी वहन के प्रभाव से वोड मतावलम्बी हो गया। इसने जीव हिसा तथा मास भन्नण की श्रपने राज्य मे विलक्षल मनाई करदी थी । इसने हर पाचवे वर्ष ७४ दिन का एक मेला (मोन्न महापरिपद्) प्रयाग में शुरू किया जिसमें प्रति दिन १०,००० वोद्व साधुश्रो को १०० सुवर्ण सुद्रा १ मोती श्रोर एक कपड़ा दिया जाता था। हर्ष ने चीन के वादशाह से मेत्री कर श्रपने एक ब्राह्मण राजदूत को चीन भेजा था। जहाँ से वह सं० ७०० (ई० ६४३) मे लौटा था। उसके साथ चीन के वादशाह ने भी श्रपना दृत-दल हर्ष के दरवार मे भेजा था। सं० ७०४ (ई० सं० ६४८) मे हर्ष की मृत्यु हो जाने पर उसका साम्राज्य विखर गया। सम्राट् हर्ष ने श्रपना संवत् (हर्ष सवत्) भी चलाया था जो ३०० वर्ष तक चला। श्रवध प्रान्त का दिल्णी भाग "वैसवाड़ा" वैस राजपूतों का केन्द्र है श्रोर उनमे तिलोकचदी वैस श्रपने को मुख्य मानते हैं।

चावडा—इस वश का मृल पुरुप चाप था। संस्कृत शिलालेखो व पुस्तकों में इस वश का नाम चाप, चापोत्कट या चावोटक मिलता है श्रीर भाषा मे चावडा प्रसिद्ध है। इनकी सब से पुरानी राजधानी राजपूताने में भीनमाल रही जो उन्होंने गूजरों से लग-भग ० वी शताब्दी में छीनी। इनका दूसरा राज्य काठियावाड में बढवाण पर तथा तीसरा उत्तर गुजरात में श्रणहिलवाडा (पाटण) पर श्राठवी-नवीं शताब्दी में रहा है। सं० ७६६ वि० (ईन् स० ७३६) तक इनका राज्य भीनमाल में रहा। बाद में पिंड्हारों ने इनसे भीनमाल छीन लिया। कर्नल टाड ने चावडों को भी सीथियन यानी शक बताया है। कई विद्वानों ने चावडों व गूजरों को एक ही बताया है परन्तु यह सब श्रम है ।

पिंहार—यह वश सोलंकी, चौहान, चावडा आदि राजवशो की तरह किसी मूलपुरुप के पीछे नहीं कहलाया। प्रतिहार (पिंहहार) एक पद् (श्रोहदा) सूचक नाम है जो लोग विश्वासपात्र व राजा महाराजाओं के श्रारक्तक होते थे उन्हीं का नाम प्रतिहोर था। इसी से प्राचीन शिलालेखों में ब्राह्मण प्रतिहार, गूजर प्रतिहार और रघुवशी प्रतिहार लिखां मिलता है।

१--हुएनपाँग का भारत अमण ए० २२३

२-इंग्डियन एँटिकोरी भाग १२ पृ० १६३-४।

३---नागरी प्रचारिग्णी पत्रिका भाग १ पृ० २१०-२११ ।

पिहहार या प्रतिहार स्त्रिय इस समय क्रांगिनवेशी कह जाते हैं परन्तु उनके प्राचीन शिक्षालेखों में उनका कहीं भी क्रांगिनवेशी हाना लिखा नहीं मिखता है। मंद्रार के प्राचीन राजाकों क्रोर पिह्हार वंश का इक्ष भी युवान्त मारवादी रुपातों में लिखा नहीं मिलता है। शावद पस स्पार्थ किसी जाने के समय पिद्रहारों का काई राज्य राजपुताने चादि में नहीं रहने से उनका इतिहास न लिखा गया हा। क्रांशच्चा प्राप्यीराज रासा या क्रांग्य वन्तकवाकों के बाधार पर यह प्रसिद्धि क्षवश्य हा गई है कि पिहहार भी क्रांगिनवेशी हैं। परन्तु यह सब मनावड़न्त है। ब्लॉकि ककील के पिहहार भाइराजा मोजदव के जालियर के क्रिले से मिल हुए क्रांगमा विठ मंट १०० के शिक्षालेल में पिहहारों का क्याप्या के प्रस्थात महाराजा रामचन्त्र के भाई क्रांसच्या के बेशन कीर 'स्वयंवंशी' लिखा है'। कीर प्रसिद्ध किंब राजशेलर ने माजवेब के पुत्र महंन्द्रपाल को रचुकुल विक्रक किला है'।

पिंद्रहारा का भूख स्थान मंद्रार और भीनमाल (मारवाड़) था। भीनमाल क पिंद्रग्रित बड़े प्रशापी हुए हैं। उनकी बंशावली शिलालेकों में राजा नागभट (नागावलाक) च मिलती है जा दिन सं० ८१२ के बातपाल हुआ है। इन्होंने सं ८०० कन्द्रीय वायड़ों से भीनमाल का राज्य कीना। वार में राजा नागमट प्रथम के ४ वें उत्तराधिकारी नागमट दूसर न कमाल

१---प्राविभोधानिकस सर्वे बाक बसर्ल इविद्या सन् १६०७ ई. पू. ३१।

२--वही पू १२। १---वर्गस रावस पृथिवाटिक सोसाइटी सम्बन है सन् १८३४ छ छ।

च-वही सब् १=६१ प्रह १३६ मेपिमांदिवा इतिकास आग व प्र २७६ :

र-मारवाह मर्डुमागुमारी रिपोर्ट सन् १८३१ ई (दिन्दी संस्करक) शीसरा दिस्सा प्र. १६ ।

के महाराज्य को विजय किया। इस नागभट दूसरे का एक शिलालेख सं० ८०२ चेंत्र सुदि ४ (ई० सन् ८१४ ता० १६ मार्च सोमवार) का जोधपुर राज्य के बीलाडा परगने के गाँव बुचकला से मिला है । यह बड़ा प्रतापी हुआ है और राजपूताने मे जिस नाहब्राव पिड़हार का पुष्कर की मरम्मत व घाट बॅधवाये जाने की बात प्रसिद्ध है वह यही नागभट था। इस नाम का मंडोर का पिडहार राजा नहीं था जैसा कि लोग मानते है। महोर के पिड़हार तो उस समय भीनमाल के पिडहारों के सामन्त ही थे । कन्नोज के इन पिरहार राजात्रों को कईयों ने गूजर माना है जो अम है। वास्तव मे ये रघुवशी पिडहार हैं। इनका राज दो सो वर्ष से अधिक समय तक उत्तर भारत के बड़े विभाग (कन्नोज, गुजरात, राजपूताना आदि) पर रहा। राठोड़ों ने सं० ११३६ (ई० सन् १०७६) के आसपास पिडहारों से कन्नोज का राज्य छीन लिया तब पिड़हारों ने दूसरों की अधीनता स्वीकार की थी।

टॉड ने लिखा है कि पिड़हार दिल्ली के तबर व अजमेर के चौहानों के सामंत रहे, उयह ठीक नहीं है। वास्तव में गुप्तों के बाद बैसो को छोड़ कर पिड़हार वंश ही बड़ा प्रतापी रहा। इस समय मध्यभारत के बचेल-खण्ड के नागोद स्थान में इनका राज्य है और बुन्देलखण्ड में अलीपुरा ठिकाना (Estate) तथा अन्यत्र छोटी छोटी जमीदारियाँ है।

६--टॉड राजस्थान ( क्रुक सम्पादित श्रान्सफर्ड संस्करण ) माग १ पृ० १२०।

१---एपित्राफिया इगिडका भाग १ पृ० १६६।

२—वूँदी के महाकि विवारण सूर्यमल मिश्रण ने श्रपने "वंश भास्कर" नामक काल्य अन्थ के भाग प्रथम (पृष्ठ ४४७-४६) में मण्डोर के पिहहारों के विपय में जो पद्म लिखे हैं उनका सार्शश यह है कि "मडोर का गढ़ इन्दा शाखा के पिहहारों ने राणा हम्मीर की बदचलनी से तग श्राकर खेड़ (मारवाइ) के राठोड वीरम के पुत्र चूँदा राठोड़ को वि० स० १४४१ (ई० स० १३६४) में दहेज में दे दिया। इससे हम्मीर बीरूटंक नगर में जा रहा। इम्मीर के एक भाई दीपिलंह के वशघर सोंधिये पिहहार हैं जो श्रव मालवे के सोंधीवाडे इलाके में रहते हैं। इन्दा इम्मीर के पुत्र कुन्तल ने भिणाय (श्रजमेर मेरवाइ। में) लेकर वहाँ राजधानी स्थापित की। कुन्तल का बड़ा बेटा बाधरात इन्दा बुढ़ापे में ईहडदेव सोलकी की पुत्री जयमती को ब्याहा। वह कुलटा श्रपने बूढ़े पित को छोड़ कर गूजर बाधरात के पुत्र भोज के घर जा बेटी। पिहहारों श्रीर गूजरों में लड़ाई हुई जिसमें २४ भाई बघड़ावत मारे गये। गुजर भोज के वेटे उदल ने बाधरात पिहहार के पुत्र मुद्ध पर चढ़ाई की तब पिडहार वहाँ से भाग छूटे। मुद्ध के चीथे वशधर भीम के पुत्र किशनदास (कल्हनसिंह) ने उधहरे (नागोद) में जाकर श्रवनी राजधानी स्थापित की।"

काठियावाइ में मिस्र शिकालेखों से बाव होवा है कि विवर्ध ०११०० के बास पास वहाँ सी पिन्हारों का राज्य रहा है। इतिहास के अन्यकार में वहाँ (पोर्सक्र) के नरश अपने को जंठवा खांप के और महाचीर हन्मान के बंशन बताने का गये हैं परन्तु वास्तव में वे भीपिड़हार हैं क्योंकि आज से समस्य २७४ वर्ष पूर्व मुंचा नैखसी ने अपनी स्थाव से जेठवा, भूमित्रया आदि का पश्चिर मंश की शाखा किया है ।

भारत में भी मिस्रता है। राजा परीचित का नागवंशी शचक ने ही भारा था। इसक्रिए जनमेजय ने यह करक नागवंशियों को मरवान का कायाजन किया था। इस कथा से यह प्रतीत हाता है कि चन्द्रवरी। और नागवंशियों में मुठमेड 💶 भी। सच्च के बेराज टक, टाक भीर टॉक नाम से कहलाये। बिक्रम की १२ वीं शताब्दी में मध्यपदरा का आसेरगढ़ टाँकों के अधिकार में था। गुजरात का पहला मुसलमान वादशाह मारक टाँक कीम से ही था। सं० १४०० क बाम-पास प्रमुना के तट पर काठा नगर में टाकों का खाटा सा राज्य या । भारताव क नागार शहर में भी टॉक शासा के राजपूर्ती का अधिकार हाना कहा जाता है। कहत हैं कि प्राचीन समय में नागवंशियों का राज्य दक्षिण के काकण से गृहा तक फेला हुचा था। मसुरा, खालियर, पद्मावती (नरवर), मालवा और मध्यप्रश्र में भी इनका राज्य रहा है। भागवंदा की सिंद शाला का राज्य दक्षिण में कई स्वानों में रहा है। शक सं० ६५१ (इ० स० १०३३) क वासपत्र स बाव हावा है इस शासा के राजा प्रसन्तास क भवज पर नाग का चिद्र शा । कोटा (राजपुशाना) क करन शरगढ़ के सं० ८३७ (इ० सन् ५६०) क शिक्षाबेख सं पाया जाता है कि वहाँ भी नागर्यरा का राज्य या। ये नागर्वशी कारीन के पहिरासें क सामन्त में।

किसी समय मारबाइ (बायपुर राज्य) में भी नागवंशियों का राज्य रहा था, पता कामों का अनुमान है। शिक्साकेश आदि वा अय वक इस विषय क नहीं सिंग के से परन्यु मारवाइ की पुरानी राज्यानी मंडार में नागकुरह और उसके पास बहन वासी नदी का नाम "नागादरी" चाव तक प्रसिद्ध ह जा मागवंशियों के नाम स पढ़ होगे। यहाँ पर भाशों यहि ४ का एक मेका भी बाज दिन वक भरता है जा नागवंशियों कहलाता है। यह नागवंशियों का पक्षाया हुआ काई सीहार हागा। विस्म पहाइ पर

६—विपाकिया इतियमा, भाग ३ पूर्वर ३७ [

महोर का खर उहर किला है उसका नाम भोगशैल (भोमसेन) कहा जाता है जिसका अर्थ है नागों का पहाड़। भोगशैल महात्मय में भी लिखा है कि महाराजा जन्मेजय के सर्पयज्ञ से बचे हुए नाग इस पहाड़ पर आकर रहने लगे। इसी प्रकार मारवाड़ का नागोर शहर भी नागवंशियों का बसाया हुआ कहा जाता है। नागोर का पुराना नाम अहिछ त्रपुर भी लिखा मिलता है जिसका अर्थ नागों का शहर है, और नागोर से पाये जाने वाले प्राचीन हस्तलिखित अन्थों के अन्त में "लिखित नागपुर मध्य" ऐसा लेख मिलता है। जोधपुर राज्य के लाडगु कस्बे से सं० १६४८ में मिले सं० १३७३ भादों बिद ३ शुक्रवार (ता० ६ अगस्त सन् १३१६ ई०) के शिलालेख में नागोर को "नागपत्तन" लिखा हैं।

नागवंशियों के विवाह सम्बन्ध ब्राह्मणों श्रौर चत्रियों के साथ होने के कई उदाहरण मिलते हैं। मालवे के परमार राजा सिन्धुराज का विवाह १११ वीं शताब्दी में नाग कन्या शशिष्रभा के साथ हुआ था।

इस समय राजपूताने में कोई नागवशी चित्रय नहीं पाया जाता है। न कहीं इनका राज्य रहा है। मध्यप्रदेश में कालहड़ी (करोंद) के राजा अपने को नागवशी चित्रय कहते हैं श्रीर खेरागढ़ के राजा भी श्रपने नागवशी होने का दावा करते हैं। ग्वालियर का सेधिया राजवंश भी नागवश की सिंद शाखा से कहा जाता है।

सोलंकी— छठी शताब्दी में गुप्त वंश के अधो पतन के बाद भारत-वर्ष में दो राज्य चमक उठे। एक बैस राजा हर्षत्रर्धन का उत्तरी-भारत में और दूसरा सोलकी पुलकेशी (दूसरे) का दिल्ला में। सोलकी अयोध्या से दिल्ला में और वहाँ से गुजरात में और गुजरात से राजपूताना में आये। इनका राज्य सिरोही, मारवाड़, चित्तोड (मेवाड) और बागड़ में रहा। इस वंश को चारण-भाटों ने अग्निवंशी लिख रक्खा है परन्तु वि०स० ६३४ से सं० १६०० तक के किसी शिलालेख या ताम्रपत्र में इनको अग्निवंशी नहीं लिखा है। अलबत्ता इनको चन्द्रवंशी और पाण्डवों के वशज तो लिखा है?। गुजरात के अनिहलवाडा (पाटण) के प्रसिद्ध सोलंकी मृलराज ने अपने मामा सामन्तसिंह को मारकर स० १०१७ में चावडों से राज्य लिया । इसने आबू भी परमारों से छीना। मूलराज का सातवां वंशधर सिद्धराज जयसिंह (वि०सं०११४०-११६६) बड़ा प्रतापी हुआ। उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल का

१—ऐपिक्राफिया इंग्डिका भाग १२ श्रक ४ पृष्ठ २४।

२--ऐपिय्राफिया इंग्डिका भाग ४ पृष्ठ ३०७, वही, भाग ४ पृष्ठ ३२-३३।

३---नागरी प्रचारिगी पत्रिका भाग १ पृष्ठ २१४ (श्रावरा १६७७)।

रास्य माजवा य भारताङ् के कुछ इक्षाकों में रहा ! इसन वि० मे० १९६६ म मं०१९३० तक राज्य किया । धनिश्चिषाङ्ग क मार्जिक्यों का राज्य वादशाह् अखाडदीन विज्ञा के भाई उद्धारणों न मं० १९६६ (इ. सम्१९६६) में सीन क्षिया । धनिहेलवाड्ग (पाटण) में १ भील पर क गाँव व्याभपक्षा (वपेल) में वसने संसोलिक्यों की एक शान्याका नाम व्याभपक्षीय या का प्रसिद्ध इच्चा । सप्यास्ट के दीवां राज्य कनरश इसी वपक्षा शान्या क में । मार्लिक्यों क वर्तमान राज्य रीया, ब्रह्मावाङ्ग, यासशा और यराद हैं ।

योचिय — यह भी एक प्राचीन छत्रिय वहा है। इनका उस्लेल्य इसा ससीह के ४ ० वपपूर्व हाने वाल पाणिनी ने भी किया है। इनका राज्य पंजाव में सतस्रज के किनारे पर था। वहावलपुर रियासत के पास का एक प्रदेश अप भी जोहियावाइ कहलाता है। आहिया योचिय का चपप्रभार है। यह स्थाप पंजाब स राजपुताने में भी वह चाये। परन्तु चत्रप स शुर्तों ने इनका हनाया। इस वेश का काइ राज्य इस समय नहीं है परन्तु यत्रभत्त राजपुतान में इस वेश के लाग मिल जात हैं। जैसे बीकानर क वचरी भाग में परन्तु के सुखलमान हांगर। हिन्दू जोहिये राजपूत मारवाइ के नागोर परगान में ब जैसलमेर राज्य में कहीं-कहीं पाये जात हैं।

त्वर—यह लाग अपन का पाश्यव वंशी मानते हैं। इनका राज्य धर्म से १२वीं सबी तक विज्ञी में रहा। ये कमीज के पहिहारों क मातहत में। तंबर राजा जानेगायल (वृत्तरें) न संवत् ११०६ में दिल्ली बसाई। अजनर क प्रण्योत्ताज जीवान का जानेगायल तंबर क गांव जाना माटों ने लिखा है पर वह मनघड़नत है। बास्टव में अजनर के बीहान राजा बीमलदेव ने वि० मी० १२२० (१५६२ ह०) क ज्याद पास तिल्ली जीत ली भी। भीर चीहानों का राज्य भी २०-३५ वर्ष ही दिल्ली पर रहा और मुहम्मद ग्रीरी न पृष्यीराज का मार कर विल्ली से सी। अपपुर राज्य का एक मारा अब तक विज्ञावनी कहावा है। सं० १४३२ में बीरसिंह तंबर न मार्टिका जीत लिया जा करीव १८० वप तक वसक विज्ञा के जिसकार में रहकर फिर मुसक्तानों क हाथ में गया। इस समय तैवरों का काइ राज्य भारत में नहीं रहा।

डिड्रिया.—इस वंश की कराति क्षत्रिय वृधीय ऋषि सं मानी आती है जिसन दवासुर संघाय में दवताओं की मदद के क्षिण अपनी हक्कियों दी थीं। जापपुर राज्य के परवतसर परगने के गाँव किनसरिया में मिस्ने हुए मं∘ १ १६ के शिलाक्षेत्र में पता पक्षता है कि इस वंश का राज्य इसमदश में

१—नागरी मचारियी पत्रिका भाग १ ऑक इन्यु ४ २ (मं १३७०)।

रहा था त्रोर यह साभर के चौहानों के सामन्त थे १। मूता नैएसी ने इनका निवास स्थान नासिक के पास गोदावरी नदी के निकट थालनेरगढ़ वताया है। ये मारवाड़ राज्य के मारोठ, श्रीर हरसोर इलाके में वसते थे। इस वंश का एक जागीरी ठिकाना सिरोही राज्य में केर नामक है।

दाहिमा—यह चित्रय वंश जोधपुर राज्य के नागीर परगने में वाहिम चेत्र के पीछे कहलाया। जैसे श्रीमाल चेत्र (भीनमाल) से निकली हुई जातियाँ श्रीमाली त्राह्मण, श्रीमाली राजपूत, श्रीमाली वेश्य कहलाई वैसे ही इस वाहिम चेत्र से वाहिमा त्राह्मण, वाहिमा राजपूत स्थादि कहलाय। इस वंश के चित्रय दूसरे वशों के सामत ही रहे। स्रीतिम हिन्दू सम्राट पृथ्वीराज चौहान का मन्त्री कैमास (कदम्बवास) इसी वंश का बताया जाता है।

निकुंभ—यह मूर्यवंशी चित्रय हैं श्रीर राजा इचाकु की १२ वीं पीढी में होने वाले निकुम्भ के वशज कहे जाते हैं। वि० की १३ वीं शताव्हीं में ये राजपूताने में श्राये। पहले इनका राज्य विन्ध्याचल पहाड़ के पास खानदेश में था। जहाँ ये दिच्या के यादवों के मानहत थे। खानदेश का राज्य खूटने पर ये राजपूताने के श्रलवर व जयपुर के उत्तरी भाग में श्रा वमे। उजडी हुइ नगरी श्राभानेर इनकी राजधानी थी। सं० १४३३ में मुसलमान लोदियों ने इनका राज्य छीन लिया। श्रलवर व जयपुर के कई किले इन्हीं के बनवाये कहे जाते हैं। श्रव इनका कोई राज्य भारतवर्ष में नहीं रहा है। केवल कहीं-कहीं श्रवध हरटोई, गोरखपुर, श्रजीमगढ में ताल्लुकेदारी व जमीदारियाँ है।

डोडिया—ये लोग अपने को परमारों की शाखा में होना मानते हैं। परन्तु यह एक स्वतन्त्र वश है। सं० १२३३ के शिलालेख से झात होता है कि बुलन्दशहर में जिसको पहले वारण कहते थे, वहाँ इनका राज्य था। सं० १०७४ (ई० सन् १०१८) में जब सुलतान महमूद गजनवी ने मथुरा पर चढाई की थी तब बुलन्दशहर के डोडिया वश के हाथ में मथुरा नगर था²। अजमेर के विश्रहराज चौहान ने सं० १२०० में इन डोडियों को अपने अधीन किया। गागरौन, कोटा में भी डोडियों का राज्य था। वर्त्तमान में इनके ठिकाने मेवाड़ में सरदारगढ और मध्यभारत में पीपलोदा नामक राज्य और उणी, गुदरखेड़ा, चम्पानेर आदि कुछ जागीरें है।

गौड़—ये श्रपने को चन्द्रवंशी चत्रिय मानते हैं श्रौर उत्तर कौशल (श्रयोध्या) से राजपूताने में श्राना बताते हैं। प्राचीन काल मेंउत्तर कौशल को

१—ऐपिम्राफिया इंग्डिका भाग १२ पृ० ५६–६१।

२---इलियट, हिस्ट्री आफ इशिडया माग २ पृ० ४४६ ( सन् १८६६ ई० )

गोंड दंश कहते थ । प्रजीराज चौहान के समय में ये गौड़ राजपूताने में आकर बसे। इन्होंने कजमेर चौर कुचामण (मारवाड़) में अपना अधिकार जमाया तब से माराट (मारवाड़) का इलाका "गोड़ावाटी" कहलाने सता! मारवाड़ का गाड़वाड़ इलाका भी गोड़ें के नाम से गोड़वाड़ कहलानी सता! मारवाड़ का गाड़वाड़ इलाका भी गोड़ें के नाम से गोड़वाड़ कहलावा हा। इनके कुछ जमीवारियों चाव तक कजमेर स्थागरा, इराबा, कानपुर, अवच चौर साहजाड़ीं में सरकी है। हिमाजय के पहाबी राज्यों में मरबी, मुक्त (साकेट), चौर क्यायल के राजा इसी गोड़वंश क राजपूत हैं जा अब पंजाब स्टेटस् एजेस्सी के बस्तरीत हैं।

#### तीसरा प्रकरण

#### राजपूताने से मुसलमानों का सम्बन्ध

च कत्तरी भारत के दिन्दू मझाट इपवर्षन (इप) का साझाव्य निर्वल हुचा, तब भारत में कई झाने-झाटे राक्य स्थवन्त्र रूप में स्थापित हुए। इसी युग को राज्यपूर्ण का व्यवस्थाल कहना चाहिए। यदापि इसके पूर्व भी राज्यपुर्ण के चनेक भागों में स्थिय नरेशों का राज्य था किर भी यहाँ पर यहाँ के चादि निवासी भील, भीने, भेर, चाशीर च्यादि जाती लोगा हो चायि पहाँ पर यहाँ के चादि निवासी भील, भीने, भेर, चाशीर च्यादि जाती लोगा हो चायि पहाँ पर वहाँ के चादि निवासी भील, भीने, भेर, चाशीर चादि जाती लोगा हो इस समय एक तरक वो राजपूर्ण चापने राज्य सङ्गठिय कर रहे हा। तथर समय प्रकार कर को राजपूर्ण चापने राजप्य सङ्गठिय कर रहे हा। तथर समय सम्बद्ध का प्रवास करना चौर दिजायीय दशों का जीतना मा।

इस मत के संस्थापक इजरव मुहम्मद का कन्म वि० सं० ६२० (इ सह ४०१ ता० २० काम्रल = १२ रवीवल काव्यल हो में मक्का क्ष पुजारियों के दुर्भाण कोर वनका बंदान्य सं०६८६ (इनस् ६२२ ता०८ क्षून=हिं० सम् ११ ता० १२ रवीवल काव्यल मोमवार में १२ वर्ष की काम्र मंग्रीत में दुष्का। उनक पिता की मृत्यु उस समय ही हागई कथ व माता क पट में में । पर्वात्त माता भी उनका है वर्ष का हाड़ कर इस संसार से पत्त बसी। इसमें उनक ब्राव कार साथा ने उनका पातत-पायल किया। वहें है होने पर व क्यापार में कार गये कार उन्होंने क्यापारियों क काफिलों क माथ कारव नृत्य क सूर्या में असल किया। इसी

समय मुहम्मद ने एक धनवान विधवा के यहाँ नौकर होकर उसके कुल व्यापार को श्रपने हाथ में ले लिया। वह विधवा मुहम्मद के कार्यों पर इतनी मुग्ध हुई कि हजरत के १४ वर्ष छोटे होने व गरीब घर मे जन्म लेने पर भी उसने आपके साथ विवाह कर लिया। खदीजा की अवस्था उस समय ४० वर्ष की थी और हजरत थे २४ वर्ष के कुँ वारे। देवी खदीजा की मृत्यु हो जाने पर पेगम्बर मुहम्मद ने ४४ वर्ष की आयु के बाद १० शादिये और की जिनमे ६ तो विधवाओं के साथ और एक आखरी शादी ६ वर्षकी कुॅवारी कन्या आयशा से जिसका गौना ६ वर्षकी आयु में हुआ। इस प्रकार (देश प्रथानुसार) आपने आयु भर मे केवल ग्यारह विवाह किये। इनमें से उनकी दो स्त्रिये तो उनके जीवन-काल मे ही चल बसी श्रीर बाकी ६ उनके देहान्त के बाद विधवा रही । मुहम्मद साहब पढ़े-लिखे बिल्कुल नहीं थे, रपरन्तु देशाटन व सत्सङ्ग से अनुभवी हो गये। उन्होने वि० स० ६६७ (ई० सन् ६१०) मे ईश्वर के एक होने तथा केवल उसी की उपासना करने का प्रचार और मूर्ति का खण्डन किया। क्योंकि उस समय मका मे मूर्ति पूजा का बडा जोर था और बात-बात पर क्तगड़े होते थे। उस समय भारत से हिन्दू यात्री भी मक्का श्रीर मिसर मे श्रपने देवतात्रों की यात्रा के लिए जाया करते थे । मुहम्मद साहब ने श्रपनी बातों को श्रधिक प्रमाणिक श्रौर प्रभावशाली बनाने के लिए अपने को "ख़ुदा का पेगम्बर" अर्थात ईश्वर का सन्देश-बाहक दूत बतलाया। लोगों को उनकी बाते श्रच्छी नहीं लगी, जैसा कि प्रायः किसी नये मत के शुरू मे, चाहे वह भला हो या बुरा, हुआ ही करता है। लोग उनके विरुद्ध उठ खडे हुए, परन्तु वे अपने मार्ग पर अटल रहे और वे थे भी धुन के पक्के। विरोधियों ने उन्हें इतना सताया कि सं० ६०६ में वे मका छोड़कर तुरन्त मदीने चले गए। इसी समय (यानी वि० सं० ६०६ सावण सुदि २ बुधवार=ता०१४-७-६२२ ई०) से मुसलमानी संवत् (हिजरी सन्१ ता० १ मोहर्रम ) का आरम्भ हुआ । हजरत मुहम्मद की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी पर बैठने वाले "खलीफा" कहलाये । पहला खलीफा अवृबकर सिद्दीक हुन्ना, जो मुहम्मद साहच की स्त्री न्त्रायशा का पिता था। जिस समय का यह जिक्र है, उस समय खलीका वलीद ( वि० सं० ७६२-७७१=ई० सन् ७०४-७१४) था । उसकी श्राज्ञा से सं० ७६८

र-मौलाना सहस्मद शफी, सीरत खातिसुल श्रम्बिया, पृष्ठ २०, २३ तीसरा एडीशन हि० १३४७ (सन् १६२८ ई०), दारुल उल्म, देवबन्द यू० पी० ।

२—एफ० के० खान दुर्रानी, मुहम्मद दी प्रोफिट पृष्ठ १६ (लाहीर सन् ११३१ ई०)। १—विग, तारीख़ फ़रिश्ता, भाग ४ पृ० ४०२।

(इ० ७११ = हि० सन १३) में करवा की सना लकर मुहम्मद बिन कासम ने सिन्न पर पढाइ की कीर यहाँ क ब्राम्सणे राजा दाहर का हि० सन् ६२ ता० १० रमजान बृहस्पितवार (वि० सं० ७,६ सावस्य मुदि १९ = इ० सन् ७११ ता० १ जुलाइ) का मार कर वृत्तके राजधानी कीन सी। परतु इस जाकमस्य का प्रभाव उत्तर भारत क वृत्तिय राज्यों पर कुद्ध नहीं पड़ा। क्योंकि जलीया ने काकी सेना उस काम क लिए नहीं मेनी सी और इत्तर कृत्रियों (राजपूता) ने भी विद्यायों का ज्ञान वृद्धन नहीं दिया।

उत्तर भारत में उस समय इतियां क वह नह राज्य फीले हुए ख ! कज़ाज में पिहहारों का राज्य या जा राजा भाज पिहहार क समय में ( वि संव १०० क करीक ) यहां को से जुरागत (काठियायाइ) तक फेला हुआ था ! विलस्त ११३६ क माममा पिहहारों से राज्यों ने कज़ाज को किया था ! विज्ञी व उसस पर सेवरों का राज्य था ! भटिन्ड में या याय येशी भाटी राजपूत व । सम्मागरत में कुजपूरि कार करवे थे ! विश्वा में सालाही व राजाइ, मालवा में परमार, अजमेर में वीहान कीर सिन्य में धारवकशी सुमरा राज करते थे ! वहां की सेवन व पाल वंशों का राज्य था !

अवीं से ११वीं शताब्दी तक सिन्य का डांक्कर सारत से मुसस-मानों का काइ क्षिकार नहीं हुआ बा। राजपुताने में भी इनका काइ प्रवेश नहीं हा सका। यहाँ केवल राजपुत राजवंश ही राज करत य। बारमों क बाद मध्यपरित्य के तुकों ने पराश्चर की बार स पन्नाव पर हमले करने ग्रुक्त किये। बातमानि नाम का तुकें से० १०२६ (१०६६२) में गवनी में बपना राज्य कायम किया। उसके गुलाम मुखुक्तीन न सं० १०३४ (१०६७) में पन्नाव पर हमला किया और मिट वा ब लाहेर कराजा व्यपास का हराया। यही सब स पहला मुसब्बमान या जिसने हिन्युस्तान पर हमला किया। ज्यपाल दिलीं, कन्नांव, कार्लिजर और बाजमेर क राजाबों का पास वस्त्रावण के लिये बुलाकर किर सुबुक्तांन से सद्दा, परस्तु हार। इसस व्ययाल से० १०५६ में जल भरा। वस्त्राल क पुन्न भनन्यपास का मी सुबुक्तांन के बेटे सुलान सहस्तु राजनवो न सं० १०६६ (१०१००६) में हराया। इस मुद्ध में बनन्यपाल की सहस्ता के लिये

<sup>1—</sup>सित्री कविषयेग प्रमुखयेग प्यक्तासाय १६ (सन् १६ ई संप्रेझी संस्करक)। २: कदी-क्टी हि सन् ६६ मी विका है परन्तु ६६ हो सही जान होता है। क्टीकि गयम से इसी वर्ष १ सरवान को बहुस्तिवार मी है। २-नेयब के बीहरों के पास बहा (सिन्ध) मान का नगर नगता है जो सं १८२२

द—कर्नक जिग सारीख़ करिस्तामाग १ प्र. ३६ (सन् 1⊏६६ हैं)

उज्जैन, कालिंजर, ग्वालियर, कन्नोज श्रीर श्रजमेर के चित्रय राजा भी पहुँचे श्रीर गक्खर योद्धा भी साथ देने को श्रागये थे, परन्तु मुसलमान सेना के सामने इनकी कुछ नहीं चली ।

महमूद गजनवी अपने १७ हमलों से उत्तर भारत के कई प्रदेशों में लूट-मार करके असंख्य द्रव्य गजनी ले गया और राजपृत अपनी आपस की फूट के कारण सफलता पूर्वक सामना नहीं कर सके। महमूद गजनवी का १६ वॉ हमला स्० १०८२ (हि० ४१६) में गुजरात में सोमनाथ के मिन्दर पर हुआ। वह वि० सं० १०८२ आश्विन सुदि ११ (ई० सन् १०२४ ता० ६ अक्टूबर बुधवार) को शहर गजनी से रवाना हुआ और मुलतान, अजमेर, नाडोल, अनहिलवाड़ा (पाटण) होता हुआ पौष सुदि के अन्त मे गुरुवार (ई० सन् १०२६ ता० ६ जनवरी गुरुवार) को सोमनाथ (जूनागढ़ स्टेट-काठियावाड़ मे) पहुँचा। दूसरे रोज शनिवार को मिन्दर पर फतह पाकर महादेव की मूर्ति (ठोस लिझ) को तोड़ व करोड़ो का माल और सोमनाथ मिन्दर के दो सुन्दर जड़ाऊ चन्दन के किवाड़ के लेकर सं० १०८३ की चैत सुदि ११ (ई० सन् १०२६ ता० ३१ मार्च, गुरुवार) को गजनी लौटा। मार्ग में जाटों ने उसकी सेना पर हमला कर कुछ माल भी लूट

१-इतियट, हिस्टी आफ इण्डिया भाग २ ए० ४६८ ( सन् १८६६ ई० )

र-पद कथन सर्वेथा कम्नित है कि शिवितात की मृति में से महमूद को बहुमूल्य रत प्राप्त हुए थे, क्योंकि वह मृति पत्थर की थी श्रीर ठोस थी। जैसा कि उस समय के बने प्रन्थ ''तहकीके हिन्द'' श्रीर ''श्रलबे हनीज इधिडया'' में स्पष्ट लिखा है।

३—लार्ड एलनवरा ने १६ नवम्बर १८४२ ई० को कलकत्ते से एलान किया कि ''जो भारतीय सेना श्रफगानिस्तान विजय करने को गई थी वह सन् १८४२ में सोमनाथ मन्दिर के किवाइों को गजनी से भारत में वापस ले श्राई है श्रौर ये किवाड जुलूस के साथ फिर से उसी सोमनाथ के मन्दिर में लगा दिये जायगें।'' इसके बाद पजाब भर में इन किवाइों का शानदार जुलूस फीरोज्युर से निकाला गया परन्तु वह श्रागरा से श्रागे न बढ़ा। इसीसे वे किवाइ श्रव तक श्रागरे के किले में पढ़े हैं। इस विषय में सर विलियम हटर तथा श्रन्य श्र्यंजे इतिहासचों का मत है कि 'ये वहीं किवाइ न थे, जो महमूद गजनत्री भारत से ले गया था। क्योंकि वे किवाइ चन्द्रन के थे श्रौर ये देवदार की लकडी के बने हुए हैं। इनकी बनावट भारतवर्ष की बनावट से कुछ भी नहीं मिलती है श्रीर इन पर श्ररबी इवारत कुफीकी लिपि में सुबुक्ताीन के कुटुम्ब का हाल खुदा हुश्रा है''। सन् १८३८ में १६ इजार योदों की जो विशाल सेना कावुल विजय करने गई थी उसमें से श्रकेला श्रेंप्रेज डाक्टर बिडन थका मौदा वहाँ की बीती सुनाने को १३ जनवारी सन् १८४२ ई० को भारत में वापस पहुँचा था।

क्षिया । इसके बाद मुक्तवान शहानुदीन गौरी (मुहम्मद गौरी) ने भी १६ वॉ रावान्दी में चपने कई इसके किये। बादशाह हो जाने के बाद उसने पहला

हमला मुलतान पर सं० १२३० ( इं० सन् ११७४) में करक उस पर अधिकार कर क्रिया। कहते हैं कि दा बार शहायुकीन युद्ध में पकदा गया, परक्त पुरुवीराज चौहान न दमा करके उसे क्लांक दिया। सं०१२४८ (इ० सन् ११६१) में प्रथ्वीराज ने सक्तान का वराइन (करनाल के पास ) क युद में धुरी दरह से इराया। जिससे वह मन ही मन में बहुत कला। उसने दूसरे ही वर्ष सं० १२४६ ( ४० सम् ११६२ ) में एक स्नास्त बीम हजार पुक् सवारों को साथ शंकर प्रथ्वीराज पर घावा बोल दिया और दिल्ली के पास यानेश्वर के सैदान में



दरा बाला। पृथ्वीराज जो कुछ भी सेना इकड़ी कर सका, सेकर मानेरवर ह मैदान में मुकाबले को पहुँचा । कहते हैं कि शहानुदीन की और से अल कपट संपूचनीराल के कई अफमर मिला लिये गये थे। फल यह हुआ कि सन्तिम हिन्दू सम्राट प्रथ्वीराज चौद्दान की दार हुई और वह युद्ध में काम कामा । कारण इस समय भी राजपूरों में इपा द्वेप का प्रभाव बना हुमा ना। कहते हैं कि क्रमोज के जयचन्द्र



नहीं दिया। अनमेर के भौहान, महोवा क बन्द्रक और गुजरात के सोलंकी ब बचने अपनी अपनी असग ही राग असा परे रह। इसका परिखान यह हुका कि मसंबंधानी राजसत्ता के क्रुप्त राजपृतान क प्रवश को छाड़कर उत्तरी भारत में पन्ने जम गये। पंजाब व संयुक्त भान्त की कोर से इटकर राजपूर राजवंश राजपूरान के

बाइराह कुनुद्दीन वृदक

प्रवेश में अपनी सश्वृती करने छने सन्तान शहायुरीन के हुई सुकाम इसुयुरीन पंतक ने वि० संव १२४० (इ० सन् ११६३) में निज्ञी पर करवा कर इसे मुसल्लमार्न राज्य की राजधानी बनाइ। जब शहायुदीन साहौर से राजनी का सौटव

मैतर शबस्टी। सबकात-मासिरी प्रश्न कथ्य २—रॉड शबरवान माग १ ग्रह २८ ( बास्सकोर्ड संस्कृत्व ) ।

हुत्रा मार्ग में धमेक के पास नदी के किनारे, बाग मे मग़रिब की नमाज पढता हुत्रा गक्खरों के हाथ से हिजरी सन् ६०२ ता० २ शाबान (वि० सं० १२६३ चैत्र सुदि ३=ई० सन् १२०६ ता०१४ मार्च मंगलवार)



को मारा गया तव कुतुब्दीन ही भारत-का पहला मुसलमान बादशाह हुआ। दिल्ली की कुतुवमीनार उसी की वनाई हुई कही जाती है परन्तु यह ठीक नहीं है। सं० १२६७ (ई० सन् १२१० ) में कुतुबुद्दीन पोलो खेलता हुन्त्रा घोड़े से गिर कर लाहीर मे मर गया। इस तरह सं० १२४६ (ई० सन् १२०६) से सं० १४७४ (ई० सन् १४१७) तक मुसलमानों के पॉच

श्रन्तिम हिन्दू-सम्राट पृथ्वीराज चौहान सुसलमानों के पाँच खानदान गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैटयद श्रीर लोदी (पठान-श्रफगान)

१—विद्वानों का मत है कि कुतुब मीनार पहले कीर्तिस्तम्भ के रूप में थी, बाद में वह स्तम्भ मीनार बना दिया गया। श्रारम्भ में यह कीर्तिस्तम्भ बीसलदेव चौहान (सं० १२१०-१२२०) ने पहली मजिल तक बनवाया हो श्रीर बाद में उसके पड़पोते सम्राट पृथ्वीराज तीसरे (सं० १२३६-१२४६) के समय हसका काम श्रागे बढ़ा हो। स० १२४० में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली जीता श्रीर किले के भीतर के श्रव्छे-श्रव्छे मन्दिरों को तोइकर उन पत्थरों से श्रपनी मसजिद बनवाई तब उसने बीसलदेव के कीर्तिस्तम्भ का भी रूपान्तर करके उसे मीनार बना दिया (देखो वैद्य कृत, मिडिएवल इिरडया, भाग ३ ए० ३४६)। दिल्ली के श्रासपास श्रीर बड़े बढ़ों में यह बात प्रसिद्ध है कि श्रत्म हिन्दृ सम्राट प्रश्वीराज चौहान (सं० १२३६-१२४६) ने श्रपनी कन्या सुरज्मुखी

दिक्षी पर राज करते रहे। परन्तु इस समय में राजपूताने में सुसलमानों का सिका नहीं जमा था। इस काल में



सिका नहीं जमा था। इस काल में मेवाइ (चिताइ) कोर जैसलामर के वो राजपूत राज्य राजपूताने में थे। जैसलामर पर कालावहीन सिलानी ने में शहर में चवाई को थी। परन्तु रिमतान के कारण बसे सफलता नहीं मिली'। संव १३६० (ईव सफलता नहीं मिली'। संव १३६० (ईव सफलता नहीं मिली'। संव १३६० (ईव सफलता नहीं मिली'। संव १३६० स्वाई की कीर विचाल कर काला की सम्बद्धित कर बहानों के कन्यों में रहा। परन्सु बाद में संव १३६८ (ईव सल १३२४) के समस वक बहानों के कन्यों में रहा। परन्सु बाद में संव १३६८ (ईव सल १३२४) के इसने साथ में संव १३६८ (ईव सल १३२४)

हा गया! सहाराणा हम्मीर क समय में मेवाद का छत्यान हुन्या। इपर क्षिल्लनी वैश का नाश होने पर मी

के प्रतिदिन सन्त्या समय पशुका दर्शन के ब्रिये इसे बनवापा था । इसके नीचे हिन्दु ईंग के पूजा के अस्तिर कादि वने हैं। यतः वह असकसानों की बनवाई वर्षं नहीं हो सकती । मीनार की मंत्रिकों पर कुछ संस्कृत कीर हिन्ही के केव सी लादे द्वप वें जो सं १९० (ईं० सण् १९३३) के इता के हैं। भई सेवा फारसी में भी हैं जिनमें क्याबुद्दीन, ग्रथासुदीन क्युबुद्दीन और कस्तमार के मार्सी का केवल उक्तेज हैं। उनके हारा इसका बनवावा काना नहीं महीं विका है। वह मीवार "मामाबीना" धर्वात् स्रोतों को शमाब (प्रावेधा) है जिले प्रकारने के किने नहीं बनाई गई, यह कत भी श्रप है। क्वोंकि भ्रमुख मसक्रिय से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । समस्य समितहरू के चार्किनावाविकमा पुसिच्येया मि वंगकर ने इसे डिन्डुकों की बनवाई हुई माना है चौर ववका मस है कि मीनार पर सुदे हुए क्षरान के धरवी बावर्यों को बारीकी से देखने से साक्र मासून होता है कि वे पीके से जीदे धये हैं और प्रशंते पत्कर कसमें से निवासकर अपने रबान पर वापिस बागाये शने हैं ( कमरक कंगाक वृत्तिवारिक सोसाव्यी सन् १८६७ है आग ३३) । जनस्य कर्जिंगहम की इस विश्व में पन्न किसते हुए प्रजीतन के मसिक विदाय सर सैष्यद प्रदमद थे विकलाया या कि यह मीनार कभी मुखबमानीं की बनकई हुई नहीं हो सकती ( करिंगहम: वार्किशबाजिकक सर्वे आक इवित्रया भाग ॥ सन् १८०१-७३ वे प्र ४६ वय )।

<sup>1--</sup>मुँहबोत नैवसी की क्यात, साग १ एक क्ष्म (काती संस्थाव ) ।

इनकी मेवाड़ से बहुधा खटपट व मुठभेड़ रहती थी। त्रालाउद्दीन र्गाथ-म्भोर का किला भी सं० १३४७ (ई० सन् १३८०) में ले चुका था जिससे राजपूतों के देश में धुए लग गया। परन्तु फिर भी दिल्ली के बादशाहों के इसले राजपूताने में लूट-खसोट, मारकाट श्रौर फतह का मत्रडा फहराने की गर्ज से होते थे जिनका असर देश पर स्थायी नहीं रहता था। इसलिए राजपूताने

की रियासतें पूर्ववत्

राजपूतों ने मिलकर दिल्ली लेने का कोई प्रयत्न नही किया। महाराणा कुम्भाजी के समय में मेवाड़ की श्रीर भी उन्नति हुई।

श्रलाउद्दीन खिलजी ने समय में मालवा व गुजरात के प्रान्त दिल्ली साम्राज्य में मिला लिये गये थे। इन प्रान्तों के सूबेदार राजपूताने के बगल में कांटा रूप हो गये श्रीर



कन्नौजपति जयचन्द्र गाष्ट्रद्वाल

#### श्रपनी स्वतन्त्रता बनाये रखीं।

तुगलक वश के राज्यकाल में स० १४४४ श्राश्वन सुदि १३ (हि० सन् ८०१ ता० १२ मोहर्रम=ई० सन् १३६८ ता०२४ सितम्बर मंगलवार ) को श्रमीर तैमूर का तोफान दिल्ली पर श्राया, जिससे दिल्ली की शक्ति कम हो गई। परन्तु राजपूतों को श्रपने घरेलू मगड़ों से फुरसत नहीं थी। गुजरात व मालवा के स्वतंत्र मुसलमान सूबेदार न केवल राजपूतों से लड़ते बिल्क श्रापस में भी वे लोहा लेते थे। ऐसी स्थिति में मेवाड़ में राणा सांगाजी का सितारा चमका। इससे मेवाड़ की सीमा मध्य भारत से दिल्ली श्रागरा तक पहुँची। सांगा की सहायता में चंदरी का राजा मेदिनराय तंवर था श्रीर मालवा व गुजरात के सूबेदारों को महाराणा सांगाजी ने हराया था। सं० १४७६ (ई० १४१६) में महाराणा सांगा ने मालवा के सुलतान महमूद (दूसरे)

१—डफ़, क्रामालाजी श्राफ इगिड्या पु० २१०

का गिरक्तार किया कौर सं० १४८२ (इ० सन् १४५६) में गुजरात के सूचतार को अपना सहायक थना, मासवा को फतह कर अपने राज्य का विस्तार किया और रुएथस्भोर पर भी



भभिकार किया। इस समय राखा सौगा की भाष्यध्वा में राजपूर्वों भी शक्ति भरम सीमा तक पहुँच गढ थी, परम्यु इसी काल में मुग्नलों का दल पंजाय में पहुँच घुका मा भीर बीर षायर की अध्यक्ता में दिली पठानों स क्षीन सा गइ भार मुत्तस राज्य की नींब जम गइ। इसलिए मुगल व राजपृत्वों की शक्तियों का मुकादला होना जरूरी हा गया और स्थानश (ययाना क निकट) क युद्ध में एसा हथा भी। राग्य सांगा पड़ी तय्यारी करक सुस्रतान इमादीम लारी क यने महमूदक्षां की मदद कर

मं० १४८४ की चेत्र सुदि १४ (इ० सन् १४२० ता० १० मार्च ) का वाघर के माथ भिद्रा । इस ममय सब राजपून राजा अपने माइ वेटों सहित महाराख मांगाओं की मदद क लिए मबाइ क ऋषड क नीच लड़ने का चले परन्त

राजपृतीं कः साग्य न उनका माध नहीं दिया। महाराणा हार गय। बापर की जीत हुइ परम्तु पनद्रमन्द्र यावर का जिर भी रीसमा न दुष्पा कि यह राजवुरी क दश में पड़ ! राजपूतों की पहादुरी का उस अपूर्व हान हा गयाधा। यह तैमृर लंगदा की द्यर्थ पीडी में था और इसलिए रित्नी का कपनी सम्पनि सम मता था। परन्तु वावर का (११मी ६ तस्य पर पैरना नसीय ल हुच्चा बद शीप्र दी सर गया। उसका पुत्र हुमायूँ भी श्रीवन भर



धमीर मैम्रबंग

पुद्ध करता किया है बादशाह हुमायू क वक में भी राजपूतान का हाम पैसा टी उदा । चमवना मारवाद कराजा मामद्व राठाद का बेदा बजा। यादशाद हुमार्च जब शरमाह सूर बार बमक एक हिन्दू सरवार हम् हुसरे म पराजित t-Him (रेनाकरी) से एक विकाशेय क्यर वारियनास्था सं

होकर मुसीवत का मारा राजपूताने के रेगिस्तान में होकर सिन्ध को



मुगल बादशाह बाबर

जाने लगा तब मालदेव राठोड़ नेसहायता देने के समाचार भेजकर उसे जोधपुर मे बुल-वाया था परन्तु जब हुमायूँ को जोधपुर के पास पहुँचने पर ये शङ्का हुई कि राव माल-देव मेरे से धोखा करे यह जान कर वह सिन्ध की तरफ रवाने हुआ। हुमायूँ, फलोधी, जैसलमेर और अमरकोट होता हुऋा ईरान को चला गया। मार्ग मे अमरकोट (सिन्ध) मे हुमायूँ के पुत्र ऋकवर का जन्म सं० १४६६ कार्तिक सुदि ६ (ई० सन् १४४२ ता० १४ अक्टूबर=हि० ६४६ ता० ४ रजब ) शनिवार को बेगम

हमीदाबान् के पेट से हुआ। । यही पुत्र बाद मे बड़ा प्रतापी बादशाह

(ई० सन् ६४४) का मिला है। इसमें दूसर जाित को विश्व (वैशय) लिखा है। इससे महामहोपाध्याय रायबहादुर प॰ गौरीशकर श्रोक्ता ने लिखा है कि "यह दूसर जाित श्राज भी राजपूताने में मीजूद है। इस समय यह दूसर लोग श्रपने को "भाग्व ब्राह्मण" कहते हैं परन्तु उपर्युक्त शिलालेख से साफ है कि ईसा की सातवीं शताब्दी में दूसर लोग वैश्य वर्ण में गिने जाते थे। इसके सिवाय साकरया माता (शेखावाटी में) के वि॰ स॰७४६ के शिलालेख में दूसर यशोवर्धन के पौत्र महाना को "श्रेष्टी" (सेठ या व्यपारी) लिखा है। शिलालेख में लिखी श्रेष्टी उपाधि केवल वैश्य (बनिया) जाित के लिए ही प्रयोग की जाती है।" (देखो श्रजमेर म्युजियम रिपोर्ट सन् १६३४-३१ ई॰ पृष्ठ २-३ श्रीर राजपूताना सेन्सस रिपोर्ट सन् १६३९ ई॰ पृष्ठ २४ ।

१--- श्रमरकोट कस्बे से दो मील पश्चिमोत्तर की पड़तल ज़मीन में एक पत्थर खड़ा किया हुआ है जिस पर अबीं श्रहारों में यह लेख है---

"हिन हिन्द में

सुहम्मद अकबर बादशाह जायो सन् १६३ हिन्नी में"

श्रथीत् बादशाह शकवर यहाँ सन् १६३ हिन्नी में पैदा हुआ। " परन्तु यह लेख

भक्षर हुआ। उसकी जन्म कुरबसी इस शकार है---

(सं १४२६ कार्तिक सुवि ६ शजीः राजिगत मधी २१ पदा ६ इ. ६।१६/४७।३३ समय पातसाइ श्री अक्टबर कम्स )



सं० १६०० कि ० (ई० सम् १४४४) में जब शेरसाह ग्रूर ने बागरे से सारवाह पर नवाई की तब माजवेच राजें के की सेना ने बातमेर के पास सुनेज गाँव में पाप सुवि ११ (सा०४ जनवरी म्ह शांत कहे कि ये पान में के पेस का कहे किये पान में के पेस का कहे किये पान में के पेस का कहे किये पान में के पेस का किया है किये पान में के पेस का किया है किये पान में के पेस का किया है किया पान की पान में के पेस का का सुवि हो जाने पर वस्ते वह बहुना पड़ा कि "स्टिर हुई बना ग्रुडी मर बावरे के लिए

मैंने हिन्दुस्तान की बादशाहात ही खाई थीं।

से० १६१२ (१० तम १४४६) में बादसाइ हुमायूँ के मरने के बाद एसका बेटा झक्कद १२ वर्षकी आमु में फागुण मुदि ४ शनिवार (ता० १४ फरवरी — १०० ६६२ ता० २ रविवरसानी) को ककान्र (पंजाव) में तक्व पर थेंडा। उसने वड़ी हिकमत स काम किया। राज्युनों की बहादुरी का बहु अपकी तरह जानता जा। उस माब्यूम था कि सहाइ में जीत कर राज्युना की पर इक्तत करना टेड़ी जीर है इसलिए उसने मेख बाल बढ़ाकर राज्युनी का जब पदिवार्षों केकर जनका मान्यिक सुबदार (बाइसराय), सेनापति के कीहरे (मनस्व) और आगीर्रे मदान करके तथा एक-एक करके राज्यानित से राज्युन राज्यों का जपने ताब में लाकर साझावय को सुरह किया। यरपि वह कट्टर सुनी की तरह पता था। परन्तु जब श्रेस मुझारफ,

शासत है वर्षों कि दिशी सन् १६३ (दि सं १६३६ = है सन् १११६ ) हो प्रकार के तकत कैंद्रों का है। कमा संवत इस क्षेत्र में नहीं है। पता बागता है कि बह पत्रा किसी सम्बद्ध प्रस्तवाता ने वानी = वर्ष के मीतर वहाँ लड़ा किना है। प्रसारकेट का पत्र पत्रा किसा सिल्य के स्वामी और मुख्युदम्मद करहोचा ने सं १ = १ (ई. सन् १७०० = हि. १११०) में बनवाया वा। सम्मद है कि द्वारणा जिल्ला उक पत्रा किवारके के बास-पास हो की पीर दुर्गने किने को नह हुमा देनकर हो मीर मृत्युदम्भद करहोचा ने बचा जिल्ला करवाया होगा।

१-- किए। परिश्ता मात २ ४ १२३।

जोल हुआ तो सूफी (वेदान्त) मत के सिद्धान्तों का श्रकवर पर वडा प्रभाव पड़ा । उन्होने बादशाह की श्रद्धा को कुरान की तरफ से फेर दिया। इससे श्रकवर कट्टर मुसलमान नहीं रहा। वह दाढी मूँ छ नहीं रखता था श्रौर साल में छ महीने मांस भी विलक्क न इं। खाता था । उसने गौवध वन्द करवा दियाथा । वह मुलाञ्जो की कट्टरता और पत्तपात के कारण उनसे ग्लानि करने लगा। उसके राज्य में पूर्ण धार्मिक

श्रवुलफजल और फैजी नागोरी इसके दरवार में आये और इनसे मेल



पठान बादशाह शेरशाह शुर

**उनके रीति रस्म का आदर किया। वह स्वयं हिन्दू सभ्यता का** प्रेमी

था। वह माला फेरता, तिलक लगाता, गगाजल पीता श्रीर कृष्ण की उपासना भी करता था। वह स्वय तो लिख-पढ़ नहीं सकता था, परन्तु अनेक विद्वानों से विविध विषय पढ्वाकर सुना करता था। इससे पढ्ने वालो की श्रपेत्ता वह सुनकर कही श्रिधिक जानकारी हासिल कर सका । वह कुछ कुछ संस्कृत समभता श्रौर उससे प्रेम रखता था। वह स्राप भी विद्वान् स्रौर विद्या प्रेमी था। महाराजा विक-मादित्य ( गुप्तवंशी चन्द्र गुप्त दूसरे) की तरह श्रकवर के दरवार में भी ध रत्न थे जिन में राजा मानसिंह कछवाहा, अबु-



बादशाह हुमायूँ लफज्ल नागोरी, राजा टोडरमल खत्री, राजा बीरबल, अब्दुलरहीम

स्तानस्थाना, सीखाना फैजी, तानमंत भादि थे। उसक दरवार में दिन्दुभी



हिम्बू बेश में प्रकार

का जमधद्र रहता था भीर वह सभी से प्रेस भी करता था । परन्त इसके साथ ही उसने साम. वास, भेत्र और वश्व समी का प्रप्रांग भी किया*।* व्यक्तवर ने कापनी बतराई से नया फ्रीजी वरीका भीर सीहदा जारी किया जा सनमय के नाम से प्रसिद्ध था। अग्रलों के मनमवां (फीओ भीइवाँ) व माहीमरादिव आदि का संक्षिप्त विवरण आगे दिया जाता है ---

मनसम्-- यह राष्ट्र अरवी का है जिसका कार्य है अगड या भीहदा । मनसव की रीवि पहले पहल बादशाद अकबर न गुजरात फनह करने क यात वि० सं० १६३०



सम्राट् कम्पा क ब्रावार के नवस्य

(इ० सन् १४०१) में जारी की थी। सनसव एक मुल्की य योजी हता गिता जाना था और सनस्वशार का चय की ती बाहसर या फसाइर होता था। ये मनसव ६६ प्रकार के थे जो १० में लेकर इस हजार तक थे। श्रक्रवर के समय राजा महाराजा व जागीरदार श्रपनी जागीरों में करीव करीव स्वतन्त्र से रहते थे इसको रोकने के लिये उसने यह मनसव की रीति चलाई थी। इस नियम के श्रतुसार स्नसव के साथ ही मनसववार को जागीर या ननरवाह मिलती थी श्रोर वे श्रपने माफिक श्रपने साथ जमय्यत या हाथी योडे उँट वगेरा फोज का लवाजमा वादशाह की सेवा में लोते थे। श्रोर उस जमय्यत के सर्वे के लिए हरेक मनसववार की माहवारी तनरवाह करदी गई थी। मनसववार का दर्जी

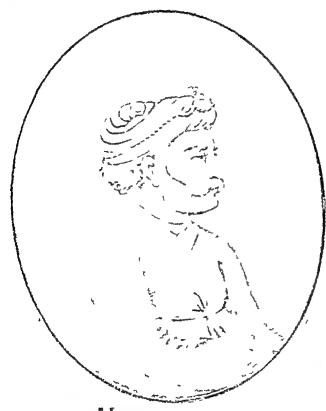

राजा टोडरमल खन्नी (य० १४८०-१६६४ )

था। श्रीर एक मनसबदार के मरने पर उसका पुत्र श्रपना मनसव शुरू से बादशाह की मर्ज़ी के माफिक हासिल करता था। मनसबदारो मुकर्रर करना. हटाना व मनसव को वहाना आदि सव वादशाह की इच्छा पर था। यद्यपि प्रत्येक मन-सव के लिए घोडो श्रादि की सख्या नियत थी परन्त

मनसवरार उसके माफिक घोडे, हाथी, गाडी, खचर आदि साथ में नहीं लाया करते थे और कम से भी काम चला लिया करते थे। यहाँ तक कि नियमपूर्वक घुडसवार भी सेना मे नहीं पहुँचते थे। शाही हुक्म आने पर जैसा जिसके मन मे आता वाजार के टट्टू व खचर पर सवार होकर पॉचों सवारों में गिनती कराकर मनसवदारों की टोली में चला जाता था। इस बुराई को रोकने के लिए अकवर ने मनसवदारों के घोडों को शाही मोहर से दागना शुरू किया। मनसवदारों को वहुधा तनख्वाह पूरी नहीं मिलती थी और वादशाह मोहम्मदशाह के बाद तो यह रीति बहुत हीली पड़ गई और सनसब एक आनरेरी (बिना तनस्वाह का) रतवा समम्ब जाने क्षण जिसके अनुसार राजा महाराजा खरूरत पड़ने पर शाही सेमा में सबद पहुँचात थे। प्रत्येक सनसबदार के भादों आदि की गणना की एक साक्षिका नीन दी जाती हैं—

| distri-                                              |              |      | पार <b>प</b> र्वारी |            | मासिक वेदन       |                   | ন                 |
|------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|
| हुद्ध सनसव                                           | भादे         | हायी | क उद्               | কুজ<br>নাৰ | पहला<br>दर्जाहरू | दूसरा<br>दर्जा ६० | तीसरा<br>रुजी रु० |
| दस हजारी                                             | €⊏o          | २०   | ¥२०                 | १४००       | 60,000           | _                 | -                 |
| बाठ इजारी                                            | <b>১</b> ১৪০ | १७०  | 8 8                 | ११३४       | 10,000           | ~                 | -                 |
| सात हजारी                                            | ४३०          | १३८  | <b>ই</b> ধুড        | દરક        | ४≱, ००           | ~                 | -                 |
| पाँच इज़ारी                                          | ३३७          | ₹0   | २६०                 | ६६७        | 30,000           | ₹,000             | ₹⊏,000            |
| एक इवारी                                             | १०५          | ₹o   | ξ⊏                  | २०२        | ट, <b>२०</b> ०   | ट,१००             | 5,00              |
| पॉॅंच सौ वाले                                        | 38           | 11   | ३०                  | u.K        | २,⊏००            | २,७४०             | २,७००             |
| एक सौ नासे                                           | \$0          | 1    | ·s                  | २०         | ass.             | ξγ•               | 300               |
| भार बीसी वाहे                                        | 1            | 1    | ×                   | وي         | ४१०              | ≹⊏०               | \$\$r0            |
| दस वाके                                              | 8            | -    | -                   | 8          | 4 0              | दर्गा             | uk                |
| पाँच सौ से पद्मीस सौ तक के मनसम्वारों का "उमराव" कहत |              |      |                     |            |                  |                   |                   |

पाँच सी से पद्मीस सी तक के सनस्ववारों का "उम्राव्" कहते से ! सक्वर के समय में शुरू में पाँच इकारी सनस्व केवल शाहवारों को दिया जाता था, बाद में यह वर्ता पहले दर्जे के उसरावों को मिल राया था ! हिन्यू उसरावों में सब से पहले दर्जे के वे बादराह अक्वर से माने वाला आमनेर (जयपुर) का राजा सारमल कहताहा था। सात इजारी नदीर (पीवान) या किसी एक वो खास मुसावियों को सिलता था। इससे आधिक के मनसव शाहवार और उनकी सन्वान को मिलते थे। आक्वर ने आमनर कराजा मानसिंह का और शाइनहों ने जामपुर के महाराजा जसक्नतिस्ति (प्रयम) के सात हजारी मनसव दिये थे। वूँ वी का राव रत्व दहा और वीकानेर का याव रावसिंह राठों हु भी पाँच हजारी सनसव तक पहुँच गये थे।

 <sup>-</sup>वाहराह पीटक्व ने वाह पिक्के ज़माने हैं कोग चौर किशनाम के राजाची की भी बाहराह शुरुमवंशाह चारि ने ने अनसन हिये ने परम्तु ने व्यक्तिक

जात—यह मनसव का ही एक हिस्सा था। जिसका ऋथे निजी माहवार तनख्वाह होता था। स्वार भी एक औहटा था, जिसके अनुसार एक सरटार एक ताटादी फौजी जिमयत रखता था। उटाहरण के लिए पाँच हजार के एक मनसवटार की जात यानी निजी तनख्वाह ४ हजार होती थी। परन्तु वह सरटार अपने सवारों के औहटे के अनुसार कम या ज्यादा सवार सेना में ला सकता था। इन सवारों के लिए उसे शाही खजाने से जुटा तनख्वाह मिलती थी। जो मनसवटार अपनी जात की संख्या के बराबर ही सवार रखने का अधिकारी होता था, वह अपने दर्जे में पहले



राजा वीरवल (स॰१४८४-१६४०)

दर्जा का मनसब-दार गिना जाता था। जो जात के श्रीहदे से श्राधे सवार रखने का श्रिधिकारी होता था, वह दूसरे दुर्जे का तथा इससे भी कम सवार वाला वह तीसरे दर्जे का मनसबदार समभा जाता था। इनके सवारों की तन-ख्वाह दो गुनी गुनी श्रोर तीन तक भी कर दी जाती थी श्रौरऐसे सवार दुश्रस्पा

सिश्चस्पा कहाते थे। मनसबदारों के सिवाय एक छोटे दर्जे के श्रफसर होते थे जो श्रहदी कहलाते थे। उन्हें २०) या २४) रु० मासिक वेतन मिलता था।

माही मरातिब—यह शब्द दो शब्दों से बना है। माही का अर्थ मछली और मरातिब के मानी चॉद वाली चीज के हैं। यह चिह्न ईरान के

प्रतिष्ठित नहीं सममें जाते थे क्योंकि बादशाहत की गिरी हुई हालत होने से वगैर तनख्वाह के मनसवदार को लाभ की कोई सूरत नहीं थी।

शाही मलबे से मुराल वादशाहों ने नकल किया था। इरान के बादशाह नौशीरबाँ का पाता खुशरापर्वेच जब ईरान से निकासा जाकर यूनान ( रूम ) में चला गया और वहाँ के वादशाह की "शीरी" नामक राजकुमारी से विवाह करक अपने ससराख की सैनिक सहायवा से वि० सं० ६४८ (इ० सम् ४६१) में फिर इरान का अधिकारी हुआ, तब उस वक्ष चाँद मीन राशि यानी माही पुर्ज में या। अध उसन इसका अध्छा सगन मान कर मरहे में चौंदी और साने का चौंद और महली की राक्ष वनवा कर अपने सरदारों का उनकी प्रतिष्ठा सुपक चिह्न के और पर दिया या। इस घटना के बहुत समय बाद जब दूसरा बादशाह सिंह गरि। यानी चाँद क शर बुर्ज में हाने के वक इरान क वस्त पर वैठा तव ससन एक सरफ शेर का सिर, दूसरी तरफ चाँद और बीच म मच्छी की शवक बनाकर इस तरह क ऋरडे अपन सरदारों का दिये। इधर जब मुग्रसों का रास्य भारत में हुआ वा इरान क पड़ौसी हाने क कारण वन्होंने भी इस निशान के मरुडे (माही सर्राक्ष्य) पाँच हजारी व उससे भी कथिक के सनसद्वारों का दने शुरू किये। मुगल सना में भनापतियों क किए यह एक यहा रुतवा विना जाता था।

फ्रमान का वर्ष वादशाही हुक्स है जा वादशाह अपन दस्तखतों या माहर से राजा महाराजाओं चादिका किसा करवाथा। जा हुक्स या वहरीर मातहवों का शाहजाद लिया करत थ वस "निशान" कहत थ। और पवाना उस हुक्स का कहत व जा वजीर या सूर्यग्रर (गर्वनर) आहि मातहतों का लिखा करत थ ।

मन्नाट् अकवर क राज्यकाल में माधारण प्रजा सुन्दी भी छीर प्रस्पेक वस्तु यद्भव सस्ती मिसवी थी अधात् जा चीव उस वक एक आन. में मिल्लरी थी उतनी काञ एक रुपय काभी नहीं मिल सकती। इस मिस्टर विमन्द रिमय लिन्दित अक्ष्यर की जीवनी । म नीच लिख अक्रु उद्धृत

फरस है जिनम उम समय के सरवपन का अनुमान लगाया जा सकता है -माम चीव ना एक रुपये में-वाल ६७ सर १३६ सर स्पार १११ मर पना ६७ सर प्रयम भच्छा १ । सर पायल चटिया ≱श सर मुँग १८॥ सर १—श्मित्र धनवर दी ॥ मानुस्तः १ए८ १६ -६१ (सन् १६१७ ई.)

| उडद् |     | • | •   | ६६ सेर  |
|------|-----|---|-----|---------|
| मोठ  |     |   |     | ६७ सेर  |
| दूध  |     |   | • • | ४४॥ सेर |
| वूरा |     |   |     | ६ सेर   |
| शकर  |     |   | •   | १६॥ सेर |
| घी   | ••• |   |     | ७ सेर   |
| तेल  |     |   | •   | १४ सेर  |
| नमक  |     |   |     | ६६ सेर  |
| मास  |     |   |     | १७ सेर  |

श्रकवर के समय राजपूताने में उदयपुर, द्वॅगरपुर, वॉसवांड़ा, प्रताप-गढ़, जोधपुर, वीकानेर, श्राम्बेर, वूॅदी, सिरोही, करौली श्रौर जैसलमेर

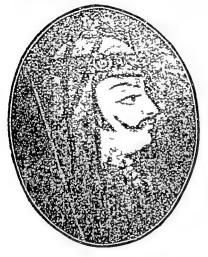

महाराणा प्रताप

११ राज्य थे । उनमे मुख्य उदयपुर
श्रीर जोधपुर ही थे। श्राम्बेर का राज्य
उस समय तरकी पर न था श्रीर उसे
श्रजमेर का सूबेदार तग करता रहता
था। श्रक वर ने सब से पहले श्राम्बेर
के राजा भारमल को श्रपना मातहत
बनाया श्रीर उसकी व उसके पुत्रो
की बड़ी इज्जत बढाई। यही से श्रकबर की राजपूतों के साथ चतुर नीति
का श्रीगणेश हुआ। बाद में उसने
जोधपुर के मोटा राजा उदयसिह
राठोड, से श्रम-पाश जोडा। श्रकवर ने

चित्तोंड को भी ताबे करने के लिए जा घरा । चित्रयों के शिरमौर मेवाड के राणात्र्यों को अपनी अधीनता में लाने का अकबर ने भरसक अयत्न किया परन्तु महाराणा अताप ने एक नहीं मानी । आमेर और जोधपुर के राजा सम्राट् की सेवा में पहले पहुँच चुके थे । बूँ दी के हांडो पर भी मुगलों का सिक्षा बैठ गया और उन्होंने रणथम्भोर का असिद्ध किला मुगलों को सौंप दिया । इस प्रकार मुगलों का अतुल प्रभाव बढता देख कर छोटे-बड़े राजपूत राजाओं ने अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखने के लिए और मातृ-भूमि की रचा के लिए यवन सम्राट् के साथ मेल कर लिया । यहाँ तक कि किसी-किसी ने इस कार्य्य में विवश होकर अपनी आत्मजाओं को भी दिया ।

श्रकबर का देहान्त विक्रम संवत् १६६२कार्तिक सुदि १४ (हि० १०१४ ता०१२जमादियुस्सानी = १४ श्रक्टोबर ई० सन् १६०४) मगलवार को १४ घड़ी रात गए श्रागरे में हुश्रा। उसके पीछे उसका बेटा जहाँगीर मुगल

राम्य के सिंहासन पर पैठा । अकवर की वरह अहांगीर और उसक पुत्र शाहजहाँ ने भी राजपूर्वों के साथ मेख जाल ही रक्खा। यद्यपि ध बावराह



बाइश्राह जहाँगीर

यनाया जहाँ से उसन भेबाइ पर मवाद का पुत्र व उच्च प्रिकारी महाराणा भगरसिंह अपन पिता क जैस मातृभूमि की भाग रख कर स्वतन्त्रता क्षायम नहीं रख सका। राजपुतों क शिरामणि सीमा दिया बेरा ने भी मुराखी समल कर सिया। राजप्रवान क रहस मुखल सना में वड-यडे भी हवों पर थ । कावपुर क महाराज जरायंतसिंह भार भाषा क महाराजा यान सिंह भारि वर-१२ क असस प्राची में मनापित और सबदार षाइमराय रह । परन्तु चारंगजव क भन्तिम फाल में बादशाद की धमा धना न उनर्धा स्वाधिमनि का

शिल है र रचना पर्याप य चार्ताल है हिन्तु मों के पर्य का कपने से हरका समम्ले म । जहाँगीर ने मापने राजनामच में कह जगह हिन्दू राजामों का काफिर, गलीज, गंवार वर्गेरह राज्य से लिखा है। उसने काशी में राजा मानसिंह कह बाहा का मिदर सी तुक्वादिया या। इसी मकार वादराह राह जहाँ भी हिन्दु मों क मिदर ताइने में पुरुष समम्ला था। परन्तु प्रमान्यका हवनी नहीं क्यी यी जितनी कि मौरंगपेर के समय से यह । जहाँगीर ने स्वमय से यह । जहाँगीर ने स्वमय से वह । चर्र प्रकाम स्वर प्रकाम



थानुसाह बाहबहाँ

१—क्टॉनीर की युन्तु हि सब १ २० हा २८ सक्टर (वि सं १९८० कार्तिक वरि ६ = ई सब १९२० ता १८ घरशका स्विज्ञा ) वा करतीर से साहीर जान हुए हुई थी।

हिला दिया । सम्राट् की इस प्रकार की हिन्दू धर्म पर आत्तेप की नीति ने उनके दिलों में प्रम कम कर दिया। धर्म किसलिये हैं और उससे मनुष्य का क्या सम्बन्ध है, इस पर उसने कभी विचार नहीं किया। जिसे धर्म समक्ष कर उसने जीवन भर कष्ट उठाया, हजारों को दु ख दिया और बदनामी से लदकर इस संसार से कूच किया, उससे उसे जीवन में शान्ति और सफलता नहीं मिली। उसने धर्म के नाम पर स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने भाईयों का बध किया, हिन्दु खो पर अत्याचार किया, शीया



त जमहल (रोज़ा), श्रागरा

लोगों को कष्ट पहुँचाया और मिनदरों को तोड कर तथा पुस्तकों को जला

१—सम्राट् शाहजहां को शिल्प कला तथा वैभव से बडा प्रेम था। उसने बहुत सी इमारतें बनवाई। उसकी सब से प्रसिद्ध इमारत 'ताज महल'' है जो मकराना (मारवाइ) कसबे के सफेद सामरमार पत्थर से बनाया गया है। यह उसने श्रपनी प्राण प्रिय पिल सुमताज महल की स्मृति में बनवाया था। इसके बनने में श्रठारह वर्ष (सन् १६३९-१६४८ है०) लगे। वीस हज़ार श्रादमी प्रति दिन काम करते थे श्रीर इसकी लागत तीन करोड रुपये कही जाती है। उस समय सम्राट्र शाहजहाँ को केवल सूमि कर से वार्षि ह ३० करोड रुपये की श्राय थी। श्राज कल यह ताजभहल ससार के सात श्रद्भुत पदार्थों में से एक है।

कर शिस्प और विधा का नाश किया । इस वादशाह क्यांरगुओं व के कस्तिम जीवन के २४ वर्ष मरहतों के साथ युद्ध करने में वृक्षिण में बीते



चौरंगनेव ( साम्रागगीर )

जिसमें साझान्य के जन धन की नहीं हानि हुइ। धीरेगजेब की सत्य है नाव दिल्ली की पादराह के कमजार पड़ गई। नावराह के कमजार पड़ गई। नावराह के रर्र कावदा न हान से ''जिसकी साठी उसकी में से ' की कहावत कसी। धीरंगजेब क उत्तराविकारी नाम साज के बादराह क्रय्यारा धीर लेक सा

कीरंगयेव के पीछे उसका पुत्र मुक्तक्वस कपने माईकाकस का सं० १७६४ कापाड विदे ४ (इं० सन १७०७ वा० ६ सून)

क्षारमञ्जल (कावसमार) को मुद्र में मार कर बहादुरहाह के नाम से दिली क वस्त्व पर बैठा। यह बहादुरसाह कौर बसका बचराधिकारी व्येष्ट पुत्र जहाँदुरसाह कपने वृोषान जुलकिकारलाँ

भपने दीवान जलफिकारलाँ क हाम की कठपुतकी थे। जहाँ वारशाह वड़ा अप्याश मा। वह स्नालक'वर नाम की रएडी पर सदट था भीर राव-काज में इस कालक्वर का बोल-बाला वा। एक बार इस बेरया के कहने से बावशाह ने खेल-तमाश के तौर पर नाव में सैकड़ों चात्रमियों का विठाकर यसुना नदी में दुवा विया। इस रण्डी के रिख्तेवार महे-वर्षे शाही भौहतों पर व चौर चमीर चमराव बला-वसी वार तान ताइते था यह रसिक कडौँबारशाह कवल ६ मास क्षी फर्रुसियर न धराई की ।



वहानुस्थाह पहचा राज करन पाया । तसक भवीच जागरा से ८ मीझ दिल्ली की जार

रोजविंहानी सराय में हिजरी ११२४ ता० १४ जिल्हिज ( स० १७६६ माघ विद १=ई० सन १७१३ ना०१ जनवरी) को युद्व



वादशाह जहादारगाह

हुआ। जहाँ दारशाह अपनी वेगम लालकवर व शाहजादे का लेकर भाग छूटा, परन्तु हि० ११२४ की ता० १६ मोहर्रम (माघ सुदी २ =ता०२ फरवरी) को मारा गया।

फर्र खसियर विल्ली के तख्त पर वैठा। उसने ऋपने सहायक सय्यद्रश्रद्धल्लाखाँ को ''कुतुबबुल-मुल्क" का खिताव टेकर अपना प्रवान मन्त्री वनाया श्रद्धल्ला के भाई हुसैनश्रलीखाँ को ''इमामुल्मुल्क'' की पद्वी देकर ऋपना प्रधान सेनापति नियुक्त किया। तब इन दो सच्यद

वन्धुत्रों की ही तूती साम्राज्य भर मे वजने लगी। वाटशाह फर्रसिस्टर इनके ऋधीन था । ऋन्त मे वादशाह ऋोर मय्यद वन्धुऋो मे खटपट होगई ।

सय्यदो ने जोधपुर के महाराजा श्रजीतसिंह को अपने पत्त मे लेकर वि० स० १७७६ वैसाख सुदि १० (ई० सन् १७१६ ता० १८ ऋप्रेल=हि० ११३१ ता० ६ जमादियुस्सानी ) शनिवार को वादशाह को फॉसी दे टी। इसी वादशाह ने श्रंयेजो की ईस्ट इरिडया कम्पनी को वगाल मे व्यौपार करने की ऋाजा दी थी।

फर्र ख़िसयर को तख्त से <sup>उतारने</sup> के बाद महाराजा श्रजीत-सिंह श्रौर सैयद वन्धुश्रों ने रफीउद्रजात को सं० १७७४ की फागुण सुदि १० (ई० सन् १७१६



वादशाह फर् खसियर

ता० १८ फरवरी ) बुधवार को दिल्ली के सिहासन पर विठाया। यह बहादुरशाह के पोते रफीडश्शान का पुत्र था श्रीर इस समय यप कानव<u>द</u>्वकथा। •स



पार्गाह १९३३५गान

पर्ना और राज्यसभाविया में मुहस्मन्जाह न अभा दा परा बन्नी गरदार मधादतनों चीर धानरिकापया निजासुरसुरक ( गीर कमररान समीगाँ ) ची शहाल्या स सं १,44,5 द्यासाप सृदि = ( ॰ मन १ ३३ मा २ (शनध्या ) का रगैनश्रयागी का संस्था द्वाना चार मंगमर परि १ ( ना : ४ पदम्बर=ि सम ११३३ मा ६० मान्त्रम ) का दूसर शदपद् परमु जारण्यामा का भी रत्यत्र मधित्यत्रीर बरह से 1⊁म का धामात मृदि १ (इ. समाभाता के सिप्तम्पर) ॰ । प्रस्याहर सरवाहिया। स पर परुपुर्णी का सरवाप क

तपदिक का रागथा। इससे र्तान मास चौर कुछ दिन चाद माह रहकर वह सं० १७५६ स्पेप्त मुद्दि १३ ( सा० २० मन ) धुधयार कासर गया। किंग्डसके यह माइ रफीउईलिइ ( शाहपटाँ सानी ) का कारशाह्य यनाया परन्तु वह भी श्वय रागी हान से रमी दप क प्रथम कारियन मृदि ⊏ ( ता० १० सितम्बर≕हि० सम ११३१ ता ७ जिल्हाद ) या चल यसा। तथ सद्यक्ष न यहाद्रशाह क एक पान मुहम्भद्रशाह था द्वितीय आस्यिन यदि १ (सा० १६ मिनम्बर) मा नग्न पर पिठाया । पर्तु यात्म सय्यवां की इसमानहीं श्रापमी हेग सम्ब इटा । इसस



न्त्राम च पार्गात सुत्रमहगात न

सत्रादतस्ता को अवधकी नवावी दी, जिसे उस सरदार ने मौका पाकर



वाद्शाह मोहम्मद्गाह

जल्डी ही एक स्वतन्त्र राज्य में वना लिया श्रोर १३० वर्ष तक सन्त्रादतलां के वशधर वहां की नवाबी भोगते रहे। निजामुल्मुल्क मीर कमकद्दीन श्रालीखां वाद-शाहत का वजीर वनाया गया। उसने दो वर्ष वाद वजीर श्रोहदे से इस्तीका दे दिया श्रोर दिच्या मे जाकर स० १७८१ माघ सुदि १ (ई० सन् १७२४ ता० ४ जन-वरी = हि० सन् ११३७ ता० २६ रिव उस्सानी) को हैदराबाद को श्रपनी राजधानी वना नया राज्य म्थापित कर लिया।

सं०१७६४ की फागुण सुदि ६

(ई० सन् १७३६ ता० २० मार्च) को ईरान के वादशाह नादिरशाह ने दिल्ली पर धावा किया छोर वडी लूटमार की। वह शाहजहाँ का वनवाया हुआ "तखतताऊस" नामक ऋदितीय सिहासन अपने साथ ले गया। और काबुल, पंजाव और सिन्ध प्रान्त मुगलों से छीन कर अपने ईरान राज्य में मिला लिये। यही नहीं वह कोहन्र हीरा भी ले चला। वह दिल्ली मे ४७ दिन रह कर करीव ८० अस्सी करोड़ रुपये का माल अपने देश को ले गया। नादिरशाह जो जिल्ली से हजारों आदिमयों की जान और करोड़ों का माल ले गया, वह सिर्फ मुहम्मदशाह के सरदारों की आपसी अदावत का नतीजा था। नादिरशाह के मरने पर उसके सरदार ऋहमदशाह अद्याली ने भी भारत पर चढाई की। वादशाह मुहम्मदशाह का देहान्त सं० १८०४ वैसाख विद १४ (ई० सन् १७४८ ता० १४ ऋप्रेल) को हुआ। उसके उत्तरायिकारी पाँच वादशाह हुए। जिनमें से दो तो मराठों के हाथ के खिलोंने और तीन अप्रे जो के पेन्शनर थे। उनके नाम गही नशीनी के सवत् सहित इस प्रकार हैं

सहित इस प्रकार ह — अहमदशाह सं० १८०४ ( ई० १७४८ ) श्रालमगीर (दूसरा ) सं० १८११ ( ई० १७४४ ) शाहश्रालम (दूसरा ) स० १८१६ ( ई० १७४६ ) श्रकबरशाह (दूसरा ) सं० १८६४ ( ई० १८३७ ) बहादुरशाह (दूसरा ) सं० १८६४ ( ई० १८३७ ) इन भन्तिम मुखल सम्राटों स राजपूर्णना कठा हुचा था, पंजाय में सिक्सों ने भी भत्याचारों से हंग चाकर शिर उठाया। जारों ने भी इस परिस्पिति का लाभ उठाना पाहा। रोहिल पठान भी उठ स्वके हरू। सं



सहादाजी से विवा

१८४४ फ द्वितीय भाषणे यदि ६ (इ० सम् १७८७ ता० ६ भागत ) भा राहिला सरदार गुलाम फाइन हिल्ली के किल पर कञ्चा कर लिया और बुदे वाच्याद शाह भ्रालम का जमीन पर पटक कर फटार से उसकी आँलें निकाल कर बाइर मेंक में दवा बगमों के बदन स कपढ़े भी उकरवा किए ! महावाजी सन्धिया ने अब यह सुना वा बह जीरन दिल्ली में भा धमका और बादशाह को किर वस्त पर दिख दिया ! मुलामकादिर की, को

कारिवन वित्र २० ( क्षक्टूबर ता० ११ ) की साग गया था, सगसर सुति १२ (दिसन्बर ता २१) को पकड़बा कर सन्धिया

(विसम्बद्ध वा ) क्षेत्र करवा बाखे । इस पर राहकालम ने मरहा सरदार महादाजी को भगनी बादराहर का बजीर या प्रदम्भक बना करक उसे "फर्जन्य भालीजाह" का खिलाब दिया का भाजतक ग्वांकियर के राज्य पिह में शद्धित है । इस समय स है/১০০) रुपया मासिक बादशाह को सर्वे है किए मेरियया से मिलने करो ।

इसके बाद कांग्रेज मैदान में काये। इस समय कुछ जागी ने मराठों कोर बादशाह के कापस में बिरोक उत्पन्न करा दिया। इसके फका नक्कप सं० १८६० की कारिबन विदेश दिव सम् १८०६ ता० १४ सितस्वर,



मा बिरगाह

का सेनापित लाई केक ने दिल्ली में मबेश करके वादराह शाहकालम का अपने अभिकार में कर लिया और दिल्ली की आमदनी में म ६० हजार रुपये मासिक बादराह को गुजार के लिए दिए जान गुरू हुए। अब बादराह के हाथ में कुछ भी अधिकार नहीं था। वह अध्य पंग्रान भोगी नाम-मात्र का बादशाह था। जो मुगल साम्राज्य कभी हजारो मीलो



सम्राट ग्रहमदशाह

मगसर बदि ६ (ई० सन्१८१६ ता० ६ श्रक्ट्रवर) शनिवार से श्रपने को"श्रवध का वादशाह" कहलाना शुरू किया। श्रव तक श्रमेज (ईष्ट इडिया कम्पनी) दिल्ली के बादशाह का भारत का बादशाह मानते थे और उसको कम्पनी सरकार का न्यायाधीश स्वीकार करते थे। बातचीत, मिलने भेटने श्रीर मान-मर्यादा में भी इसी प्रकार मुगल सम्राट् के साथ बत्तीव रखते थे। यहाँ तक कि गव-र्नर जेनरल की मुहर में भी "दिल्ली के वादशाह का फिद-वीखास" ऋद्भित रहता था मे लम्या-चोडा था वह इस समय दिल्ली से करीव दस मील पर के गाँव पालम तक ही रह गया अर्थात् शाही हुक्म यही तक चलते थे । जैसा कि कहावत में प्रसिद्ध हैं -वादशाह शाह श्रालम। श्रज देहली ता पालम 11 शाह आलम का देहान्त सं २ १८६३ (ई० सन् १८०६) महोगया । उसके वाट वाटशाह गदी पर अकवर (दसरा) लखनऊ के नव्याय ने श्रयोजो की राय से स० १८७६ की



बादशाह श्रालमगीर दूसरा

श्रीर सं० १८४० (ई० सन् १७६३) से कम्पनी सरकार का चांदी का सिका भी बादशाह के नाम से ढाला जाताथा। परन्तु लार्ड एमहर्स्ट ने सन् १८२३ ई० में इस मान-मर्याटा की कुछ परवाह नहीं की श्रौर साफ कह दिया कि कम्पनी सरकार बावशाह की कथीन नहीं है। इसमे बावशाह सब दरवारियों



की नशर में हुच्छ होगया भौर रही-सही मुराल साम्राज्य की जब विल्ड्स सोसली हो गई। इस मद्दार रुसवा झिन खाने से बादशाह ने शिम हाकर लाई लेक का वस्तखवी इक-रारनामा कहर राजा राम माहनराय का सं० संगसर वृद्धि ३० सामवार (१४-११-१८३० ६०) को विलायत को भेजा था। परात इमका काइ फल नहीं निकला। सं० १८६४ की भासोज विव ३ (इ० सम् १८३७ ता २६ सितम्बर) का इस बादशाह

सम्बद् शहबाद्यन की सुखु हागई। इसका च्लराधिकारी बावगाइ बहादुरशाह (दूसरा) हुमा । यह विजी का कि तम (नाम मात्र का ) वादशाह था। राज-काळ सब कंग रेजों के हाथ न वा। इस कारण सम्राट् काव्य रचना में ही अपना अधि कौरा समय विवाया करवा था । उसने अपना उपनाम कविता में "जफर" रखा था। वह साभु और प्रश्नीरों की सङ्गति भी बहुत करता था। इसीक समय में वि० स १६१४ (इ सन् १८८०) में आवादी के क्रिये युद्ध क्रिका जा रादर के नाम स प्रसिद्ध है। उस समय चारों चार बरागन्ति फैसी हुई भी । दिझी में मा सारकाट सची हुई भी । किसी को भाजन बनान की इतनी बिन्दा न थी जितनी प्राण रक्ता की ! महबूब इलाही की प्रगाह का पीर विराप मामह सं सम्राट् वहादुरशाह का भवने घर हो गया। घर में जा कुछ रुखा सुन्या था उसे लाकर नादशाह ने इरवर का अन्यवाद विया । इस इ परवात् बादशाह अपनी बेधम जिशवमहस्र और उसके प्रत अवावकर क साथ हुमायूँ क मठवरे में जाकर खिप गया। धाँमे खों ने वादशाह का पता लगान की यहुत काशिश का पर पन्हें सकलता नहीं मिला। भाउ में रजनवारी नामक एक मुसलमान से फर्नल इइसन का

१--राश राममोहनसन वारिस भारत न बौद सके भीर बिठ सें १स६ मादीं मुद्दि १ ह (ई. सन् १८६६ ता २० सिंदम्बर) को विकासत में ही स्क्रावास कर गण ।



बादशाह श्रक्तवर दूसरेके दीवाने श्राम दरबार (स॰ १८६३ वि॰) में लॉर्ड जेक का पुत्र सर टॉमम हैट्वलेप

दिया। हडसन की श्राज्ञा से सम्राट ने विवश होकर श्रपने हथियार रख दिये। इस प्रकार कैंद किये जाने के बाद वादशाह बहादुरशाह श्रोर उसकी बेगम जिन्नतमहल को दिल्ली के किले के एक फाटक की तग कोठरी में केंद करके रक्खा गया। बहुत दिनो तक कोठरी में केंद रहेने के बाद बहादुरशाह पर २६ जनवरी सन् १८४८ ई० को बाकायदा मामला चलाया गया। श्रंभेज सरकार ने श्रदालती जॉच द्वारा इसे युद्ध का मुखिया मान कर सं० १६१४ के मगसर

पता चला कि वादशाह,हुमायूँ मकवर मे छिपा हुआ है। इडसन भेट मे प्कें श्रंभजी स-शम्ब्र सेना लेकर वहाँ जा पहुँचा । घटे रजवत्राली वाद-शाह को साथ लेकर मकवर्ष के बाहर ऋाया श्रीर सम्राट ने **प्राग्**र्जा -वचन लेकर श्रपनी सम्राज्ञी सहित आत्म-कर



बादशाह श्रकबरशाह

(६० सम् १८४८ नवस्वर) में रंगून भंज विया । इस समय यह ८२ वर्ष का बृह्य था । रंगून से बीन मीख़ की दूरी पर सित्याग (सीटाँग) नदी के वट



भारत के चन्तिम समाद बहातुरवाह हितीन

केरी की वरह रंगून में सं० १६१६ की मंगसर बादे १ (इंट सन् १८६२ वाट ११ नवश्दर = १२०६ वाट १६ जमापित्रक काव्यक्ष ) का इस दुनियाँ से कल बसा। कोर कायेरी राज में रंगून क जसी मेंत्रवान क पास वरणा दिया पारा। उसक रागीर का रंगून की मिट्टी मिली। इस वरह कारीय सवा चोन सी बप में भारत क सुरास सामान्य की इति भी हाग्छ। पर 🗣 तक्कवोग नामक स्थान पर सुराल बंश का नुमता हुआ विरास बहादरशाह सम चगम जिल्लतमहरू, एक दसरी बगय, जवाँ बस्त भीर बादशाह की रसकी बस्या क पुत्र राह भव्दास भादि के हैंद कर दिया गया। जिन सुग्रसों की एक समय मारत में ही नहीं, यस्कि यज्ञल, बुखारा, चप गानिसान तथा सम्ब एशिया में तूती बासती बी, जिनके पूर्वजों ने अपने को का भारत में अ्यापार करने की भाका दीथी, इसी सान्यान



गारत की कन्तिस सझाड़ी झीनत सहस

# चौथा प्रकरण

### राजपूताना श्रोर मरहठे

म्रह्ठा शिक्त के जन्मदाता छत्रपित महाराजा शिवाजी थे, जिनका जन्म पूना से ४० मील दूर शेउएोरी के किले में सं०१६८६ की चैत्र बिद ३ शुक्रवार (१६-२-१६३० ई०) को हुआ था । इनके पूर्वज मेवाड के गहलोत घराने से निकले हुए माने जाते हैं ।



छत्रपति शिवाजी

शिवाजी के पिताशाहजी भौंसले दिच्ण के मुसल-मानी राज्य बीजापुर मे नौकर थे। बादशाह श्रीरंगजेव ने जब बीजा-पुर, गोलकुएडा श्रीर दित्तरण के इलाकों को भी श्रपने साम्राज्य मे मिलाने का प्रयत्न किया तब उससे इस कुल साम्राज्य का बढा हुन्ना प्रवन्ध सँभल नहीं सका। मुगलो के जन धन की हानि हुई। बादशाह के पुत्रों ने भी साथ नहीं दिया। राजपूत तो पहले ही इससे किनारा कर चुके थे । ऐसी श्रवस्था में सं० १७६४ वि० (ई०

सन् १७०७) में बादशाह श्रीरगजेब का श्रहमदनगर में देहान्त होगया। मरहठों ने ऐसी स्थिति से लाभ उठाया। स्वयं छत्रपति शिवाजी का

१— इनका राज्याभिषेक वि० सं० १७३१ ज्येष्ठ सुदि १३ (ता० ६–६–१६७४ ई०) को हुआ।

२— उदयपुर ( मेवाइ ) के राजकीय बृहद इतिहास "वीर विनोद" (खंड २ पृ० १४८१-८२ ) में छत्रपति शिवाजी को राया। अजयसिह सीसोदिया का वंशधर जिखा है।

राजपुताने से काइ सम्बन्ध नहीं रहा। इसलिए यहाँ उनकी जीयन घटनाकों का उन्त्रेस नहीं किया गया है। शिवाजी का स्वर्गवास भैत्र भुदि १४ संवत् १७३७ का हा गया। वाद में उनका पुत्र श्रीमाजी सम्बत् १५४६ भैत्र सुदि २ (इ. सन १६=६ ता० १३ गार्च युधवार) का चौरगचेय की बाहा से वहे तु स के माय मारा गया । तपा हुमा लाल जाहा उसकी भाँकों में फेरा गया, उसकी तीम कार दी गई और उसका शिर बलग कर दिया गया।शंभाजी का सामी य मंत्री कवि कलरा भी २८ दूसर मनुष्यों के साथ उसी दिन कल्ल. किया गया। र्रामाजी क नायासिंग पुत्र शाहुका सास्त-पासन शाही दस मास में हुन्मा। शाहु एक निर्वल प्रश्नुति का था। इसलिए उसके बाह्यए मन्त्री यालाजी विश्वनाथ परावा की सन्वत् १७७१ में बन आई। श्रव सरहठों की सन्ता पराधा ( प्रधान मंत्री ) क हाय में आगड़ ! बालाशी के पुत्र बाजी तुब तं अपना प्रमुत्य खुन वकाया । शिवाजी क वैरा क राजा नित्म के राजा रह गये। वाजीराव यहा चीर, पुरुपार्थी चौर नीवि कुराल था। उसके समय में राज्य की मीमा दहली बागरा वक पहुँच गइ थी। उसक सनापति मल्हार राय हाल्कर राखाजी मेंचिया भीर पीसाजी, गायकवाड़ थे। उसने होस्कर व मेंथिया का मालवा व राजपूताना क राजाओं स चीय ( भाय का चीवा भाग) इकटी करने का नियुक्त किया। इन्सी वा धरानों ने भागे चल कर अपनी सूर-व्यमार द्वारा तथा पिरुद्वारियों का गुप्त ग्रीति स मदद वंडर राजवृतान का समाह किया । तीमर परावा बालाजी बाजीराव क समय भरहठे मुराल समाध्य पर

तीमर परावा वालाजी वाजीराव क समय सरहटे द्वारत सम्बास्य पर्
भी पावा करन लग काँग उनम भी बीध तथा मरहराश्चिमी (बाजू का १०
वाँ माग) वमूल करन लग। ग्वारत सम्राट गुरुम्मरहराह ने उन्हें दृष्टिया के
ह मूर्वा में बीध वस्तुक करन की बाहा द रक्यी थी। नारिरहराह क हमते
म दिल्ली समतवनन चित्रत हा बुक्की थी काँर कास-पास क प्रान्तों में
गइयह फल गर्गा थी। मं० १८०४ (इ.१७४७) में बाहमरहराह काम्स्राली
न भारत पर हमला किया। मरहठा न न्या कि बाहमरहराह काम्स्राली
न भारत कि विना हिन्दू स्थाप्य स्थापिन नहीं हा सकता, इसलिए
म निरालि विना हिन्दू स्थाप्य स्थापिन नहीं हा सकता, इसलिए
म निरालि विना हिन्दू स्थाप्य स्थापिन नहीं हा सकता, इसलिए
म निरालि विना हिन्दू स्थाप्य स्थापिन नहीं हा सकता, इसलिए
म निरालि विना हिन्दू स्थाप्य
पात्रीगाय क छान भाइ गण्या (रुण्याराव) न बप्तानों से पैनाय
प्रीति सिया। यह मुन काश्मरहराह काष्ट्राली चाग वयूला हागया कोर वर्षो
मना क माथ कायुल म भागत पर यह खाया। दुसलकानों न कार्यस्यहराह
गागप दिला। वातीयत (युरुक्य) की गणीन राम्भुमि में से० १८७७
(उन मन १७६०) में गण्यते व कार्यानों क कीच थीन मान नक युद्ध
रामा रहा। क्यन संवाय सुद्द ह युपवार (इ० मन १७६२ ता० १४ जनवरी)
क गमामान युठ में मरहरीं की हार हुई। एम युढ में मरहरी क

बहुत से बड़े-बड़े सरदार और सैनिक मारे गये। पेशवा का पुत्र विश्वासराव श्रीर सेनापित सवाशिवराव भी पानीपत के इस तीसरे भीपण युद्ध में काम श्राये। इस युद्ध में मरहठों को उत्तरी भारत के राजपूतों श्रीर जाटों से कोई सहायता नहीं मिली। मरहठा साम्राज्य की भावना उनके मन ही मन में रह गई।

इस युद्ध का यह परिणाम भी हुआ कि मुगल राज्य की रही-सही सत्ता भी जाती रही। राजप्ताने के राज्य जो साम्राज्य की संरत्तता पर निर्भर थे वे असहाय होगये। उनमे फूट के कारण सङ्गठन शक्ति नहीं थी, इधर नई शक्तियों ने उन्हे दबाकर निर्वल करना शुरू किया। भरतपुर के सस्थापक राजासूरजमल जाट ने भी इस परिस्थिति से लाभ उठाया। होलकर व सेन्धिया ने ३० वर्ष तक राजप्ताने पर वार-वार चौथ वसूल करने के बहाने से लूट खसोट की। राणोजी सेनिधया का बेटा जयत्रापा इसी कार्य के लिए नागौर ( मारवाड़ ) के पास गाँव ताउसर मे सं० १८१२ की श्रावण बिद र शुक्र (ई० सन् १७४४ ता०२४ जुलाई) को राठोडो द्वारा धोखे से मारा गया। जयस्रापा के बेटे जनकूजी का पुत्र महादाजी (माधवराव) सेन्धिया बड़ा प्रभावशाली हुन्ना । वह पेशवा से स्वतन्त्र बन गया । उसको उस समय का भारत का सम्राट ही कहना चाहिए। उसने दिल्ली के वादशाह शाहत्रालम को अपनी शरण मे लिया श्रीर उसके नाम से दिल्ली की बादशाहत करने लगा। उसने जोधपुर के महाराजा विजैसिह से अजमेर भी जयश्रापा के मारे जाने के एवज में लिया। उसका सिका मालवा, राजपूताना ऋौर दिल्ली में श्रच्छी तरह बैठा हुआ था। वह जब चाहता तब राजपूताने मे लूट-खसोट करने चला श्राता श्रीर फौज खर्च लेकर लौटता। उसकी सेना दो राजपूत शिक्तयों के मगड़ों में मन चाहे इनाम पर लड़ने को भेज दी जाती थी। महादाजी जब स० १८४१ माघ सुदि १३ बुधवार ( ई० सन् १७६४ ता० १२ फरवरी ) को यकायक पूना मे नि सन्तान मर गया तब दौलतराव गोद आकर इसका उत्तराधिकारी बना । राजपूताने मे इसका प्रतिनिधि ऋंवाजी इङ्गलिया था । दौलतराव सेन्धिया ने भी राजपूत रियासतों की खूव खबर ली।

इधर सेधिया के बराबर की शक्ति होलकर की थी। जब जयपुर के महाराजा ईश्वरीसिंह के श्रीर उनके भाई माधवसिंह के श्रापस में गद्दी के लिये मगड़ा हुश्रा तब महाराणा जगतसिंह ने श्रपने भानजे माधवसिंह की सहायता के लिये मल्हारराव होलकर को बुलाया। मराठे तो दिल्ली बन्दर का न्याय करने के लिए राजपूताने के लिये तय्यार बैठे ही रहते थे, चट दौड़े श्राये श्रीर लाभ उठाया।

जब राजपूतों ने देखा कि मराठों का जोर दिनों दिन बढता जाता है तब जयपुर, जोधपुर व उदयपुर राज्यों ने मिलकर मराठों को राजपूताने से तिकालने की योजना की। इस कार्य में कार कह राज्य भी शामिल हुए। जयपुर से ४३ मील पूर्व गाँव हुक्का स्थान में सं १८४४ की प्रथम माक्या सुदि १६ (इ० सम् १७८० ता १७ जुलाह) का संधिया व राजपूर्तों के बीच पमसान युद्ध हुक्का। इस युद्ध में मेंथिया की हार हुइ। परन्यु यह राजपूर्व सक्कटन काषिक समय तक वायम न रह सका, क्मोंकि राठोड़ व कहावाडों में पूर पड़ गइ।

संस्हारराव क वाद असवस्वराव भी बहा ममाबदााली हुया। इसक व वीततराव सेंपिया क स्वाप्य रहती थी कीर ये वारी-वारी से राजपूतां का रिकार काता थे। होलकर का साथ क्यारी प्रवासी पीर द्वा था। यही हास सम्बन् १८६० वि० (सव १८ ३६०) वक रहा, जब सम १८०३ ६० की १ सितम्बर का मरतवुर न बोर १५ तबस्यर का करतवर नं क्येंगे जों स सिवम्बर का मरतवुर न बोर १५ तबस्यर का करतवर नं क्येंगे जों स सिवम्बर का क्यायार किया। मैं० १८६१ (सब १८०४) में हातकर न राजपूतान में वहुँच महाराजा सगवसिंह जयपुर नरेरा का जा द्वाया। परन्सु कीमें जी सना पा पहुँची कीर जस्म मराठों का कोटा सात्र प्रवास किया। करती किया की स्वापित करती करते स्वाप्य करते मराठों के स्वापित करते के सात्र के स्वाप्य करते स्वाप्य के स्वाप्य के स्वाप्य के स्वाप्य के स्वाप्य करते स्वाप्य के स्वाप्य कीर काल स्वाप्य वर्ग कर साह प्रवास सरक्ष करता के स्वाप्य के स्वप्य के स्वाप्य के स्वप्य के स्वाप्य के स्वप्य के स्वाप्य के स्वप्य के स्वप्य

ाव उदयपुर की राजकुमारी इप्याकुमारी क विवाह क क्षिण अयपुर वया ओयपुर क वीच में जाड़ाइ ठन गई वय वहीं क नरेशों न भरहरों का अपनी अपनी सहायतार्थ युक्तवाया। परन्तु अन्त में पिंडारी नता नक्षाह अमीरवर्षों की डिकमत ≅ महाराया का च्याकुमारी का यहर का प्याता विमाना पड़ा, वक आकर कहीं सानित हुइ।

सन्तर १८०४ (इ० नम् १८६०) में हास्कर की बांगरों कसाथ बांधिम लड़ाड हुइ । इसक बाद मरहतों की शांकि नष्ट हा गई । सेंधिया न संयम् १८०४ की मादण बाद ११ (इ० मप् १८०८ वा० १८ खुलाइ) का बाजमर मंग्रेरों का मींप दिया। इसके बाद धीड धीड राजपुतान की मद्दियामतों की मार्पियों बीमेंच मरकाड म हागड़ ।

## पांचवां प्रकरगा

### राजपूताने में अप्रोज

द्विसां की १४ वी शताब्दी तक यूरोप श्रोर भारत का समुद्र द्वारा व्यापारिक सम्बन्ध दूटा हुश्रा था। यूरोप वाले यह भी नहीं जानते थे कि भारत किस तर्फ है। सम्बत् १११४४ (ई० सन् १४६७) मे वास्कोडिगामा नाम का एक पोरचुगाल निवासी गोरा दस मास तक चक्कर काटता हुन्ना द्त्तिण भारत के कालीकट नामक बन्दरगाह मे सम्वत् १५५४ की ज्येष्ठ सुदि १० (ई० सन् १४६८ ता० २२ मई) गुरुवार को पहुँचा । तब से भारत श्रीर पोरचुगाल (यूरोप) देश के बीच में व्यापारिक सम्बन्ध हुस्रा । ये लोग प्राय' एक सौ वर्ष तक यहाँ रहे । इसी समय यूरोप की श्रन्य जातियों ने भी भारत में आने का ताँता बाँध दिया। पोच्यू गीजों की देखा-देख डच लोगों ने भी भारत से न्यापार शुरू किया। ई० सन् १४०० से ई० सन् १६०० तक इन दो देशों के ज्यापारियों ने यहाँ के ज्यापार से लाभ उठाया। यह देखकर लन्दन (इंगलेड) के व्यौपारियों ने भी सम्वत् १६४६ त्र्याश्विन सुदि १३ (ई० सन् १४६६ ता० २२ सितम्बर) शनिवार को ईस्ट इरिडया कम्पनी नाम से एक मंडली बनाई श्रीर सं० १६४७ फाल्ग्ग बिद ६ शुक्रवार (ई० सन् १६०१ ता० १३ फरवरी) को अपने जहाज हिन्दुस्तान में व्यापार के लिए भेजे। धीरे धीरे श्रंमेज व्योपारियों ने जैसे तैसे वि० सं० १६६६ की चैत्र बदि ६ (ई० सन् १६१२ ता० १२ मार्च) गुरुवार को बादशाह जहागीर से सूरत, घोघा, श्रहमदाबाद श्रीर खम्भात मे श्रपनी द्काने खोलने का फरमान हासिल कर लिया। इस तरह भारत मे इनकी सब से पहली च्यापारिक दूकान ई० सन् १६१३ के फरवरी (वि० सम्वत् १६६६ फागुण) मास मे सूरत (गुजरात) में स्थापित हुई जिसके मातहत में एक दूकान श्रजमेर में भी थी। सर टामस रो नामक श्रमेज इझलैंड के बादशाह जेम्स प्रथम का दूत बन कर बादशाह जहाँगीर से श्रजमेर मे सम्वत् १६७२ की माघ सुदि २ (ई० सन् १६१६ ता० १० जनवरी) बुधवार को मिला। उस समय तक अप्रेज सौदागरों को बहुत विन्नों का सामना करना पड़ता था। उन्हें व्यापार का कोई निश्चित अधिकार प्राप्त न था, इसलिये उन्हें रिश्वत-घूस देकर कोई काम करना पड़ता था, कम्पनी के लोगों को दरवारियों श्रीर खानसामों के मुक्के श्रीर धक्के सहने पडते थे। श्रांग ज लूटे जाते, बंदी किये जाते श्रीर गलियों में कोड़े तक खाते। मुगल दरबार के सभासद अये जों को भिखमंगों की भांति तिरस्कृत करते थे। इससे सर

टॉमस रा याग्य पुरुष समम कर विलायध स सुराल दरवार में मंजा गया था। कात ही टॉमस रा नं रंग पहल दिया। क्यनी हदता कीर साइस से वह जहागीर का हुपापात्र बन गया। उसन दरवार की कावस्या उत्तरुक्त साथा कि क्षेत्र को का समय की प्रतीक्षा करनी चाहिये। वह यहा दूरवर्गी पुरुष था। उसने कलवार की चीति का नापसन्त किया कोर ज्यापार की कार कपन दरावारियों का व्यान दिश्य स्प से आकर्षित किया। उसका कहना था कि यूराप की जातियों का व्यान प्रताप क्योपार करना चाहिये, युद्ध नहीं। कमनी में बहुत समय तक इस नीति का पालान किया थोर करीयार में उन्नति की।

सन्दत्त १६६६ (इ० सन् १६३६) म धाँमें में न नन्द्रतगर के राजा स मन्द्रास के पास का एक द्वादामा गाँच मोस क्षिया । ब्रस्टे वप ( सन्दत्त् १६५७) वादराह शाहजहाँ की एक राजकुमारी धाम से मुक्तस गई । उस का इसाल एक घोमेच बास्टर ने किया । बादराह ने इनाम में बास्टर की प्रार्थना पर बंगास भर में बांग्यों के साल पर खुक्की साफ कर दी और उन्हें उस मान्त्र में काठिखें बनालं की इजायत व थी । इसी करमान से सम्बत् १६६७ में कलकत्ते में कोठी खुली। बन्दक का राज्य स्वन्त १७९८ की धायद सुदि ७ (इ० सन् १५६१ वा० २६ जून ) रिवार को पुर्वगत्त के बादराह से



तिया । इसी वर्ष कांग्रेजों की युकान वश्वद्र में मी स्थापित हुई । मोक पाकर कतकत्वा जीर वश्यद

में इन गीर बनियों ने अपने किसे भी बनवाय। प्रारम्भ में दा संग्रें को श्री प्रतगास और डब कामों क साब मुठमेड़ रही परातु अम्त में उन पर

का बहेब में मिक्का था परन्तु छसं पर बांभे जों का अभिकार सन्वत् (४२२ की चैत्र विदे १४ ( इ० सन् १६६४ का० १८ प्रत्या) शतिवार का हुका। इस समय बन्ध में केश्वा एक श्वादीसी पुरवगाली बस्ती थी। छ० १४४४ (वे सन १६८८) में ईस्ट विवया कम्पनी स दम मैंक अपन वापराह स दम मैंक (१४० क०) सालाता पर खरीह किया। इसी वर्ष धांभेजों की श्रंत्रों जो ने विजय प्राप्त कर ली। लाचार होकर पुर्तगाल श्रोर डच पूर्व देशों के टापुत्रों में चले गए। भारत में इने-गिने स्थान ही श्रव इन लोग के ताबे रहे हैं।

ईसा की १७ वी शताब्दी मे अझरेजों को एक दूसरी शिक क सामना करना पडा। वे थे फ्रान्सीसी (फिरंगी) लोग जो भारत मे व्यौपार के लिए इसी प्रकार आये थे। सम्वत् १७६३ (सन् १७०७) मे सम्राट् श्रोरङ्गजेव की मृत्यु के वाद भारत का राजनैतिक वायुमण्डल डॉवाडोल हो रहा था। मुगल साम्राज्य तितर-वितर होने लगा था। श्रीरङ्ग जोब के उत्तराधिकारियों की निर्वलता के कारण प्रान्तिक सूबेदार स्वतन्त्र हो रहे थे। दक्तिण मे हैदराबादका निजामुलमुलक स्वतन्त्र वन बैठा। बङ्गाल में सुराजुहीला आजाद बन गया। फ्रेंच श्रीर श्रद्धरेजो ने यह दशा देखकर देशी नरेशो से मित्रता गांठना शुरू किया श्रौर उनकी सहायता से श्रपन मतलब सीधा करने की फिक में लगे। श्रद्धरेजो का सेनापित क्लाइव थ श्रीर फ्रेचो का दूप्ले था। श्रन्त मे फ्रान्सीसी लोगों के पाव मैदान से उखड गरे श्रौर श्रद्भरेजों का सितारा दिनोंदिन चमकने लगा। क्लाइव की चतुरा से बंगाल में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को जागीर मिली जो २४ परगनों वे नाम से कहलाती थी। जब बंगाल के नवाब सिराजुदौला श्रीर उसके वजीर मीर जाफर में अनवन हुई तब लाई काइव ने वजीर का पन्न लेकर नव्वाब को पलासी के युद्ध मे २३ जून सन् १७५७ ई०(ब्राषाढ़ सुदि ६ सम्वत



फ्रांबीबी गवर्नर हुप्ले क्रिक्टना नीचों घोत्र से उस

१८१४ गुरुवार) को हराया। बाद में २ जुलाई (श्रावण बिंद श शिनवार) की रात को सिरा जुदोला भी बुरी तरह करल किय गया। इससे खुश होकर मीर जाफर ने यह जागीर अड़रेज को दी थी। मदरास प्रान्त क उत्तरी भाग जो उत्तरी सरका कहलाता था वह भी सन् १७४० में अड़रेजों के हाथ आया मुगल बादशाह शाहकालम न अड़रेज सेनाप्रति काइचे के नव्याव का खिताब व मनसब् आदि भी दिया। इस प्रकार अड़रेजों का प्रभाव बम्बई, मदरास

व कलकता तीनों श्रोर से भारत मे घुसने लगा।

च्या इनक सामनं मराठों की शिंत रह गई थी जिमका सुकायला करना याकी था। पेशाया की शिंत था नाम मात्र की थी। मराठों के तीन प्रवक्त राज्य था—सेंनिया, हालकर कीर मोंसले। इस्ट इधिडया कप्पना इस वक्त एक ज्योपारिक मरावली ही नहीं थी बरिक वह एक राज्यनदा में परि वर्तित हो गई थी। लाब वैजीवली क समय में इमकी नीति देशी राज्यों में दख्या करने का, बनका व्यवन मात्रहत थनानेकी खास तीर म हा गई सी। इन नीतिका पहला शिकार सम्बद्ध १८४४ वि० (सन् १७६८ इ०) में निकाम बैटरावाद हुका।

लाई वेक्षवली क समय में ही राजपुताने की दिवासतों पर सेंथिया और हातकार का कार्यक हाया हुआ था। ये लाग बाह जब दिवासतों में दलवल महित मवग कर के कुट लासाट कर बीध वस्तुल करते था। वैक्षवली ने पहले सेंथिया की शक्ति का नष्ट करने का व्याग किया। उनना सेनापि कार्क लंक का सेंथिया पर भेजा। क्रतकर के पास संग एक्ट (सन् १८०३ है) में समकारी के युद्ध में सेंथिया हाया। इससे क्सका क्यायकार पाजपुतान के उत्तर क पूर्व के भाग से हट गया। इससे क्सका क्यायकार पाजपुतान के उत्तर क पूर्व के भाग से हट गया। इसका क्याय हि सम् १८०३ है० में सरवपुर वथा कालवर राज्यों के साथ कार्यकार कि सम् १८०३ है० में अरवपुत क्या कालवर राज्यों के साथ कार्यकार हालकर



याचे वेशेलकी

के साथ हुआ। जब हासकर अंतमर पर पब आवा और जयपुर एक्स का भी, जा अंगरेकों का मित्र राज्य या, खूना भाहा तब कर्नेस मन्सन या, खूना भाहा तब कर्नेस मन्सन के सावहत अंगरेख सना भंजी गई। इस सना ने हासकर का पीक्षा काटा से भागे तक किया। पर तु सराठों न यकायक दाव पब में काना के पास प्रक्रमा की पारा में कर्नेस मान्सन का हरा कर आगरे की तरफ मगा दिया। इस पर साब संक का मेना सहित भंजा गया। इसने हासकर की सना को अगड जगह इराया और भरतपुर

कां भी अहाँ हालकर ने पनाह लो थी, सम्बत् १८६२ (सन् १८ ४ ह०) में जा बेरा। घन्त में मरतपुर का किशा चाँगरचों के कब्दे हुमा और हालकर माग कर सरलज पार बना गया। वहाँ भी चाँगरेखों ने उसका पीछा न बाहा, इससे उसे चाँगरेखों के साब सुग्नह करनी पद्यी।

इस प्रकार टमन व भेट नीति से ऋँगरेजो ने राजप्ताने मे दुछ काल तक शान्ति स्थापित कर दी, परन्तु लार्ड वैलेजली के चले जाने पर उसके उत्तराधिकारियों ने उदासीन नीति से काम लिया, यानी देशी राज्यों के मामलो मे हस्तच्चेप करना छोड दिया। इसका फल यह हुआ कि राजपूताने भर में पिएडारी छोर लुटेरो का टीडी-टल देश को तवाह करने लगा। सव जगह स्रशान्ति फेल गई। स० १८७१ (सन् १८१४ ई०) मे इनका मुखिया नव्याव अमीरखाँ अपने ३० हजार सवारों के साथ स्वतन्त्रता से राजपूताने भर मे लूट-खसोट करता हुआ विचरता था। उदयपुर की राजकुमारी कृष्णकुमारी के विवाह के लिए जोधपुर श्रीर जयपुर नरेशों के वीच भगडा खडा हुऋा । उसका भी निपटारा श्रमीरखॉ ने किया । सं० १८६८ (सन् १=११ ई०) में दिल्ली के रेजीडिएट मिस्टर मेटकाफ ने श्रद्धारेज सरकार को लिखा कि अपनी नीति वदल कर देशी नरेशों के मामले में दखल करना जरूरी ( ऋनिवार्घ्य ) हो गया है। परन्तु इस पर स० १८७४ (सन् १८१७ ई०) तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जव लार्ड हैस्टिंग्ज गवर्नर जनरल होकर स्राया, तव उसने पिएडारियों के उपद्रव को वडे वेग से शान्त किया। अमीरस्रॉ की सेना को तितर-वितर कर दिया और उसको टोक का नव्याव तसलीम कर लिया। इसके वाद राजपूताने की हर एक रियासत के साथ श्रद्धरेजो ने सन्धि का सिलसिला चलाया। श्रलवर व भरतपुर तो स० १८६० (सन् १८०३ ई०) में अङ्गरेजो की मातहती मे आ चुके थे। करौली रियासत के साथ भी नवम्बर १८०३ ई० मे सन्धि हुई। कोटा के साथ मन् १८१७ ई० मे श्रौर वाकी सव रियासतो के साथ सन् १८१८ ई० मे सन्धियाँ हुईं। सिरोही के साथ सन् १८२३ ई० मे सन्धि हुई। क्योंकि भालावाड़ (भालरापाटन) की रियासत सन् १८३८ ई० तक कायम नहीं हुई थी इसलिए इसके साथ बाद में सन्धि हुई। इस प्रकार सन्धियों के द्वारा राजपूताने मे अज़रेजों का प्रवेश हो गया और देश मे शान्ति हो गई। सन् १८१८ ई० मे अजमेर—मेरवाडा का इलाका राजपूताने के मध्य मे श्रॅगरेजों का केन्द्र बना। इसके बाद जब-जब रियासतों मे श्रशान्ति व वखेडा हुआ तब अँगरेज सरकार ने बीचबचाव करके शान्ति स्थापित की। सन् १८२४ ई० में जब भरतपुर की गद्दी नशीनी के लिए मगड़ा हुआ तब श्रॅगरेज सरकार ने हकदार का पत्त लेकर उसे गद्दी पर बैठाया श्रोर भरतपुर का किला १८ जनवरी सन् १८२६ ई० को फतह किया। सन् १८३४ ई० मे जब जयपुर राज्य मे कुप्रबन्ध से बखेडा हुन्त्रा तब सरकार ने शान्ति स्थापित की। सन् १८३६ ई० मे श्रॅगरेजों की सेना जोधपुर पहुँची क्योंकि यहाँ के नरेश महाराजा मानसिंह के विरुद्ध जागीरदार हो गये थे। सन् १८३८ ई० में कोटा नरेश श्रीर जालिमसिंह माला के पुत्र मे श्रनवन

हुई ! इसकिए अङ्गरजों की सहायता से कालायाड़ की रियासत अलग बनाई गई।

मार्थ वसगैती

जब संबस् १६०४ (इ० सं०१८४८) में लाई देलहीजी, गवर्नर जनरल होफर जाया, धप उस पूरा विश्वास हो गया कि मारतीय प्रजा विकास प्रिय देशी राजाओं क शासन में मुली नहीं हा सकती। उसे चक्ररेकी राज्य में ही सुन्य मिल सकता है। राजामों की रक्षा की जिम्मेदारी चन्नरज सरकार (कम्पनी ) पर है, इससे वे अधिक भाकसी भौर निकम्मे हो गये हैं। अत भवनर भाते ही देशी राभ्यों को सक्ररेजी राज्य में मिला क्षिया जाय सा प्रजा का वड़ा खाम हो। इसिक्स उसने राज्य छोप नीवि ( डोक्ट्राइन बाफ होप्स ) का

सहारा क्रिया । इसके बानुसार यदि कोई नरेश बापुत्र मर आय वा कोइ दूसरा उनके गाद न का सकता और धसकी रियासत सरकार में जब्द की जाती। बंबहीकी की इस कार्रवर्गी नीवि के कारण सवारा, महंसी, नागपुर, तंजार, पूना, अवध, कर्नोकट आदि कई देशी राज्य जन्त हुए। इससे भारतवर्ष भर में वड़ा

बासन्ताप फैल गया । इसके फल स्वास्त्य सं १६१४ वि (सव १८४७ इ०) में जब प्रशासर में रावर हुन्या यह वसी नरसों ने सकरेकों का साथ दिया। यह रावर एक-संब**हर पश्चमन्त्र का** जो भाइरची राज्य का नाश करने क दिवारभागया था। सम रद्भद्ध ४० में समरेज स्थापारियों की इस्ट इपिडया कम्पती का भारत हमा भीर भारत का शासन मया प कम्पनी सं क्षेकर इक्करीवड की महारानी विकटोरियान कपने श्राय में सैंभासा।



सहाराती विक्रीतिका

महारानी की श्रोर से लार्ड केंनिंग भारत का प्रथम वाइसराय ( वड लाट ) नियुक्त हुश्रा । केनिङ्ग ने पहली नवम्बर सन १८४८ ई० को वडी धूम् धाम से इलाहाबाट में टरबार किया श्रोर महारानी विक्टोरियाका घोषणापट ( प्रोक्लेमेशन ) सब लोगों को सुनाया । इस पत्र में ट्याझु रानी ने भारत

वासियों को वचन दिया था कि
"मेरे राज्य में सारी प्रजा के
साथ एकसा वर्ताव होगा, कोई
अपनी जाति, वर्म अथवा रग
के कारण किसी छौंहदे से
वचित नहीं किया जायगा
और सरकार किसी के धर्म
सम्बन्धी मामलों में दस्तन्दाजी न करेगी।" इसका
लोगों पर बड़ा असर पड़ा।
गद्र के शान्त होने पर ११
मार्च सन् १८६२ ई० को
महारानी विक्टोरिया' ने
देशी नरेशों को गोंद लेने के



सम्राट् सप्तम गुडवर्ड

५ -- राज राजेष्ट्वरी महारानी (१) विक्टोरिया का देहान्त २२ जनवरी १६०१ ई० को हुन्रा। इनके बाट इनके पुत्र (२) सम्राट् एडवर्ड सप्तम (सन् १६०१-१६५० ई०)। श्रोर उनके बाद उनके पुत्र (३) जार्ज पद्यम ( सन् १६१०-३६ ई०) श्रोर पीत्र (४) सम्राट पुडवर्ड श्रष्टम क्रमश गद्दी पर बैठे। किंग एडवर्ड श्राटवें, स्वर्गीय किंग जार्ज पचम के ज्येष्ठ पुत्र है श्रीर ४१ वर्ष की श्रायु में सन् १६३६ ई० की २१ जनवरी को ये राज्यिधकारी हुए। परतु ये केवल ३२४ दिन यानी दस मास श्रीर इकीस दिन ही राज कर सके। क्योंकि श्राप एक श्रमेरिकन महिला मिसेज सिम्पसन से विवाह करना चाहते थे श्रीर श्रापने १६ नवम्बर सन् १६३६ ई० को श्रपना यह निश्चय श्रपने प्रधान मत्री (प्राहम मिनिस्टर) को भी कह हाला कि वे इस विवाह से उत्पन्न सन्तान को राज्यधिकारी एव श्रीमती सिम्पसन को सहारानी न बनायंगे। फिर भी इङ्गलैंड के प्रधान मन्त्री ने सम्राट् एडवर्ड श्रप्टम के विवाह का, राजवश की प्राचीन प्रथा के श्रनुसार किसी राजकुमारी से न होने के नाम पर तथा पोप पाटरियों ने धर्म की दुहाई देकर, इनके इस सम्बन्ध का विरोध किया। मिसेज सिम्पसन का विवाह दो वार पहले हो चुका था और उसने श्रपने दोनों पतियों से वैवाहिक सम्बन्ध तोड दिया था। उसके ये दोनों पति श्रभी तक जीवित हैं। श्रीमती सिम्पयन की श्रायु इस समय करीब

अधिकार की सनव प्रवान की ! इसके बाद दश में शान्ति का राज्य दिनों विन बदला गया। रेल, सार. डाक



हिन बदता गया। रेल, वार, बार, सक्कें, कपहरी, खूल, कालेज, अस्पताल आदि कई सुपार क काम राजपूताने क देशी राज्यों में होने लगा। इस मकार अमन जैन दशकर लोगों का प्यान अपनी कमदि करने की आर लगा। किसी कवि ने सत्य कहा है—

शस्त्रेण रचितं राष्ट्रे शास्त्र चिम्सा प्रवर्षत ।

कथात् अव शस्त्र द्वारा दश की कथ्की प्रकार रक्ता हो जाती ईत्तरी शास्त्र व सुधार की जिन्ना समाती है।

४२ वर्ष के हैं चीर वह ह गर्बंड में अपने पति मिस्टर सिम्पसन के साम रहा करती थीं | मिस्तर सिम्पसण बढ़ां पर पुक्र क्रमेरियन फर्म में मैनेबर हैं । सन्नाद का सिसंज सिम्पसम में बहुत पहिसे से ग्रेस मोस या और सब उसका दिवाह उमसे द्दोवा विक्षित सा था । अद्याराजाधिरात्र पृष्टवर्ष को बहुत समस्प्रवा गया कि वे सिसेज सिम्पसन के साथ निवाह न वर्रे खेकिन उन्होंने भएनी बात से इश्मा अवासिय म समका । उनके साधन एक धोर मिसेश सिम्पसन से विवाह धीर नुमरी चोर राजसिंहायन का त्याग वा । सम्राट शहते तो वे अपने मंत्रि मंड**स** की बन्धीरन करके गये जीति मंडक का जुलाव करा खेते छोर देश में ध्रपने एक पातियों का भी एक देख तैयार कर सकते ये क्योंकि जिस चाक्र बेश्स ( पुषराज ) की इंग्लियत से ही वे सर्वद्रिय थ--- उनको सन्दर्व प्रशा बनकी सप्याई, हीनवन्त्रस बेटारों का प्यान और देश के जन्दर वर्ष समुद्र के पार की गई सेवाओं के कारव उन्हें पहुत प्वार करती थी--वहुन काहती थी। परन्तु लग्नाट गृहवर्ड ने भ सो निजी न्याय निद्धि क नाम पर पेदा में को वृक्ष वमानर उनमें मनावा (सिविक्स बार) कराना ही उचिन समस्या भीर भ श्रमणी श्रमही प्रचय में किसी राजकुमारी से करक विषे कर 🏿 श्रीमती सिम्प्यन से मेम सम्बन्ध वापम रतना ही बाहा । इन कारणों ने बीक विश्व साहती सत्ताद पृष्टवर्ष में शन १३३९ है है : रियान्तर का लेगार के गर्क से कई शासान के जेरको पर न्यूप बात मार कर राजांसहासम कोएन के साथ अथनी सन पन्नियां भी कोए ही बीर कव ने नेतस

## राजपूताने का वर्त्तमान रूप

पानितिक शासन के लिहाज से राजपूताने की देशी रियासतों का सम्बन्ध भारत सरकार के एजेएट गवर्नर जनरल (ए० जी० जी०) अजमेर के द्वारा है और इन रियासतों के समूह बने हुए हैं। जिनमे एक एक अंग्रेज राजदूत (रेजीडेएट या पोलीटिकल एजेएट) रहता है। मेनाड़ रेजीडेन्सी व दिल्ला राजपूताना स्टेट एजेन्सी (उदयपुर) के मातहत उदयपुर, ह्रंगरपुर, बॉसवाडा और प्रतापगढ़ हैं। पश्चिमी राजपूताना रेजीडेन्सी (जोधपुर) के अधीन जोधपुर, जैसलमेर, पालनपुर और टांता के राज्य हैं। जयपुर, अलवर, शाहपुरा, टोक और किशनगढ़ का सम्बन्ध जयपुर रेजीडेन्सी (जयपुर) से हैं। पूर्वी राजपूताना स्टेट्स एजेन्सी (भरतपुर) के तावे में भरतपुर, बुंदी, कोटा, मालावाड़, करीली और धौलपुर की रियासते हैं। बीकानेर और सिरोही राज्यो का सम्बन्ध सीधा ए० जी० जी० (आनरेवल रेजीडेएट, राजपूताना) से हैं।

इन रेजीडेण्ट या पोलीटिकल एजेण्टों (राजदूतों) के द्वारा देशी राज्यों श्रीर भारत सरकार के बीच लिखा-पढ़ी होती है श्रीर कभी-कभी समय पर राज्य के भीतरी शासन के मामलों में भी राजाश्रों को सलाह दिया करते हैं। राजाश्रों के राजप्रबन्ध पर इनकी दृष्टि रहती हैं। बिना श्रम ज सरकार की श्राज्ञा के ये नरेश विदेशी सत्ता से सन्धि नहीं कर सकते। श्राजकल भारतीय नरेशों की शिचा, दीचा, लालन पालन बहुधा श्रम जी रग ढङ्ग से श्रीर गोरे मास्टरों द्वारा ही होती है। इसीसे बहुधा वे श्रपने देशी रीति-रिवाजों को भूलते चले जाते हैं।

किसी समय इन राजात्रों के लिए अंत्रेजी भाषा मे "किग" (राजा) शब्द का प्रयोग किया जाता था। किन्तु आजकल इनके लिए

डयूक श्राफ विंडसर के नाम से सर्व साधारण जनता की तरह पर रहते हैं। राजपाट त्याग करके डयूक विद्वसर १२ दिसम्बर को लदन से श्राष्ट्रिया को रवाना हो गये। ठीक उसी दिन २४८ वर्ष पूर्व एक दूसरे श्रग्रेज बादशाह जेम्स हितीय ने भी देश छोडा था।

इस पर उपरोक्त सम्राट एडवर्ड श्रष्टम की जगह उनके छोटे भाई ह्यूक श्राफ यार्क (१) सम्राट जार्ज छठे के नाम से सन १६३६ ई० की १० दिसम्बर (मगसर बदि १२ वि० स० १६६३) को राजिसहासन पर विठा दिये गये। इनकी नियमानुसार ताजपोशी (राज्याभिषेको सत्र) सन् १६३७ ई० की १२ मई को जन्दन में निश्चित हुई है। व्यधिकार की सनद प्रवान की। इसके बाद देश में शास्ति का राज्य दिनों विन वढवा गया। रेल, वार, बाक,



सबकें, कचहरी, स्कूब, कालेज, अस्पताल आदि कई सभार के काम राजपूताने के दशी राज्यों में हान क्रमे । इस प्रकार अमन चैन दलकर होती का ध्यान घपनी वस्रति करने की भार सगा। किसी कवि ने सत्य कहा है-

शस्त्रंख रचित्र राष्ट्रेशास्त्र जिल्ला प्रवर्शन ।

कथात जब शस्त्र द्वारा दश की कव्यकी प्रकार रका हा जावी है वभी शास्त्र व सभार की चिन्सा समती हैं।

u र वर्ष के हैं चीर वह ह गहींड में धापने पति मिस्दर सिम्पसन के साथ रहा **ब**रती थीं। सिम्दर सिन्यसव बड़ो पर एक बसेरिकन फर्म में मैनेवर हैं। सन्नाट का मिसेब सिस्परण ने बहुत पहिंचा से मेख मोख वा कीर वाब उसका दिवाह जनसे द्रोगा निश्चित सा था । सद्दारामधिराज युद्धवर्ष को बहुत समस्त्रया गया कि वे मिमेश मिम्पसन के शाय विवाह न करें खेकिन उन्होंने अपनी बात से हरना मुनामित न सगमा । उनके सामने एक कोर मिसेल सिम्पसन से विवाह और इसरी चीर राव्धिहासन का त्याग था। सन्नाट चावते तो वे थापने सीत संदक्ष की बार्रास्त करके नव अंत्रि संबक्त का खुलान करा खेते और देश में ध्रपने पक्र पातिमों का भी एक इस तैवार कर सकते ये क्वोंकि जिस बाळ वेक्स ( पुक्राज ) की हिम्मियल से ही वे सर्वधिय थे---शकरी सरपूर्ण ग्रवा अवकी सप्याई, हीमकन्तुश अपारी का प्यान और देश के चल्दर पूर्व समुद्र के पार की गई सेवाओं के कारबा जन्हें बहत प्यार काती थी--बहुत बाहुवी थी। परन्तु सम्राट युडवर्ड ने व तो निजी स्वाय सिद्धि के भाग पर देश में दो वक बनावर बनमें मनावा (सिविक बार) कराना ही विचन समन्त्रा भीर 💌 भाषनी शाही प्राचक में किसी राजबुमारी से काके थिए रूप में श्रीमती सिम्पमन से जैम सम्बन्ध कावस रजना ही बाहा । इन कारकों में आके जिन शाहनी सम्राट पृथवते ने सम् १०६९ है के १ विसम्बर का संगार के शब से बढ़े साधारण के चेत्रवर्ष पर स्वयं खाल सार कर राजीतहासन छोड़ने के साथ अपनी सब पन्दियों भी छोड़ जी बीर कव वे वेबस श्रावादी दूर-दूर है श्रौर पानी की कमी होने से उपजाऊ नहीं है। पूर्व का हिस्सा सजल, उपजाऊ है जिसमें दो फसले होती हैं। इस आड़ावला ( अरावली ) पहाड की लम्बाई २०० मील श्रीर ॲचाई दो हजार फुट हैं। इसकी सबसे ऊँची चोटी आवू (अर्बु टाचल) की गुरु-शिखर नामक है जिसकी ऊँचाई समुद्र की सतह से ४६४० फुट है। यह हिमालय और नीलिगरी के पर्वत के बीच में सबसे ऊँची पहाड़ी है। टिच्चिण-पूर्व के हिस्से में एक और पर्वत श्रेणी है, जिसे पथार कहते हैं। यह पर्वतमाला पूर्व श्रोर ग्वालियर तक गई है। पथार के साथ-साथ करकोट नाम की पहाड़ियाँ भी है, जिनमे रणथम्भार, बूँदी श्रोर इन्द्रगढ के किले है। पथार के श्राम-पास की भूमि काली व चिकनी होने से यहाँ गन्ना, तिल, अफीम, कपास ( रुई ) आदि कई किरानी वस्तुऍ पैटा होती है । अलवर और जयपुर इसी श्राडावला ( श्ररावली ) पर्वतमाला मे वसे हुए हैं। भरतपुर रियासत मे भी एक पर्वतमाला निकली है जिसकी सब से ऊँची श्रलीपुर की पहाडी १,३४७ फुट है। इसके दित्ताण में करौली की पहाडियाँ हैं जिनकी ऊँचाई १६०० फुट स अधिक नहीं है। दिच्च ए-पश्चिम में एक नीची पहाडियों की कतार है जो उदयपुर के माडलगढ से शुरू होकर वूँ वी में होती हुई कोटा स्टेट मे इन्द्रगढ़ तक गई है। इनको वूँ दी की पहाड़ियाँ कहते हैं। इनके सिवाय मुंकनव्डा नाम की पर्वतश्रेणी भी कोटा के दिल्ला-पश्चिम से लेकर भालरापाटन तक फैली हुई है। यो तो राजपूताना भर मे ही-सिवाय मारवाड के रेतीले टीलों के — जहाँ तहाँ छोटी-छोटी पहाडियाँ पाई जाती है, परन्तु विशेष कर उदयपुर, बॉसवाडा और द्वॅगरपुर के राज्यो मे इनकी बहुतायत है।

## नदियाँ

उत्तर पश्चिम के भाग में मुख्य नदी लू णी है जो पुष्कर से निकल कर मारवाड (जोवपुर) में होती हुई कच्छ (गुजरात) के रण में गिरती है। यह वरसाती नदी है और इसका पानी खारा होने से "लूणी" कहलाती है। इसकी लम्बाई ३२० मील है। इसमें मिलने वाली सहायक नदियाँ बाडी, सूकडी आदि हैं। ये सब गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं।

एग्नास्टिड हाईनैस निजाम के उत्तराधिकारी युवााज की पदवी शिन्स श्राफ वेल्स की तरह "हित हाईनैय दी शिन्स श्राफ वराड" तय हुई है।

वास्तव में हमारे देशी राज्यों के नरेश "किंग" श्रीर उनके पुत्र 'शिन्स" कहलाने के ही श्रश्विकारी है। जैसा कि इतिहासवेत्ता कर्नल टाँड ने हमारे राज्यों के कई राजवर्शों को, 'Oldest Ruling Houses in the world' ससार के श्रति शाचीन राजवण माने हैं।

"चीफ" या "प्रिन्स" राज्य का प्रयाग द्वाता है। यद्यपि वे देशों नरश अपने को "राज राजश्वर" कौर "महाराजाधिराज" किस्तर्द हैं।

### छठा प्रकरण

### भौगोलिक चर्चा

#### पहाड़

पुजपुस्तने का ता भागों में बॉटन काली पर्वतमाला करा-पूर्व (ईरान काया) से विक्रया-पश्चिम (नैन्द्रत्यकाया) तक फैली हुद है जिसका अरावली, चर्चु व या आवाकता कहते हैं। यह पहाड़ बेहकी के पास से ग्रुक्त होकर अत्ववद शायावाटी, अप्रमेद, भरवावा, सिराही हाता हुआ। महीकाला (ग्रुक्त्यत) तक पहुँचा है। इससे राजपूनाने के वा हिस्से हा जाते हैं। एक वो पश्चिम की चौर राजपूनाने का है हिस्सा चौर दूसरा पूर्व की तरक का है हिस्सा। पश्चिमी आग रतीला-मरुस्तान है जिसमें

1--- चीक शस्त्र का वार्व है सरवार वा रहेंस । बह काई धूरा शब्द नहीं है परन्तु चानीका चाकि के काचे बंगाची सरहारों के किए भी इसका अमेग दोता है। इससे बहु एक प्रकार का श्रथमान श्रुवात हो गया है। बैसे वहे राजा महाराजा कारोज़ सरकार की जोए से बाब <sup>48</sup>तिका ' को कहताते प किन्दे काते हैं | परन्तः शीक्रण करका ना किसी को चलका नहीं क्षणता । बचर <sup>स</sup>निन्स<sup>2</sup> शब्द का क्यर्थ है 'राजकुमार'। क्या किसी शाका महाराजा के किए 'मिन्स से बड़ा शब्द काम में नहीं भाषा जाता है। यहाँ प्रश्न भोता है कि अब हमारे मोश भीतमा है सो जनक शतकुमार क्या हुए ! कहे कांग्रेस खेलकों की सम्मति में मरेशों के सिप् "जिल्स वाक्र वहीं था सकता । यस गए कर्नन सहायन से हवा क्स पसरी भी जात होती है। क्योंकि बरेशों के पूजी के किए "प्रिमा" शहर का प्रकीश क्षेत्रन शाक शीलमा । सन् १६१६ ई से मोपाक का शाक्त्राश ' भिम्म इमीयुक्बाहर्गं हुम्बीर का पुकराज शिल्स जशबंदराव" और कारमीर का महाराज कुमार 'विका वर्रीसिंव" कहता चुके हैं और वदीश का मुक्ताज सात भी जिम्म ज्ञापसिंह" दी कहसाता है। पानी सन् १६२४ है सी १४ चन्द्रकर की मारत समाद चीर हैपरानाव निजास में जो नई सन्धि कराइ प्रान्त पर निजास का पूरा प्रशुक्त क्षेत्रेश का खेते क उसके एक्ट २१ का का रावे ब विष 🏗 के सम्राष्ट्र में उन्हें शिम्रते रहने के दिवब में बुई है, उसमें दिश

### पशु

जंगली जानवरों में शेर, चीता, वघरा ( अधवेमरा ), हिरण, सॉभर रीछ, रोभ ( नीलगाय ), जरम्ब ( लकडवग्घा ), सूत्रर, वन्दर स्नादि पशु स्नाडावला पहाड में तथा मेवाड, वूँ दी, कोटा, के जगलों में पाये जाते हैं। घरेलू पशुस्रों में ऊट, घोडा, गाय, भेस, वकरी, भेड, वैल, गदहा मिलते हैं। घोड़े जोधपुर के, वैल नागार के स्नोर ऊट जैसलमेर व बीकानेर के स्नच्छे गिने जाते हैं।

# त्रावहवा और वरसात

श्रावहवा के लिहाज से राजप्ताना भारत में एक श्रन्छा तन्दुरुस्त हिस्सा माना जाता है। पिश्चम की रियासतों में रेतीलें मेंदान श्रीर कम वर्षा होने से वहाँ के लोगों की तन्दुरुस्ती श्रन्छी रहती है। पहाड़ी इलाके में पानी भारी होने से वहाँ के लोग इतने तन्दुरुस्त नहीं होते जितने कि मैदान में वसने वाले होते हैं। पिश्चमी भाग में ठएड के मौसम में श्रिधक ठएड श्रीर गर्मी में श्रिधक गर्मी पड़ती हैं श्रीर लू (गर्म हवा) भी चला करती है। ज्यों ज्यों पिश्चम से पूर्व की तरफ जाते हैं या दिल्गा में वहते हैं त्यों त्यों वर्षा की श्रीसत वढ़ती जाती है। यहाँ तक कि जैसलमेर में ६ इञ्च वर्षा होती है तो जयपुर में २४ इञ्च, धौलपुर में २६ श्रीर ह्रगरपुर, भालावाड में २६-३७ इञ्च की श्रीसत है। सब से श्रिधक वर्षा श्राबू पहाड पर होती है जिसकी श्रीसत ४० इञ्च है। श्राबू राजपूताने का शिमला कहलाता है। पिश्चमी राजपूताने में वर्षा वहुत कम होती है इससे वहाँ की जनता वर्षा का किस प्रकार स्वागत करती है वह इस पद्य से प्रकट हैं —

सो साडिया सौ करहला उपूत निपूती होय। मेहडला वुठा भला जे दुलियारण होय॥

श्रर्थात् जिस श्रोरत के सौ ऊंट श्रोर सौ ऊंटनिया श्रोर सारी सन्तान भी वर्षा से नष्ट हो चुकी हो तब भी वह सब प्रकार के कष्ट उठांठे हुए भी वर्षा का स्वागत ही करती है।

### वनस्पति

श्ररावली ( श्राडावला ) पहाड के पश्चिमी भाग में वर्षा कम होने से वनम्पति श्रधिक नहीं होती हैं। फिर भी खेजडा, पीपल, बड, नीम, फोग, करेल, श्राम, दाड़म ( श्रनार ), रोहिडा श्रादि के पेड़ देखने में श्राते हैं।

१--गौ के समान एक जगली जन्तु।

२---ता० १० जून सन् १८६७ ई० को जोधपुर में १२१ हिगरी गर्मी होगई थी। २---कॅट।

रिष्ठिए पूर्व के भाग में सब स बड़ी व सुक्य नहीं चन्नल है जो इन्होंर (माज्या) राज्य स निकल कर राजपूतान के चत्रपुर, कोटा, जयपुर, करीली और पौलपुर रियासनों में हाती हुई संयुक्तप्रान्त में इटावा के पास जमुना में जा मिलती है। यह बारहों मास बहती है। बौर इसकी सम्प्रद हैं रूप मील है। इसकी सहायक निश्चों काली, सिन्य, पार्वशी बौर बनास है। काली सिण का लस्पाई है, पार्वशी की २२० बौर बनाम की २०० बौर वाना में की २०० बौर वाना की निकल कर पाजपूना कह है। इसकी लगी विस्थान हो हो हो हो हो हो हो सा स्वार्थ में सही नहीं स्वर्थ में सा स्वर्थ में हाती हुई गुजरात में बली गई है। इसकी लगाई २४० मील के हैं।

#### मीलें

राजप्ताने में प्राइतिक मीठे कौर साक पानी की काई सील नहीं है। स्नार पानी की मील सामर की ह जिसका घरा वर्षों में इतीब द० मील हा जाता है! गर्मी में बहुव सा दिश्मा सुख जाता है। यहाँ पर क्षेमेंज सरकार न नमक का कारखाना खाल रक्ता है और जयपुर व जावपुर राज्यों म इसका ठेका लिया हुआ है।

यन्त्र याँच करके भी कह कृतिमा मीखें बनाइ गई हैं जिनमें उदयपुर रियानव में जयसमुद्र (उंबर), राजसमुद्र (कोकराली) कौर पीछोला (उदयपुर) मुख्य हैं। सजमर में सानामागर, काइसागर कीर पुण्कर की पीन मीखें हैं। इन निनों कह राज्यों न कह बन्द या प्रवास हैं जिनका वर्धान उन राज्यों क मृगास क नाथ दिया जायगा।

#### स्रानें

राजप्तान म जाँनी, साबा, आहा, अस्ता, सीसा, आप्रक और कायल आदि की साने हैं। सिवाय आप्रक (भोडल) और लाइ क अन्य पातुरों अब नहीं निकाली पानी क्यांकि विद्या सिन्त पदार्थ सस्ता पहचा है। याँदी व तस्त का त्यान पद्मा है। सांवा जयपुर राज्य में, सांवा जयपुर पात्र कितानाह में आर स्वामसा वाकानर क पक्षाना स्थान में, अबदक अवसंद, किदानगड में और संगमसा पत्मद अप्ताना स्थान में, अबदक अवसंद, किदानगड में और संगमसा पत्मद प्राप्त में में मुक्तानों मिट्टी (पूलर आर्य) की साने हैं। इसक सिवाय पाइमर (मारवाइ) में मुक्तानों मिट्टी (पूलर आर्य) की साने हैं। तमक संगमता प्राप्त की पट्टियों की साने कि स्वाम की स्थान की साने कि साने कि साने की साने कि साने कि साने की साने कि साने कि साने कि साने कि साने की साने कि साने कि साने कि साने की साने की साने कि साने की साने कि साने की साने की

उठ गई है। मेरवाडे के पैटल सिपाहियों की पल्टन अधिकतर मेरों को भरती करके बनाई गई है। इसके सिवाय देशी राज्यों में साम्राज्य की रच्चा के लिये अलग अलग राज्यों की फौजे रहती हैं, जिसके अफसर भारतीय ही होते हैं। परन्तु निगरानी भारत सरकार की खोर से अझरेज अफसर हारा होती है। इनमें पेटल, बुड़सवार, भारवरदारी, ऊँट का रसाला खोर तोपखाने होते हैं। ये 'इम्पीरियल स्टेट फोर्सेज" कहलाती हैं।

### रेलवे

राजप्ताने में दो प्रकार की वडी श्रौर छोटी रेल की सडके (लाइने) हैं। वड़े नाप की लाइन में वी वी एएड सी श्राई श्रौर जी० श्राई० पी० रेलवे हैं जो श्रद्भरेज सरकार से सुरिचत गोरे व्यौपारियों द्वारा चलाई जाती है। वम्बे वडौदा एएड सेन्ट्रल इिएयया रेलवे की वडी लाइन रतलाम (मालवा), नागदा होती हुई कोटा, सवाई माधोपुर, त्याना श्रौर भरतपुर में होकर दिल्ली को गई है। श्रोट इिएडयन पेनिनसुला रेलवे की एक शाखा वीना से बारा होती हुई कोटा पहुँचती है। इसी प्रकार दूसरी शाखा ग्वालियर से धौलपुर होती हुई श्रागरा को गई है।

बी० बी० सी० आई० रेलवे की एक छोटी लाइन आवू के पाम राजप्ताना मे प्रवेश कर अजमेर, जयपुर, बॉनीकुई, अलवर होती हुई दिल्ली गई है और इसी की एक शाखा बॉनीकुई मे भरतपुर होती हुई आगरा को गई है। ऐसे ही अजमेर से एक शाखा चित्तोडगढ होती हुई रतलाम (मालवा) की तरफ गई है। इसी प्रकार कई छोटी-छोटी लाइनें देशी राज्यों ने अपने यहाँ खोल रक्खी हैं जिनमें जोधपुर रेलवे, बीकानेर स्टेट रेलवे, जयपुर स्टेट रेलवे, उदयपुर चित्तीडगढ रेलवे, और धौलपुर स्टेट रेलवे हैं। राजप्ताने में रेलवे की कुल लम्बाई सन् १६३० ई० मे २६६४ मील है।

इन रेलो का यह प्रभाव पड़ा है कि पुराने जमाने में जो अकाल पड़ते थे, उनका भयद्भर स्वरूप अब नहीं देखने में आता है। क्योंकि अकाल होने पर भी वस्तुओं की कीमत बरावर रहती है और एक जगह का माल दूसरी जगह पहुँचाने पर किसानो को भी लाभ होता है।

# सड़कें

सडके भी रेलवे के साथ चली हैं। इनमे मुख्य बाड ट्रङ्क रोड है जो दिल्ली से चल कर राजप्ताना में होकर श्रहमदाबाद तक गई है। दूसरी श्रजमेर से नीमच छावनी गई है। इसी प्रकार नसीराबाद से देवली को पक्की सडक गई हैं। आबू रोड (खराडी) से श्रायू (माउएट श्रावू) को भी पक्की सडक बनी हैं। पक्की सडके जयपुर में ४८४ मील, भरतपुर में ११२

भाक बहुत हाता है। राजपूतान क पूर्वी भाग में सब प्रकार की यनस्पति पाइ जाती है। जैसे शीराम, बबूल, पक्षास, घव (घाउ) भावि क युच्च। पहाड़ी इसाकों में हर हर जंगलों में कबड़े के सघन युच्च मिलत हैं। भायू पहाड़ पर ता वनस्पति हिमालय क तराइ का मा रूप विचलावी है।

### जमीन **गाँ**र पैटावार

कारवादी पहाड़ के पश्चिमी मागों में सिधाय कुछ विशय स्थानों क मब जगह एक कसल खरीक (सियाल्) की हानी हैं। रवी (उनाल्) फसल मी इक्ट स्वानों में कुए, सालाव या नहरों की सिंघाई स द्वारी हैं। इस माग में कम म कम पानी ७४ % एन गहरा स्वादन पर मिलता है। इस लिए किंप में इसकी सिंघाई से लाग नहीं हा सकता। फल यह हाता है कि लाग खरीक (सियाल्) नसल कौर वन्सात पर ही निर्भर रहत हैं।

राजपूराने का पूर्वों माग उपजाक और पानी की यहुतायत हान में उममें दा परसें दावी हैं। इस भाग में पानी गहरा नहीं हावा। नदी, नास, तालाद, बच कावक हैं। विक्यों राजपूराने में भीओं में सती करते का एक निवाज है जिस वालर या बहुता कहते हैं। ये लाग स्वेती क विष् वंगाल के दुस्त मादियों का काट कर मेंदान साफ करत हैं और उसकी रास्य का स्वाद बनाते हैं और उस स्वाद स्व सती करते हैं। यह दिवाज हानि कारक हाने स निराही, दू गरपुर आदि राक्यों में बन्द कर दिवाज है।

मुक्य पैनावार गेहुँ, जी, मक्की, बनार, वाजरा, मूँग, मॉठ, पना, गवार, जावल विल, फलसी, सरमों, जीरा, रुइ, वस्वाकु कोर क्रफीस है। मिजाइ के लिहाज स जयपुर, सरवपुर, किहानगढ़, फलदर, काटा व साहपुरा की रियासर्वे जनवि पर हैं। पूर्वी भाग में वधा पश्चिमी भाग में सिराही व जायपुर के कुछ परगों में कुए बहुत हैं। पानी करट (पाशियन-बील) कॉर डेककी (चाँच) स सीचा जावा है।

#### किले

राजपुताना अपने सुरु दुनों क लिये प्रसिद्ध ही है परन्तु विशेष एविहासिक परना स्थल विज्ञीकाम् कुस्मलगढ़ और साहलगढ़ सवाक में, राणुक्तमार जयपुर राक्य में, जोवपुर, नागार और जालार सारवाक में, मटनेर (हर्नुसानमक) बीकानर गक्य में और गढ़ विठली (वारागढ़) अजमेर शहर में वर्शनीय है।

राजपुताने की श्राझरकों द्वारा फीजी निगरानी महू की क्षादनी के मातहर है। भीर श्राझरक सरकार की सनाएँ एरनपुरा, काटका, नसीरावाद अजमर भीर साथु में नहवी हैं। एरनपुरा, सैन्याझा, (मेवाझ) क काटका (मवाझ) में मीलों की दुकदियों हैं। यंवली की खावनी सन् १६२३ ई० से उठ गई है। मेरवाड़े के पैट्ल सिपाहियों की पल्टन अधिकतर मेरों को भरती करके वनाई गई है। इसके सिवाय देशी राज्यों में साम्राज्य की रचा के लिये अलग अलग राज्यों की फौजे रहती हैं, जिसके अफसर भारतीय ही होते हैं। परन्तु निगरानी भारत सरकार की खोर से अड़रेज अफसर हारा होती है। इनमें पैटल, घुडसवार, भारवरदारी, ऊँट का रसाला खोर तोपखाने होते हैं। ये 'इम्पीरियल स्टेट फोर्सेज" कहलाती हैं।

# रेलवे

राजपूताने में दो प्रकार की वर्डी श्रोर छोटी रेल की सड़कें (लाइने)
हैं। बड़े नाप की लाइन में बी वी एएड सी श्राई. श्रोर जी० श्राई० पी०
रेलवे हैं जो श्रद्धरेज सरकार से सुरित्तत गारे व्योपारियो द्वारा चलाई
जाती है। बम्बे बड़ौदा एएड सेन्ट्रल इिएयया रेलवे की वर्डी लाइन रतलाम
(मालवा), नागदा होती हुई कोटा, सवाई माधोपुर, वयाना श्रोर भरतपुर
में होकर दिल्ली को गई है। श्रेट इिएडयन पेनिनसुला रेलवे की एक शाखा
बीना से बारा होती हुई कोटा पहुँचती है। इसी प्रकार दूसरी शाखा
ग्वालियर से धौलपुर होती हुई श्रागरा को गई है।
बी० बी० सी० श्राई० रेलवे की एक छोटी लाइन श्राबू के पास

बी० बी० सी० आई० रेलवे की एक छोटी लाइन आबू के पास राजप्ताना मे प्रवेश कर अजमेर, जयपुर, बॉटीकुई, अलवर होती हुई विल्ली गई है और इसी की एक शाखा बॉटीकुई से भरतपुर होती हुई आगरा को गई है। ऐसे ही अजमेर से एक शाखा चित्तोडगढ होती हुई रतलाम (मालवा) की तरफ गई है। इसी प्रकार कई छोटी-छोटी लाइनें देशी राज्यों ने अपने यहाँ खोल रक्खी हैं जिनमें जोधपुर रेलवे, बीकानेर स्टेट रेलवे, जयपुर स्टेट रेलवे, उटयपुर चित्तौडगढ रेलवे, और धौलपुर स्टेट रेलवे है। राजप्ताने में रेलवे की कुल लम्बाई सन् १६३० ई० मे २६६४ मील है।

इन रेलों का यह प्रभाव पड़ा है कि पुराने जमाने मे जो अकाल पड़ते थे, उनका भयङ्कर स्वरूप अब नहीं देखने में आता है। क्योंकि अकाल होने पर भी वस्तुओं की कीमत बरावर रहती है और एक जगह का माल दूसरी जगह पहुँचाने पर किसानों को भी लाभ होता है।

# सड़कें

सडके भी रेलवे के साथ चली हैं। इनमे मुख्य शांड ट्रक्क रोड है जो दिल्ली से चल कर राजप्ताना मे होकर श्रहमदाबाद तक गई है। दूसरी श्रजमेर से नीमच छावनी गई है। इसी प्रकार नसीरावाद से देवली को पक्की सडक गई हैं। श्रावू रोड (खराडी) से श्रावू (माउएट श्रावू) को भी पक्की सड़क बनी हैं। पक्की सड़कें जयपुर में ४८४ मील, भरतपुर में ११२

सील, काटा में २६०, उदबपुर में १३४, कालावर में १५० कीर जायपुर राज्य में ६०० मील हैं। इसके मियाय कथी सबकें हरफ दियासत में हैं। बाकस्थान कीर ताप्तर कीम कारकार ब्रारा प्रायः हरफ प्रसिद्ध करत प शहर में हैं। जयपुर राज्य म बाकस्थान का प्रवच निकृत्यों हैं। कीमें ज सरकार क बाकस्थान राजपुताना मर में हुल ४८६ हैं।

#### मेले

ध्यिकतर तीर्थं स्थानों में मेले हुबा करत हैं, जिनमें पाड़े, गाय, वैल, ऊँट, मैंस पशु आदि की विकी के लिये लाग इकहें द्वार हैं। गेस स्थानों में पुष्कर, विल्वादा, परवष्तर, अलवर, भरवपुर, भीलपुर, करौली और पीकानर राज्य में गागांभेड़ी मसिद्ध हैं। पुष्कर का मला कार्तिक में, विल्वादा (मारवाद) का जैये में, गागांभेड़ी का भावों में, परवतसर (मारवाद) का भी मात्रों में द्वारा है। बजसेर में उर्थ का मेला भी हर वप हजारों की सक्या में हाता है।

#### ऐतिहासिक स्पान

राजपूषानं में पतिहासिक स्थान बहुत हैं। यहाँ का प्रत्येक स्थल गड, गडी, पडाड़, नदी काना-काना किसी न किसी बडाहुरी या घटना स्यल का परिचय दता है। यहाँ स बहुत कुछ इतिहास की साममी मिल सक्ती है। जिलाक, मांडकगढ, रखसम्मार, भागर, जासोर, नाडास, मंडोर, नागार भादि स्थानों की आनवीन अब एक अच्छी तरह नहीं हुई है। जयपुर राज्य में वैराट गाँव में सम्राट कशाक क चट्टानों पर जुद बेस व बीडों क गठों के खरबहर और सिक्क मिल्ले हैं। विश्वीड़ गढ क पास ही नगरी गाँव में वीसरी शताब्दी के दूट फूटे क्षेत्र और वा स्तूप मिले हैं। मालावाइ राज्य के कोलवी गाँव में बौद्धों क जैसे पट्टानों में सूचे हुए मन्तिर मिले हैं जो स० ७०० से स० ६ व तक क बन बनुसान किये जात हैं। आबू कं पास वंक्रवाड़ा के जैन मन्दिर ११ वीं व १३ वीं शावाच्यी क प्रसिद्ध हैं ही। विचीक में कीर्तिस्तन्म (अयस्तम्म ) व्यपनी कीर्ति की प्यवा फहराता है। जैनवर्म के सब से पुराने मन्बिर मजापगढ राज्य में साहागपुर के पास, वांसवाका राज्य में कार्तिजर के पास तथा जैसलमेर व सिराही में हैं। जैन मन्दिरों के ऋषबहर जन्यपुर नगर के पास आह्य गाँव में और कालबर स्टेट में राजगढ व पारनगर में मिछ हैं। हिन्दू शिल्पकारी का सबसे पुराना नमूना बवाना (अरवपुर राज्य ) में मिला है जहाँ क पत्थर के स्तरभ पर प्रें सन् १६० का र स खुवा हुआ है। काटा राज्य के मुक्रन्दका पद्दाच पर 'सुक-पड़ा की चैंवरी" (बाराइकारी ) दूटी-पूटी वशा में है का सातवी शताब्दी की अनुमान की जाती है। भालरापाटण के पास चन्द्रावती मे कुछ टुटे-फूटे मन्दिर सातवी शताब्दी के देखने मे आते हैं।

इतिहास प्रसिद्ध किले चित्तीड़, कुम्भलगढ़, मेवाड मे, रणथम्भोर, जयपुर राज्य में, मडोर, जालोर, नागोर, जोधपुर, सिवाणा मारवाड़ राज्य मे, बीरसलपुर, जैसलमेर मे, (दूसरी शताब्दी का), बसन्तगढ सिरोही में, वयाना और विजयगढ़ भरतपुर में, तहानगढ करौली में और गागरौन कोटा राज्य में है।

वहुत वारीक सुन्दर खुदाई की कारीगरी के मन्टिर मेवाड़ में बाड़ोली श्रौर नागदा में है जो १० वी तथा ११ वी शताब्दी के हैं। मुसलमानी काल के भी बहुत मसजिद व मकबरे जोधपुर व श्रलवर राज्यों में हैं परन्तु उनमें कोई विशेष कारीगरी नहीं है। सब से पुरानी मसजिद जालोर (मारवाड) में है। जिसे बादशाह श्रलाउदीन खिलजी ने बनवाई थी।

फिर भी यह कहना अनुचित नहीं होगा कि पुरानी खोज की श्रोर देशी राज्यों ने ध्यान नहीं दिया है। इस देश के तथा बाहर के उन विद्वानों के शुभ नाम यहाँ दिये जाते हैं जिन्होंने इस विषय के अनेक श्रंगों की पूर्ति के लिये छानबीन की है जिससे राजपूताने का इतिहास लिखने में बहुत कुछ सहायता मिल रही है —

१--महाराणा कुम्भा

२---कर्नल टॉड

३-यति ज्ञानचन्द्र

४—जनरल कर्निगहम

४-मिस्टर कार्लाइल

६--मिस्टर गैरिक।

७-कविराजा श्यामलदास

८—मुंशी देवीप्रसाद मुंसिफ

६—हिज हाईनेस रावल तख्तसिंह

१०-- डाक्टर कीलहार्न

११-- प्रोफेसर पीटर्सन

१२—सर्जन केप्टेन वेब

१३--मुनि विजयधर्म सुरि

१४-- डाक्टर टेसिटोरी

१४—प्रो० श्रीधर रामऋष्ण भडारकर

१६—मुनि जिनविजय

१७—डा० देवदत्त रामऋष्ण भंडारकर

१८-बाबू पूर्णचन्द्र नाहर

१६—वावू रामनारायण दूगड

२०-रायबहादुर गौरीशङ्कर श्रोमा

२१—दीवानबहादुर हरविलास सारडा

## निवासियों का वृतान्त

सन् १६३१ ई० की मनुष्य गणना अनुसार राजप्ताने की आबादी १, १२, २४, ७१२ है, जिसमें से ३, ०८, २७१ लोग कसबों में और २०, ८३, ८३६ गॉवों में रहते हैं। कुल आबाद कसबों की सख्या १४४ और गॉवों की ३३, ६८८ हैं। इनमें अनेक जातियाँ निवास करती हैं जो मुख्यतर

१---मनुष्य गणना के इन सब श्राकड़ों में श्रजमेर-मेरवाड़ा प्रदेश श्रीर पालनपुर तथा दाता राज्यों के श्रक सम्मिनित नहीं हैं।

तीन विभागों में हैं भाभात हिन्दू, सुसलमान भीर भादि निवासी जंगकी लाग। हिन्दुओं में बहुत सी जातियाँ माक्षण, राजपूत, भाट, महाजन (बैर्य), आट, मासी, गूजर, बादि हैं परन्तु विराप जातियाँ जा राजपूरानं के बाहर दूसर प्रान्तों में नहीं पाइ जाती है धनफ नाम यह 🖥 ~

(१) सामपुर, जैसलमर, भीकानर भौर सिराही राज्यों में मध्यात (भोबा, दंड, बलाइ), रगर, बावरा (मागिया), भील (बारी, नायक, भोपा) धीसनाई, गाक्षा, कुनदी, भीगा, सीरवी, सरगरा, रदारी ( रायका ), वेद धासका ( घासक, कार्ग ), बाकाव ( वीशांत्री ) बरागा ( रावसा ), वारी र

(रावत) राठ (लाक), गरासिया, घासा (मुसलसान म्वाला), घांची (हिन्दु खाला) इदगर सासी, सरसंगी, साहिया, गवारिया, जागरी के मगर, मातीमर, वारय, सवग (भावक, शा महियो), सालवी और रंगद है।

(२) जयपुर, श्रव्वद, भरवपुर श्रावि पूर्वी रियासर्वों में श्रद्धीर, सदाक, संब, बारहरीनी ( द्वावरा बेगी ), बतुरसैनी, और सैनी कृत्रिय, कारिया, अधिकतर पाये जात है। (३) डव्यपुर बगरपुर और वृक्षिणी रियासर्वो में बागी, घाकड़,

भील, भीता, हुमझ, अजना, आदि जारियाँ सिसती हैं। (४) किशतगढ अजमेर-भरवाई में मेर, जीवा, रावव आदि

जातियाँ हैं। प्राचीन समय में मारतक्य में कवक चार वर्स की य जा गुरा

कमानसार माने जात के, जाम सा नहीं। यानी बाह्य ए गणकर्म से शह बन जाता और एक शह अपने का जाइया बना सकता वा! आपस में कानपान में काई राक टाक नहीं थी। डॉ. शहरा का विचार अवस्य रक्ता जाता था। चीनी बात्री हुबेनसोग के भारत अस्य क समय (ई० अन् ६६०-६४x) तक भारत में ४ वर्ध ही था। बीद्रकाल (इ. सम् स पूर्व ३०० स सब ४०० इ० ) में ता जन्म सम्बन्धी आवीय और मामाजिक नियम नहीं य । प्रमक्तिये व विना जावि स्वीर वंश का विचार किय ही सम्बन्ध

१-चे हुई पेरा कीम है जो पंजाब में बाबरिया सेवाह में सांविया धोर अध्यर राज्य में बोहरे व्यवसाती है।

र---वे स्रोग पर्चों के दीव पचल वनाकर वेचले कार राजपूर्वों की सेका सी करते हैं। भागतः प्रकादानात् व कदानक में भी बारी<sup>35</sup> नास की शुक्र कीस है जो सुद्री पेशा करती है चौर क्रम भी बढाती है। दिक्खी की तरफ हवं ( रेपा रेह ) नास की काम पचस वीने मादः बनाती है।

६-४---हिन्दू देखाओं के बाप आई कादि । जागरी कोगों की वहित्र वंदियों 'पातर सीर भगतों की 'मगत्या कहताती हैं । दोनों क्रीमें श्रवार प्रसार हैं।

करते थे। जोधपुर में मिले हुए वि० स० ८६४ चैत्र सुिंद ४ (ई० सन् ८३७ ता० १४ मार्च गुरुवार) स्रोर स० ६१८ चेत्र सुिंद २ (ई० सन् ८६१ ता० १७ मार्च सोमवार) के शिला लेखां से पाया जाता है कि ब्राह्मण हरिश्चन्द्र की दो पित्रयों में से एक ब्राह्मण स्रोर दूसरी चित्रय जाति की थी। मारवाड़ से जाकर कन्नोज में स्थपना राज्य स्थापन करने वाले पिड्हार राजास्रों में से राजा महेन्द्रपाल के गुरु राजशंखर ब्राह्मण की विदुपी पत्नी श्रविनत सुन्दरी चौहान वश की थी। यह राजशेखर वि० स० ६५० के लगभग जीवित था। इस समय के वाद ब्राह्मणों का चित्रय वर्ण में विवाह सम्बन्ध होने का कोई पता नहीं चलता है।

जब वोद्धमत भारत से विटा हुआ और लोगों ने हिन्दू पौराणिक मत स्वीकार किया तब से चार वणों के स्थान में अनेक जातियों का बनना आरम्भ हुआ। गुप्तों के राज्यकाल (७ वी शताब्दी) में बैटिक धर्म में बडी उथल पुथल हांगई थी और बैटिक सिद्धान्त लुप्त होंकर हिन्दुओं में पौरािणिक रस्म जारी हांगये। इस काल में अनेक स्मृतियाँ वनी जिनमें इन जातियों की मनमानी उत्पत्ति लिखी गई। जैसे ब्राह्मण पिता और शूद्र माता से निपाद। इसी प्रकार महाभारत में भी प्रक्तिप्त भाग जोड़ कर लोगों ने विश्वा, विश्वाभित्र, पाराशर आदि ऋषि मुनियों की उत्पति इन चार वणों के मिश्रण से बताई गई। यहाँ तक कि अन्त्यज व चाडाल माता पिताओं का सम्बन्ध द्विजों से बतला कर उनकी सन्तान का नाम किसी उपजाति में घड डाला।

इन जातियों व उपजातियों का कारण देशभेद, मतभेद, धर्मभेद् और पेशा व श्रविद्या था। इस जाति के ममेले ने यहाँ तक जोर पकड़ा कि ४ वर्ण के स्थान में सैकडों जातियाँ हो गई श्रीर परस्पर विवाह सम्बन्ध की बात तो दूर रही, खाने पीने में भी वडा भेद हो गया। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के हाथ का नहीं खा सकता श्रीर न विवाह कर सकता था। १२ वी शताब्दी तक ब्राह्मण वर्ण में कोई जातियाँ या उपजातियाँ नहीं बनी थी। परन्तु गौड़ श्रीर पच ब्राविड का भी कोई भेद भाव नहीं था। सब ब्राह्मण "ब्राह्मण" कहलाते थे। स० १२०० के बाद सम्भवतः मॉसाहार श्रीर श्रव्याह्मा के कारण यह भेद हुआ श्रीर पीछे नगरों, देशो श्रादि के नाम से ब्राह्मणों की भिन्न-भिन्न जातियाँ बनीं । इसी तरह दूसरे वर्णों की भी दशा हुई। होते-होते श्राज ४ वर्ण के स्थान में २३०० जातियाँ हो गईं। कुई

९—राव बहादुर चि तामिण विनायक वैद्य एम. ए, एल एल बी कृत 'हिन्दू भारत का श्रन्त (म ययुगीन भारत भाग ३) ए० ४७३-४८०, हिस्ट्री श्राफ मिडिएवल इंडिया जिल्ड ३ ए० ३७४-८१।

कारियों तो पेसी हैं कि बनकी संख्या १५ खानवान से काधिक नहीं कीर कर्मी १५ प्रतों में पनका विवाद कावि सम्बन्ध होता है।

इसी मकार विन्तुकों में मुसलमानी काल में बानेक कुरीविया बूट बात, परदा, बास विवाद कादि की घुम पड़ी। इपर मुसलमानों ने भी दिन्दुकों की देवादेसी कपने में मुसल, सस्यद, रास कीर पठान की कादियां बीर एपजाविया जैस पीजर, हेशी, रंगरेज, विसाती, सोदार,



पैवार राजपूत

जुद्धाहे, कूँजने, सीकावट, गीरासी चादि वना कार्का। इससे उनमें भी शादी-दणकार का भेद हो गया। चादि निवासी भीज, भीना, चादि स्रोग इस प्रवासों से कूर हैं। चीर उनमें अब तक पुराने रिवाज पाये जाते हैं।

राजपुताने के पेशी राज्यों में बहुभा शाजपुत ही शासक हैं। सत पहां पर उनका बल्लोन करना सावश्यक है। यही की २१ रियासतों में स १७ रियासते राजपूत जाति की भिन्न-भिन्न खांपो (वंशो) के श्रधीन हैं। ये राजपूत लोग सुड़ौल, कदावर श्रौर मजबूत होते हैं। इनमें दाढ़ी रखने का श्राम रिवाज है परन्तु श्राजकल सेनाश्रों में इसका रिवाज डठ गया है। ये सीधे-सादे श्रौर मिलनसार होते हैं। वे लोग मान मर्यादा श्रौर श्रानवान के लिए श्रपनी जान हथेली पर रखते हैं। श्रपने देश, जाति श्रौर मान मर्यादा को बचाने के लिए केसरिया करना श्रौर बाल-बच्चों सहित शत्रु के साथ लडकर मर जाने के कई उदाहरण प्रसिद्ध हैं।

कुल राजपूताने मे राजपूत ६,३३,८३० हैं जिसमे से अजमेर-मेरवाड़ा जिला मे १७,२७३ है। रजवाडों में इनकी खांप वार-गणना (सन् १६३१ ई० की मनुष्य गणनानुसार) इस प्रकार है—

| खांप          | पुरुष              | स्त्री   | कुल जोड़                |
|---------------|--------------------|----------|-------------------------|
| राठोड         | ६०,६५३             | ७२,४⊏१   | १,६३,१३४                |
| कछवाहा        | ६०,८८०             | ₹૪,४४६   | <i>६६,</i> ४२ <b>६</b>  |
| चौहान         | ४६,६६६             | ४१,६६५   | ट्ट,६१४                 |
| यादव          | ३३,२⊏४             | २⊏,४६४   | ६१,८४६                  |
| गहलोत (सीसोदि | (या)३०,१४ <b>२</b> | २४,४६६   | ५४,७३⊏                  |
| पॅवार (परमार) | २१,१११             | १४,६७७   | <b>३६,०</b> ८८          |
| पडिहार        | ११,४०६             | ११,०४७   | <b>૨</b> ૨,૪ <b>૪</b> ૨ |
| तवर (तोमर)    | ११,२००             | ६,६६८    | २०,८६८                  |
| सोलंकी        | १०,२३२             | ⊏,⊏೩७    | १६,०८६                  |
| गौड           | ३,०६१              | २,२४६    | ४,३०७                   |
| भाला          | २,७५३              | २,३१४    | ४,०६८                   |
| बडगूजर        | १,७११              | १,४३६    | ३,१४७                   |
| चन्देल        | ६२                 | ६२       | १५४                     |
| कुल जोड़      | ३,२३,२२४           | २,४३,७६३ | ४.७७,०१८                |

यद्यपि राजपूत लोग सब एक ही हैं परन्तु इनमे भी एक दूसरे के धन और हैसियत के लिहाज से और कुछ रस्मों के भेदभावों के कारण एक दूसरे से खानपान और व्यवहार का सम्बन्ध नहीं पाया जाता है। जैसे कि राजपूतों का एक थोक ऐसा है जिसमें विधवा स्त्री का नाता (करेवा-पुनर्विवाह) होता है। यद्यपि मनुष्य गणना आदि अवसरों पर इन "नातरायत राजपूतों" की गणना शुद्ध राजपूतों में ही होती है और उसमें नातरायत आदि कुछ नहीं लिखा जाता है परन्तु आपस में धन सम्पत्ति जमीन-जायदाद वाले इनको अपने ठीक वराबर नहीं सममते। क्योंकि यह थोक साधारणतया गरीव होता है। दूसरे राजपूतों की भूमि ये वोते हैं।

किर मी इनकी कायाणें भीर-भीर वर्ष-यदे ठाकुरों क यहाँ क्याइ दी जाती हैं। कहावत भी है कि—''नावरायस की बीजी पीढ़ी गढ़ वदे '।

राजपूनों में विवाह सम्बाधी यह भाम रिवाज हैं कि एक ही लॉप (कुल) में विवाह नहीं हा सकता। जैमे राठोड़ लॉप (Clan) का पुरुष, राठाड़ वंश भीर उसकी शास्त्रा या प्रशास्त्रा की कन्या से विवाह नहीं कर सकता, परन्त राजपत आजि के भ्रन्य वंशों में कर शकता है। सारोश यह है



क्षवादा शतात

ि इस जाति में एकमागमम (Exogamous) यानी विवाह में निज्ञ बंदा क टाजन का विवाज है। उत्तराधिकारी कवल पुरुष ही हाता है। संगनी सगाइ (Bothrothal) के मौक पर दानों तरफ क लाग व्यपनी विरादरी १—जापदर राज्य की चोह से प्रकालत "मारवाह की कार्मों की उत्तरीस व द्वादास

पृष्ट केव (सन १८३१ ई अनुसन्ताति)।

के सामने ऋफीम गलाते हैं ऋौर उपस्थित लोगो को पिलाते हैं। इसके बाद सगाई पक्की समभी जाती है।



राजपूताने की शक्ति

विवाह के समय दुल्हा श्रपनी बरात के साथ दुल्हन के घर जाता है। राजा महाराजाश्रों की शादी जब कभी उनके श्राश्रित जागीरदार या कम हैसियत वाले की कन्या के साथ होती है तब कन्या वाले की तरफ से डोला पेश होता है श्रर्थात् उस कन्या को वर के निवासस्थान पर पहुँ चा कर वहीं विवाह की रीति पूरी की जाती है।

राजपूत जाित में मृत्यु समय की रस्म इस प्रकार हाती है कि जब किसी मतुष्म का देहान्त हो जाता है तो ससका पक्षंग से धमीन पर से क्षेत्र हैं भीर उसके सलाट, बाहु भीर कंठ पर चन्त्र का विसक किया जाता है। परवात पदि रझस या बनी मानी होता है ता उसकी मृत्यु समय उस पद्मासम चैठा द्व हैं भीर जहका कर जाबर को बोते हैं। भाग सामों में



राग्रीर सम्बद्ध

मुदक पुरुष का सुक्षा दिया जाता है। बनी सानी सानों में सिक सुद्ध पुरुषों को ही विमान (बैकुश्टी ) में विठला कर गार्ज वाज से मरफट से जाते हैं। राब के काने प्राय रुपये पैस कादि की वलेर । (बौकार ) कर सवारों

र—मैंचु श्री—पह पुरु बुतरीबार शकरकी ( देवपूर्ति ) के सिंदासन के वैसा बकड़ी का बोचा होता है को उसी समय तैयार होता है। इसमें युत्त पुरुष को पद्मासन से विश्वता कर गाड़ि बात्रे से मरघट के बाते हैं।

चक्कर (बचार) - यह शक्यताचे की एक प्रया है। किसी कागीश्वार, शहेस या धनीमात्री के सृत्यु समय में केंद्र पर रुपये पैसे श्रीर शीहवां के सेक्के भरे काते.

किया के वाद जब कभी मौका मिलता है तब भस्मी (राख) श्रीर फूलों (हिड्डियो) को श्रासपास की किसी नदी या हिरिद्वार (गंगा) में डाल देते हैं। मृत्यु सूचक शोक में भाई, लड़के व नौकर-चाकर श्रपनी दाढ़ी, मूं छ व शिर मु डवाते हैं तथा सफेर पगड़ी पहनंत हैं। यह शोक १२ दिन तक साधारणतया मनाया जाता है, जिसमें श्रासपास के रिश्तेदार लोग व मित्र सहानुभूति प्रकट करने के लिये श्रात हैं। १२ वे दिन यथाशिक दान पुण्य श्रीर स्वजाति वालों को (भाजन) खिलाया जाता है नजदीकी कुटुम्बी लगभग एक वर्ष तक कोई त्योहार नहीं मनाते हैं। श्रीर शोक सूचक सफेद या पक्के रंग की काली या श्रासमानी पगड़ी पहनते हैं। पुरुषों की तरह

द्वारा की जाती है। आम लोगों को सुला कर और सब अंग मय मुँह के ढक कर दो वासों की रथी (सीटी-नाव) में कस कर श्मशान में ले जाते हैं। दाह

स्त्रियाँ भी शोक मनाती है। राजपूतान के राजपूतों की खापे (कुल) व उनकी मुख्य शाखा प्रशाखाए इस प्रकार है — प्रसिद्ध

खॉप

१—गइलोत

(गुहिल)

२--कञ्जवाहा

३—राठोड

श्राहडा, मांगलिया, सीसोदिया, पीपाड़ा

शाखा-प्रशाखा

कुचरा, चूंडावत, सक्तावत, ऋासायच, हूल राणावत,

गोगावत, कूँ भागी, नरूका, लाडखानी ताजखानी, नाथावत, खङ्गारोत, बलभद्रोत वॉकावत, राजावत, जीतावत,

हतू ड़िया, छपनिया, वाढेल, सीधल, ऊहड़ धाधल, चाचिक, बृहडिया, डांगी, मोहनिया खाखर, धवेचा, सोहड, राडटडा, महेचा जेतमालोत, पोकरणा, बाड़मेरा, कोटड़िया

जसोलिया, गोगादे, चाहड़दे, देवराजीत, भदा वत, जैतावत, कुंपावत, जोधा, कांधलीत

चॉपावत, माडगोत, रूपावत, पातावत, करगोत मडला, बाला (बालावत), करगोत

हैं और सवार लोग आगे आगे वलने वाले मेहतर और भिलारियों को धर है लेकर कुछ दूर तक लुटाते जाते हैं। सातवीं शताब्दी में समूट हवे के समय में भी यह प्रथा पायी जाती है।

| 20                                              | राखपूताने का इतिहास                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | बाबाबत बूबाबत, बीका, मेड्तिया, जदाबत<br>धापरिया,                                                                                                                                                                   |
| ४ <i>—याद्</i> व                                | स्रमा वंश, यनाफर, काथा मादस, जाड़ेचा,<br>हाला, सरसङ्गा, माटी अस्सा, पुगक्रिया,                                                                                                                                     |
| <b>५—पौ</b> हान                                 | वतङ, फंक्सण, रावकांत, चुड़ासमा,<br>संभर (सांगरी), भवारिया, सानगरा,<br>मावरचा, निरवाण, देवड़ा, खीची, वालेसा,                                                                                                        |
| ६—पं <b>वा</b> र                                | गोसवास, मोहिस, सांचारा थीवा, हाड़ा<br>बास्तात, चाहिल, नाडासा।<br>मायस, संखिसा, रूएवा, जांगलवा, सोडा,<br>समर, बराह, वरह, कांसमा, गूगा, बजेनी,                                                                       |
| <b>५—सार्ल</b> की                               | भाजपुरियां, ढेकाहा, कार्या ।<br>वियेला (वियेल), वीरपुरा,कुलमार, कक्षाचा,<br>भृष्टुा।                                                                                                                               |
| द—पक्रिहार् े                                   | इन्या, सुन्ध्या, ( सोंधिया ), वायस्न, जंडवा,<br>सन्ती, कसर्दस ।                                                                                                                                                    |
| ६—पावहा<br>१०—संबर (वामर)<br>११—गौद<br>१२—बम्बस | हार्लेच, कार्यमः।<br>कटियार, भूँ यदार, कृत्योक्षिया।<br>घारायाः कार्यटेषाः।<br>सम्प्रभारतः क सुन्येक्षस्यकः सं<br>इनका प्रतापी राज्य या। कार्किजर, सर्जुराहो<br>कौर सहाजा इनकी प्रसिद्ध राजधानियों या।             |
| १३—सक्तवाया<br>१४—दृहिमा                        | शिक्षालेखों में इनका जिक ७ वीं सदी से<br>मिलता है।<br>काला।<br>जापपुर राज्य क पराने परकतसर के गाँव<br>कियासरिया में एक कीर्तिस्तन्म मिला है, उस<br>पर के शिक्षाओंस्य स साव हाता है कि उस                           |
| १४काहिया                                        | मन्त्रा पर वे नृष्टिया राज करत वे कौर ये<br>बाजमेर क पीड़ानों के सामन्त्र व !<br>ये जैसक्समेर राज्य में बीर नागार ( मारबाक् )<br>के जिले में पाये जात हैं। योकानेर की तरक<br>ता वे बाधकांत्रा गुसलमान हो गुये हैं। |
| १६यक्गूजर                                       | मे अपने का रचुवंशा सी कहत हैं।                                                                                                                                                                                     |

१७—पडवाड़िया(पड़िहारिया)' देवल, कूकुड़ । १⊏—टांक (नागवंशी) इनका राज्य पहले नागोर (मारवाड़) श्रौर यमुना के किनारे था ।

राजपूतों में तम्बाकू श्रीर श्रक्तीम (श्रमल) पीने की प्रथा बहुत है। श्राखातीज (श्रद्य तृतीया), होली, दिवाली श्रीर सगाई-विवाह के श्रवसर पर पानी में घोल कर श्रफीम महमानों को पिलाते हैं, जिसको "रियाए" कहते हैं। राजपूताने में श्रकीम के नशे को वडी प्रशासा है। किसी राजस्थानी किव ने कहा है—

श्रमल तू उदमादिया, सेणां हन्दा सिणा। था विन घडी श्रम श्रावड़े, फीका लागे नेणा।।



# राजपूत मजलिस ( गहलोत वंश के )

श्रर्थात्—श्रफीम तेरा नशा श्राने पर शरीर में चैतन्यता त्रा जाती है। तू मित्रों का मित्र है। तेरे बिना मुक्ते पल भर चन नही पड़ता श्रीर तेरे नशे के बिना नेत्र फीके प्रतीत होते हैं।

ऐसे ही दोहे ख़ुशामदी लोग, जागीरदार राजा-रईसों से कहा करते हैं श्रोर बैठे-बैठे तारीफ बयार कर समय बिताते हैं। जो शासक जाति कभी शूर-बोरता के लिहाज से सर्वोच गिनी जाती रही है, उसी राजरूत जाति का समय व्यर्थ गपाष्टकों श्रोर बहु-विवाह श्रादि दुव्यंसनो मे इस प्रकार बीते । इधर शराब का चरका भी इस जावि का नष्ट कर रहा है और शासकों के देखा-देखी प्रजा में भी इसका प्रचार वह गया है। दोसी, धादी, रखी, भड़ते, वाकर कादि शराब की प्रशंसा के गीत गा-गाकर राजा रईसों का नश का चरका समा वर्त हैं और उन्हें दिनों-दिन प्रोत्सादिस करत रहते हैं। जैसे--

> दारू पियो रग करो, राता राखो नेया । वैरी बारा वहा मरे, सुख पाषेता राखा ॥ दारू दिखा कागरो, दारू बीकानेर । दारूपियो साहिया , कोई सी रुपया रो फेरा॥ दारूतो मक मक करे, साधी करे पुकार । हाथ प्याला स्वर्ण, पाँचो राखकुमार ॥

भरकाऐसुषड सबनी दारुडा दार्सो रो । पीवन पाको सार्सो रा, भरका ऐ सुषड सबनी-दारुडी दासोरी ॥

"सजित " चौगूरों की महिरा मर कर का, क्योंकि पीनं वाजा सासों उपये का भासामी है।"

राजधानी व नगरों का खाड़ कर गाँवों में कथे मकानात हाते हैं जा मिट्टी, ईट या भासफूम से बनाये आते हैं। इनके खहात भी काँटों या भास फूस के हात हैं, जिनने करसों के बेल मवेशी वेंथे रहते हैं और गोबर या कपड़ (बाखें) का जमान नी रहता है। माल लाग गुन्वजवार (गोक) कुम के उत्तेष के रहत हैं। इनमें वस्तुकरती कोर हवा के खाने-जाने का काइ स्थाल नहीं रक्ता जाता कीर उसी एक फोंपड़े में लाना, पकाना सामान रकता, बैठना, उठना, सभी कुछ हो आता है। कई लाग तो देसे होत हैं कि जिनके ठइरने का काय ठीर ठिकाना नहीं है। व लाग सेलााहियों के नीने सिरकी का क्षपर बनाकर बोलत दर्त हैं। साँसी, नट चादि कई सावियों ता काइ लहीं सिरकी या कपड़े तान कर बैठ बाती हैं।

इस प्रान्त में की वगमील ७६ सनुष्य बौसवन सिवास करते हैं। १५ सनुष्य की वर्गमील तो पश्चिमी भाग के रेगिस्तान में ब्लीर ७६ विह्या के उपजान विभाग में बौर १६४ की वर्गमील पूर्वी विभाग में हैं। सुध स

१---माक्रिक पर्वा

घाणी आवादी भरतपुर के राज्य में है जहाँ जमना के तट पर फी वर्गमील ३१६ मनुष्य निवास करते हैं और सब से कम आवादी जैसलमेर में है जहाँ फी वर्गमील ४ मनुष्य रहते हैं।

### पेशा

यहाँ के लोगों का ऋधिकतर पेशा खेती का है। राजपूताने का वहुत सा भाग रेतीला व वेऊपजाऊ होने से श्रीर पानी की कमी के कारण यहाँ के किसानों को बहुत महनत करनी होती है। किसानों की सहायता



राजपूताने के भील

[ जो लूट-खसोट, डाका तथा मित्रता में प्रसिद्ध हैं ]

देने के लिए कई छोटी-छोटी जातियों के लोग मजदूरी करते हैं जिनको या तो किसान नकद मजदूरी देता है या फसल पर अनाज (धान) दे देता हैं। एक फसल से दूसरी फसल तक किसान अपनी भूमि की पैदाबार पर ही जैसे-तैसे गुजारा करते हैं। कभी कभी तो इससे निर्वाह होना भी कठिन हो जाता है तब बौहरे की शरण में जाना होता है। बौहरे का लालच प्रसिद्ध ही है। कहा है कि—

कूरा करसाँ खाय गेहूँ जीमें बााणियाँ ॥

श्रर्थात् किसान खुद कूरा श्रनाज (घटिया मिश्रित घान) खाकर श्रपने कर्जे के पेटे गेहूँ वोहरों (महाजनों) को देते हैं। इस पर भी इन किसानों पर इन्जें नेने वाले (चौहरे) इया नहीं करत भीर सातों (लिसतों) में दूना बयोबा क्याज लगावे भीर ऋष धहात रहते हैं। बनका बहेरय यह है कि किसान लोग धनके चेराल से कभी याहर न निकल सकें। ये चौहर अधिकार कैसे होचे हैं। वह जायपुर नरसा स्वर्गीय हिज केट हाईनेस महाराजा सर सरवारसिंह वहादुर जी॰ सी० एस० आइ० ने अपनी पुस्तक "माई पाली दूर" के प्रष्ट १४१ में इस मकार विका है —

> हित में चित में हाथ में, सत में मत में सीट। दिल में दरसावें दया, पाप लिया शिर पोट।।



सम्पत्तनं क मारा ( मारवाई) जार हरक ) क्यान्—पादर की भित्रता में, मन में, व्यवदार में, उत्त (सातावट) में भीत उनके उदेश्यों में भागवाओं भरी उनती है। यद द्यायान हाने का यहाना करता है परन्यु यहां वायास्मा नाता है। यदि यद एक पार किसी किमान का चयन आल में गोंस सभा है या दिर उस नारी द्वाइता।

कवदार की दसा कियी मारवादी कवि ने यों वसलाह हैं — निम निन निभव मीं सबना में काव न सुरा । द्वारीयों में मर दीन करना से वर्ष ''क्लिनियां' ॥

श्रर्थात्—स्वान मे भी गाढी निद्रा श्रौर शान्ति उस मनुष्यों को नही मिल सकती जिस पर ऋगा है।

देणो भलो न वाप को साहिव राखे टेक ।

श्रर्थात्-- "कर्ज श्रपने वाप का किया भी भला नहीं, ईश्वर इससे बचावे।" इस ससार में कर्जदार की दशा कितनी शोचनीय श्रौर दया के योग्य है।

किसानों व मजदूरो को साल भर में जितना काम मिलना चाहिये उतना नहीं मिलता यानी एक या दो फसलें काट लेने पर वे लोग प्राय ४ मास तक निठल्ले बैंठे रहते हैं। गावों में खेती के सिवाय दूसरा कोई रोज-

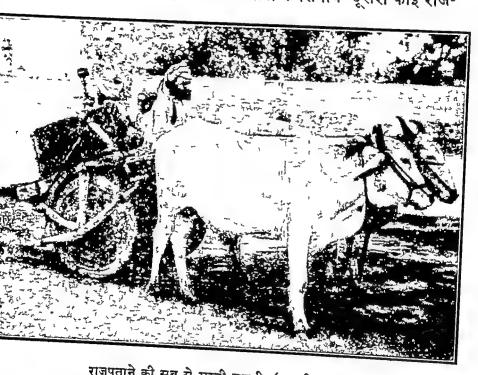

राजपूताने की सब से सस्ती सवारी (माली कृपक)

गार न होने से इनका समय व्यर्थ जाता है ऋौर निर्धन बने रहते हैं। यदि ये लोग श्रौर विशेष कर उनकी स्त्रिये व बच्चे चर्खा कातना, कपड़े बुनना सीख लेंचे तो मनोरंजन के साथ-साथ देश की दरिद्रता भी दूर हो सकती है। धनी लोग स्थानिक पैदावार श्रौर स्थिति के माफिक छोटे छोटे कारखाने खोल कर श्रौर संयुक्त (कोश्रॉपरेटिव) पूंजी से इन लोगो कों काम पर

खेती के सिवाय कई लोग पशु पालन करते हैं श्रोर उनकी उपज जैसे घी, दूध, ऊन पर निर्वाह करते हैं। जमीन श्रधिक होने श्रीर श्रावादी कम होने से राजपुताने में पशु-धन अधिक पाला जाता है। कह लोग ध्यापार में भी चतुर हैं। बीकानेर, जयपुर, जायपुर और सिरोड़ी रास्य के बहुत से बैरय घन्यह, महास, कलकता आदि नगरों में ब्यापार करते हैं। बे बन प्रान्यों में "गारवाड़ी" कहे लोते हैं। इसका कारण यह है कि राजस्वानी लोग-चाहे वे जोयपुर, जयपुर, बूँदी, काटा, जैसलमेर आदि राजपुटाना प्रान्य की किसी भी राजपुट, विसासक के निवासी स्यों न



धोसबाक सहाजन

हों—बहुपा पगड़ी-साफ बांघेड्रए वंखे जाते हैं। इन्हीं में एक घोसवाल नैस्य समुदाय है। या घोसवाल नीकरी पर गुजारा करते हैं, राज्यों के पुरतैनी राजकर्मपारी हैं या बोला-पढ़ी का काम करते हैं, उनका बहुपा "मुस्सीनकहसे हैं। राजपुत मरवार व जागिरवारों के यहाँ वो टहल वाकरी करने को पुरतेनी नीकर होते हैं, वनको पर का सब वरव का काम काज करना होता है वे दरोगा कहलाते हैं। देश भेद से इस दरोगा जाति के अनेक नाम है। यथा चाकर, हजूरी, खवास, वजीर, खानाजाद, चेला आदि-आदि। इनकी बहिन बेटियाँ आदि भी जागीरदारो की ओर से दहेज मे दे दी जाती है।

## धम्म

धर्म्म के हिसाब से राजपूताने में ६७ फी सैकडा हिन्दू, १४ फी सैकडा हरिजन ( श्रञ्जूत ), ६ फी सैकडा मुसलमान, ४ फी सैकड़ा जंगली जातियाँ श्रीर २ फी सैकड़ा जैनी है। करौली में हिन्दू ६४ फी सैकड़ा हैं। धोलपुर, बूंदी, जयपुर, श्रीर शाहपुरे में ६० फी सैकड़ा हिन्दु श्रों की संख्या है। सबसे कम संख्या दिन्छी भाग के राज्यों में है।

इन सब का धर्मानुसार व्योरा राजपूताने के देशी राज्यों में इस प्रकार है --

| हिन्दू— |                      |           | १,७१,४०,२५१ |
|---------|----------------------|-----------|-------------|
| রা      | ह्मण धर्मी (पौराणिक) | ६४,६४,२३४ |             |
| ∨ जै    | नी                   | ३,००,७४८  |             |
| जं      | गली व पहाड़ी         | २,२८,६६०  |             |
| सि      | क्ख                  | ४१,६०४    |             |
| 쾨       | ार्च्यसमाजी          | ११,४७१    |             |
| देव     | त्रसमाजी             | ধ্র       |             |
|         | ह्मसमाजी ( ब्रह्मो ) | 88        |             |
| बी      | द्ध                  | 3         |             |
| मुसलमान |                      |           | १०,६६,३२४   |
| _       | त्री                 | १०,४१,३६१ |             |
|         | राया                 | २१,८१८    |             |
|         | गहलेहदीस ( वहाबी )   | २,००४     |             |
| ईसाई    |                      |           | ४,७५८       |
|         | ग्रतीय               | ४,०२१     |             |
| _       | वदेशी                | १,७४७     |             |
| पारसी   | •                    |           | ३१६         |
| यहूदी   |                      |           | ३८          |

१—िरिपोर्ट मर्दु मशुमारी राज मारवाड सन् १८६१ ई॰ तीसरा हिस्सा पृष्ठ ३४८; रावणा-राजपूत दर्शन पृष्ठ १० द्वितीयावृतीं( सन् १६२८ ई॰ )।

२—विशेषधर्म श्रीर हरिजन ब्योरा में पालनपुर तथा दांता राज्यों की सख्या शामिल नहीं है।

हिन्दकों में १७,५७,६०४ अब्बत (हरिजन) हैं। इन हरिजनों का

आतिवार व्यास इस मकार है — 688,88,0 १४-मॉॅंसी १—चमार S. 883

२--मेघवास १ 8.38.400 १६-नट 5.286 ३-रैगर (जटिया) \$.30,803 १७-वावरी X.88X

४-मेहतर (मंगी) £ ₹. 983 s १८-गाळा (बॉसफोड) X.48. ¥—सटी **क**³ XE. X02 १६--सहार ¥.348 \$5,424 २०—गबारिया Y.BYY

5-होसी<sup>४</sup> (दमामी) चोबी ಕ್ಷಿ ಅದಕ್ಕೆ २१-कासबेसिया (सपरा) 8,680 द—शाखका<sup>५</sup> (वर्गी) ३२,३२६ २२—क्रांजर 3.223 81.300 ६—सरगरा २३ — सांगार ₹.&₹₺

१०--धोरी २०.३८५ २४-साटिया 8.803 १२,१०२ २४—सीरगर ११-मोची\* 900 १२-कोरिया (कालीक) ११,३०३ २६ —रावस 800 ३--बागकी<sup>८</sup> १०,देश्र २७-- डबगर (डाक्सगर) ६४२ **⊏**,₹₹₹ २⊏—बाजीगर ३७२

१४-गुरका 

 में बीकानेर में रंशिया और मेखन में बचा करकाते हैं । मे बमदा रंगते हैं और कई शराब गाँछ भी बेचते हैं। इससे ये हिन्तु कसाई भी

काबाते हैं | सिन्ध में ये बोग करने को कबाब' (क्खवार ) ही कहते हैं | »...चे बोक्पर में नकराची व दम तथा करपुर में राज्या और हाडौदी में बारहर कर

बाते हैं । (देको महानवि सूर्यमञ्ज चारख इत 'बंद मास्कर' तृतीय माग् पृष्ट ३)। ≥—में अपने को चनुपवारी छातुओं में से बताते हैं और सपना करन दिश्ली करते हैं। स्त्री प्रस्य गक्तियों में सुँउन माँगते फिरते हैं। इससे संगी भी इनसे परहेत

करते हैं। ( वेखी मारबाइ की कीमों की उत्पत्ति व इतिहास सीसरा हिस्सा प्र १८२ सर् १८३९ ई. स<u>र</u> मग्रमारी ) जनपुर में वे कोग वर्ती भी कहताते है। १ १६३ वर्गी भी इस संवत्र में शासिक है।

द—चे भाइनी तका नामक भी कहताते हैं। इस संक्या में ११ के भाइकी भी शामिक है।

७—इनमें से ९०४ वे भएने को जीनगर ४४ में पत्तीगर और ददम आठव दर्ज कराया है। ये सब युक्त ही हैं भीर भागस में व्याहते हैं।

च-चेतों की चौकीदारी काने वाकी यह एक चंगकी कीस है 1

 मैबदास कीम के गुरू हैं को उनके विकाद चादि संस्कार कराते हैं भीर धपने को जारी त्राष्ट्रव सममत हैं । सीवह (बीकनेर) के रामस्तेही यंत्र के साहि गुड

| २६—कुचबं <b>द</b> | • | ३२६ | ३२पासी १ | ४३ |
|-------------------|---|-----|----------|----|
| ३०—सींगीवाला      |   | २०३ | ३३—सरभगी | २३ |
| ३१—बीद्किया       |   | ६३  |          |    |

साधारएतया इन हरिजनों की दशा रियासतो मे वड़ी शोचनीय है। जो सामाजिक अत्याचार इन पर होते हैं उनका वर्णन यहाँ नहीं किया जा सकता। लेकिन इतना लिखना जरूरी है कि इतनी बडी संख्या के लोगों को सुधारने का ध्यान किसी भी राज्य को नहीं हुस्रा है। जितने अत्याचार



राजपूताने के प्रामीण जीवन का एक दश्य (हिन्दू जुलाहा-मेघवाल भावी)

इन लोगो पर समाज से होते हैं, राजकर्मचारियो द्वारा उनसे कम नही होते। उपरोक्त अत्याचार इन लोगों पर तुरन्त ही वन्द हो जाते हैं जब वे सुसलमान या ईसाई धर्म्म बहुण कर लेते हैं। यही कारण है कि धीरे-धीरे हिर्जन लोगों की सख्या कम होती जाती है। आधुनिक जागृति इस धर्म परिवर्त्तन मे उनको और भी सहायता देगी। क्योंकि ये लोग अपने ऊपर

महातमा हरिरामदास इसी गुरडा जाति के थे। मेघवालों के साधु व मँगते "कामिइया" कहलाते हैं जो मय स्त्री के तन्दुरे पर गाते फिरते हैं। ये मेघवाल कीम ही से है।

९—सूश्रर पालने वाली एक क़ौम।

32

किये जान वासे कारपाचारों को समामने सागे हैं कौर पर्म परिवर्तन के साम जानने सागे हैं। हरिसनों पर एव हिंदुकों का दुर्व्यवहार कौर उनकी कम्मकर्स की नीव इस परिवर्तन में गहरी सहायक प्रमास्तित हुद्द है।

हिन्दुकों में मुख्यतर पीराणिक सब को मानने वाले हैं कौर उसमें क्रानेक सत सतान्तर हैं। साधारणवया हिन्दु लाग अक्षा, विष्णु, शिव, हेवी



माधी सापुत्री की मनइस्री

1— जस समात्र की स्वारण में १८८२ कार्तिक सुदि २ विचार (दें तन १८२८) में राज्ञा राममोदनशंथ ने बळकण में की ग्रंथ कार्ति क माहत्य थे। वृत्ति एक माहत्य थे। वृत्ति एक माहत्य थे। वृत्ति एक माहत्य थे। वृत्ति एक माहत्य थे। वृत्ति हो माहत्य थे। वृत्ति हो माहत्य कार्ति प्रति हो कार्य पर विचार कार्ति कार्य थे। वृत्ति हो माहत्य कार्य थे। वृत्ति हो स्वति हो स्वति

श्रार्घ्यसमाजी, देवसमाजी, राधास्त्रामी श्रोर स्त्रामी नारायण के मत के अनुयायी भी यहाँ पाय जाते हैं। इनके सिवाय गिरी, पुरी, वन, भारती, कनफटेनाथ, श्रोर जती (जैन) श्रपने श्रपने भेप की टेक निभाते हैं। वाम्तव में हिन्दू समाज की शक्ति इन धार्मिक मत-मतान्तरों में विखरी हुई है। जिसके पुरुष जहाँ तहाँ राजपृतान में पाये जाते हैं।

राजप्ताने में प्राचीन काल में केवल वैदिक धर्म का प्रचार था। इसके वाद वाम काल में वाममागियों का जोर रहा। चारवाक<sup>3</sup> श्रादि वाममार्ग के श्राचार्यों ने "वाश्रों पीश्रों मीज करों" का सिद्धान्त फैलाया। वाद में देवताश्रों को भी श्रपनी इन्छानुसार मद्य मास का सेवी वताया।

(सती प्रथा), वेश की विष्मृति—यह सब बात उन्हें श्रद्धी न लगीं श्रीर उन्होंने इनके विरुद्ध श्रान्दोलन शुरू किया। इस समाज के सिद्धान्त नुसार परमात्मा एक हं जीव उससे भिन्न है। मूर्तिपूजा श्रांर जाति भेट मिथ्या है। इस समाज का बगाल में बड़ा प्रवार है। बम्बई प्रदेश में इसका रूपान्तर प्रार्थना समाज है।

- १—यह समाज वि॰ स॰ १६३४(ई॰सन् १८७७) में कानपुर निवासी प॰ गिवनारायण श्रम्निहोत्रो ने लाहीर में स्थ पित किया था। बाद में सन्यासी (स्वामी सत्यानद) वन कर श्रम्निहोत्रीजी ने 'देवगुरू भगकान्'' की उपाधि धारण की। ईरवर की यह समाज नहीं मानता। समानता के तक्ष्व पर यह चलाया जाता है। मद्यपान, माँसाहार की मनाई है। इसके श्रनुयायी बहुत ही कम है।
- २—यह सबसे नवीन पथ हैं। इसके जन्मदाता श्रागरा के बाबू शिवदयाल सेठ (खन्नी)

  ये जो श्रपने सम्प्रदाय में "स्वामीजी महाराज" कहलाते थे श्रोर सर्व शक्तिमान
  राधास्त्रामी के श्रवतार समभे जाते थे। उनके हारा वि० सं० १६१७ माघ सुदि

  र शुक्रवार (ता० १४-२-१८६१ ई०) को इस पथ का शुरू होना कहा जाता है।

  उनका जन्म स० १८७४ भादो बिट द सीमवार (ता० २४-८-१८५८ ई०) को
  रात के साढे वारह बजे हुशा श्रोर देहान्त स० १६३४ के श्रापाढ बिद १ शनिवार
  (ता० १४-६-१८७८ ई०) के सुबह हुश्रा। उनकी धर्मपत्नि "राधाजी महाराज"
  नाम से प्रसिद्ध थी। इस पथ में गगा जसुना मन्दिर मृति श्रीर जात पात
  नहीं मानी जोती है। परन्तु विशेपता योगाभ्यास में है जो गुरु से सीखा जाता है।
  श्रागरा में सन् १६१४ ई० से दयालबाग में इनका प्रधान मठ है। ये लोग श्रपने
  को "सत्सगी" कहते हैं। इस मत में गुरु भक्ति बहुत है श्रीर गुरुजी का बचा हुशा
  महाप्रसाद खाने में श्रात्मिक सम्बन्ध व सुक्ति मानते हैं। देखो डाक्टर डी० श्रार०
  भाडारकर लिखित "नोट श्रान दी राधास्त्रामी सेक्ट," सेन्सस श्राफ इिर्टिया
  जिल्द ६ सन् ४६०१ ई० पृ० ७४ वम्बई)।
  - ३—चार्वाक का जन्म युधिष्ठिर सवत ६६१ (ई० सन् पूर्व २४३६) वैसाख सुदि-१४ को हुआ था। उसके पिता का नाम इन्द्रकान्त श्रीर माता का नाम श्रवणी था। चार्वाक के बाद इस मत का एक बहा श्राचार्य चपग्रक नाम का हुआ।

यहाँ तक कि हवन में भी पशु हिन्सा होने लगी। विचाइगढ के पास नगरी गाँव में दूसरी रावाब्दी में पशु हिन्सा का एक बढ़ा यहा हाने का उन्हों सा मिला है। इस हिन्सा का प्रचार दशकर जैन और चौद धमें के आषामों ने अपनी आदाज हजाइ और महिन्सा पर चोर दिया। राजपूराने में बौद और जैन सब का बढ़ा दौर दौरा गहा। किर ह धी रावाब्दी क सास-पास वाल मधानारी स्वामी शंकराचार ने बौद पमें को हटा कर पुन वैदिक धमें अपने पास पास का प्रचार किया। परन्तु शंकराजाय के चर्म में जैन बौद के कह सिद्धान्त जैसे मूर्ति पूजा, चौधी स अचवार समग्री स्वाद्धि कुला ये। इसके पीके पीराविष्ठ काल हुन्स हुआ, निसमें अनक द्वी-देववाओं की पूजारें, मूर्तिन्द्रा, धीर्य, लाद, जाव पोव आदि की वर्तमान मधारें चर्की।



धसम्बंधारी कांगी

सुमलमानों क भारत में बान स ११ वीं शताब्दी में हिन्दू घम का एक जबरेंग्न शति का मुकापला करना पड़ा। इसलिये यकन काल में कबीर, नानरु दाई पैतन्य व्यक्ति महात्माओं न एक इरवर पूजा चीर इछ मुधारें क साथ दिन्दू घम का च्यान में महायता की। वरन्तु किर भी हिन्दु की में में कि यहां की काम दाद का लाभ लाल स मुसलमान दस में जा मिली। एनक यह चीरे जो के पान पर दिए सेंग देश (इ० सन् रूप्त में से स्वाह स्वाह चीरे जो के बात का लाल स मुसलमान दस में जा मिली। एनक यह चीरो जो के चान पर दिए संग देश (इ० सन् १०४०) में इसाइयों का शाय हुआ। इसक साथ इसाइ पर्म भी केंग्ने

लगा। ईसाई राजा का धर्म देखकर भारतीय लोग ईसाई धर्म की तरफ भुकने लगे। श्रकाल पीडित व गरीब लोग इस नये धर्म मे दाखिल होने लगे। पढे-िलखे भी ईसाई मत के प्रभाव से न बच सके। यह देखकर राजा राममोहन राय ने बहा समाज की बगाल मे सं० १८८५ की कार्तिक सुदि २ रिववार (ई० सन् १८२८ ता० ६ नवम्वर) को स्थापना की श्रीर स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वम्बई मे सं० १६३२ की चैत्र सुदि ४ शनिवार (१० श्रप्रेल १८७४ ई०) को श्रार्यसमाज स्थापित कर वैदिक धर्म का श्रसली स्वरूप हिन्दुश्रों को सममाया श्रीर हिन्दू धर्म को ईसाई तथा सुसलमानी हमलो से बचाया।



एक मेवाड़ी

मुसलमानी मजहब में ७२ सम्प्रदाय (फिरके) हैं जिसमें सुन्नी, शिया, श्रीर वाह्मी (श्रह्ले हदीस) मुख्य हैं। इनके सिवाय नौसुसिलमों

की भी इस जातियों हैं जा अब तक हिन्दू धर्म की कह बातें मानती हैं। ब्रिटिश मारत क देखादेखी दशी राज्यों क सुमलमान भी कहीं कहीं मसिंदर

क सामने बाजा न यजाने का संवाल उठान लग हैं।

जैन पर्म की शाकाएँ मुख्यतर पार हैं। श्वतान्वरी, दिगन्यरी, शाइसटोक्षा (इँदिया) और धरहपंथी। श्वतान्वरी मृर्ति पृजध हैं कोर उनकी मृर्दियों के पाशाक व गहन हात हैं। दिगन्यरियों की मृदियों स्था उनके गृद (साधु) नेंग ही रहि हैं। य जैन साधु शहरों में भी तम बाहत रहि हैं। विस्ता उनका में बातवाप कहीं कही दियां दत्ता है। दिगन्यरी या मानत हैं कि कियों की मुक्ति नहीं हावी परन्तु शतवान्यरी यह मानत हैं कि कियों की मुक्ति कहीं हावी परन्तु शतवान्यरी यह मानत हैं कि कियों की मुक्ति होती है। दिगन्यरी कहत है कि जैन शीर्ष कर महिलनाय पुष्प या परन्तु श्वतान्वरी जैनी कहते ह कि महिलनाय एक की थी।



### मारबाद में बहुत संबंधा में पाये जाने नासे रामसंबेदी साथ

क्षिया (स्थानक वासी) सन्त्रवाय के जैसी सोग शुदकों की पूका करते हैं जो सफेद बक्क पहिनाते हैं और मुंद पर गूँसती (पट्टी) वाँचे रहते हैं। हूँ दिया मत वासे मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। तेरक-पन्त्री मत स्वतान्वर सन्मत्राय कीर यह हूँ दिया (बाहसटोका) सदा से तं रदा क भाषाद मुर्ति १४ शनिवार (वा० २०-६-७५० हूँ०) को कटा से । इसके साथ बाह्य स्वामी भीकमजी कोसवाक से जो सं० १७०३ मागाद मुद्दि २३ को जोधपुर राज्य के गाँव कंटालिया (परगना सोजत) में जन्मे थे। अपनी धर्मपित का स्वर्गवास हो जाने पर सवत् १८०८ वि० में वे ढूँ ढिया मत के साधु हो गये। गुरुदेव से मतभेद होने पर इन्होने अपने नये सिद्धान्तों हारा नया पथ चलाया। उस समय केवल १३ साधु उनके विचार के मिले। इस वास्ते यह मत "तरहपन्थी" कहलाया। इनके १३ नियम है जिनमें मुख्य ये हैं कि मूर्ति का नहीं पजना, सिर्फ अपने पथ के साधुत्रों का आदर करना, जो किसी प्राणी को दु ख न देवे और कोई सम्पत्ति अपने पास न रक्ये। इस मत के कुछ मन्तव्य निराले हैं। जीव द्या के वार में गिरते हुये वचे को नित वचाना, कवूतर को विल्ली खारही हो तो नहीं छुडाना क्योंकि कवूतर विल्ली की खूराक हे। अपने लग जाने से कोई गो जलती हो तो उसे भी नहीं वचाना, भूखे त्यासे प्राणियों की सहायता नहीं करना। इत्यादि। क्योंकि इनसे एकान्त पाप लगना मानते हैं।

राजप्ताने मे छुछ सिक्खे श्रीर पारसी भी हैं। जगली जातियाँ भी हिन्दुश्रों के श्रन्तर्गन हैं परन्तु वे लोग श्रस+य हैं, भूत प्रेत पर विश्वास

। मारवाड की जातियों का इतिहास व उत्पत्ति सन् १८६१ ई० (सेन्सस ) तीसरा हिस्सा पृष्ठ २६०।

२—इस मत के सस्यापक गुरु नानकदेव का जन्म स० १४२६ कार्तिक सुद्धि १४ (ता० २०-१०- 1४६६ ई० शुक्रवार) की पजव में हुआ था। वे जाति के खत्री थे श्रीर उनके पिता का नाम कालुराम था। उन्हाने बताया कि मूर्ति पूजा श्रसत्य है। ईश्वर श्रवतार नहीं लेगा जात पॉन व छुत्रा छत सानना ्च्यर्थ है इत्यादि। उनके बाद अगददेव, श्रमरदास, रामदान श्रीर श्रर्जुनदेव ने गुरु का स्थान ग्रहण किया । श्रमु नदेव सुमलमानों द्वारा वि० स० १६६३ में मारे गये। उनके बाद हरगोविद गुरु ने सिक्बों को तलवार पकडना सिखलाया। नवें गुरु तेग वहादुर की बादशाह श्रीर गजेव ने मरवा डाला। गुरु गीविद सिह ने निक्व लोगों को हथियार वॉधना श्रीर नाम के साथ वीरता सूचक "भिह" शब्द जोडना धर्म वतलाया स्त्रीर उन्हें पूरा वीर वना दिया । गुरु के दो पुत्रों को स्त्रीरगजेव ने दीवार में चुनवा दिये। इतना होने पर भी सिक्खों ने मुसलमानों के छुनके छुड़ा दिये । पाँच क्कार वस्तुऐ प्रत्येक सिक्ख एखता है-कडा, केंग, कृपासा, कघा, श्रीर कच्छ ( जॉविया)। ये लोग करीब २४ लाख हैं। तमाख् छूना ये पाप समभते हैं। इ--पारसी मत के मंस्थापक महात्मा जर्थोस्त का जन्म तेहरान के पास रहे जामक गाँव में ईसा मसीह से १४२७ वर्ष पूर्व में हुआ था। ढाक्टर हाँग के मतानुसार जरथोस्त ने पजाब श्रीर काश्मीर देश के ब्राह्मणों से बेर पढ़े श्रीर उनका श्रनु-वाद श्रपने देश की भाषा में किया। यह भाषा वैदिक भाषा से सिलती जुलती है। इस प्रथ का नाम महर्षि जरथोस्त ने श्रपनी भाषा में जन्दश्रवेस्ता श्रर्थात् "छन्द श्रवस्था" रक्खा। छन्द नाम वेद का ही है। इस मत ने कभी बड़ी

स्राधिक रखते हैं और वे भील, मासिया, मीना स्रादि हैं। ईसाहयों के फिरक पाँच हैं—केवालिक (मूर्तिपूजक), माटेस्टेयट (मूर्ति विराधी), मेगोबिस्ट, चर्च साफ हॅगलेयड सीर भी चर्च साफ स्काटलेयड हैं। मोटेस्टेयट (मूर्ति तियेषक) नागपुर के पादरी स मावहत सीर केवोलिक (मूर्ति पूजक) सामरा के पादरी नीप हैं। इन लागों की मिरान स्मकाल पीड़िय सीर रोगियों की सेवा सम्बद्धी करती है।

इस प्रान्त की दिन्यू जाति में बहुवा मास से परहेज है, परन्यु राजपूर्वों की देखादेल कई जातियों मे मोस मिदरा का प्रचार है। इस मोस का सचन ( बीढ काल से पूर्व ) का माना जाता है कोर दशी य विदशी विद्यानों ने भी इस विषय में वही मुक्त की है। उनका विचार है कि वैदिक काल के आगर्य भी मास का सेवन करते थे जीर यहाँ में मास हो मेत था। यह उनको करपना मात्र है। चारतव में आयों क यहा हिंसा रहित होते थे। वैदिक जीर काथ काल में यह शहर का कर्य "श्रीष्ठ कर्म" का है। विरक्त कर्म संगित-कर्या, दव पूजा, और दान है। इसके परचान स्थित काल में यह नाम के परचान स्थित काल में या परचान कर परचान स्थित काल में या परचान कर परचान स्थित काल में यह परचान स्थाप काल में या परचान के यह माने परचान परचान स्थाप काल माने परचान कर परचान स्थाप काल माने स्थाप काल माने परचान कर परचान स्थाप काल माने हो हिस्स माने पर परचार हो हो है के सान कर साने परचान कर परचार हो की हुद अपन कर से सेवा और दिन करना।

स्वितकाल के परकार वामकाल' आया जिसमें वेदों के अयों का अनर्व किया गया और कोगों ने अपनी रुवि के अनुसार अपने देवताओं

को मांस मिटरा सेवन करने वाले वतलाये। यही नहीं उन्होंने श्रापने श्रावरण को शास्त्र सम्मत सिद्ध करने के लिए समय-समय पर ऐसी चेज्टाएँ की श्रोर जहाँ तक वन पडा श्रानंक वाक्य वैदिक यन्थों में मिला दिये। इन वाममार्गियों (कूंडापिययो) का श्रात्याचार देखकर ही महात्मा बुद्ध ने श्रापनी श्रावाज उठायी थी। मास मिद्रा तथा व्यभिचार के प्रमी इन वाममार्गियों के श्रानर्थ के कुछ नमूने यहाँ दिये जाते हैंं—

मेध शब्द का श्रर्थ वंदिक साहित्य में सगठन, बुद्धि, व्यवस्था श्रीर उसके निमित्त कार्य होता है। परन्तु इन वाममार्गियों ने इस मेध का श्रर्थ मारना मान लिया। श्रीर इन्होंने "श्रश्वमेय" का श्रर्थ "वोडों को मारना"



भोजन भट्ट (ब्रह्म भोज)

"गोमेध" का गाय को मारना, "नरमेध" का मनुष्य को मारना। "पुरुषमेध" का पुरुष को मारना, "अजमेध" का वकरे को मारना इत्यादि सममा। वास्तव में अश्व शब्द का अर्थ वैदिक साहित्य में "राष्ट्र" (देश) होता है। इसिलए अश्वमेध का अर्थ राष्ट्र का सगठन या सुव्यवस्था है। इसी प्रकार गो शब्द का अर्थ "अन्न" व प्राण है। इसिलए गोमेध का अर्थ अन्न को पकाना व प्राणों की रक्षा करना या प्राणायाम करना होता है। नरमेध का अर्थ मनुष्य का हवन करना नहीं विलक अत्येष्टि सस्कार (दाहिकया) करना है। ऐसे ही पुरुषनेध, नरयाद्ध, पुरुषयाध का अर्थ है। अजमेध का

अर्थ भी वकरों के निमित्त किये जाने बाले काम यानी वनकी रक्ता करना है न कि उनको मारना ! इसक सिवाय वैदिक साहित्य में यह का वर्ष ग्रुम काम हाता है न कि क़ुरवानी ! ब्योर सीस का वर्ष रोजक माजन, स्वादिष्ट भाजन, प्रतिष्ठित जन का माजन, ग्रुम मन सं लाया हुवा भाजन है न कि मार हुए पशु का माजन ! माजन का वर्ष है "िस्सा रहित" परन्सु जिन लागों ने देव ब बारि प्रचार मंत्र का वर्ष है मिस्सा रहित" परन्सु जिन लागों ने देव ब बारि प्रचार में इस शब्दों का वर्ष मास सेवन माना है व मुख



में है। बीवर, नक कोसनुक, मैक्समूलर चावि पारचात्य विद्वान भी गक्षती पर हैं। निरुक्त में यज्ञ का सर्थ कुरवानी नहीं किया गया है। आय्यों को मास मची मानने वाखीं के किये इसमे वहा सकता है कि स्वयं वेद में हिन्सा का निषय है। यजुर्वेद के द्यार ही मंत्र में 'पश न पाडि"राष्ट्र चाता है. निसका भर्व है पद्मश्रों की रक्ता करा। इसके सिषाय 'राना भरत द्विपद् भन्नुप्पद्" जिस का कार्य है पश पश्चिमों

सारवाइ के बन्दू पंथी साय में शाहित हो। किस यज्ञपंद का बाममाणी व पारायिक पंडित (सनावनी) पण्ड हाम करने का कन्न मानन में उमम यह मंत्र साफ है। माहिन्सी कम्बा प्रभा क्यात स् किमी प्राणी मात्र की शिक्सा मन कर। इसके सिवाय वहाँ किरात है कि कानवार सम्बर्ध क्यात हमार सब यह बिना दिन्सा के हों। इसमें सन्दर्द मंगी कि पत्रन का अद्देश ही राग निवृत्ति कीर हादि है। गसा कीन मूर्य हाता कि शत्रन से मुंगीयन पदार्थों का न बास कर मास हालकर संदाद वैश करता। पण्ड यह करना आपि स्थान इयन करेरय कीर सानवी भोजन के विरुद्ध है। यजुर्वेद में तो यहाँ तक उपदेश किया हुआ मिलता है कि घोड़ा, गाय, बैल, भेड़, ऊंट आदि पशु मत मारो। कई लोगों ने ब्राह्मण प्रन्थों में नरयज्ञ, अश्वयज्ञ, पुरुषयज्ञ शब्द देखकर यह समफ लिया है कि इनको मारना धर्म है। तब उन्हीं अन्थों में ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, श्रातिथि यज्ञ शब्द आते हैं तो क्या इनका अर्थ यह है कि अपने पिता को मार कर होम करो, देवताओं को मार कर हवन करो, महमानों-पाहुनों को मार कर होम करो इत्यादि।

सारांश यह हैं कि मांसाहार का सिलसिला वैदिक ज्ञान के न होने पर वामकाल से चला था श्रीर उन्हों के छुसस्कार श्रव तक पौराणिक (सनातनी) लोगों में घर किये हुए हैं श्रीर राजपूताने के राजपूतो ने भी दुर्गा, काली, भैरव, श्रादि के सामने वकरा, भेड, भैसा काटकर चढाना श्रीर उनका मांस मिदरा पिवत्र मान कर स्वय प्रसाद करना श्रपना धर्म समक लिया है। यह धर्म है या श्रधर्म इसका विवेचन यहाँ सच्चेप में किया गया है।

जब हिंसावाद बहुत फैला तब जैनो के तीर्थंकर (महापुछप) घ्रौर विशेष कर २४वे तीर्थंकर महावीर स्वामी व महात्मा गौतमबुद्ध ने घ्रहिसा-वाद का प्रचार किया। राजपूताने में भी इस धर्म के मानने वालो की संख्या बढ़ गई। परन्तु स्वामी शकराचार्य ने फिर वैदिक धर्म को जीवित किया। ध्वीं शताब्दी के लगभग बौद्धों का नामों निशान भी राजपूताने मे न रहा। जैन धर्म का श्रव तक प्रभाव इस प्रान्त में है। जैन राजाश्रों ने श्रपने राज्य में हिंसा रोकने को श्रनेक लेख खुदवाये ख्रौर मन्दिर बनवाये जो श्रव तक देखने में श्राते हैं।

## रीति-रिवाज

ब्राह्मण, चित्रय श्रीर वैश्य वर्ण की उपजातियों मे शादी गमी के रिवाज प्राय' एक से हैं। द्विजों मे बहुधा विधवा विवाह नहीं होता है। नातरायत राजपूत, काछेला चारण, जाट, चित्रय, माली, गूजर, मीना, भील, दरोगा (रावणा), गरासिया श्रादि जातियों में पुनर्विवाह होता है किसी किसी जातियों में बड़े भाई के मरने पर उसकी स्त्री देवर से नाता कर लेती है। राजपूत, भील, मीने श्रादि जातियों में श्रकसर बहु विवाह की प्रथा जारी है। प्राय सब ही जातियों में बाल विवाह की प्रथा है। श्रोर शादी गमी के मीकों पर फिजूले खर्ची लोगों के दबाव के कारण हुश्रा करती है। श्रलवत्ता राजपूताना के एजेन्ट दू दी गवर्नर जनरल कर्नल वाल्टर ने राजपूतों की श्रनेक सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिये प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों को निमन्त्रण कर एक सभा सं० १६४४ चैत्र बिद १३ शनिवार (ई० सन् १६८८ ता० १० मार्च) को श्रजमेर में स्थापित की। दूसरे वार्षक श्रिधवेशन

पर १४ फरवरी रूण् १८८६ वृ० ( माप सृष्ट् १४ सं० १६४४ वि० ) को इस समा का नाम धन्दों के नाम पर "वाक्टर कुछ राजपुत्र दिवकारियी समा" रकत्रा पथा। राजप्याना के ए० जी० जी० ध्सके स्वापी समापित होते हैं। इस समा की शालाएँ प्रत्येक राज्य में तब संकायम हैं। इसका वहेरम राखपुताने के सरवार समराव से हैंकर साभारण राजपुत वक में शादी गमी के मौकी पर सर्व की शाद ही करना, वर वधु ही बामु के नियम की पावन्दी



मारवाङ् के भीमाश्री वाहाय

रपना, विवाद के समय भारण, भाट भीर टाली (दमामी) लोगों को त्याग (इनाम) दन के नियम पलाना है। राजपूतों में सदक की फापु शारी के बत १८ वय भीर सदकी की १४ वय नियत को गई। जा समस इसका फॉयन करना है वस प्रवादिया जाता है। यह भी नियम है कि

१--- कानून राज्युत सामी भीर गमी कोजपुर स्टेट सन् १८३१ ई. १८ ८ ।

कोई भी कन्या २० वर्ष से श्रिधिक श्रायु तक कुँवारी नहीं रक्खी जावे श्रीर एक स्त्री के जीते जी कोई दूसरी शादी नहीं की जाय। यदि कोई दूसरा कारण विशेष नहों। इस सभा का श्रिधिवेशन सालाना श्रजमेर में होता है श्रीर प्रत्येक राज्य में सभा की शाखाएँ खुली हुई हैं। इन नियमों के देखा देख श्रीर जातियों ने भी फिज्ल खर्ची घटाने के नियम बांधे हैं।

यहाँ के हिन्दुओं के वर्म कार्य ब्राह्मण पुरोहितों के हाथ मे हैं। इनके धर्म नियम काशी की भीताचरा स्मृति के अनुसार होते हैं और १६ संस्कारों को यह पुरोहित पंडित अपनी विद्या व वुद्धि के अनुसार जैसे तैसे अधूरी अवस्था में निवाहते रहते हैं। जो हो हिन्दू जाति पर ब्राह्मणों का अब तक वडा प्रभाव है। पुत्र जन्मा तो मुहूर्त्त पुरोहितजी निकालते



रणनेत्री दुर्गा

हैं। नामकरण संस्कार वही करते हैं। विवाह सगाई मे भी नाई के साथ-साथ ब्राह्मण देवता ही शरीक होते है। कर्णवेध, जनेऊ, गृह शुद्धि, प्रतिष्ठा श्रादि श्रवसरों पर होम इन्ही के हाथ से होता है। ये चलते-फिरते सजीव पंचाग हैं जो सुबह से शाम तक तिथियें नच्च, प्रह-गोचर श्रादि बतलाने का काम करते हैं श्रीर श्रपने निर्वाह के लिये प्रात काल घर-घर फेरी देकर उच्च स्वर से "दिन दिन ज्योत (ज्योति) सवाई" का श्राशीर्वाद देते हैं। राजपूर्तों का हाल निराला है। बहुधा इन अमीवारों के पास ममय काटन का कोई काम नहीं हैं। इसिलये ये शराव व अपन्नेम के नरों में पूर रहते हैं और राज्ये (निजास स्थान) में आराम करके होजी, हाडी, ररडी, मक्बों के गीत, समारों देखते रहते हैं। अधिक से आपिक लोग साथा होता का पहले पार्थों के आस पास तुर्गों मवानी पर करार, मैंसा पताने का चले जाते हैं। जो साजारण स्थिति के हैं थे फ्रीज व पुलिस में मरती होकर राज्य या जागीरवारों की नौकरी करते हैं। आतीय मोज कीर परस्यर तुज्वों में राजपूत एक साव एक ही याखी (बाल) में मातत हैं। कर्यों के विवाह पर तीका (विक्रक) वहेंज आदि में मातते हैं। कर्यों के विवाह पर तीका (विक्रक) वहेंज आदि में सहुत अर्क करना पहण है। इसी से पहले राजा उमराक आदि अपनी कन्याओं का मार हालते से। इन्में यह कहावव मसिड हैं—

पेंडों मलो न कोस को, बेटी मली न एक। देखों मलो न बाप का, साहिब राखे टेक।।

च्चर्यात् --पैर्झ चलना वो एक कांस का भी चच्छा नहीं, एक कन्या का होना भी ठीक नहीं। कर्जा चपने वाप का किया भी मला नहीं। इरवर इस वार्तों से बचा कर इमारी इस्तत रक्खें।

हिन्दुक्षों की मौति मुस्त्रसान में भी जाव पांत का मेद मात्र पुस गया है। उनमें भी माकी, महात्र म, भीरती, हीपा, पाती, जुझाहा, कायमसानी, स्वानाज्ञाद, सिलावट, सलाटा, रंगरेज, पदवा (पंचारा) मेदिपनी, पीतारा, सिन्धी, कुंजड़ा इत्यादि जातियों हैं, बिनमें विचाह हारी ज्ञान-पान जुदा-जुदा हावा है। कीर यदि काइ इस मयादा को दोहवा है ता उसे पंचायती छ जाति बाहर निकास कर इसका दुक्का पानी बन्द कर दते हैं। फिर वह राक्स कुछ दयह (जुमाना) वेकर वापिस जाति में शामिल सत्ता है।

हावा है।

राजपूराने में कानेकों जातियाँ ऐसी है निजका नौमुसिस कह
सकते हैं क्योत भी हिन्दू जातियाँ पाइताही जमाने में कोर जबर या स्रोम
सासव सं मुससमान हुइ । इनमें संब, मसकाना और कायमस्त्रानी मुस्य हैं।
इनमें कह रीति-रिकाज कीर धर्म की बातें हिन्दुओं के समान चास तक
पाइ जाती हैं जिस मरवपुर के मब व मसकान हिन्दुओं के दोनोनेवााओं
का अब तक पूजत हैं। मामियाओं व हन्मानी का इप्ट रखते तथा कपने
साम की पह "संबर सामा चीर कहना निजी मेरें। (मंदरों) के बक
मुससमान कामी चीर बाकाण पुराहित दोनों वपरिकत हात हैं। हिन्दुओं
की तरह वे पोती पहिसतें कीर सियों पायरा (सहंगा) पहनती हैं। इसी

प्रकार श्रजमेर-मेरवाडा जिला में भी ये नीमुसलिम लोग माताजी, भैरोजी, तेजाजी व रामदेव को पूजते हैं छीर हिन्दुछों के होली दिवाली व राखी त्योहारों को मनाते। जयपुर व जोधपुर के नीमुसलिमों में हिन्दुश्रों के रस्म पाये जाते हैं जैसे दूलहा (बींद राजा) के शेहरा (मोर मुकट) वाधना, पहेरावनी ( दुल्हे के पत्त वालों को कपड़े श्रादि भेट करना ), मेहवी लगना, मोली (कलावा) वांधना, शीतला पूजना इत्यादि। कोटा के नीमुसलिम लोगों में यह रिवाज है कि वे शादी के मौकों पर ज्योतिणी से लग्न पुछवाते, गणपित (विनायक) पूजते हैं। काकण डोरा वाधते हैं श्रीर हिन्दुश्रों के जैसे ही गीत गाते हैं। वीकानेर में भी यही हाल हैं। विवाह के समय काजी श्रीर ब्राह्मण दोनों हाजिर रहते हैं। स्त्रियाँ हिन्दुश्रों के जैसे मंगल गीत गाती हैं। एक ही खांप (चालू गोत-नुख) मे विवाह करने की भी मनाई हे जैमी हिन्दुओं में होती है। वे लोग माताजी, भरोजी, गर्णशजी, केसरिया कुँ वर, गागाजी, गणगीर व जवारा (जो के उगाहे हुए पौधे) का पूजन करते हैं। शादी के मोके पर कुम्हार का चाक प्जने जाती हैं। इनका नाम करण श्रीर जनमपत्री-टेवा भी त्राह्मण द्वारा होता है। वसोटन, त्रिवाह लग्न की रस्मे भी ये करते हैं, तोरण भी वाधते हैं। मारवाड़ में भी इन मुसलमानों में हिन्दु श्रों के जैसे रिवाज हैं। मृत्यु के दिन खाना नहीं पकात। जिसके घर मौत हुई हो उसके पड़ीसी या सम्बन्धी खाना लाकर खिलाते हैं। १० दिन तक मातम की जाजम विछाते हैं व जो लोग शोक-सहानुभूति प्रकट करने आते हैं उनकी आफीम व तमालू वीड़ी से मनुहार करते हैं। मोसर ( नुकता-मृतक भोज ) करते, उठाना व शोक भगाने ( हटाने ) की रीति काम में लाते हैं।

श्रविद्या होने से श्रव तक लोगों में श्रध विश्वास, जारू टोना, भूतप्रेत श्रीर देवी, भैरों, भोपों व पीर-कवर की मानता चल रही हैं। यद्यपि बड़े बड़े कसबो में सामाजिक सुधार के लिए कई जातियों में सभाएं खुल रहीं हैं। फिर भी विवाह, होली श्रादि श्रवसरों पर श्रश्लील-गन्दे गीत गाना श्रीर नाचने की प्रथा है।

#### खानपान

राजपूताने के श्रलग श्रलग राज्यों में खानपान जुदा जुदा हैं। पिरिचमी भागों में लोग बहुधा जवार, बाजरी, मोठ पर निर्भर रहते हैं। श्रीर भेड बकरी मवेशी पालते हैं श्रीर उनकी उपज को बाहर भेजते हैं। दिल्लिणी श्रीर पहाड़ी इलाकों में मक्की, जवार, गेहूं पर लोग निर्वाह करते हैं। पूर्वी भागो में गेहूं श्रधिक खाते हैं। हिन्दुश्रों में श्रधिकतर लोग शाकहारी होते हैं।

१---राजपूताना एन्ड श्रजमेर मेरवाड़ा सेन्सस रिपोर्ट सन् १६११ ई० भाग १ पृष्ठ २६०.

राजपूत बहुधा मास खाते हैं। धनका वकते व ग्रुक्त का मांस बड़ा प्रिय हाता है। राजपूताने के वृशी राक्षों में गाय, बकरी, कबूबर, वंदर, मार (मयूर), बज्जू और विश्ली का मारने की सक्ख मनाइ है और यह मर्यकर पाप गिना जाता है।

अधिकतर साग विन में चार बार भाजन करते हैं। परन्तु उनका बर्

भाजन नाम भात्र का ही हाता है-

सीरावन-मुवह का कक्षेवा।

राटी--१०-११ वज दिन का माजन। दोपहरी--ता शान वजे दिन का भाजन।

ध्यास-सन्ध्या का माजन

आम साग गहूँ गुती, वाकरों, खधार, मक्की की राटियों रावकों के साम या साग तरकारों क साम आवे हैं या मिर्च व ख्या ( नमक) की घटनी क साम आव हैं। अमीर सागों का चावत, गहूँ की राटियों ( उलके ) व मिटाइ नमीव हाती है। किसान अधिकतर कर्जी में बुद्ध हुए और गरीव हान स एक वक की राटी थी पट भर कठिनता स पात हैं। यह साग अनाज रूसा स्प्या इसिया, औच, सागरा आदि साव हैं, जैसा कि एक मारवाड़ी कहानत म प्रायट हैं—

कुरा करसा साय गाँह जीने वाणिया ।

अयात किसान सुद क्र अनाज ( घटिया अनाज ) साकर अपने

कर्वे क परे गहं बाहरों (महाबतों ) का यत हैं।

सरकारी क किए ये गरीन किसान साग कर, कुमट, फाग सांगरी पील भारि नीसे पड़ों की फीलवीं काम में सात हैं। वनको गामी, सहराम, भारि नगर की बस्तुरें कमी स्थोडारों पर भी नसीच नहीं होती! साने का घनको चानक भी स्थोडारों पर ही मिलता है। उपराक्त साथ पदार्मों की विद्याप व्याख्या इस प्रकार है!—

सीगरा---गजरे क बाटे की सेकी हुए सक्त राटी जा कम से

कम ७--= धाले बजन की दावी है।

राष-काछ में वाजरे का काटा पाल कर सुबह या शाम

का उनासा जाता है चौर वृक्षरे दिन साथा जाता है।

खीच---पाजरे को कासली में कुट कर कीर उसका दिसका उत्तर कर वीधाइ दिस्सा मोठ मिसे पानी में पका कर सादा बनाया जाता है। इसमें कभी कमी व्यास समय बीया थाइ दिसी का तस बासत हैं।

धार—भद्याका माटा दला दुव्या व्याटा पानी में पद्भाकर गाड़ा

पना सिया जाता है।

दिलया—यह वाजरे के आटे की घाट ही है परन्तु यह पतला होता है। गरीव लोगों को यह भी प्री तरह से नसीव नहीं होता।

## पोशाक

यहाँ के पुरुपों का पुराना पहिनाव पगडी, कमरी अंगरखी (अग रखा) और घोती है। देहात के कितने ही लाग-भील, मीने आदि नगे बदन रहते हैं भ्रार केवल घुटनो तक मोटे कपडे की धाती या जॉिंघया पहनते हैं और शिर पर छोटा सा पोतिया (साफा) रखते है। जाट, सीरवी, माली, गूजर, ऋहीर आदि अपने पाम रेज (खादी) का एक पछ्नेवड़ा (अगोछा) रखते हैं। किसान लोगों के सिर्फ तीन कपडे होते हैं जो मोटे रेज के होते हैं। ४-७ हाथ का लम्या पोतिया (साफा), एक अगरखा और घुटनो तक रेजे की बोती। कुछ वर्षों से शहर के लोग वण्डी या अगरखें कं वढले, विना कफो का कुर्ता पहिनने लगे हैं। महाजन (वैश्य) लोग पेचा, पाग या पगडी, जो १८ गज लम्बी स्रौर ६ इच चौडी बारीक सूत के कपडे की होती है और जिसके किनारे पर जरी का काम किया हुआ होता है, बॉधते हैं। इस को भिन्न-भिन्न उपजातियाँ भिन्न-भिन्न तरह से अपने शिर पर बॉधती हैं।शिर पर बॉधने की पोशाक में चोंचदार पाग राजपूताने भर मे प्रसिद्ध है। जिसकी विशेपना यह है कि इसके चारों तरफ एक पृथक फीता बाधा जाता है, जिसको सावा होने पर "उपरणी" श्रीर सोने चॉदी के काम से खचित अर्थात् जरीदार होने पर "वालावन्दी" कहते हैं। इस समय लोग सिर पर गाढे के पोतिया के बदले साफा (फेंटा) बॉयने लग गये है जो साधारणत मलमल का होता है। पुरुषों में शहर के पढ़े लिखे कई एक अपने गले में रूमाल बॉधते हैं। कोई कोई टोपी भी लगाने लगे हैं और कई अगरेजी ढग के कोट-पतलून या ब्रीचेज तथा अगरेजी हेट (टोप) भी धारण करने लगे हैं।

स्तियों का पहनाव घाघरा (लहगा), कांचली (जो केवल छाती को दकती है और पीठ की छोर तिनयों से बंधी रहती है) या अगरखी और छोदनी है। यह छोदनी (लुगडा-दुपटा) २।। गज लम्बी और १॥ गज चौडी होती है, जो मस्तक और शरीर को दकती है। छाव शहरों में रहने वाली स्त्रियों में साडी का प्रचार बदता जाता है। कोई कोई नये ढंग के कमीज और वेम्टकोट (वास्कट) भी पहिनने लग गई हैं।

मुसलमान लोग श्रधिकतर पजामा पिहनते है श्रौर उनकी स्त्रियाँ कहीं-कहीं श्राधी वाहो का लम्बा कुर्ता या ढीला चोगा जिसे "तिल क" कहते हैं पहनती हैं श्रौर कई बुर्का पिहन पर परदेनशीन रहती हैं। परन्तु देहात के

मुसलमानों का परिनाव फ़रीन करीन हिन्दुकों जैसा ही है। क्योंकि उनका रहन सडन व रीति-रिवान हिन्दुकों स मिलवा है कौर ये कपिकारा में हैं भी नव मुस्लिम। राहर के मुसलमान क्षत्रकन भी पहनते हैं जा इंद्र कादि त्योंडारों पर विदेशी, नहरंगी कौर अक्कील हाते हैं।

राजपुतान में कुछ राजपूर्तों को खाड़ कर पर्षे का रिवाज नहीं है। यहाँ संयुक्तमान्य (यू॰ पी ) क जिलों की मौति रिप्रयों के पर्वे की मैंद में नहीं रखते । राजपुत जागीरदार, जिनक यहाँ बादियों ( डाविवयों दरागों ) काम करने को होती हैं उनक यहाँ बातप्ता परा हाता है। किन्यु गरीव भौर कुलक कपक राजपुतों को तिया हुए या वाकावों में पानी मर कर लावी हैं भौर कपने पुरणों का राठी वने व्यवी में भी जावी हैं। यदि ब पता क करें ता कनका काम केंग्रे चक्ष ' पर्व का रिपाच युसलमान राज्य क समय स प्रचित्त हुम्मा है, इसस पढ़ले राजाभों की रानियों भी पदा नहीं करती थीं। व लक्षाइ शिकार भीर दरवार में भी जुल मुँह रहती थीं भीर पुत्रनों की सौरि अपन्य नाम चलाती थीं। इसी स कह प्राचीन शिकालेकों, में रानियों का युद्ध में पठका जाना यिणत हैं। यदी नहीं, मारत शिरामिण जदपपुर मेवाइ राजकां में महाराया संमानीनह हिरीय क समय रहतारामिण जदपपुर मेवाइ राजकां में महाराया संमानीनह हिरीय क समय रहतारामिण जदपपुर मेवाइ राजकां में महाराया संमानीनह हिरीय क समय रहतारामिण जदपपुर मेवाइ राजकां में महाराया संमानीनह हिरीय क समय रहतारामिण जदपपुर मेवाइ राजकां में महाराया संमानीनह हिरीय क समय रहतारामण जदपपुर मेवाइ राजकां में महाराया संमानीनह हिरीय क समय रहतारामण जदराया स्वाप को स्वाप्त संमानीनह हिरीय क समय रहतारामण अपनी पटरानी क साथ राजितहासन पर वैटेट य सौर पद्में नहीं रक्शा जावा था ।

श्राज कल लागों में बन के साथ साथ पहें की प्रधा भी वबती जायी है। इस्तन में श्राया है कि क्यों ही एक ब्याहमीन चार पैस कसाये या अच्छा ब्योहदा पाया कि दुरूच पर्वे का राग स्सकी जान पर स्थार हुआ। इसमें भी खास कर सुसाक्षमान श्रीर सुत्सवी (राजकर्मचारी) इसमें सीम श्रीर अभिकृता से केंसरे हैं।

राजप्रवान में पांच में सान का कहा या 'स्तंगर' पहनना प्रविद्धा का सब स बहा चिन्ह है। यह प्रविष्ठा शासक नरश से प्रवान हाती है। पैर में साना पहनन की इजाजत वन का राजपूतान में 'साना वरूसना' कहते हैं। किता काका क सानों का पैर में माना पहनना राजविद्राह समन्त्र जाता है।

१-मारबाइ श्रम्मम निपार्वे सन् १८३१ है शीमरा हिस्सा हरत २ ।

<sup>—</sup> अप आरबाद के राव प्रीवाबी सदीय ने १० वीं उत्तावनी के खिलाम मान में मीवमांक्ष के सोवनारी (बीहानी) पर बढ़ाई कर कर्य परस्त किया तब उन्होंने सोवनारा राजा सामंत्रतिव की स्वकायती रामी सबसी सीसार्त्रणी को रखदेश में पकड़ा। रीवाजी ने उसे मितिवालुसार व्यवशे परत्या बनावा जिसके गर्म ॥ करव्यक्रेय नामक कसार्थिकारी गरेश उपच हुया। (चेन्ना नेपासी की बवात भाग र पूट्ड ६२ कारी संस्कृत्या)। इ—सीर विवाद भाग बुग्यर १३ वीं प्रकृत्य।

## नामकरण संस्कार

पुरुषों के नाम किसी देवी, देवता, तिथि वार, नचत्र, नदी, पशु-पद्मी या वहु मृल्य पदार्थ के नाम पर रग्ने जात हैं। इनके नाम जन्म के समय घर का पुराहित या ज्योतिषी रग्वता है। इन नामों के साथ अपने चाल् गोत का नाम भी शामिल रहता है। त्राक्षण, चित्रय, वैश्य व शृहों के नाम के साथ शर्मा, वर्मा, गुना व दान लगाने की रीति है। राजपृत अपने नाम के अन्त में "सिह्" शब्द लगाने हैं। त्राक्षण के नाम के साथ प्राय देव, शकर, व राम जुड़ा रहना ह। वेश्यों के नाम के साथ श्रवसर चद, मल, दास, लाल जोड़े जाते हैं। शहों का प्रा नाम उच्चारण नहीं किया जाता है जेसे भेहलाल को भेरिया, चतुर्भुज को चतुरिया, उद्यराम को उदा या दिया पुकारते हैं।

१--"सिह" शब्द का पता विक्रम की तीसरी शताब्दी में मिलता है। जब देरान के राजा हिन्दू सभ्यता को श्रपना कर श्रपने नाम के साथ "सिह" शब्द बीरता सचक जोडने लगे थे। पहले पहल गुजरात, राजप्ताना, मालवा, कारियावाट, दिच्या ग्रादि प्रान्तो पर राज करने वाले शक जाति के ईरानी चत्रपवणी प्रतापी राजा रुद्रदामा के हितीय पुत्र महाच्रत्रप "राजा रुद्रसिह" के समय के शक सबत १०३ से ११८ ( ति० स०२३८ से स० २४३=ई० सन् १८१ से सन् १६६) तक के मिले सिकों तथा जक स० १०३ (वि०स० २३८ = ई० सन् १८१) वैसास सुदि १ के उसके गिलालेख में उसके नाम के साथ "सिह" शब्द लिखा मिलता है (देखो भावनगर इन्सक्रपश्न्स पृ० २२)। मालवे के परमार चित्रय राजार्थ्रों के नाम के श्रन्तमे "सिह" लगाने का सिलसिला विक्रम की १० वी शताब्दी मे. मेवाड के गहलोत विशयों में १२ वी शताव्दी में, कछवाहों में १२ वी शताव्दी के श्रन्त में, चोहानों में १२ वी सदी में श्रीर मारवाड के राठोडों मे १७ वी शताब्दी में जारी होना पाया जाता है। राजपूतो के देखा-देख ही मिक्खों के दशवे गुरु गोविदसिह (वि०स०१७२२-६४) ने भी १८ वी शताब्दी में श्रपने शिष्यों में सिंह शब्द का प्रचार किया। यहाँ तक कि चाहे जिस जाति या वर्ण का पुरुप सिक्ख धर्म का श्रनुयायी वन जाता उसे श्रपने नाम के श्रन्त में "सिह" लगाना श्रनिवार्य था श्रीर श्रव भी है। समय भी यही वतलाता था क्योंकि उधर पजाव व सीमा-प्रान्त के मुसलमान जहाँ श्रपने को वड़ा बताने की गरज़ से श्रपने नाम के साथ ''खान" या ''खाँ'' शब्द जोड़ते थे तो सिक्खों ने भी उनके मुकाबिले में श्रपने को 'सिह'' (सिंह के समान) कहलाना श्रारम्भ किया। यही रिवाज श्राज तक सिक्ख सम्प्रदाय में चला श्राता है। श्रीर वे लोग चाहे ब्राह्मण से हरिजन ( श्रञ्त ) तक हो तब भी "सरदार " कहलाते श्रीर नाम के श्रन्त में "सिह" शब्द जोइते हैं।

स्त्रियों के नाम भी मनपाहे उद्ययांग रक्से जाये हैं, जैसे इसरयी, अक्षेमी, पुरी, बरकी, गदुरी, काजी, वाजा, गारी, मैना, मूखी, पमश्वी इत्यादि। सासकर राजपूरों में सीहागन स्थियां समुरास में "उकुरायी औ" सभा "जाबीओं" कीर केंबर की स्त्री "केंबरानी जी" काया ट्वर की "टबरानीजों" कहलायी हैं। शिषणा स्त्री माजी ( मावा ) कहलायी हैं। शासक नरेरा की कहलायी हैं। क्षेपण रानी या महारानी कहलायी हैं। शासक नरेरा की कुमार या महाराज कुमार कहलाये हैं। व्हयपुर, आधपुर, बीकानेर और जयपुर में शासक नरेश के नजरीकी छुटमैया "महाराज" कहलाये हैं और जायपुर में शीन पीड़ी क बाद बनको "अकुर" कहते हैं। जायपुर बीकानर, बासपाइ और कलवर में शासक नरेश की प्रपत्नि (पासवान ) के पुत्र तीन पीडी यह "रामराजा" कहे जात हैं और फिर "भावा"। वयपुर व बाँदी में में "क्षतासवाल" और "कालजी" कहलाये हैं भी स्वारा है

स्थानों के नाम के साथ पुरा, गढ़, खड़ा, बार, बाड़, नगर, नेर, मेर, ब्यादि शब्द रहते हैं। जैस कथपुर, जसववपुरा, किरानगढ़ नवाखेड़ा,

मारबाब, मेरवाबा, गंगानगर, श्रीकानेर, श्राजमेर इत्यादि ।

#### शिचा

मुसलमानों के बाने के पूर्व यहाँ की शिक्षा पुराने इंग से संस्कृत व प्राकृत मापा में हुष्या करती थी। प्राक्षणों के शिक्षण बन्य वर्ण के भी कई बच्चे बिद्धान करने भीर कि वर्षों है। कुके हैं। उस सम्म शिक्षा निमा किसी प्रेस के होती थी और गरीब विधायियों का शोकन करने भी गुरु या पाठमाला की घरफ से विधे जाते थे। मुसलमानी काल में पुद्ध की हरूकल से लागों में शिक्षा का रंग विगव गया। मुसलमानी शिक्षा गुरु हुइ परन्सु उसका प्रमाय भी स्थायों न रह सका। इसका कर यह हुष्या कि लोग निरक्ष होतर प्रविधा करणावि में स्वायों के काने वक स्वार्ध होतर होतर प्रविधा करणावि सिल्या पर्वार्थ मार्थ होतर वहां अर्थ के काने विधा मार्थ होतर होते हैं के स्वयं मार्थ होतर होते हैं से स्वयं प्रविधा का स्वयं में पंचा—दीपणा, व्यवकर बार विधि वत्यक्षाना, भागववकी क्या करना या एकव्सी महास्थ्य वह कर मुना देने में ही अपनी पिया की सीमा समक्ष बेंटे। बेरयों का यह हाल था कि विना काना-मात्र के क्यल बारूर लिकना सीम केना बीर पिछी पत्री लिलना, वही लावा ररना, अपनी शिक्षा की इति भी समक्ष बें। शुर्हों का कहना ही क्या? उत्ता, अपनी शिक्षा की इति भी समक्ष बें। शुर्हों का कहना ही क्या? उत्ता, विभन्ने कर में बीधकार ही नहीं समक्ष्य को। शुर्हों का कहना ही देश ? उत्तार लिपने कर में बीधकार ही समस्र का सा था।

१--बीबपुर स्टेंट वॉसिब रज्योरान मं० १२ ता० १८-० १६१२ई

अंग्रेजी राज्य के फैलने से भारतवर्ष में शान्ति स्थापित हुई और लोगों का ध्यान शिक्षा की छोर गया। आजकल अंग्रेजी ढंग की शिक्षा का प्रचार है। इस समय जैसलभेर के सिवाय हर एक रियासत की राजधानी में कम से कम एक हाईस्कूल है। चार पॉच स्थानों में कालेज भी है। स्त्री शिक्षा के लिए कन्या पाठशालाएं भी है। हुन्नर कारीगरी के लिए जयपुर में आर्ड स्कूल है। प्राचीन संस्कृत शिक्षा भी आचार्य परीक्षा तक जयपुर में दी जाती है। अंग्रेजी ढंग की शिक्षा देने के लिए संस्थाएं आलवर में सन् १८४२ ई० (सं० १८६२) में, जयपुर में सन् १८४४ ई० (सं० १६०२) में, भरतपुर में सन् १८४८ ई० (सं० १६२०) और सन् १८७० ई० (सं० १६२७) के आस-पास स्थापित हुई।

इस ममय पढ़े लिखे स्त्री-पुरुषों की सख्या क़रीब ४ फी सैंकड़ा है। इसमें स्त्री शिक्षा तो नाम मात्र को है। जो स्त्रियाँ पढ़ी लिखी है वे केवल मारवाड़ी अन्तरों में दृटा-फूटा पत्र लिख सकती है। उनमें इनी-गिनी देवियाँ ही ऐसी मिलेगी जो हिन्दी की साधारण पुस्तक को समम सके या कोई अखबार पढ सके। सम्पूर्ण राजपूताने में स्त्रियों के लिए एक भी कालेज नहीं है और देशी राज्यों में तो (जयपुर के सिवाय) उनके लिये हाई स्कूल तक नहीं है। पाठकों को यह जान कर अचम्भा होगा कि खास राजपूताने में रहने वाली ४८ लाख स्त्रियों में से अब तक केवल दो महिलाओं ने मैट्रिक पास किया है। कुछ रियासतों से जो दस-पाँच लड़िकयाँ हर वर्ष हिन्दी मिहिल पास करती हैं, उनमें से अधिकांश बाहर से पधारे हुए हािकमों की और अन्य राजकर्मचारियों की पुत्रियाँ होती है। इस शिन्ता के अभाव के कारण हैं पद्दी, बालविवाह और पाठशालाओं की कमी तथा इस प्रान्त की निर्धनता। कई राज्यों की अधिकाश आय फिजूल खर्ची में निकल जाती है। विद्या प्रचार जैसे जन-हितकर कार्य वैसे ही रह जाते है।

राजपूताने भर में कालेजों की सख्या ६ है और हाई स्कूल ४२ हैं। इसमें बृटिश अजमेर-मेरवाड़े जिले के १२ हाई स्कूल और दो कालेज भी शामिल हैं। इनमें से कई ईसाई पादियों के द्वारा और कई राज्यों की आर्थिक सहायता से भिन्न-भिन्न जातियों की छोर से चल रहे हैं। फिर

इनमें से एक महिला श्रीमती पार्वतीदेवी गहलोत, जोधपुर के जनरल फीमेल हास्पिटल में सन् १६२ ई० से लेडी डाक्टर है। यह हाल ही में विलायत से डाक्टरी की उच्च शिक्षा प्राप्त कर लीटी हैं, ग्रीर जनाने श्रस्पताल में एसिस्टेन्ट सर्जन हैं। दूसरी इनकी छोटी बहिन (रामकु वर गहलोत) हैं जो इस समय श्रागरे में डाक्टरी पढ रहीं है।

मी जिवना खर्च शिक्षा पर होना चाहिए, वह रियासों से नहीं किया जाता। इस विषय में सराहनं याग्य माजायाब राज्य है जिसमें जामदनी क लिहाज से शिक्षा पर सबस अधिक खर्च किया जाता है। भी शिक्षा यद्वेव विषयी है जो शिक्षा यद्वेव विषयी है है। हुनर काशंगरी सीम्बनं क लिये कंपल पक स्कूल ज्यपुर में है जा मं '६२४ (इ० सम् १८६८) में स्थापित हुई थी। यूरापियन प गंग्ला इरिवयन (अपगारों) की पढ़ाइ क लिये "लारेन्स स्कूल" आप प्रदाह पर है। जिसमें केवल अधन लियाहियों क वालक पढ़ते हैं। वहाँ मिक्रिल स्कूल भी है जिस मारत सरकार में महायता मिलती है। रहने की तरक से एक हाई स्कूल शरूव स्टेशन क्यांच्या पर है।

राजपूर्वान के राजा महाराजाओं बीर बहे-बहे सरदारों के पढ़ाने के लिय भानमर में मया कालंज है। छाने-भाट जागीरदारों की पढ़ाई के लिए भावन सकता राज्यों में नावस्त सहल स्थापित हाते जाते हैं। परन्तु जैसी रिश्चा इन सरदारों व राजकुमारों के पठिलक सहलों में मिल सकती है बैसी सर्वमाधारण स्पूलों स दूर रह कर उन्हें नहीं मिल सकती। क्योंकि विद्यार्थियों में जैस-नीथ, अमीर-रारीथ का मद माव पना रहन स शासक व प्रता में सहारामित नहीं हाती।

र्सर प्रान्तों की अपका राजप्ताने की शिका बहुत पिछ ही हुई हैं कीर जा हुछ शिका कोने थी ब्रिंगत टेंग स्व सिकती है कह भी विधा नहीं कही जा सकती। बहु करवत राज मापा सिन्या कर फैरान में काने वाली, राजकमकारी कर्ष बनान वाली तथा सरपीती है। यहाँ तक कि समार्थ हो बात वा दूर रही देश प्राव क स्वतंत्रना का नाम भी नहीं, इसी म अपनी रानी कमान का साधन इस शिका स हाना कठिन हा रहा है। क्योंकि इसमें कबल भाषा हान क किनावी क्या में विधायियों का समय पत्ता नाता है। व्यवनानिक कलाकीशल य राजी का नाधन उन्हें मालुम नहीं हान पाना। इसका कारण यह भी ह कि शिका का माध्य मार भाषा नहीं हाना ह। क्या का स्वार प्रवानों का क्यान जा रहा है।

#### भाषा

राजपूरान की भाषा का "राजस्थानी" कहन हैं जा कि तिन्दी का क्रमास्तर है। इसक सुरूप के विभाग हैं, भारवाती, है बाक्ष, हाइाती, भवाती, सागदी, सवाही और मजभाषा। विस्त ता उपसायान स्थान भर स्थान का क्रमायक नियम्ब इन्हीं के उपभाषाओं में उनका समायस ना जाता है।

सारवाइ, धीकानर व नैमलमर राज्यों में सारवादा सुँदी, काटा, ! शाहपुग, मामाबाइ में हाद्दानी जयपुर राज्य में दूरेंगाई कालपर में मवानी मवाइ में मबादी भगमपुर गीलपुर य पराली में प्रजमापा कीर सिरोही, वॉसवाडा, इँगरपुर व प्रतापगढ में वागडी भाषा बोली जाती है। यह वागडी बोली गुजराती से मिलती-जुनती भीलों की बोली है। ये हिन्दी भाषा की शास्त्राण हे छोर सभी विभागों के लोग छ। पस में एक दूसरे की भाषा प्राय समक लेते हैं। क्योंकि राजम्यानी भाषा के इन विभिन्न रूपों में विशेष छन्तर नहीं है। सब लोगों की मूल-मानु-भाषा हिन्दी ही समक्ती चाहिए।

यहाँ की प्राचीन राजकीय भाषा सम्कृत थी जिससे प्राकृत भाषा वनी। सर्व साथारण की भाषा 'प्राकृत'थी। राजप्रतान की कविता की भाषा "डिगल'ह जो प्राकृत का ही रूपान्तर ह। इस डिगल भाषा मे भाट, चारण में नेप्रा, मोतीसर, ढाढी छाटि कवियो का प्राचीन साहित्य १० वी

१—चारण जाति केंबल का देयाबाट, गुनरात स्रोर र जप्ताना में पाई जाती ह । बाह्य एं कि पीन्द्रे राजपूनी भी की सिं की बदानने वाले भाट (ब्रह्मस्ट) श्रार चारण ही हुए ह, जेमा कि एन प्राचीन छुट में कहा ह - "ब्राह्मण के मुग की निवता, क्यु भाट लई क्यु चारण लीन्हीं"। चारणों के एक सो बीम गोत है। इससे इनकी बिरादरी "बीसीतरा" या "बीसीबा" भी नहलाती है। देश भेद से यह जाति सोर देया, काछेला, नुम्बेल छोर मारू नाम के चार हिस्सी म विभक्त ह । स्रोतन्द्र यानी काटियावाड में वसने से "स्रोरिटया चारण" श्रीर क<sup>न्</sup>छ देश में ''काछेला'' कहलाये | तुम्बेल चारण जामनगर स्टेंट की तरफ वटी मन्या में मिलते हैं | जो काद्वेले चारण अधिक काल तक मारवाड में वन गये वे 'मारू चारण्'' प्रसिद्ध हुए जया कि सोदा, देशा, वनसूर, श्रासिया, कोचर श्रादि बीसो गोन कच्छ (गुजरात) से मारवाट में श्राये। राजपूत चारणों की श्रनेक तरह के टान देते हे श्रार इस तरह मिले हुए सेंकडो गाँव चारणों के पास हैं जो ''सामण्'' ( शायनिक जमीन ) या ''मासण माक्ती'' कहलाते है। जन्म, विवाह के मों के पर रानपूत जो रकम चारण, भाट, मोतीसर व ढोली को देते है उसे ''त्याग'' कहते है । राजपूर्वों के विवाह पर चारणा लोग द्वार पर हठ करके श्रपने नेग लेते है इसमे वे ''वारहट'' ( वारहठ ) श्रीर ''पोलपात'' ( प्रतोली-पात्र ) भी कहलाते हैं । ये शाक्त होते हैं । इनके ग्रखिल भारतीय चारण सम्मेलन पुष्कर सन् १६२१ ई॰ ने चारण जाति को चत्रिय वर्ण घोषित किया छोर राज-प्तों से त्याग लेना नि-दनीय ठहराया | ये लोग श्रपने नाम के साथ "ठाकुर" शब्द लिखते व नाम के श्रन्त में प्राय "सिंह" शब्द जोडते हैं। श्रापस मे य राजपूर्तों की तरह 'जय माताजी की'' कहकर नमस्कार करते हैं। मारवाड़ के काछेला चारणों में विवव। विवाह भी होता है | गुजरात में चारणों के सव थोकों में विधवा विवाह जारी है। ( देखो नागरी-प्रचारिगी पत्रिका भाग १ घ्रक २ स० १६७७ वि॰ पृ॰ २२६, चारण सम्मेलन रिपोर्ट सन् १६२१ ई॰ पृ॰ ४२ )।

शताब्दी स सिक्सा है। यह खिंगल राज्य "खींग" और "गल" राज्य सिक्कर बत्त है। इसका कर्य जैंपी वाली का है। क्योंकि इस भागा के कवि उब स्वर से कामी कविता का पाठ करत हैं। अजभागा की कविता में ध्यति दक्ष नहीं हाती और दसमें महुरता विशंप हाती है। इसक्षिप इस अजभाग



[ वर्षाय महामारासाय बनियान स्वायतम्य स्वयतः ] या सम्भूतन सं शिवन बर्धान् योगमा (स्वयहत्तः ) कविषाः करतः हैं । वित्त का वर्षा समर्था चार गय कः संयत्ता यात्र या पानीही स्थानीय किसाना सुसरसान सरामण्यास्याय म "दिवस" सहस् का व्यस्त व्यवस्त स्वरूप्त

या मिट्टी का डगल (हेला) किया है । क्योंकि इसमे गुजराती, मराठी, मागधी, सिन्धी, ब्रजभापा, सस्कृत, फारसी, श्ररवी श्रादि कई भाषाश्रों के अपभ्रंश शब्द पाये जाते हैं। अपभ्रंश भी साधारण नहीं। वह भी इतना ज्यादा कि उसका असली रूप जान लेना भी कठिन हो जाता है। जैसे—

संस्कृत मे— डिगल भाषा है। ज मुकाफल मोताहल युधिष्ठिर जुजठल ध्रुवभट ध्रुहड श्रीहर्ष सीहा या सीहड हस्तबल हाथल श्रालभट श्रुलट

कितना रूपान्तर है  $^{9}$  इस भाषा में ट, ठ, ढ, ढ, ए और ल, आदि अत्तरों की प्रधानता होती है और "स" का प्रयोग प्राय "ह" होता है। इस भाषा में ऋ, ऋ, लु, ए, ऐ, औ—ये स्वर नहीं होते और तालवी (श) और मूर्धनी (ष) के स्थान पर भी दन्ती सकार (स) ही लिखा व बोला जाता है। ऐसे ही "ख" के स्थान में "ष" लिखा जाता है।

मारवाडी भाषा बोलने में व सुनने में मीठी लगती है श्रीर उससे सभ्यता व शिष्टता भलकती है। इस भाषा की कुछ कहावतें नीचे दी जाती है जिनसे पता लगेगा कि वे संदोप में होने पर भी, कितनी मीठी श्रीर उपदेश से भरी हुई है :—

१-अनी चुका बीसा हो—अवसर चूकने से पछताने के सिवाय और कुछ नहीं बनता।

२-ठगाया स ठाकर बाजे हैं—एक बार धोखा खाने से आदमी दूसरी बार होश्यार हो जाता है।

३-ऋलसुँ होवे जीको बलसूँ नहीं होवे—जो काम चतुराई से होता है वह पाशविक बल लगाने से कभी नहीं हो सकता है।

४-रोयॉ विनॉ तो मॉ ही, बोबो कोयनी दे-विना आन्दोलन (प्रार्थना) किए इष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकती।

५-पूत रा पग पाल ए पछाणीजे हैं—होनहार व्यक्ति के लक्त ए भूले में भूलने ही के समय में प्रकट हो जाते हैं।

१—प्रीलिमिनरी रिपोर्ट ग्रान दि ग्रोप्रेशन्स इन सर्च ग्राफ मेनुस्किप्टस ग्राफ वार्डिक कानिकल्स, सन् १६१३ ई० वगाल एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता (भाटों व चारणों के सग्रह के श्रन्वेपण के बारे में प्रारम्भिक रिपोर्ट सन् १६१३ ई०) ६-रूप रूड़ो गुण वायरो रोहिंडे रा फूल--रोहेंडे का फूल रूप में सुन्दर होते हुए भी गुण से दीन होता है ( वार्वात-निरर्यक है )।

७-मस्ता राषाया मोती नीपजे हैं—समय पर सम बार्वे वनती है।

ाइ। ट~कथो एक दिसावर अधा—चावमी तो एक इसके करने

द्र~क्षरा एक दिसावर असा—आवमा ता एक वसक करण का कास करनेका

8-पर्दस नी डोकरी टकी सिर मुँडाई रो-एक पैसे की बीच पर वो पैसे खर्च करना।

१०-घर में ऊँदरा विक्यों कर-पर में साते का बनाज वक नहीं।

११-पर फुटा ने कारी कोयती—अपने ही घर का काइ स्थिक राष्ट्र एक में मिक्त जाय तब हार निरूपय ही है।

१२-मूर्खों रो चावल राख्यों- पर में बाहे इब भी न हा वा भी

रहना इव्यव संही।

१३-ॐँठ खोड़ावे गयो होमीजे--किसी का अपराध कोई दरह पाने।

१४-मन बायरा पावकां थी घालू के तेल -- ने मन कोई कार्य करना रूखा रहता है (बिना बुलाये मेहमानों का चादर नहीं होता है)।

१५-अकल सरीरां उपजे दीया लागे बांस--पूसर के समस्त्रने से समक नहीं साठी है जब एक लूद में समक नहीं।

१६-माप व्यासची वेंगस खावे, दुवे ने परमोद बतावे---भाप

गरा कर्म करे इसरों को उसके न करने का वपदेश है।

्र ७-एक ननी सी दुःख टाले--मीन वत घारण करन स मनुष्य बहुत सी पुराइयों से बच जाता है।

् १=-अखल में माथी दिए पछे धमकां री कहीं गिनवी--कार्य

चैत्र में इद पड़ने पर दुल-कष्ट से नहीं घवराना चाहिए।

१६-मू स वर्ष गई, पर वट कोयनी बलियों-वैमय नष्ट दागया, क्रमिमान नहीं मिटा।

२०-भौषे रा सैंदुरी रामदेवजी बजाये---निर्यस का सहायक परमान्ना द्वारा द ।

२१-काटे हाम जीक होटा माय रये---- मान में हाता है वही मतुष्य प्रथन संप्रकट करता है। २२-गूगरियां रा गोठिया ने खाय पी ने उठिया—मनुष्य के स्थार्थी मित्र सुख में ही साथ देते हैं विपित में नहीं।

नगरों में खड़ी बोली हिन्दी का प्रयोग होता है। श्रदालतों में उर्दू शब्दों की भरमार ज्यादा है। मुगल समय में यहाँ उर्दू का बड़ा जोर था श्रीर शाही जवान होने से राज्य के काम में श्राने के श्रलावा वड़ी ऊँची नजर से देखी जाती थी। जैसा कि किसी ने कहा है —

> श्रगर मगर के सोलें श्राने इकडम तिकडम वार । श्रटे कटे के श्रट हीज श्राने, सुसा पईसा चार ॥

श्रर्थात् "उर्दू का मृल्य १६ श्राने है। मराठी का १२ श्राने, मारवाडी का ८ श्राने श्रीर गुजराती के ४ पैसा है।" श्रव कई रियासतो की श्रवालतों में हिन्दी को स्थान दिया गया है।

#### लिपि

राजपूताना प्रान्त की प्राचीन लिपि ब्रह्मी थी। उसके बाद गुप्त लिपि का प्रचार हुआ। फिर कुटिल लिपि बनी और इस लिपि से १० वीं शताब्दी के लगभग वर्त्तमान देवनागरी लिपि वनी है। राजपूताने में इस समय नागरी लिपि का प्रचार है। हां, अलबता मारवाड़ी-भाषा की लेखन शैली विचित्र है। उसमें मात्राओं का ख्याल प्रायः नहीं किया जाता है। और एक ही पुरुष का लिखा हुआ कभी उससे भी नहीं पढ़ा जाता, और कभी कुछ का कुछ मतलब हो जाता है। महाजनी मुड़िया अचरों का तो हाल ही बेहाल है। कहा भी हैं:—

वनक पुत्र कागद लिखे, काना मात न देत । हींग मिरच जीरो भखे, हग मर जर कर देत ॥

इसका एक रोचक दृष्टानत है। किसी ने लिखा—"कक अजमर गया है न कक कटे हैं। अर्थात् काका अजमेर गए हैं और काकी (चाची) कोटा में है। मगर पढ़ने वाले ने इस तरह पढ़ लिया कि काका आज मर गया है और काकी कटे है। इस प्रकार मारवाडी लिखाक्ट साफ लिखी ही नहीं जाती। इसलिए एक कहावत चली आती है कि "आला वचे न आपस्, सूखा वचे न वाप सूँ।" अर्थात् गीले अच्चर स्वय लेखक नहीं पढ़ सकता और सूख जाने पर, यानी कुछ समय वाद तो (वे अच्चर) उसके बाप से भी नहीं पढ़े जा सकते हैं। मारवाडी लिपि में शब्दों के वीच में अन्तर छोड़ना तो जानते ही नहीं। अलवत्ता अव कुछ लोग अँगरेजी व देवन।गरी (हिन्दी) की देखा देखी अन्तर छोडने लगे हैं।

६-रूप रूड़ी गुण बायरी रोहंड़े रा फुल-रोहेंडे का फूल रूप में मन्दर होते हुए भी गुण से हीन होता है (अधास-निरधक है)।

७-परुता ना बाया मोती नीपजे है-समय पर सब बाते

बनसी है।

द-ऋथो एक दिसावर घर्या-मार्गी तो एक उसके करते को कास अनेक।

६-पईसे री डोकरी टको सिर मूँढाई रो-एक पैस की बीज पर

वा पैसे खर्च करना।

१०-घर में ऊँदरा थिखाँ करे-पर में जाने का अनाज वक नहीं।

११-घर फुटा ने कारी कोयनी—ज्यपने दी घर का काई स्मक्ति राष्ट्र पद्य स निक्ष जाय तब हार निरस्य क्षी है।

१२-मूर्खों रो चावल राखखों- पर में बादे इस भी न हो तो मी

रहना इज्जम से ही।

१२-ऊँठ खोड़ावे गयो डोमीजे--किसी का अपराध कोई इरह पर्व ।

१४-मन वायरा पावणां घी घाल् के तेल-ने मन कोर कार्य करना कथा रहता है (विना बुलाये सेहमानों का कारर नहीं हाता है)।

१५-भक्त सरीरां उपजे दीया लागे डांम--इसर के समन्धन

स समक्त नहीं भावी है जन तक शुद में समक न हो।

१६-ब्राप व्यासजी घेंग्या खात्रे, दुखे ने परमीद यताते---भाप प्रराक्त कर दूसरों का ध्सक न करने का वपदेश द ।

१७-एक नतो सी दु ख टाले--मीन वव घारण करन से मनुष्य

बहुत सी युराइयों से यम जाता है।

१=-ऊखन में मायो दिए पक्ष धमको री कही गिनती---कार्च्य चेत्र में कृद पहन पर दुश्य-कष्ट स नहीं घनराना चाहिए।

१६-मू ज पर गई, पर पट कायनी बलिया- वेमब नष्ट हागया,

भगिमान नहीं मिदा।

२०-भाषि रो वेंदुरी रामदेवजी बजाने---निर्मल का सहायक परमान्ना धाना है।

= १-४४८ द्वार जीव दोग आप रंगे--आ मन में दाता है वही मतुष्य पदन स बकर करता है। हुई मृतियाँ भी शिल्पकला की मुन्दरता प्रकट करती है। इसके सिवाय पीतल व लोह की मृतियाँ भी जगह जगह प्राचीन मन्दिरों में देखने को आती है। मुमलमानी काल में यहाँ की प्राचीन शिल्पकला में मुसलमानी ढग का शिल्प मिश्रण हो गया जैसा कि आजमेर के "ढाई दिन के भोपड़े" में देखा जाता है। यह पहले चौहान राजा वीमलदेव (चौथे) का वनवाया हुआ एक महाविद्यालय (कालेज) या। शहावृहीन गौरी ने अजमेर लेने पर उस विद्यालय का हुछ अश नोड कर (वि० सं० १२४६ से १२५० तक १४ वर्षों में) उसे मसजिन के रूप में परिणत कर दिया। इसमें हिन्दू व मुमलमानी दोनो तरह की कारीगरी का मेल हैं।

राजपुताने मे पहले बहुत सी चीजे अच्छी-अच्छी बनती थी परन्त विदेशी चीजों के मुकाब्ले में वह हुन्नर कारीगरी नष्ट हो रही है। भरतपुर में चवर, हाथीबान्त व चन्द्रन के पखे अच्छे होते हैं, बीकानेर में ऊन के कम्बल, गहे (चटाई) श्रोर ऊँट के चमड़े के छुप्पे अच्छे होते हैं। जयपुर में कपड़े की रगाई, छपाई का काम सोने की जड़ाई, मीनाकारी व सगमरमर की मृतियाँ श्रव्ही होती हैं। जयसलमेर मे भेडों की ऊन के कम्बल वकरे व ऊँट के वालों के भेले ( वोरे ) पत्यर के प्याले श्रीर रकावी, किशनगढ मे छीटे व कपडे की रगाई श्रोर खसखम वास के वने हुए वर्तन मशहूर होते हैं। कोटा मे मलमल, चॉदी के भोजनशाला के वर्तन, घोड़े श्रीर हाथियों की भूले और हायीटॉत का काम अच्छा होता है। मारवाड मे कपडों की रगाई व वुनाई, कसीदेदार जूते तथा पीतल, हाथीदात, लाक और संगमरमर के खिलान, कम्बल, काठिये (जीने), चिक्कये और मिठाई अच्छी होती हैं। मेवाड मे तलवार, कटार (जिमया), कपडो पर सुनहरी छपाई श्रीर खिलोने प्रसिद्ध है। इसी प्रकार शाहपुरा मे छपाई रगाई व बुनाई, सिरोही में तलवार, भाले, वरछी, तीर कमान श्रीर टोक मे कपडा बुनना, गाने-वजाने के साज और हाथीवॉत का काम अच्छा होता है। परन्तु अब ये देशी रोजगार ढीले होते जाते है। हाथ से दुना हुआ रेजा (खादी) और चौखाने व डोरिया जिससे कोटा के जुलाहे व कोली गुजर चलाते थे श्रव उसकी कदर न रही। ऊन के कम्बल श्रीर लोहियों का रोजगार जिससे मारवाड, वीकानेर, जयपुर के मेघवाल (भांम्वी- वलाई) चमार, रेगर, खटीक व कोली वनाकर अपनी रोटी कमाते थे, वह विदेशी तथा मिल की बनी हुई चीजो के सामने नहीं टिक सर्की। अब ये सब बिचारे खेती पर निर्भर है श्रौर किसानों के गले मे भार हो रहे है।

## व्योपार

पुराने समय मे राजपूताने में व्यौपार के केन्द्र उदयपुर में भीलवाडा, वीकानर में चुरू व राजगढ, जयपुर मे मालपुरा श्रौर जोघपुर मे पाली थी। सुसल्लमानी काल में खर्ब भाषा का प्रचार हुखा। इस समय जयपुर, धौलपुर, टोंक व अजगर की अवालती कार्यवाही वदू लिपि में होती है। चाकी सब रियासमों में लिलायट व बाली में दबनागरी सथा हिन्दी का प्रचार हाने लगा है।

#### त्यौद्दार

राजपुताने में हिन्दुकों के मुख्य त्यौहार होशी, गणगौर, कासातीज, जन्माप्टमी, दशहरा कौर दिवाली हैं। मुसलमानों क त्यौहार मुक्य हुहु जिस्तर, हुड़ु कुड़ाश, माहरम कीर शुवरात है। वैसे वा मारतवर्ष मर में त्यौहारों की मरमार है। कोई पार्मिक दिवस, कोई यह करने के शिए, काई क्षा प्र परिवर्धन के समय, कोई महात्मा आदर्श पुरुष की पृष्ठिश्वासिक पटना की स्पृति में, काई न काई त्यौहार मनाया ही जाता है। जैसे वस्ति पंक्षमी माथ मुद्दि को, सरस्वती पवसी वैद्य मुद्द का, रामनवसी वैद्य पुरुष को, ज्यास पूजा या गुरु पूर्णिमा आपाव मुदि १४ को, हरियाली वीत माव मुदि १ को, कावणी या रक्षाकच्यत सावण मुदि १४ को, हरियाली वीत सावन मुदि १ को, कावणी या रक्षाकच्यत सावण मुदि १४ को, हरियाली वीत सावन मुदि १ को, कावणी या रक्षाकच्यत सावण मुदि १४ को होती, दिवाली कार्तिक मुदि १० को, दिवाली कार्तिक मुदि १४ को मताई जाती है। हन साथारण प्रस्तवों के शिवाल मी स्वानिक त्यौहार राजपुताने के गाँव-गाँव में मनाय आत हैं। काई वंदी, काई मेर या कीर वक्ताकों पानू तजा, रामवेद, जांमा की पूजा के शिवो कपने स्वपने सन विश्वसास के क्ष्युसार निश्चित विश्वयों पर यस दिन हुई। मना कर स्वीहार सात है। वेत रक्ता कार्मोहार सात वेत है। इन त्यीहारों का लार वर्ण के क्ष्युसार भी बाँटा जा स्वाहत है। वेत रक्ता की देशों का त्यौहार है। इत तथीहारों को बीर होशी गुर्हों का त्यौहार है।

#### शिक्पकसा

रिश्चकता में भारत पाणीनकाल सं बहा प्रसिद्ध था। इसका प्रमाया करावक सं निरु हैं । इसी प्रकार राजपुणीने में भी कई आप वहें सुन्यर विद्या प्रेजेन्टर व पलाया के भीरित हैं । इसी प्रकार राजपुणीने में भी कई आप वहें सुन्यर सिहर व मूर्तियों पाई कावी हैं। यचाप इनके नष्ट हाने में काइ कसर न रही। ६ वी साजप्ती के पहल की मूर्तियों या मीदिर यहून कम निष्ठत हैं। आवृ के जीन मीदिरों की तुलना संसार की सुन्दर इमारतों में है। पाइत्तरी, नागदा (भेवाइ ) का मीदिर, कार्या (मरायुर), इप्ताय का मीदिर (रोक्स वादी अयुर) की राजाराज (काववर) के मीदिर वापनी सुन्दरास प्राचीनता के लिए मिदि हैं कीर व पुरानी कारियरी की गवाइ रह हैं। हाथमा (जायपुर), इंगरपुर, बांसवाइन, मैनाल (मवाइ) स्थानों में मिली

### संगीत

प्राचीन काल में संगीत वडी उन्नति पर पहुँच चुका था। यज्ञों व उत्सवों में सामवेद का गान होता था। वीणा, मृदग, बंसी, कांक स्त्रादि वाजे यहाँ प्रचलित थे। मुमलमानो काल में गायन की शेली वदली स्त्रीर श्रद्धार रस का प्रचार हुस्रा। मुगल वादशाहों को गाने वजाने का वडा शोक रहा। परन्तु स्त्रीरगजेव का इसमें नफरत थी। मुगल वादशाहत के नष्ट होने पर इस कला की कदर करने वाले राजपूताने के राजा रह गये। इनके स्त्राश्रय में कई पुस्तके सगीत विद्या पर लिखी गई स्त्रीर कई राजा भी सगीत के शोकीन थे। महाराणा कुम्भा सगीत विद्या में प्रवीण था। उसके पडपोते राजकुमार भोजराज की स्त्री सती मीरांवाई की मलार राग स्त्रव तक प्रसिद्ध है।

संगीत से मिलती जुलती कला नृत्य (नाच) है। इसकी उन्नति प्राचीन काल में बहुत थी। अब पुराने ढंग के नाच देखने में नहीं आते। अलवत्ता दक्षिण में और गुजरात में गरबा आदि नाच होते हैं।

लोगों के मनोरजन (दिल बहलाव) के लिए आजकल किकेट, फुटबाल, टैनिस, हाकी आदि खेल हैं। ये विशेषकर स्कूलों में होते हैं। परन्तु कहीं-कहीं कबड्डी, ऑख मीचोनी, लट्टू फेरना, धूत्रे, गुच्छीपाला, ताश, सतरज, चोसर, पतग उडाना, मीया घोडी, ठीयावड़ी आदि देशी खेल भी खेले जाते हैं।

सरदारों व रईसों में पोलों का खेल, घुडदौड़ व शिकार का शौक है। भील व मीने अच्छे तीरन्दाज होते हैं। गाँव के लोग अक्सर शाम के वक्त हुका पीने व गप्पे हॉकने को हथाई (चौपाल) पर बैठते हैं। समय-समय पर जातीय भोज, देवी देवताओं की वोलमां, औसर-मोसर ( मृतक भोज ) व्याह शादी के अवसरों पर लोग एकत्रित होते हैं।

#### सिके

राजपूताने में सोने चॉदी श्रौर तॉबे के सिक बहुत स्थानों मे मिले हैं। सबसे पुराने सिक राजपूताने में चॉदी श्रौर तॉबे के मिले हैं। इनमे सबसे पुराने लेख वाले सिक प्राय विक्रम से ३०० वर्ष पूर्व के चित्तीड़ के पास "मध्य-मिका" श्रौर जयपुर के नगर नाम के स्थानों से मिले हैं। श्रीक, शक, कुशन, गुप्ता व हूणों के सिक भी सोने चॉदी के पाये गये हैं। हूणों के समय के सिकों पर राजा की मुण्डी थी जो घसते-घसते गदहे का खुर दिखने लगी। इससे लोग उसे "गधैया" कहने लगे। वि० सं० ७०० से सं० १३०० तक के सिके गुहिल, पड़िहार, श्रौर चौहान वंशों के मिले हैं। सबसे पुराना सोने का सिका श्रव तक सिर्फ गुहिलवंशी रावल बापा (बप्प) का मिला है। मेवाड़

ये बन्दरगाइ व एकरी मारत के बीच में मंडियाँ थी। उत्तरी मारत, कारमीर, चीन का साल यूरप, फारस, बाशीका के साल के साथ इन स्थानों में लेल-देन होता था। कच्छा व गुजरात के बन्दरगाहों से बनजारों के कांफले जात की भगकी द दना ही इनकी दिकसत थी। उस समय व्योपार के लिए रेस ष सहकों के सुमीते न थे। इसके सिवाय हर राज्य में राहदारी, मापा, दक्षांसी व चुक्की (सायर) सगती थी। अब बहुधा सिवाय पेसार (Import) व निसार (Export) की लुक्की के से सब लुक्कियें इटारी गइ हैं। राजपूराने से बाहर जाने वाली बीजों में बाद नसक, उन, उनी राइ है। रावपूरालं से बाहर जालं वाली श्रीकों में श्रव लमक, उत्त, उत्ता कपने, कपास, विश्त, श्राक्तीम, पी, सीममरमार व इमारती पत्यर, श्राम्झा, कपड़ा हुपाई, उँट, पहां, भेड़, हत्यादि हैं और बाहर ने बाले वाकी श्रीकें समाज, श्रांतरीय व भारतीय सुत के कपड़े, आँड़ ( शक्तर ), वमालू, पालु, सकड़ी श्रीर मिट्टी का वेल ( पासलेट ) है। व्योपार क्यावातर रक्ष से हावा है। व्योपार के केन्द्र प्रत्येक रियासत की राजधानियों हैं श्रीर वतक सिवाय धारों, मीलवाड़ा, शुरू, बीग, मूमलु, मेड्वा, नारगेर, पाली, वाह्रइमेर, साँमर और सीकर हैं। साह्रकारी हुएकी व वेंकर का काम जयपुर में हावा है। श्रामकल कुछ राजधानियों में इत्योरियल वेंक की शालारों मी लुल गई हैं। फिर भी साहकारों की दकानें हर जगह हैं।

#### वित्रकला

प्राचीन काल में भारत की चित्रकला वही प्रसिद्ध थी। कानेक देवी द्वावाओं के पार्मिक वित्र, राग रागनियों के वित्र खोर प्रेस, प्रागर रस की वित्रकारी जा प्रती रंग से बनाई जाणी थी कई की वर्ष न्कितक रहती थी। इसकी सुन्दरता की कानेक विद्या किया ने प्रश्तीय की है। इन प्राचीन विद्या के संगद क्षम भी देशी नरेगों, सरवारों व कह पृद्दकों के यहाँ पार्य जाय हैं। हाथ से बने हुए चित्र राजपुनान में ४०० वप क पृद्ध के नहीं सिले हैं परन्तु यह निर्विद्या है। यहाँ की पनावर में राजपुन रेली पार जाती है। इसमें सुक्तमानी हों को प्रियं की पनावर में राजपुन रेली पार जाती है। इसमें सुक्तमानी हों को सिला नहीं हुआ है। मुसलमानी रेली के पित्र सारत में वादराह फकपर से ही बनने वारम हुए। क्योंक सुसलमानी प्रमी का प्रवाद ही बनने वारम हुए। क्योंक सुसलमानी प्रमी का प्रवाद की सनावर है।

## संगीत

प्राचीन काल में संगीत वड़ी उन्नित पर पहुँच चुका था। यहां व उत्सवों में सामवेद का गान होता था। वीणा, मृदंग, वंसी, कांक स्त्रादि वाजे यहाँ प्रचलित थे। मुसलमानो काल में गायन की शैली वदली स्त्रीर शृक्षार रस का प्रचार हुआ। मुगल वादशाहो को गाने वजाने का बड़ा शौक रहा। परन्तु स्त्रौरंगजेव को इससे नफरत थी। मुगल वादशाहत के नष्ट होने पर इस कला की कदर करने वाले राजपूताने के राजा रह गये। इनके स्त्राश्रय में कई पुस्तके संगीत विद्या पर लिखी गई स्त्रौर कई राजा भी संगीत के शौकीन थे। महाराणा कुम्भा संगीत विद्या मे प्रवीण था। उसके पड़पौते राजकुमार भोजराज की स्त्री सती मीरांबाई की मलार राग स्त्रच तक प्रसिद्ध है।

संगीत से मिलती जुलती कला नृत्य (नाच) है। इसकी उन्नति प्राचीन काल में बहुत थी। श्रव पुराने ढंग के नाच देखने में नहीं श्राते। श्रलवत्ता दिल्ला में श्रीर गुजरात में गरवा श्रादि नाच होते हैं।

लोगों के मनोरजन (दिल बहलाव) के लिए आजकल क्रिकेट, फुटबाल, टैनिस, हाकी आदि खेल हैं। ये विशेषकर स्कूलों में होते हैं। परन्तु कहीं-कहीं कबड्डी, ऑख मीचोनी, लट्टू फेरना, धूत्रे, गुच्छीपाला, ताश, सतरंज, चोसर, पतग उडाना, मीयां घोडी, ठीयादड़ी आदि देशी खेल भी खेले जाते हैं।

सरदारों व रईसों में पोलों का खेल, घुड़दौड़ व शिकार का शौक है। भील व मीने श्रच्छे तीरन्दाज होते हैं। गाँव के लोग श्रक्सर शाम के वक हुका पीने व गप्पें हॉकने को हथाई (चौपाल) पर बैठते हैं। समय-समय पर जातीय भोज, देवी देवताश्रों की बोलमां, श्रीसर-मोसर (मृतक भोज) ज्याह शादी के श्रवसरों पर लोग एकत्रित होते हैं।

### सिके

राजपूताने में सोने चाँदी और ताँ बे के सिक बहुत स्थानों में मिले हैं। सबसे पुराने सिक राजपूताने में चाँदी और ताँ बे के मिले हैं। इनमें सबसे पुराने लेख वाले सिक प्राय विकम से ३०० वर्ष पूर्व के चित्तौड़ के पास "मध्य-मिका" और जयपुर के नगर नाम के स्थानों से मिले हैं। श्रीक, शक, कुशन, गुप्ता व हूणों के सिक भी सोने चाँदी के पाये गये हैं। हूणों के समय के सिकों पर राजा की मुख्डी थी जो घसते-घसते गदहे का खुर दिखने लगी। इससे लोग उसे "गधैया" कहने लगे। वि० सं० ७०० से सं० १३०० तक के सिके गुहिल, पड़िहार, और चौहान वंशों के मिले हैं। सबसे पुराना सोने का सिका श्रव तक सिर्फ गुहिलवंशी रावल बापा (बप्प) का मिला है। मेवाड़

में द मी शवायी में भी सिक्षे बाले जात थे थे सिद्ध है। राजपूताने के इन्छ भागों में फदिया और फिराजी भाम क ताम्ब के सिक्के पठानों के राज्यकाल में चलत थ। का बाद में बादशाह शरशाह के समय में बंद हागये। चौर उनकी जगह शरशाही टके चलन लगे। सगलों क राज्यकाल के राजपुतान भर में मुगलों के सिक्तें का चलन जारी हागबा। और उनकी खास टकसालें ष्यहमदात्राद, ष्यानेनर और नागीर में भी। यहाँ की वशी रियासवें।में सिकी का दलना सुगल साखाम्य क बाबापतन के धाद से (१७ वीं शताब्दी में) शुक्र हुना। तद स चनक राजनों न चपने यहाँ चलग टकसाल साली। परन्तु शिकों पर तरफ बादशाह का नाम भी हाता था। श्रम जो क मावहत हान पर सम् (८७० ई० ( <६३३ वि ) में नटिव काइनेक पस्ट ( दशी सिका कानून ) बना जिसस न्शी रिवासतों में खास शर्वी पर उन्हीं क डाले हुए सिक्से का पलन जायज माना गया। और जिन्होंने चैंमे प सरकार के सिकों का ही अपने राज्य का सिका साना। उनके पुरान सिकों के ययज में चैंमे जी शिक्ष ददिए गए चौर जिल्हान इस प्रकार चपन सिक्षेत्र बदत उन्हें यह प्रानिज्यारात दिया कि वा चाह का क्षेत्रोज सरकार की टकमालों में बजन क जिए व्यवनाधात भनें। बजदर तथा श्रीकानर राज्य न इस एक्ट का उपयाग किया। धाद में एम मिकों का शालना येश कर दिया गया। चौर सरकार न दशा सिकों का उनका या अही की मन पर व्यक्तिया मंतर किया। इमिक्ति कई रियाममों न भापन य मिक् लालन का काम यह कर दिया। भाव नक बाँदा असलागर अप्रार, किशनात लोक जन्यपुर व शाहपुर में बहाँ क निका रहमाला में रक हुए सिक्क प्रवक्षित हैं परस्प भारत सरकार क हपरो य पैन क सिवां का सब जगर अधिक प्रपाद द्वारा आता है। दशी सिक्टे नाम यात्र मा रहा गय हैं।

#### मालगुजारी व भूमि क अधिकार

राजपुशन म भूमि का किस्स गालसा, जागीर, इनाम, भाम प्रसायना, मार्थ्य का मांगण (अमारा) है। राज्य क गाम अधिकार में जिननी भूमि इ पर "गालसा, परलागी है। बार जागार की प्रमान रुवार म है दूर कुमा लागों क क्षिय कार में हाती है जिसके लिए ये मान गुपारी प लगान राज्यों का दन हैं। राज्य न ये जागार का मय किस्स की जमीत पर मिलक्षियन नररा का हाती है। क्ष्य का का कीर उसरी पेशवार का लग का व्यक्तिका जागीरवार का हि थे हाता है। ये जागीर माम कारि येरायरव्य के लिए होनी है और नय गान उस जागीर का स्वाद करने याप की काना मं साई होगा है नय गान उस जागीर होगी जागीर भी जब्त करली जाती है। जागीरदार के मरने पर नये जागीरदार को नजराना या उत्तराधिकारी फीस (हुक्मनामा) देकर नया पट्टा कराना होता है। जागीर की मालगुजारी जागीरदार ही लेता है। वह सिर्फ राज्य को मुकर्रर खिराज देता है।

विदिश राज्य की स्थापना से पूर्व रियासतो मे जागीरदारों की खूर चलती थी। नरेश उन्हे अपनी सत्ता के स्तम्भ मानते थे और राज-काज बहुत कुछ उनके आधीन रहता था। प्रायम युद्ध के समय जागीरदार ही उच अधिकारी बनाये जाते थे। परन्तु सन् १८१४ ई० के बाद से जागीरदारों की महत्ता चीण होने लगी। अंग्रे जी सरकार ने रियासतों की बाहरी शत्रुओं से रच्चा करने की जिम्मेदारी अपने अपर लेली और भीतरी उपद्रवों को शान्त करने में भी सहायता देने का बचन दिया। शासक नरेश नि'सन्तान होने पर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी कीन हो, इसक निर्णय भी अँगरेज सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया। ऐसी दशा में जागीरदार का काम ही क्या रह गया १ फलत इस समय जागीर-दार रियासत की शोभा मात्र रह गये हैं परन्तु वे अब भी हैं बड़े प्रतिष्ठित।

इस खालसा या जागीरी भूमि में किसानो को वापी (मारूसी) पट्टे विए जाते हैं जिससे वे लोग जमीन पर पुश्तैनी (वंशपरंम्परागत) काविज रह सकते हैं श्रोर एक बन्दोबस्त (सेटलमेन्ट) से दूसरे बन्दोबस्त तक यानी १० वर्ष तक बिना किसी खास कारण के जमीन से श्रस्तीफा नहीं दे सकते। जोधपुर स्टेट मे श्रकाल या किसी श्रोर कारण से वापीदार श्रपनी जमीन छोड़कर बाहर चला जाता है तो उसका हक उस पर पॉच वर्ष तक बना रहता है। बाद में उसके हक छीने जाते हैं श्रोर जमीन राज्य की हो जाती है। यदि वापीदार पॉच वर्ष के भीतर वापस श्रा जाता है तो उससे उन वर्षों का बकाया लगान नहीं लिया जाता है। बापी की भूमि परदेशियों (विदेशियों), ब्राह्मणों, राजपूतो ब्रह्मभट्टो श्रोर चारणों को बेचने, गिरवी रखने या दे देना मना है। हॉ, किसानों को तबदील कर सकता हैं।

इन किसानों से जिस रीति से मालगुजारी वसूल की जाती है वह या तो बटाई (लटाई) या बीघोड़ी है। बटाई का अर्थ है पैदावार को बॉट कर राज्य में हिस्सा लिया जाना और बीबोड़ी से मतल की बीघा जमीन पर नकद लगान लेना है। यह रीति सर्वत्र समान नहीं पाई जाती है। गाँव की आर्थिक (माली) दशा देखते हुए कहीं पर रबी (उनालु) फसल में से आधा से चौथाई तक या पॉचवें हिस्से तक लगान (मालगुजारी) ली

१— स्वायद बापी जोधपुर स्टेट ( भ्रथीत खालाचा गाँवीं का बन्दोवस्त करने वावत कायदे )।

जाती है। भौर खरीफ (सियाल्) फसल पर तिहाई से इटा हिस्सा तक सगान ती जाती है। अब अधिकतर रिवाज बीमोड़ी बस्ल करने का बस पड़ा है।

#### न्याय

पुराने समय में श्वानी व फीजदारी मामलों की आँच व सजा मनु चादि धर्म शाकों के चनुस्तार हाती थी। छोटे बढ़े मामले जातीय पंचायतों से भी तय कर लिये आद वे। छोमें जी क्यमलदारी के होने के बाद समेजी मारद की देखावेशी राज्यों में भी च्यालाकों कायम हुई चौर कानून मी बढ़ी जारी हुच्या। चव रिवासवी च्यालातों की बनावट चौर कानून कायदे विटरा मारत से ही चन्द हेर फर के होते आरह हैं।

राजवानियों व बड़े बड़े राहरों में रियासस की पुलिस का मकन्य रहता है। गावों में बौकोदार रहता है और बाबरी, मोगिया, मीया, कंबर, सांसी कादि जुरायम पेशा लोगों को निगरानी के लिए कासन कानून बने हैं। इसस ये लाग बोरी खुट मार का पेशा लाकू कर खेती करने लग गये हैं।

#### श्रकाल सकाल तीन वरह के होते हैं। १-सम, १-अल और तीसरा तथा।

४-वि० सं० १६४-(६० सम् १८६१)

श्राहासों में बहुणा स्वाग मक्ती लेकर मालका, सिम्य व सागरा की सार पक्ष बादरें सीर पया हानपर वायसकीट खाद हैं। रख स्वीर सङ्कों के बनने हा सीर सान-पान की परपुष्मी का भाव सक्ष गयह करीव एकता रहने स्वास की भीगणुदा का स्वय स्वतुभव नहीं हाता है। स्वकास के समय पहुषा राग्यों में स्वकाल पाहियों की महाबदा में परिस्क कास जैने सहके, इसरिनें बनाना, वालाक सुरशना स्वाहि सुन्न जात हैं। समझ्य या रही ह खाने भी धनी मानी लोग श्रकाल पीडितों के लिये खोल देते हैं। राजपूताने के पश्चिमी भागों में यह कहावत है कि हर तीसरे वर्ष एक श्रकाल पड़ जाता है। पुराने समय का एक दोहा प्रचलित है जिसमें पश्चिमी राजपूताना में श्रकाल कहाँ-कहाँ श्रधिकतर रहा करता है उसका वर्णन किया है:—

पग पुंगल घड कोटडे, बाहा बायडमेर । जोयो लादे जोधपुर, ठावो जैसलमेर ॥

श्रर्थात श्रकाल कहता है कि "मेरे पैर पुगल देश (बीकानेर) मे श्रौर धड़ (बीच का हिस्सा) कोटडा (मारवाड) मे श्रौर भुजाएँ बाहड़मेर (जिला मालानी) मे स्थायी रूप से है श्रौर कभी-कभी तलाश करने पर जोधपुर में भी मिल जाता हूँ परन्तु जैसलमेर मे तो मेरा खास ठिकाना है।"

दुकाल ख्रोर सुकाल का होना सर्वथा बारिश पर निर्भर होने के कारण यहाँ के लोग हवा ख्रोर दूसरे प्राकृतिक चिन्हो पर से पहले से ही ख्रन्दाजा लगाने का बहुत कुछ प्रयत्न करते रहते हैं ख्रीर इसी कारण उन्होंने अपना एक "वर्षा विज्ञान" (मिट्योरोलोजीकल साइन्स) भी निर्माण कर लिया है। जो कई कहावतो ख्रीर तुकबन्दियों मे बहुत से ब्रामीण लोगों के मुँह से सुना जाता है। उनमें से कुछ यहाँ लिखते हैं:—

तीतर पंखी बादली विधवा काजल रेख। वा बरसे आ घर करे तामे मीन न मेख॥

यदि आकाश में तीतर पखी बादली और विधवा स्नी की आँख में काजल की रेखा दिखाई दे तो सममना चाहिये कि—पहिली तो अवश्य वर्षा करेगी और दूसरी अवश्य ही घर करेगी (नया पित करेगी) इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है।

ऊगन्तेरो माछलो श्राथमतेरो भोग। डक कहै हे भड्डली निदयां चढसी गोग॥

यदि प्रात काल को इन्द्रधनुष, सांयकाल को सूर्य की लाल किरगों दिखाई दें तो सममना चाहिये कि नदियों मे बाढ आवेगी। ऐसा डंक भड़डली से कहता है।

चेत चिडपडो सावन निरमलो

यदि चैत्र में छोटी-छोटी मेह की वूदे गिरे तो सावण में वर्षा विलकुल न होवे।

राजपूताने के पश्चिमी भागों में श्वकाल के समय गावो के गरीव लोग श्रकसर पेडों की छाल श्रौर फलों को सुखा व पीस कर श्राटे में मिला के खाते हैं। उन वृत्तों में से दुछ का वृत्तान्त यह है.— खेजुड़ा—की करूपी फिलयों प्रवाणी जाती हैं और नसक लगा कर बाई नाती हैं। पकने पर फिलयों फस की सरह लाई जाती हैं। बीजों को मूँन कर चाटे के साथ मिलाया जाता है किसकी रोटी बना कर लाई जाती है। इस की पुरानी कौर सुली बाल वोड़ कर पीसी बाली है। जिसको चाटे में मिलाकर रोटी बनाई जाती है। फिलयों (सारियों) पैत्र से पैशाल एक लगती हैं। झाल हाजसे को सुवारशी है व झाल ठेंट का भी बारा है। यह दुख प्रत्येक स्थान में करिकता से पाया जाता है।

द्वीरटी ( देरी )—चड्ड मत्येक स्थान में पाइ जावी है। इसके फस पक्ते पर यों ही खाये जावे हैं। गुटकी की मींबी भी खाई जावी है। देरों को सुखा कर कई दिनों एक रख कोइवे हैं और जरूरव पड़ने पर खावे हैं।

कर—पद भी सब स्थानों में मिलवा है। इसके फल बैसाल से साबख डक मिलते हैं। फल (कर) यों भी आये था बुसे जाते हैं। पक्के फल भी मों ही कामे जाते हैं। कच्चे फल उवाले जाने पर ठरकारी के काम में बाते हैं वा सुला कर बायरण काम में जाने के लिए रख दिए जाते हैं। इसके कमे फल गुखकारी बनाए जाते हैं।

कूमट.—इसके बीज जून पीस बाटे में मिला रोटी बनाने के काम में कारे हैं या करीब ९० पबटे पानी में मिगो था क्वाल कर साये जाते हैं। यह दूक भी प्राय: सब बगह मिलवा है। इसके बीज भी इकट्टे करके रख क्षिये जाते हैं और गरीब बमीर सब कर्डे तरकारी के काम में लाते हैं।

आ ल या पीलू— इसका फल पीख् वाजा काया आवा है। सूकने पर इकट्ठे करके कावमी था (वृच वेने वाली गाय मैंस आदि) आनवरों के किये अमा किया जावा है।

टीवरू—पन्ने फल लाये जाव हैं को बैसाल अंड में हाव हैं। पूरे वृद्ध की मोटी बाल इन्हां के स्वार कर दुकने दुकने कर सी जाती है जो काया में मुखाइ जा कर काटे के साथ विलाइ जाती है और रोटियाँ बना कर लाई जाती है।

गुल्स-इसकी झाल भी टीयरू की वरह काम बाती है। फल झाये जाते हैं तथा सुरूने पर पीस कर रोटी बनाने के वास्त बाटे के साथ मिलाये जाते हैं। कच्या फल उवाल कर वरकारी के काम खाता है। यह बाटहों महीना मिसवा है। इसके फल यहे लामदायक समस्रे जाते हैं।

क्रांबला--- यह एक छाटा हक है। इसके फल यानी सार्ज आंबसे अक्टरेह, फरजकुरा व मुखबर्ज कसमने आते हैं। इसका शर्वत, शकर था शहद के साथ बनाया जाता है जिससे रोगियों को शान्ति मिलती है। इसकी चटनी या मुरब्बा बना कर खाया जाता है। इसके सेवन से बवासीर श्रीर नकसीर से खून निकलना बन्द होता है। श्रकाल में कचे पके दोनों फल खाये जाते हैं। कच्चों को उबालना पड़ता है। फल जब पकता है, लाभदायक सममा जाता है।

बहेड़ा—इसकी मींजी बादाम की तरह खाई जाती है। बाहर का छिलका "त्रिफला" अर्थात् हड़, बेहड़ा और आंवला के नाम से सैकड़ो दवाओं में काम आता है। फल चैंत्र में लगते हैं।

महुत्रा—सूखे हुए फूलों को भून कर या तो रोटी बना कर या खाली खाया जाता है। फल कचा च्रौर पक्का दोनों तरह से खाया जाता है। इसके फूलों से शराब भी निकुलती है जो कि—साधारणतः प्रचलित है। दवा के काम में यह विलायती रम इत्यादि शराबों की तरह पाचन शिक्त कम न करके शरीर को हानि नहीं पहुँचाती। बीजों में से ३० फी सैकड़ा तेल निकलता है। खली (Refused oil cake) में खास तरह का विष रहता है। च्रौर इसका प्रयोग बतौर एमेटीक Emetic यानी के लाने वाली दवा के भी किया जाता है। फल-फूल चैत्र में लगते हैं।

बबूल—यह सब स्थानों में मिलता है। फिलियाँ बहुत पैदा होती हैं। उनको उबाल कर तरकारी बनाई जाती है। श्रीर श्रकाल के समय पत्तों के साथ यह भेड़ बकरी श्रीर ऊंटों का चारा होती हैं। बबूल के बीज ग़रीब लोग मामूली श्रकाल में भी काम में लाते हैं। उनको भून कर खाते हैं या पीस कर श्राटे में मिला कर रोटी बनाते हैं। बीज स्वादिष्ट होते हैं।

नीम—इसकी पक्की हुई निम्बोली हर जगह खाई जाती हैं। यहाँ के जंगली फलों में यह स्त्रादिष्ट सममी जाती हैं। श्रौर वह खून साफ करने वाली भी बताई जाती हैं। यह वृत्त श्रायुर्वेदिक द्वाश्रों में बड़ा काम श्राता है। इसकी खली खाद के लिये श्रत्यन्त उपयोगी हैं श्रौर इसको बगीचों में डालने का श्राम रिवाज है।

इमली—इसकी खेती भी होती है श्रीर जंगल में भी पाई जाती है। पक फल खाये जाते हैं श्रीर बीजों को भून कर खाते हैं। झाल पीस कर श्राटे में मिला कर खाई जाती है। इससे पेट फूल जाने का भय रहता है।

फोग—यह सर्वत्र मिलता है। फल श्रीर फूल तरकारी के काम में श्राते हैं। इनको पीस कर रोटी भी बनाई जाती है।

करोंदा—फल भादवा में पकते हैं श्रोर वह खाये जाते हैं।

ह्योटी कार्टी—फर्लों को कूट कर तिनके निकास दिये जात हैं। पीछे पीस कर कार्टमें सिला कर राटी बनाते हैं। कचे फल व बालियों धवाल कर धरकारी (साग) के काम में लाते हैं। वर्षीत में यह वेल पैदा होती है।

्रापा दा तसत्स्या—पत्र भावों में पक्त हैं श्रीर वे वड़े कड़ये हाते हैं। यह श्रीपियों में भी काम श्राते हैं। बीच तीठे हाते हैं श्रीर भोजन क काम ब्याते हैं। विशेष कर रेगिस्तान में पीस कर रोटी बनाई जाती हैं। वपात के बाद पीचा जब जाता है श्रीर जड़ रह जाती हैं।

क्रेंबच-इसके बीज भूने जाते हैं और द्वितका बतार कर गृहा स्वाया जाता है। यह पुष्कारक है। स्वावावज्ञा सरावज्ञी पर्वत की टर पाटियों में यह बारहों सास रहती है। वर्षों के सिवाय और वक्ष में पत्ते नहीं रहते।

मुसली सफ्नेद—सह जंगल में प्याज के जैसे पत्तों की दीवी है। जब को पीस कर काटे की वरह आई जाती है। दवा के काम में भी कादी है।

गवारफली—यह बोई भी जाती है और वैसे ही बंगल में भी हगती है। क्वी च्हेलरें टबालने पर साग (वरकारी) के काम में साथी हैं। बीब पीसे जा कर आहे में मिलाये जाते हैं। च्हिलरें कार्तिक में पक्ती हैं।

भूरट—यह रेठीके परगनों का खास धास है। करीफ की फसक्ष के साथ फनाज की धरह इसको इकट्टा किया जावा है। स्वकाल में गरीव बोगों का सहारा है। बीज मतुष्यों का माजन है और मूसा पतुष्यों का। मामुक्षी कनाज की वरह पीस कर वे काम में बाया जावा है।

घीपामाटा—यह एक मकार का खनिज पहार्थ है यानी मिट्टी। करावजी पहार्व और कन्य स्थानों में यह पाया जाता है। इसे भी ककाल के समय गरीं कोग खाते हैं।

मुख्तानी मिट्टी ( सेर )—यह रेतीले भाग में ख्रमीन के नीच पाइ जाती है। गरीच साग इसे भी चकाल के समय खात हैं<sup>1</sup>। प्राय<sup>\*</sup> रित्रयाँ गमाबस्था में भी इसे धाती हैं।

१---वी सिस्ट चान्छ जीगळा प्रोडकर्स यूजड इत शहस चान्क कॅसिन व्यव रहेरसिरी इन सारवाद इड १--६ (सन् १६ ६ ई सहस्त्रा शास शास-सारवाद ) !

## मेवाड़ राज्य

## सातवां प्रकर्गा



राज्य चिन्ह, मेवाड़ राज्य, उदयपुर MEWAR STATE (UDAIPUR)



## राजपूताने का इतिहास



१-महाराणा उदयसिंह (दूसरे) २-महाराणा प्रतापसिंह (प्र०)

१-महाराणा श्रमरसिह (प्र०) ४-महाराणा कर्णसिह

१-महाराणा जगतसिह (प्र०)

६-महाराणा राजसिह (प्र॰)

-महाराका जयसिंह

## मेवाड के वाईस महाराणा

म-महाराणा श्रमरसिंह (दूसरे) १४-६-महाराणा सम्रामसिंह (दूसरे) १८-

१०-महारागा जगतिसेह (दूसर)

११-महाराणा प्रतावसिह (दूसरे)

१२-महाराणा राजसिह (दूसरे)

१३-महाराणा ऋरिसिष्ट (दूसरे)

१४-महाराणा हम्मीरसिह (दूसरे)

१४-महाराणा भीमसिंह १९-महाराणा ज्वानसिंह

१ - महाराणा ः वानासह १७-महाराणाः सरदारसिद्

१८-महाराणा सरूपसिह

१६-∓ हाराणा शम्भूसिंह

२०-महाराणा र जनसिंह २१- महाराणा ५ तहसिंह

२२-महाराणा सर भृपालसिंहजी

#### राजपुताने का इतिहास



नीसान् हिण हाहमेस राज राजरूपर महाराजाधिराज क्रिंस कुल-गीरव चार्यकुल कमल दिवाकर महाराया मर भृगाशसिंदजी वहांदुर जो सी एस चार्ड ववयपुर (मेवाड़)

# मेवाड राज्यका इतिहास

## भौगोलिक वर्णन

### प्रदेश का नाम

द्विस् राज्य का वर्तनान नाम उदयपुर या मेवाड है। इस प्रदेश की प्राचीन काल (विक्रम सवत् से पूर्व की तीसरी शताब्दी) मे "शिवि" देश कहते थे, जैसा कि चित्तौड के पास के "नगरी" गॉव से मिले सिकों से ज्ञात होता हैं । पीछे से इसका नाम "प्राग्वाट" भी रहा था । फिर इसका नाम भेवाड़ पड़ा। इसको संस्कृत मे "मेदपाट" लिखते

१-- बृहत्सिहिना में वराह मिहिर ने शिवि नाम की जाति का उल्लेख किया है जो शिवि देश में निवास करनी थी। -- बृहत् सहिता, श्रद्याय ३४ रलोक १२

२—इस गाँव का प्राचीन नाम मध्यिमका मिलता है। इसे लोग ताम्बावती भी कहते थे। यह भारत के पुराने गाँवों में का एक गाँव माना जाता है। यहाँ पर मिले ताँबे के सिकों पर "मिकिमिकाय शिविजनपदस" लिखा मिलता है। इसका अर्थ शिवि देश की मक्तिमका (मध्यिमका) का सिका होता है। इसी से विद्वानी का मत है कि उस समय मेवाड या चित्तीड के आसपास का प्रदेश शिवि नाम से प्रसिद्ध था। जैन अन्थों में भी मध्यिमका नगरी का उत्लेख हैं और ऋषि पतनित के महाभाष्य से पाया जाता है कि यवन राजा (मिनेडर), ने ई० सन् से २०० वर्ष पूर्व (वि० स० से २४० वर्ष पूर्व ) इस नगरी पर चढ़ाई की थी। चौद्ध अर्थ 'वैसतर जातक" में लिखा है कि मध्यिमका के पास "जयतूर" नाम का एक किला है। शायद यह चित्तीड गढ ही हो, क्यों कि मध्यिमका नगरी से इसका फासजा केवज ६ मील ही है। पुराने अरब यात्रियों ने भी इस किले को जीतूर या जेतू हो लिखा है। (देखो आक्रियालाजिकल सर्वे आफ इरिडया भाग ६ पृष्ठ १६६, अल्येक्नीज इण्डिया पृ० २०२)।

१---क्रनिंगहाम, श्राकियालाजिकल सर्वे रिपोर्ट मांग ६ ए० २०४।

२ -- इिष्डियन ऐसिटकोरी भाग १ म पृ० २१७, एपिप्राफिया इिष्डिका भाग म पृ० २०१ पोरवाल वैरय भी "प्रागवाट" कहलाते हैं खौर वे खपनी उत्पत्ति मेवाड के पुर कस्ये से मानते हैं। सम्भव है उनका ये नाम भी प्रागवाट देश से ही प्रसिद्ध हुआ हो।

है जिसका काथ भेव या सेरों का देश हावा है। काव सक भी इन सेव या सेरों की कावादी सेवाब के उत्तर पश्चिम काजसेर-सेरमाझ के आस-पास के परान देवगढ़ और वदनार के इलाकों में किसके है। यह सेव जाति इस समय सरवपुर व जावतर राज्यों में बहुष पाई जाती है। परन्तु काब से लाग मुसलमान हा गये हैं। विद्वान लाग इस जाति की उपरित्त राहे से मानठ है, जा ईरान को तरक से काकर यहाँ पर वस गये य । इनका मुक्त स्थान सायद इरान को मीडिया दश हो और वहीं साईसा की तीसरी या भीयी शताबही में काकर ये निक्त सौराष्ट्र (काठियाबाइ), शुन्नरात और राजप्तान में वस गय हों। इसीकिये कायों न इनकी गएना न्येच्छों में की है। गुहिस्तवंदी वापा रावका न इन्हीं मेरों या सेवों से विकस की द वाँ सावाब्दी में यह प्रान्त जीवा या। इस जाति की यहाँ क्षिक कावादी हान से ही इस दश का नाम सवाइ पहा। इसा की १९वीं शताब्दी में भी इस प्रान्त का नाम सेवाइ ही पाया जाता है। १६वीं शताब्दी में इसका नाम वदयपुर पड़ा तब स यह उदयपुर राजय के नास से भी पुकारा जाता है।

यह राज्य राजपुताना प्रान्त के विक्रियों भाग में है। इसका कृत्रफत्त १, ६६१ कर्गमील हो। इसके उत्तर में काजमेर-मेरवाका और शाहपुरा राज्य है। पश्चिम में जाघपुर व सिराही है। विक्रिय में ह गरपुर, वॉसवाका और प्रवापगढ़ है और पूर्व में ग्वासियर का परगना नीमन, टॉक का परगना नीत्राहेश, बूदी और काटा के राज्य हैं। वत्तर-पूर्व में जयपुर का राज्य है।

भी पान पूर्व के भीच में इस गाँव का गंगापुर परगंता है, जो इस समय ग्वाजियर के महाराजा संधिया के अधीन है। ऐस ही पूर्व की आर १६ गांची का नन्यवास का परगंता है, जो इन्होर स्टेड के अधिकार में है।

इस राज्य का उत्तर व पूर्वी भाग भैवान और उपजाऊ है तथा विकास व परिवम का भाग धने जंगलों तथा पहादिसों से पिरा हुआ है। अनुमान से इस प्रवेश का ता विहाई हिस्सा नेवान और एक विहाई पहाड़ है। विकास परिचमी माग में अरावसी की पूर्वत मालार काली है जिनकी ऊवाई समुद्र की सतह से करीब ता हजार कुट है। सबस ऊपी बार्त की कर बाई समुद्र की सतह से करीब ता हजार कुट है। सबस

सेवाह के पहाड़ भने जंगलों से बके हुए हैं भीर उनमें जल की बहुतायत है। विक्रिक्ष में बूंगरपुर की सीमा से लेकर परिवम में शिराही की सीमा वर्ष का माग मुग्रास कहलावा है, जिसमें गीक लागोंकी व्यावारी है।

१---प्रस्तरंकनीय इन्डिया चेन्द्रर १८ वाँ प्रतः २ १ (सेवड सम्प्रादेत )

# नदियाँ

इस राज्य में चम्बल के सिवाय बारह महीनों बहने वाली कोई नदी नहीं है। चम्बल नदी भी भेंसरोडगढ़ के पास सिर्फ ६ मील तक इस राज्य में बही है। बनास नदी जो बरसात में बहती है, कुम्भलगढ़ के पास श्ररावली पर्वत से निकल कर इस राज्य में करीब १८० मील बहती हुई देवली छावनी के पास राज्य की सीमा से बाहर निकल जाती है श्रीर फिर ग्वालियर राज्य में घुस कर चम्बल में जा मिलती है। बेडच श्रीर कोटेसरी नदियाँ इसी बनास की शाखाये हैं। इनके सिवाय वरसाती नदियों में उत्तर में खारी नदी श्रीर दिन्तण में सोम तथा जाकुम है। बेड़च की शाखा गंभीरी



पीछोला भील, उदयपुर [ कर्णविलास-रावला-एकलिगगढ ]

नदी है। वाकल नाम की बरसाती नदी गोगू दा की पहाडियों से निकलकर इंडर राज्य में साबरमती में जा मिलती है। चन्द्रभागा नदी मगरा से निकल कर बनास में जा मिलती है। गोमती नदी पश्चिम के पहाडों से निकल कर राजसमुद्र मील मे जा गिरती है।

## **मीलें**

मेवाड में छोटी बडी भीलें तो श्रानेक हैं परन्तु उनमें बडी श्रीर मुख्य पीछोला, उदयसागर, राजसमद (कांकरोली के पास) श्रीर जयसमुद्र (ढेवर) है। पृथ्विला मीए — इसे विक्रम की १४ विश्वान्त्री में महाराणा कारवाजी (सरकसिंह) के समय में किसी बयाजारे ने बनवाड थी। इसके पास पीछाती गाँव हान स इस भीता का नाम पीछाता पड़ा । इसकी सम्बाह कराइ मील कीर चौड़ाड रख मील है। इसके तट पर उदयपुर राजधानी कौर महाराणा के बहल हैं। इस स्त्रीत क पास ही फतहसागर



कतहमागर दत्रपपुर

नाम की छाटी भी मील है जिस महाराणा करहर्साह न वंघवाया । यह इद मील सम्प्री कीर एक मील चीड़ी है। पास क बीच में मंगमरमर का क्क छाटा सा महल बना हुआ है। जब पीछाला च करहसागर पूर मर जात है या इनक पीच म जहत कम रह जाती है। इन दानों मीलों का मक करन के लिए बीच म एक नहर बना दो गह है। क्नका रस्य विशाय कर यथा आतु में काश्मीर का मा हा जाता है।

उद्यम्मारा — यह मील उद्यपुर शहर स ६ सीक्ष पूत्र से हैं। नमडी लम्बाड खड़ाइ सील व पाँडार्ग वा सील ह। इस महाराखा उद्यसिन न मं० १६१६ म सं० १६०१ तक ४ वया में चनवाया था। इस बीय क निरों पर मन्दिरों क खन्डदर पड़ हुए हा जिल्हें सुमलवानों न नम कर दिये था। हम माल न भी नियाड हाला हा। इसमें खहाड़ की नदी गिरती है। वा पहाड़ियों क पीच पड़ा ईसाह स हम सील का एक नाला पड़ सरन क

# जमीन और पैदावार

यहाँ की जमीन कई किस्म की है जैसे काली, भूरी, रेतडी श्रीर राती (लाल)। मैंदान की भूमि उपजाऊ है। काली मिट्टी मे रुई की पेदावार श्रच्छी होती है। छोटी सादडी का जिला वडा उपजाऊ है श्रीर माडलगढ तथा जहाजपुर के जिलों में जमीन पैदावारी के हिसाव से वडी हल्की है। पहाडी जिलों में भील एक तरह की कारत करते हैं जिसे यहाँ "वालरा" (वल्लर) कहते हैं। ये लोग जगलों को जलाकर जमीन साफ कर खेती



जयसमद् उद्यपुर

करते हैं परतु यह रीति हानिकारक है। ४६ फी सैकडा लोग खेती बाडी पर निर्भर हैं। फसले खरीफ (सियालू) श्रीर रबी (उनालू) दोनों होती है। राज्य भर में खालसा भूमि है हैं श्रीर वाकी पीए जागीरदारों-माफीदारों के कब्जे में हैं। पैदावार में मक्की, जवार, गेहूँ, चना, तिल व सरसों हैं। कही कहीं पहाडी इलाकों में जहाँ पानी श्रिधक है वहाँ चावल भी बोये जाते हैं। तमाकू, ईख, श्रीर श्रफीम की खेती भी होती है।

खेतीबाडी की तरकी के लिए राज्य से किसानो को मदद दी जान परन्तु ये किसान बहुधा बोहरों के चंगुल में फॅसे रहते हैं ऋौर

१-- ( अमिन का लगान सीधा राज्य के खजाने ।।ता है।

कसवा है जहाँ बक्कम सम्प्रदाय क गोकुलिये गोस्वामी का "भी द्वारिकानाय मन्विर" है।

ज्यसमंद्र— इसको देवर भी कहते हैं। ये चदयपुर से ३४ मील विद्या में है कौर वहां तक पक्को सक्क बनी हुई है। इस महाराया जयसिंह ने सं० १७४४ (ई० सम् १६८०) स सं० १७४८ (ई० सम् १६६१) तक चार वपा में गोमती नदी का राककर बंघवाया था। इसकी अन्वाई ८ मील कौर वौदाई ४ मील है। दुखा क्षेत्रकल करीब २१ वर्गमील है। संसार भर की



राज्यानंद कांकरोबी

यनावटी मीलों में यह सबसे बड़ी है। इसके बीच में वा मुन्दर टाए हैं बीर धोंच पर मंदिर दरीकान (बारादरी) बीर इतियं भी दशतीय हैं। इसकी नहरों म इजारों बीचा शेली हाती है। यहाँ स ४५ मील पर शहर का चहुत बड़ा कारकाना है।

#### भागो हवा

मवाह का अल बायु आमवीर सं अच्छा है। पहाड़ी मदरा हाने से न अधिक नहीं हाती है न गरमी। यूपा की जीमा १४ इंच सासाना है। पहाड़ी इसाकों में इसस भी अधिक यादिस हाती है और वहा का जानी मारी हाने स चाप तिक्षी की शिकायस रहती है। पानी और तरी की अधि कता क कारण पर्ने क साथ अधिक सहनती नहीं हाता हैं। जंगलों को खेती के लिए नष्ट करते हैं श्रीर जागीरदार व मोमिये श्रपनी वेसमभी से गुजरात के कोलियों को कोडियों के एवज में ठेके पर देते हैं। जगल बहुधा शिकार के लिये रिल्त हैं श्रार कई जगलों से राज्य को घास व ईधन मिलना है। सन से श्रच्छे जगल रियासन के पश्चिमी श्रीर दिल्लिए पश्चिम के भाग में श्राडावला पड़ाड में है। सल् वर, वरियावद, ढेनर भील के श्रास-पास भी श्रच्छे जगल है। इन जगलों में सागवान, मीसम, धामण, ढाक, धो, रेनर, खजूर, खंजडा, बवूल, बेहडा, हिगाटा, जामुन, महुश्रा, श्रावला, सालर श्रादि कई दरला पाय जाते हैं जिनकी लकडी श्रीर डपज कई कामों में श्राती है। खेर से कथा निकलना है। वेहडा से कपड़ा व चमड़ा रगा जाता है श्रीर हवाई व स्याही बनाने में भी काम में श्राता है। ढाक का गृद श्रच्छा होता है। महुश्रा से देशी शराव बनती है श्रीर सीसम की लकडी मकानों के काम में श्राती है।

जगलान की पैदाबार में बॉस, घास, शहद, मोम, गूंद व स्त्राम स्त्रादि कई फल होते हैं। छोटी के डियो में स्त्राकडा, (स्राको), स्रापल (तरवड), कर्मेन्दा, थोर, इत्यादि हैं।

चीता, रीछ, सामर श्रोर स्श्रर श्राडावला पहाड मे पाये जाते हैं। छुन्भलगढ से कोटडा तक श्रार छोटी सावडी परगने मे तथा भैसरोडगढ़ व विज्ञालिया में इसी प्रकार शिकार के कई जगली जानवर पाये जाते हैं। जगली स्थर व ववरा (श्रववेसरा) पहाडों में मिलते हैं। हिरण, चारहिस्या, राभ (नीलगाय) मेटान में, श्रोर वतक, सारस, वगुला, हजा, जलमुर्ग, टिटहरी श्राटि जल जन्तु भोलों में बहुत मिलते हैं। बडी निदयों व तालावों में महिलयों कई किस्म की मिलती हैं।

## खान

मेवाड में खिनज पदार्थों की व धातुश्रों की बहुत खानें हैं। उनसे राज्य को पहले वड़ी श्रामदनी भी थी, परन्तु तिदेशी चीजों के सस्ता मिलने के कारण श्रव इन खानों का काम वन्द हो गया। उदयपुर से १६ मील दिल में जावर में चॉदी, सीसा व रागा को खाने हैं। जिनते स० १८६६ वि० (ई० सन् १८१२) तक धातु निकाली जाती थी। यहां से चांदी तोन लाख रुपया सालाना की निकज़नी थी, परन्तु श्रव ये सब वन्द हैं। पाटला श्रोर दरीबा की खाने जो श्रव बन्द हैं वे भो राज्य को श्रव्यी श्रामदनी देती थी। तांबा को मुख्य खानें बोरज व श्रांजनी में हैं श्रीर गगापुर के पास रेवाड़ा में भो पुरानी खानों के चिह्न पाये जाते हैं। पूर्व व उत्तर पूर्व के पर्दाों में लोहे को कई खाने हैं। चितौड़ से १२ कोत उत्तर में गगराड़ के पास तथा बड़ोबज़ को पाल श्रीर श्राजनी के पहाडों में भी

क्वासाम की चार अष्यपुर

ग्रांच व कजदार हैं। येथी के यान्य पशुकों में काई विशेषना नहीं है। मइ य वकर बहुत हैं जा बाहर भेज जाते हैं। पशुकों के कांइ खास मेले नहीं हाते। सिचाइ का काम वालाव व मीलों से और कुओं से हाता है। खालसा रकता म करीव १०० मीलें व तालाव हैं। कुएँ राज्य भर में करीव एक सास हैं। कुओं से पाना बाटे या चड़स में सींचा आता है। डक्सी या



इटाणी और पानरा हारा भी सियाड हाना है। गांबों में प्राय तालाब हैं पर तु उनम सिंपाइ नहीं हानी है। जगन

यान्य राज्य का एक निहाइ दिस्सा अद्वस्य ॥ ढका दुव्या है परस्तु इसका प्रकर्म का यका व्यक्ति वीस नाम साम ऊ ची पहाड़ी पर बने सारे ही बड़े महल "गढ़" (किले) कहे जाते हैं,

किन्तु उनमें गढ़ की कोई भी वात नही होती।

बी० बी० सी० आई० रेल्वे की उत्तर से दिन्न को जाने वाली जो लाइन अजमेर से खंडवा की तरफ गई है उसी पर अजमेर से ७ घटे की यात्रा के बाद चितोड़गढ़ नामक रेल्वे स्टेशन मिलता है। इस स्टेशन से करीब दो मील पूर्व मे एक अलग पहाड़ी पर बना चितोड़ का प्रसिद्ध किला है। दिन के समय रेल्वे ट्रेन में उधर का सफर करने वालो को मीलो दूर से इस विशाल किले के कोट, कंगूरे, महल, मन्टिर और कीर्तिस्तम्म आदि दीख पड़ते हैं। इस किले के लिये यह कहावत प्रसिद्ध है—

ताल तो भोपाल ताल श्रीर संव तलइया । गढ तो चितोड गढ श्रीर सब गढ्इयां॥

यह पहाड़ी सतह समुद्र से ऊँचाई में १,८४० फुट श्रीर श्रास पास की भूमि से ४०० फुट के करीब हैं। इसकी लम्बाई लगभग साड़े तीन मील श्रीर चौड़ाई कही-कहीं श्राधे मील तक है। चेत्र फल करीब ७०० एकड़ है। पहाड़ी के नीचे सात हजार श्राबादी का एक बड़ा कसबा है। यह कोट (शहर पनाह) से घरा हुश्रा है। श्रीर इसे श्रव "तलहटी" कहते हैं। क्योंकि यह चित्तोड़गढ के नीचे तलहटी में बसा हुश्रा है। उस कसबे में से होकर ही ऊपर किले में जाना होता है। वहाँ बाजार पार करने के बाद ही किले की चढ़ाई शुरू हो जाती है। श्रीर गढ पर पहुँचने में सात दरवाजे पार करने पड़ते हैं। सबसे पहले "पाडलपोल" नामक टरवाजा मिलता है। किले पर श्रनेक तालाब श्रीर कुएड हैं जो हमेशा जल से भरे रहते हैं। वहाँ पर हरे भरे जंगल तथा छोटी सी वस्ती भी है। इस छोटे से स्थान में खेती वाड़ी भी होती है। किले के चारों श्रोर सात मील लम्बा परकोटा (शहरपनाह) है।

यह किला सोर्यवशी राजा चित्रागट का बनवाया हुआ कहा जाता है। इसीलिये इसका नाम चित्रकूट पड़ा और "चित्तीड़" उमी का अपभ्रंश है। विक्रम की आठवीं शताब्दी के अन्त में गुहिलवशी राजा बापा रावल ने राजपूताने के अन्तिम मौर्यवशी राजा मान से यह किला छीन लिया, तब से गुहिलोतों के हाथ में यह है। इस पर कुछ समय तक मालवे के परमारों का तथा गुजरात के सोलिक्कियों व मुसलमानों का भी अधिकार रहा था। यह स्थान कई जौहर, वीरता व लड़ाइयों का घटना स्थल रहा है। महाराणा उदयसिह के समय (स० १६२४ वि०) तक यह मेवाड की राजधानी रही। यहाँ कई प्राचीन खोज की सामग्री मिल सकती है। बौद्ध व मौर्य काल की कई प्राचीन चीजे यहाँ मिली हैं। इस किले मे कई देवमन्दिर, राजमहल

साहे की साने हैं। वामके (रक्तमणि) वथा रफटिक की साने भी हैं परन्तु वे भी वन्द हैं। मोबस (काभक) की सानें बाबू हैं। इसारवी पत्यर देवर की महीस (जयसमन्द) के पास की सानों में ब्रौर उत्पापुर के पास देवारी से निकसता है। विकाद के पास आदालवृद्ध खादि स्थानों काशा संगमरमर भी पाया जाया है। राखनगर से साले संगमरमर निकसता है जो मकराने (मारवाइ) के संगमरमर से कुछ पटिया होता है। अपमदेव के पास हरे रंग का इमारवी पश्यर निकस्ता है। पत्यर की बड़ी बड़ी पटियाँ वदयपुर के पास व कान्य स्थानों में भी निकस्ता है।

### रेल और सबकें

बान्ने बहीता पंड सेयद्र आहरिक्या (बी० बी० सी० खाई०) रत्ने ही असमेर लंडबा लाईन भवाइ में टर मील होती हुई सालचे की तरफ गई है। इस लाइन पर गुलावपुरा से रान्भूपुरा तक के १२ स्नेगन मेवाइ राज्य में हैं। दूसरी रेल्वे साइन राज्य की ख़ुव की है जो विचीव से मावली जंकरात होती हुई बत्यपुर तक गई है। किर एक शास्त्रा मावली मावली जंकरात होती हुई बत्यपुर तक गई है। किर एक शास्त्रा मावली से नायहारा, कांकराती होती हुई बत्यपुर तक गई है। किर एक शास्त्रा मावली ही। सावयी हित हो सावयी होती हुई बत्यपुर त्यं की स्वाच्य स्वच्छी है। राज्य की हत प्रकार की लिलीव हो सावया सावयी है। राज्य की हत प्रकार (वा० १ कांगरत १८६६ हैं०) को यह व्ययपुर विचीव (यू० सी) रेल्वे विचीव हे वे बारी तक कुली थी। सं० १६६५ मावला विदे र गुक्तवार (वा० १४८ एट. १८६६ है०) को हं भील और वहांकर रेल्वे सावया ववपुर (वा० १४८ एट. १८६६ है०) को हं भील और तहांकर रेल्वे सावया ववपुर सील १ तत्य र १६६१ को सील लिलाव हो सील है। सावया सील प्रकार हो सील है। सावया सील पर्वे माववया हो सील है। सावया सील पर्वे माववया हो सील हमा साइन धी कीर राज्य का रेल्वे से २ सावय ह० संभीक की व्यायवाद हो सील राज्य का रेल्वे से २ सावय ह० सावक की क्याय हो सील हम्मो साइन धी कीर राज्य का रेल्वे से २ सावय ह० सावक की व्यायवाद हो सी र राज्य का रेल्वे से २ सावय ह० सावक की व्यायवाद हो सी। राज्य का रेल्वे से २ सावय ह० सावक की व्यायवाद हो सी र राज्य का रेल्वे से २ सावय ह० सावक की व्याववाद हो सी।

पहा सहकों की लग्नाई १३० मील है चौर कथे रास्तों की लग्नाई ७४६ मील है, कुल ८०६ है। नसीराबाद सं नीमण जा सहक गई ह यह मारत सरकार की है। राज्य की पक्षी सहकें उदयपुर स कारवादा तक चीर नायहारा तथा जयसंगेर तक है। उदयपुर स निग्नहत तक चीर नायहारा तथा जयसंगेर तक है। उदयपुर स निग्नहत तक चीर हाने है। वदयपुर से विचादगढ़ तक भीर है। वदयपुर से विचादगढ़ तक भी सहक निक्ही है जा मरम्मत नहीं हाने व

#### किस

भेषाइ में वेशे वा छाट बड़े कह गड़ हैं परन्तु इनमें प्रसिद्ध विद्यादगढ़, कुम्मसगढ़, कीर मोडसगढ़ हैं। वेसे तो आजकस राज्य की कोर से चत्रंगकुण्ड, कालिकादेवी, श्रद्वदजी (श्रद्धुतजी) सत्तवीस देवलां श्रादि के मिन्द्र, सूर्य्यकुण्ड, भीमगोडी, गौमुख श्रादि तालाव श्रीर पद्मिनी, जयमल,



पत्ता, गोरा वादल श्रौर हिगल श्राहाडा के महल श्रौर महाराणा फतहिसह का वनाया नया महल देखने योग्य है।

म्युर विषयीषुराष्ट्र

चार पतिहासिक प्रसिद्ध स्थान हैं। जयसल चौर कला की छत्रियाँ, रायत पता का चयुतरा, कुल्म स्थास का सन्दिर, शुलजा सवानी , समयूर्ण,



१--इस सम स साग भन तिरामित मोतंबाई वा मि एर करन है । १-- रिजय की १६ वीं शनाव्ही में इस बल्पीर ने बनवाबा था।

हुई १४७ सीढियाँ वनी हुई है। यह स्तम्भ महाराणा कुम्भा ने दे० लाख है रुपये खर्च करके वनवाया था और ये मालवे के सुलनान महमूद देखिलजी पर सं०१४६७ (ई० सन् १४४०) में विजय प्राप्त करने की स्मृति में वना था।



इसकी प्रतिष्ठा सं० १४०४ की माघ बदि १० (ई० सन् १४४६ ता० १६ जनवरी रिववार) को हुई थी। इसी स्तम्म मे पौराणिक देवी-देवतात्रों की

भित्तीक किसे पर सफेद संगमरमर का बना हुका विशास कीर्चि स्तम्म ( जयस्तम्म ) वज्ञा सुम्दर है। यह मारतवर्ष भर में अपने हंग का



बदा कीर्तिलगम ( जयस्तम्म ) विश्लीदगद

त्क ही स्वन्म (मानार) है। इस भाग में इसकी चीकाइ ३ पुट क्योर उँचा″ ६० पुटकी टर्काय स्टब्स्ड का है। उपर चलाक लिए सूमती

पित्रनी के महल, चित्तौडगढ

मन्दिर श्रौर दुर्मजिला "यज्ञवेदी" भवन दर्शनीय है । मुसलमानों की कई चढाइयां व बड़े-बड़े युद्ध यहाँ हुए थे।

मांडलगढ—यह किला उदयपुर से पूर्व मे १०० मील दूरी पर है। इसे अजमर के चौहान राजाओं ने १४ वी शताद्दी में वनवाया था। यह एक



ऊँची पहाडी पर है छोर उसकी लम्बाई करीव छाव मील है। गढ़ मे थोडी सी वम्ती है छोर दो कुण्ड तथा वैष्णव व जेनियों के मन्दिर भी हैं। दिचण्

कुम्मलगद्द---यह नायहारे से करीव २४ भील स्था उदयपुर सं ४० माल उत्तर में कर्वली पहाड़ों म एक ऊँची पहाड़ी पर बना दुखा है



दुत्तम किया है। इस मी० १४१४ (\* सम् १४०८) स सरारात्या पुरुधाओं ( कुम कर्षा) न बरवाया था। इसीन इसवा साम कुम्मजबर या बुस्मजबर पहा। इस दिल की लग्नाह ? भील त और इस यर पान किसा साक पूमता हुंचा राज्य है जिसक कर कुरवान है। इसी किसा स सहारात्या बुस्मा का इसके पहुंचुय इन्यों ( उद्दा) न साम था। इस स्थान प्रकृत

## प्राचीन स्थान

णेतिहासिक दृष्टि से मेवाड मे कई प्राचीन स्थान हैं जहाँ पर शिलालेख मिकके और प्राचीन खोज की सामग्री मिली है और मिल सकती है। इसा की तीसरी सदी के पूर्व से लेकर रू वी शताव्दी तक के शिलालेख बहुत मिले हैं। ताम्बापत्र १२ वी शताव्दी के पहले के नहीं मिले हैं। पुराने सिक्कों में भ्वी शताव्दी के ईण्टोसिथियन के और भ्वी व ६ठी सदी के गुप्तों के समय के मिले हैं। इमारतों में सबसे पुराना स्तुप चित्तोंड के पास नगरी गाँव मे है। चित्तोंडगढ में पहाडी पर १४ वी मदी का जैन कीतिस्तम्म तथा १४ वी शताव्दी का "जय स्तम्भ" तथा कई मिन्दर व महलात देखने योग्य हैं। इसके मिवाय कई पुराने मिन्दर जिनकी खुढ़ाई व कारीगरी लागत के साथ हुई है वे भैसरोडगढ के पास बाडोली में, वीजोल्या, मैनाल, नागदा और एकिलगजी (कैलाशपुरी) नामक स्थानों में है।

## प्रसिद्ध स्थान

उदयपुर—यह नगर मेवाड की राजधानी है। इसकी आवादी ४४,०३४ है ऋोर इस लिहाज से राजप्ताना मे यह पाँचवा शहर गिना जाता है। इसमें ८० फी सैकडा हिन्दू श्रीर २० फी सैकडा मुसलमान वसते हैं। यह नगर वड़ा ही रमणीक है। यह पहाड़ो से विरा हुआ और पीछोला भोल के किनारे पर पुराने ढग पर वसा हुआ है। जयपुर या जोधपुर के वाजार की तरह उतना सुन्दर नहीं है। इसे महाराणा उदयसिंह ने स० १६१६ वि० मे वसाया था। शहर के चारो तरफ शहरपनाह (परकाटा) हे और पीछोला भील के किनारे पहाड की ढाल मे महल वने हुए हैं। शहर मे शिव- वैष्णव तथा जैनियों के कई मन्दिर है जिनमें जगदीश का मन्दिर प्रसिद्ध है । इसे स० १७०६ (ई० सन् १६४२) में महाराणा जगतसिंह ने वडी लागत से वनवाया था। पीछोला भील में दो टापू हैं जिनमें भन्य भवन बने हुए हैं । एक जगनिवास श्रौर दूसरा जगमन्दिर है । राजमहलों के सामने श्रौर शहर के पास ही "जगनिवास" टापू है जहाँ महल, बगीचा श्रौर फव्बारे देखने योग्य हैं। इसे महाराणा जगतसिंह दूसरे ने स० १०४३ से स० १०४६ तक बनवाया था। यहाँ से करीब छाध मील दिच्या में "जगमिन्दर" है जहाँ भी एक सुन्दर गोल महल है जिसे महाराणा जगतिसह प्रथम ( स० १६८४-१७०६ ) ने बनवाया था। कहते हैं इसमें शाहजादा खुर्रम (सम्राट शाहजहाँ ) महाराणा का कुछ अर्से तक इस महल में महमान रहा था। गदर के समय महाराणा स्वरूपसिंह ने यहाँ ही श्रमें जों को सुरचित रक्ता था।

की खोर यह किला सञ्जूत है परन्यु उत्तर में पास ही एक पहाड़ी था जाने म किले के लिये हानिकारक है। यह किला गुजरात के मुसलमान स्वेदार मुजपरसाह, मालवा क महमूद जिलजी और मुगल बादसाहों के वाधिकार



में भी रहा है। किरानगढ के राजा रूपसिष्ठ और पीसीगण क राजा जू जारसिंह राठीक का भी यह वावशाही जागीर में सिखा था परन्तु अन्त में महाराणुआं न वच्जा कर लिया।

आहाड—यह उदयपुर से २ मील पूर्व मे आहाड नामक छोटी नदी पर एक हजार जनसंख्या का कस्वा है। यहाँ पर पुराने नगर के खंडहर



महास या (ाजनीय शमशान भूमि ), उदयपुर



सहेलियों की वादी के फन्त्रारों का दृश्य, उद्यपुर

राजमहलों के नीचे ही सब्बन निवास बाग (गुलाब बाग) है। यह बढ़ा जन्मा जीड़ा व मुन्दर है। इसमें कजायबकर चिड़ियासाना, लाइमेरी व बावनालय है। बीझाले के पास कवहसागर बाँच क नीचे ही एक मुन्दर बाग है जिसे "सड़ेलियों की वाझी" कहते हैं। शहर के पश्चिम में



एक कास दूर पहाइ पर सञ्जनगढ नास का किला है। बहाँ स चारों भार पहादियों, मीस व नगर की हाटा दलने याग्य हैं। इसक सिवाय पीछासा मील क प्रतिष्म माग में सुकर भादि की शिकार किलय कह जगाई बनी हुइ हैं आ "बारी" कहलाती है। यास्तव में नदयपुर महाति की सनुषम हुद्दा का एक नमूना है जिसकी उपमा क्रमीर स दी ना सकती है और उसे दसन क लिय दुरनुर स यात्री भात हैं। महाराणा केवल उनके दीवान (प्रधान मत्री) सममे जाते हैं। यही कारण हैं कि उद्यपुर के महाराणा को राजपूताने में "दीवाणजी" भी कहते हैं। यह मन्दिर चारों श्रोर कोट से घिरा हुत्रा है। कहते हैं कि इसे बापा रावल ने श्राठवीं शताब्दी में बनवाया था। बाद में मुसलमानों ने इसे नष्ट कर दिया था। फिर १४ वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्वार हुत्रा। इसमें काले सगमरमर की महादेव (एकलिंग) की ४ मुँह वाली मूर्ति हैं जिसकी स्थापना महाराणा रायमल ने की थी। मन्दिर के पास ही सुन्दर तालाब है श्रोर महाराणा कुन्मा का बनवाया हुत्रा विष्णु का एक मन्दिर भी हैं जिसे श्रमवश लोग "मीरावाई का मन्दिर" कहते हैं। कैलाशपुरी के पास ही



एकविंगजी का मन्दिर भीर कैजाशपुरी

मेवाड की पुरानी राजधानी "नागदा" है जो बापा रावल से पहले सात पुरतो तक राजधानी रही। यहाँ ग्यारहवो शताब्दी का बना "सास बहु का मन्दिर" है। एक जैन मन्दिर भी है जिसमे ६ फुट ऊँची तथा ४ फुट चौडी शान्तिनाथ की बैठी हुई मूर्ति है। इसे अदबदजी (श्रद्धतजी) का मन्दिर कहते हैं। यह मूर्ति स० १४६४ (ई० सन् १४३०) मे श्रोसवाल सारग ने बनवाई थी।

नाथद्वारा—यह उदयपुर के उत्तर-पूर्व मे ३० मील श्रौर एकलिंगजी से १७ मील बनास नदी पर परकोटे से घिरा हुश्रा श्राठ हजार बस्ती का कस्त्रा है। यहाँ पर वल्लभ सम्प्रदाय का एक प्रसिद्ध मन्दिर है जिसे "श्रीनाथजी हैं। यहाँ महासत्या नामक राजधराने की रमशान भूमि है। महारा प्रवाप के बाद के राखाओं का कान्तिम संस्कार प्रायं यहाँ हाता रहा महाराखाओं के ऊपर अच्छी कारीगरी की छिन्नयों यहाँ पनी हुई हैं। क हैं कि उन्होंन के राजा विक्रमादित्य के पूर्वजों की वाश्यावती नगरी यहीं के इसके बाद करोंन वन्जेन ली। इस स्थाय का नाम पहले क्यानन्त्रपुर बाद में आहाक पड़ा। जैन प्रकार बौर पुराने शिलालेकों में आधारपुर आदपुर मिक्सवा है। अच्छहरों को अब पूलकाट कहत हैं जिनमें दक शावादपुर मिक्सवा है। अच्छहरों को अब पूलकाट कहत हैं जिनमें दक शावादपुर से छी लालेका व कह सिक्के सिली हैं। इक्क जैन व दिन्दू मन्ति के स्वयबद्दर भी हैं जिनकी सुवाई अच्छी है।

एकर्लिंगजी --- यह उदमपुर स र्र मील उत्तर में है। इस करने



भी एकविंगजो

कैक्सरापुरी भी कहत हैं भीर यहाँ एकसिंग सहारव का सन्दिर हात : "एकक्सिग्रजी" कहताता है। यह स्थान पहाड़ों से यिरा हुच्या चीर रसाधी है। एकक्सिग्रजी सहाराखा के प्रष्टेय चीर राज्य क साक्षिक सात आत हैं महाराणा केवल उनके दीवान (प्रधान मंत्री) समभे जाते हैं। यही कारण हैं कि उदयपुर के महाराणा को राजपूताने में "दीवाणजी" भी कहते हैं। यह मन्दिर चारों श्रोर कोट से घिरा हुआ है। कहते हैं कि इसे बापा रावल ने श्राठवी शताब्दी में बनवाया था। बाद में मुसलमानों ने इसे नष्ट कर दिया था। फिर १४ वी शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार हुआ। इसमें काले संगमरमर की महादेव (एकलिंग) की ४ मुँह वाली मूर्ति है जिसकी स्थापना महाराणा रायमल ने की थी। मन्दिर के पास ही सुन्दर तालाब है श्रीर महाराणा कुम्भा का बनवाया हुआ विष्णु का एक मन्दिर भी है जिसे श्रमवश लोग "मीरांवाई का मन्दिर" कहते हैं। कैलाशपुरी के पास ही



एकलिंगजी की मन्दिर श्रीर कैनाशपुरी

मेवाड की पुरानी राजधानी "नागदा" है जो बापा रावल से पहले सात पुरतो तक राजधानी रही। यहाँ ग्यारहवो शताब्दी का बना "सास बहु का मन्दिर" है। एक जैन मन्दिर भी है जिसमे ६ फुट ऊँची तथा ४ फुट चौड़ी शान्तिनाथ की बैठी हुई मूर्ति है। इसे अदबदजी (श्रद्धतजी) का मन्दिर कहते हैं। यह मूर्ति स० १४६४ (ई० सन् १४३७) मे श्रोसवाल सारग ने बनवाई थी।

नाथद्वारा—यह उदयपुर के उत्तर-पूर्व मे ३० मील और एकलिंगजी से १० मील बनास नदी पर परकोटे से घिरा हुआ आठ हजार वस्ती का कस्वा है। यहाँ पर वल्लम सम्प्रदाय का एक प्रसिद्ध मन्दिर है जिसे "श्रीनाथजी का मन्दिर" कहते हैं। यहाँ के महन्त "टीकायत गुसाइजी महाराज" कहलाते हैं। क्योंकि यह इस सम्प्रदाय की टीकायत (वर्ष) गदी है। इनकी उदयपुर राज्य में बड़ी प्रतिष्ठा है और मवाड़ में तथा बड़ीदा, भरतपुर, बीकानेर, जोपपुर करौली, कोटा, प्रवापगढ और दूसरे सुख्यों में छाटे पड़े २० गाँच यो खास रुपये साक्षाना भाय के इस मन्दिर के क्षिये इनका माफी में मिले हुए हैं। अक्षमेर किला में भी महाराजा वौलतराव सेंधिया का दिया हुआ एक गाँव है। इसके सिवाय ४-४ लाख ६० सालाना मन्दिर की भट श्चामवनी है।

इस सम्प्रदाय (पृष्टि मार्ग) क बाचायं बह्नमाचार्य रैहांग हाहाए थं । इनक पिता जरमणमङ्ग दक्षिण से काशी में जा बस थे। वस्क्रमानाय का जन्म वि० सं १४३४ बैरास्त्र बदि ११ सामबार (ई० सम् १४७८ ठा० ३ मार्च)



का चंपारन-सारन के पास चौरा गाँव में हुआ। था। ये भगवाम श्रीकृष्ण को विष्ण का कावसार मानसे ये। इनक गुरु माधवाचार्यथे। वज्ञम स्वामी का वहान्त काशी में कि॰ सं १३८५ आपाड वरि २ रविवार (वा० १२-६-१४६० ई०) का हुमा था। कहते हैं कि सथरा के पास गोक्चन पर्वेश की एक कन्वरा में बल्झमानार्य का योगिराम भीकृष्य की एक मुर्ति सं १४४२ में मिली जिस चन्होंने मधुरा के एक साटे से मन्दिर

भीनाथ जी जानदारा

में बि॰ सं॰ १४४२ (४० सम १४६१) में स्थापित की। बाद में बि० सं० ११७६ में उस ये गावर्धन पर्वत पर क्षे गमे। १४० वर्ष बाद अब बादशाह चौरंगरोव ने हिन्दू सन्दिरों

1--- इनकी बैताबकी इस प्रकार है:---

१---भी वरक्रमाचार्य

२--भी गुसर्दि विक्रमणाथ

1--विस्पर

म्यामीदर ( वहे बाऊकी )

<---विस्ताराय

E-River

वर्तमान गुसाईंजी टीकायत गोविन्दलालजी महाराज है, जिनका जन्म सं० १६८४ कार्तिक (सन् १६२७ नवम्बर) मास मे हुआ। इसीसे यह अभी नावालिग है। यह अपने दादा नायद्वारा के टीकायत गोस्वामी गोवर्धनलाल का स० १६६० आदिवन सुदि २ (ता० २१-६-१६३३ ई०) को स्वर्गवास हो जाने पर राज्य की आज्ञा से १० अक्टूबर १६३३ ई० को नाथद्वारा की गदी पर बठे। क्योंकि इनके पिता दामोदरलाल का-इनके दादा के जीवितकाल मे ही, दिल्ली की एक प्रसिद्ध नर्त्तकी (बेश्या) हसा से जून सन् १६३२ ई० मे वाकायदा विवाह कर लेने के कारण, गदी पाने का हक खारिज कर दिया गया। गोस्वामी दामोदरलाल के यही एक मात्र पुत्र है।

इस समय नाथद्वारा का प्रवय राज्य की श्राज्ञा से देशपूज्य महर्षि मदनमोहन मालवीय के सुपुत्र प० रमाकान्त मालवीय के हाथ में है।

नाथद्वारा, उद्यपुर चित्तोड रेलवे के नायद्वारा स्टेशन से ६ मील दूर पहाड़ियों से घिरा हुआ है और वहाँ जाने को मोटर व तागों के लिये पकी सडक बनी हुई है। वहाँ अस्पताल और सस्कृत पाठशाला तथा हाईम्कृल आदि लोकोपकारी सस्थाएँ भी बनी है।

काकरोली—नाथद्वार से १० मील उत्तर मे तीन हजार वस्ती का यह कस्त्रा है। यहाँ पर भी वल्लम सम्प्रदाय का एक मन्टिर है जिसके महन्त वल्लमाचार्य के एक वराधर है। इस मन्टिर मे द्वारकाधीश (श्रीकृष्ण) की मूर्ति है। मन्दिर की पूजा के लिये मेवाड राज्य से २१ गाव माफी मे दिए हुए हैं। इस मन्दिर के पास ही राजसमन्द नाम की विशाल भील है। यह मूर्ति स० १७२७ में वल्लमाचार्य के वशधर ने ख्रौरगजेव के डर से मथुरा से मागकर यहाँ स्थापित की थी। काकरोली के गुसाई वल्लमाचार्य के ज्येष्ठपुत्र विहलनाथ के तीसरे पुत्र के वशधर हैं। ये गुसाई जी महाराणाओं के वैष्ण्व गुरु हैं। इस मन्टिर के पास ही एक जैन मन्टिर है जिसे महाराणा राजसिंह के मत्री दयालशाह ने वनवाया था। मराठों ने इस जैन मन्टिर को नष्ट कर दिया परन्तु फिर भी खण्डहर ख्रवस्था मे भी अब भी श्रच्छा मालूम होता है। काकरोली से १० मील पूर्व मे एक ख्रौर प्रसिद्ध विष्णु मन्टिर है जिसे चारमुजा का मन्टिर कहते हैं, यहाँ के पुजारी गूजर हैं जो ख्रपने को चित्रय वर्णस्थ कहते हैं।

१---महकमा खास, राज मेवाइ, हुक्म न० १०४० एफ० पी० एडमीनिस्ट्रेशन ३६ ता० १८-७-११३४ ई०

२--गोस्वामी टामोटरलाल का देहान्त श्रमी स० १६६३ वि० में होगया।

ने उदयपुर स ६४ मील उत्तर की तरफ बनास के तट पर सिहाइ गाँध में पत्रगुरा विद ७ शनिवार को मृषि की स्वापना करवाइ चौर पूजा पाठ के सिये सिहाइ गाँव माफी में सट किया। बाद में सिहाइ गाँव के पास की एक करता "नायदारा" नाम स यस गया।

बल्लभाषाय क दा पुत्र थ, गापीनाथ चौर विद्वलनाथ । गापीनाथ का द्वारा चागे नहीं पत्ता । दूसर पुत्र बिट्टलनाथ का गुलाइ (गास्मार्भ) की पत्रची मिली, जिसस उसक बराधर, "गुलाई" कहलाथे। विद्वलनाथ क ७ पुत्र गिरघर गोबिल्, बालकृष्ण, गोकुलनाथ, रचुनाथ, यदुनाथ, चीर घनस्यास थ। इन सालों न सात गहिचौँ स्थापित की।



विवेशिया बार राज महस्रों हा रक्षव उर्द्यपुर

बिह्नसमाथ क उपाय पुत्र गिरियर नी रीशायन (तिलकायत) थ। इसीस इतर पंशाय, नामधार क गुमाइ, रीशायन मराशत करलाते हैं। करत में कि माशहार में या श्रीष्टपण की मृति र यह बारे हैं जा बक्षमापाय इस्से पुज्रत थ। म्यार मिश्राय बदामापाय क ७ पीत्रों क पूजन की जा भागा चाना मृतियों थी, पीज्यावों म "सात स्वरूप" फहलानी है चौर म्यी जिस्स मान स्वरूपों की मृतियों कभी कभी नाथहारा सानी जाती में चौर शीनापशी की मृति क म्यास पास स्वरूपों जाता मि। इन मानों मृतियों क नाम () नयनीत्रिय () हारकानाय, (३) मशुरानाय, (४) पिट्रमनाथ, (४) गानुस्वनाथ, (६) गानुस्वयम्य चीर (३) सहनगारन में। वर्तमान गुमाईजी टीकायत गोविन्दलालजी महाराज है, जिनका जन्म सं०१६८४ कार्तिक (सन् १६२७ नवम्बर) मास में हुआ। इसीमें यह अभी नावालिग है। यह अपने दादा नाश्रद्वारा के टीकायत गोस्वामी गोवर्धनलाल का म० १६६० आदिवन मुदि २ (ता० २१-६-१६३३ ई०) को स्वर्गवाम हो जाने पर राज्य की आज्ञा में १० अक्ट्रवर १६३३ ई० को नाथद्वारा की गदी पर बंठे। क्योंकि इनके पिता दामोदरलाल का-इनके दादा के जीवितकाल में ही, दिल्ली की एक प्रसिद्ध नर्नाकी (बंश्या) हुँसा में जून सन् १६२२ ई० में वाकायदा विवाह कर लेने के कारण, गदी पाने का हक खारिज कर दिया गया। गोस्वामी दामोदरलाल के बही एक मात्र पुत्र हैं।

इस समय नायद्वारा का प्रवंब राज्य की छाजा से देशपूज्य महर्पि सदनमोहन मालवीय के सुपुत्र प० रमाकान्त मालवीय के हाथ में है।

नाथद्वारा, उन्यपुर चित्तोड रेलवे के नायद्वारा स्टेशन से ६ मील दूर पहाडियों से चिरा हुआ है और वहाँ जाने को मोटर व तागों के लिये पकी सडक वनी हुई हैं। वहाँ अम्पताल और सम्कृत पाठशाला तथा हाईम्कृल आदि लोकोपकारी सस्थाएं भी वनी है।

काकरोली—नायद्वार से १० मील उत्तर मे तीन हजार वस्ती का यह करवा है। यहाँ पर भी वल्लभ सम्प्रदाय का एक मन्दिर हे जिसके महन्त वल्लभाचार्य के एक वशधर है। इस मन्दिर में द्वारकावीश (श्रीकृष्ण) की मूर्ति है। मन्दिर की पूजा के लिये मेवाड राज्य से २१ गाव माफी में दिए हुए हैं। इस मन्दिर के पास ही राजसमन्द नाम की विशाल कील है। यह मूर्ति स० १७२७ में वल्लभाचार्य के वशवर ने छोरगजेव के डर से मथुरा से भागकर यहाँ स्थापित की थी। काकरोली के गुसाई वल्लभाचार्य के ज्येष्ठपुत्र विहलनाथ के तीसरे पुत्र के वशधर हैं। ये गुसाई जो महाराणाछों के वैष्णव गुरु हैं। इस मन्दिर के पास ही एक जैन मन्दिर है जिसे महाराणा राजसिह के मंत्री दयालशाह ने वनवाया था। मराठों ने इस जैन मन्दिर को नष्ट कर दिया परन्तु फिर भी खण्डहर अवस्था में भी अब भी अच्छा माल्म होता है। कांकरोली से १० मील पूर्व में एक और प्रसिद्ध विष्णु मन्दिर है जिसे चारमुजा का मन्दिर कहते हैं, यहाँ के पुजारी गूजर हैं जो अपने को चित्रय वर्णस्थ कहते हैं।

१---महक्सा खास, राज मेवाट, हुक्म नं ०००० एफ० पी० एडमीनिस्ट्रेशन ३६ ता० १८-७-११३४ ई०

२--गोम्वामी टामोटरलाल का देहान्त श्रभी स० १६६३ वि० में होगया।

भ्रापमदेव-- व्वयपुर से ३६ मील दक्षिण में यूक्षेव नामका एक परकोटा वास्ना भौर पहाड़ों सं थिरा हुआ कस्वा है। यहाँ पर ऋपभद्दव सा



श्री अध्यमदेव

भादिनाम का प्रसिद्ध जैन मन्दिर है, जिसके दर्शन के जिसे हजारों यात्री प्रति वर्ष बाते हैं। उन्यपुर सं ऋयमद्व तक पक्षी सक्क बनी हुइ है, और मार्ग में राज्य का चौकी पहरा का प्रवाध और जगह जगह भर्म शाकाएँ वनी हुई हैं। रास्वा भीलों की बस्ती में हाकर पहाड़ी इलाफ से निकला है। इस मन्दिर में मूर्ति काल पत्पर की वीन कट ऊँची बैठी हुई है। इमलिये यहाँ के भील इसका "कालाजी" भी कहत हैं। इसे "केसरियाजी" भी कहत हैं. क्योंकि यहाँ हरेक यात्री केसर भिस कर चढावा है और पहले चढाइ हइ केसर भाकर इसरी भट की जाती है। इसकिये सनों फेसर नालियों में वहती

है भीर उसका ठंका भी दिया हुआ। है । इस मूर्ति का दिगम्बर व रवेदाम्बर जैन, रौब, चेंप्एव और भीक बादि सबदी पूजत हैं। इस मन्दिर में वैष्ण्य व शिव उपासकों की मृतियाँ मी हैं। नौबीकी के मंडप के दक्षिणी किनार पर एक बस्म का मसजिद मान कर सुसक्तमान स्नाग यहाँ सामान जलात, शीरनी (मिठाइ) चढात मीर माभा टकत हैं '। यह मन्त्रिर क्य यसा इसका काइ पना नहीं है। इसक विविध भाग मिन्न मिन्न समय में वन एसा वहाँ के जुद हुए शिलाकरों न जाव हाता है। १४ वीं वथा १४ वीं शताब्दी में इसकी मरम्मत हान का उस्तत्व मिलता है। ऋपमदय की यह मृति पहले इ गरपुर राज्य क वर्षीया (यटपटक) गांव म थी वहाँ स

१--- श्रमुमान है कि जैतियों ने श्रपने मन्दिरों को मुख्यमानों से बचाने के क्षिपे यह क्षाव एका का कि सन्दिर में विका कर इ दुरुखमानों के समजित या पूका का कीह विद्वादमा दिया अस्य शाकि मंदिर की रचा हो।

लाकर यहाँ स्थापित की गई है। मन्टिर का प्रवन्ध एक कमेटी के आबीन है। राज्य की ओर से एक टारोगा रहता है।



चार्बंड--यह एक प्राचीन गाव उदय-पुर से खैरवाडा जाने वाली सडक पर परसाव गाव से ६ मील दूर है। यहाँ पर एक पहाडी पर महाराणा प्रताप का महल है जहाँ उनका देहान्त हुआ था। स्रीर बडोली गांत्र के पास के नाले पर श्रन्तिम सस्कार हुआ था। इस दाहस्थान पर ८ थम्भो की एक छत्री वनी हुई है जो सरम्मत शिरोमिण

महाराणा प्रताप जिरह वस्तर पहने हुए चेटक घोड़े पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का स्मारक होने से यह तीर्थस्थान है। इसका जीर्णोद्धार होना बडा श्रावश्यक है।

भीलवाडा—यह बी० वी० सी० आई० रेल्वे का स्टेशन है और कसबे की आवादी १० हजार है। राज्य में आवादी के हिसाब से दूसरे नम्बर का है। यहाँ ज्यापार की मण्डी है। यहाँ की कलई मशहूर है। कपास लोडने को व गाठे बॉधने के लिये कारखाना भी यहाँ पर है। यहाँ पहले टकसाल थी जिसका सिका भी भीलाडी कहलाता था। स्टेशन के पास की बस्ती "भूपालगज" कहलाती है। यह ज्यापार की अच्छी मण्डी है। यहाँ अदालत, मिडल स्कूल व शेसन कोर्ट का मुकाम है।

बीजोल्यां—यह बृंदी राज्य की सरहद के पास है और उदयपुर से उत्तर-पूर्व में ११२ मील दूर है। यह कस्वा पंवार वश के सरदार की जागीर में है। यहाँ पर दसवी शताब्दी के तीन मन्दिर, पांच पार्र्वनाथ क नेन मन्दिर भीर १२ थां राताब्दी क बने महलां क खण्डहर हैं। यहाँ पर सम्बद्ध १२२६ वि० क चट्टानों पर खुड दा रिालालेख हैं, जिनमें स एक में मामर व चजमेर क बोहानों का चैराविली चाहमान स सामरवर तक भीड़ाई मोर वसर में "म्बतिशायर पुराख" नामका जैनमन्य खाड़का

सर्वार प्राप्त विशेषात्र व्यापाल विश्व स्थान स्थान

मान दूर है। यहाँ पर भारत प्रसिद्ध कारोगरी क शिव का मन्दिर है जिल्ला कारणी का



काईस का मन्दिर उद्देश्य

जिनकी वरावरी का काइ मन्दिर सिवाय बाव क जनमन्दिर ध्यीर नागवा(मेबाइ) के "सास बहु क मन्त्रर<sup>9</sup>क चौर काइ नहीं है। ये मन्दिर कद वन इसका निरुचय नहीं है। घटेश्वर महाव्य क सन्दिर ਜੇ शिकाकंत्य मं ० ६८३ वि० का सगा हका है परन्त उसमें यह नहीं सगवा कि सन्तिर क्य वना । शायक यह भाटवीं शताब्दी में मना हों। दशी व विदशी विद्वानों न जैस कनस टॉड. फगमन धादि न

इन मन्दिरों की बड़ी प्रशंमा की है। उन्त्यपुर स वहाँ पहुँचने के लिये विकट पढ़ाड़ियों में झाकर जाना हाता दें इसलिय मुगम राश्या रन्द स्टरान काटा खेकरान स भैसराइयह हाकर है।

#### वातियों का क्रमन

मार राज्य का जन संख्या १४,६६,६१८ है। इस दिमाय में यगर्मील में ब्रीमहन १०६ मनुष्य रहत हैं । गाँव स्था करवाँ की संख्या द हवार क करीव है, १३ कस्वे ऐसे हैं, जिनकी आवादी दो हजार से ६ हजार तक की है। उदयपुर शहर की आवादी ४४ हजार है। भीलवाडा, नाथद्वारा और चित्तोडगढ के कस्वो की आवादी आठ-आठ हजार से अधिक है। इस राज्य की मनुष्य गणना अव तक ६ वार हो चुकी है। जातियों में हिन्दुओं की मुख्य जातियाँ ब्राह्मण, राजपूत, महाजन, सुनार, चारण, भाट,



जृष्टिया रेमीडेन्सी, जन्यपुर

कायस्थ, दरोगा, दर्जी, सुथार, ( वर्व्ह ), माली, जाट, गूजर आदिके सिवाय धाकड, वूला (रेगर), बावरी, मीणा, भील, प्रासिया, सांसी आदि हैं। भीलों की बस्ती कुल आबादी की ११ फी सैकडा है। मुसलमानो की आबादी ४८ हजार से ऊपर है और हिन्दू १३ लाख हैं। बाकी जैन, ईसाई, पारसी और भूत प्रेत पूजक भील आदि है। स्त्रियों की अपेन्ना पुरुषो की संख्याकाधिक है। राज्य की सुख्य शापा सेवाको है जा राजस्मान कारूपान्वर है। इसे ३० फी सैकड़ा लाग वालत हैं।

### पहिनावा

मेनाई। पुरुषों की पाशाक सिर पर पगई।, कुरवा, जन्मा भंगरस भौर पाती है। लम्बे भंगरस्थे पर एक कान भी प्राय पहनत हैं भौर गर्हे में एक रूमाल वाघरी हैं। भक्तसर एक दुग्टे म भागी कमर भी वांघर हैं में पक रूमाल वाघरी हैं। भक्तसर एक दुग्टे म भागी कमर भी वांघर हैं में पमें हैं। मूलक पादि भंगती लाग सिर पर एक पातिया माट वस का बांघर हैं भीर पुटनों के अपर वक बोली पहिनत हैं। शियाँ पायरा (लहंग), साबी व कांचली पहिनती हैं भीर मुसलसाना भौरतें पायनामा पहिनती हैं।



गवागीर बार बन्धपुर

जंगली बाति की कियाँ कोर गरीन वूसरी हिन्दू कियाँ पीतक के कहे हायाँ व पांचों में पहिनती हैं। वेहात में रहनं के मकान काकसर निष्टी के बौर किया पकाई इंटों के हाते हैं बौर उनका पढ़ों की पत्तियों व बाक्षियों स हा पते हैं। दिन्तु को मं वाह-किया करने का रिवाल है। वस नामी गुसाई व संग्यास क्ष्मण मुंदों को गाढ़ते व अपने मुंदों को गाढ़ते व अपने सुर्वे को माढ़ते व अपने सुर्वे को माढ़ते व अपने हुए को किया की स्वाल से सरे हुए ववों का गाढ़ते व अपने हुए से का माढ़ते व अपने हुए से का माढ़ते व अपने हुए से का माढ़ते व अपने हुए से का स्वाल है। मुसलमानों में गुर्वे का वक्ताने का रिवाल है।

### खेल व त्यीदार

लागों के आमान-प्रमाद के सीधन क्रिकट, टेनिस, पुरुषात और हाकी के सिनाय जा कनक राजधानी में होता है—देहात में आँख मिनानी, दसाबीसी (हाकी), गिली डडा, लट्ट फेरना, पतंग उडाना, चोपड, तास, शतरज, कवड्डी श्रीर कोडियो के खेल हैं। धनी पुरुप व राजपुरुपों मे शिकार श्रीर घुड़दौड है। भील तीरदाजी मे वडे चतुर हैं। सालाना मेलो व शादियों में यह लोग विशेष खुशियाँ मनाते हैं। खास त्यौहार हिन्दुश्रों मे वसन्त पंचमी, होली, गणगौर, तीज, राखी (रज्ञा वंधन), दशहरा, (नवरात्रि) दिवाली श्रीर संकात है। मुसलमानो के त्यौहार मोहर्रम, इदुलिकतर (रोजो की ईट) श्रीर इदुलजुवा है।



जग मन्दिर, उदयपुर प्रदेश की दशा

पहाडी देश होने से यहाँ के लोग स्वदेश-प्रेमी ऋौर निडर होते हैं।
भूमि उपजाऊ व पानी की बहुतायत से श्रन्न व कपड़े की कमी नहीं
है। जल-वायु श्रच्छा होने व सुन्दर स्थान मे रहने से यहाँ के लोगों का
सामाजिक जीवन श्रानन्द मे बीतता है श्रीर ये लोग बाहर की तडक-भड़क
से दूर रहते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य धन्धा खेती है। ६० की सैकड़ा
लोग खेती-बाडी करते हैं। २४ सैकड़ा व्यापार व धन्धों में लगे हुए हैं।
बाकी के नौकरी करते हैं। राज्य में विधवाश्रों की संख्या सवा लाख है।
इसका मुख्य कारण बाल विवाह श्रीर बहु-विवाह की कुरीति हैं। लोगों का
भोजन दिन में तीन बार होता है। सुबह-सीरावन (कलेवा), दिन को रोटी
श्रीर तीसरा शाम को व्याल । बहुधा लोग मक्की श्रीर जी खाते हैं। गेहूँ
खुशहाल लोग काम में लाते हैं।

### शिचा

मेवाइ में भी सैकड़ा ४ मसुज्य पदे-लिखे हैं। इस समय स्टेट में १९६ स्कूलें हैं। इसके सिवाय सुसक्तमानी सक्तय और हिन्दुक्यों की पौसालें (चटशालायें) भी जारी हैं। इसाइयों क द मदरसे भी देहातों में हैं। शिक्षा पिमाग पर करीव ४० ६ जार कपना कर्ष होता है। सब में प्रथम मरकारी क्ष्क्र सन् १८६६ क जून सास में बहाराणा राम्मिंद्द ने साला। या में में० १६२० (मन १८८६ कें) में बंध जो पताना ग्रुक्त हुव्या। सन्वत्त १५४० (मन १८८४ हैं) में उसी स्कूल (शास्पूरल पाठशाला) का महाराणा सक्ष्मनिक्त ने हाई स्कूल बनाकर दमका नाम "महाराणा हाइ स्कूल" वक्ष्मणा। इसमें एट्रेन्स (मेदिक) तक की बंधे जो



विन्होरिक हास अनुवपुर ( कामायकार धोर पश्चिक साहसेरी )

पढाइ क साम हिन्दी संहरून उर्दू फारसी का भी प्रवस्य काला था। से १८-० (सन् १६-१३ ई०) स वादी हाड रहक 'सहाराखा कालस" का साम म मन्दरमी निगम काल का पारा है। सम्बारों क काक की पढाइ के लिये हार पाराणी में तिलयों की सराया तामक स्थान में में १६८० (सन् १६२३ इ०) म "मुपाल नावल रहून" लुका हुआ है। किवाइगढ, भीलवाड़ा उरयपुर कार गैरयाहा में कीमेडी मिटल स्पृत्त है। एक सामाहिक पत्र 'सम्मन कीनि मुजाकर' नाम का राज्य की कार स कड़ वर्षों से निकलात है। इसमें मवाइ गडाट भी शामिल है। परक्ष उसकी ४० पापी एपवी भी क्षय करीय ४० दापी है।

## अस्पताल

खेरवाडा श्रीर कोठडा के फौजी श्रस्पतालों के सिवाय राज्य में इस समय सरकारी अस्पताल १४ हैं। खास उटयपुर में एक वडा श्रस्पताल राज्य का "लैसडाउन हास्पिटल" है। श्रीर स्नियों की दवा के लिये "वाल्टर हास्पिटल" है। दवा श्रीर इलाज पर राज्य का करीव ४४ हजार रु० खर्च होता है। इसके सिवाय ईसाईयों का भी एक श्रस्पताल है। नाथद्वारा में गुसाईजी महाराज का स्थापित किया हुश्रा श्रस्पताल है। श्रन्य श्रस्पताल भीलवाड़ा, चित्तोडगढ, जहाजपुर, मांडलगढ, सावडी, कपासन, ऊँटाला, रासमी, सहाडा, गुलावपुरा, राजनगर, ऋपभदेव श्रीर सराडा में है। शीतला का टीका लगाना श्रनिवार्य (लाजिम) नहीं है। भील लोग श्रपनी पुरानी तर्ज से टीका लगवाते हैं परन्तु श्रव श्रय जी टीका का प्रचार होरहा है। उदयपुर नगर के बाहर एक पागलखाना भी है। विलिंगडन हास्पिटल नामक एक बड़ा श्रस्पताल उदयपुर नगर के वाहर वन रहा है

## राज प्रवन्ध

राजसत्ता स्वय महाराणा के हाथ मे हैं जिनके सहायक एक 'मुसाहिब आला' रहते हैं, जिन्हें प्रधान मन्त्री कह सकते हैं। इनका श्रंत्र ज सरकार के पोलिटिकल डिपार्टमेन्ट के साथ सीधा सम्बन्ध रहता है। मुसाहिब आला के सहायक दो मत्री हैं जिन्हें मिनिस्टर कहते हैं। राज प्रबन्ध का सबसे बड़ा महकमा "महकमा खास" कहलाता है जो वि० सं० १६२६ पोप बिंद्र ४ (ई० सन १८६६ ता० २३ दिसम्बर) को स्थापित हुआ था। उसके नीचे कई महकमे हैं, जैसे महकमा माल, चुंगी, फौज, पी० उच्लू० डी० (कमठाण) रेल्वे, जगलात, आबकारी बगैरह। मालगुजारी के लिहाज से राज्य की मूमि १६ जिलों (परगनों) में बटी है। जिन हरेक में एक हाकिम रहता है। जिले ये हैं

| १—गिरवा ( उदयपुर ) | ६—सादडी-मादडी      |
|--------------------|--------------------|
| २—सराडा (मगरा)     | १०-रासमी           |
| ३—कुम्भलगढ         | ११—कपासन           |
| ४—ऋासींद           | १२ - राजनगर        |
| <b>४</b> —हर्डा    | १३—सहाड़ा          |
| ६—जहाजपुर          | <b>१४</b> —भीलवाडा |
| ७—मॉडलगढ           | १४—खैरवाडा         |
| ⊏—चित्तोडगढ        | १६—लसाद्धिया       |

भारत सरकार के साथ पत्र व्यवहार उदयपुर के स्थानिक अंग्रेज रेजीडेन्ट के द्वारा होता है।

#### त्याय

भागालतों में "याय भौमें कानून हिन्यू कानून भौर रिपाल के माफिक होता है। राजधानी में मुसिफ कार्ट और मेजिस्ट्रेटी हैं। जिसों की स्वाह्मतों की भागीलें शैसन कार्ट में हांधी हैं। शेसन तथा भानकल वर्जे के दिकानों की कार्ट भी सब भागीलें महत्राज समा में हाती ह जा राज्य में सबसे बड़ी भागालत (हाईकार्ट ) है। इसके समाणित महाराग्या साहब हैं और कह स्वाह्म संन्यर हैं। इसके वा इजलास हैं इजलास मामूलीं भीर "इजलास कामिल"। जिम समा में कवल मेन्बर हात हैं जस इजलास का मामूली और जिसमें महाराग्या मी होत हैं जम "इजलास कामिल" कहते हैं। जिले के हाकिम तमा नायद हाकिमों का दीवानी व भीजवारी क भविकार हैं।



#### उत्तर पूर्व की करण के सहबा उद्यप्तर

न्देरसाबा की कॅमेजी हायनी में न्याय वहाँ क कीओ कॅमेज क्यकतरों के हाय में हैं। ना रियासनों क कापस के कराई पहले बृटिश रेसीबन्ट के प्रधानल में बानों रियासनों क वकीलों हारा तब काव वे कौर उसकी क्योत ए जी जी के पास हाती थी परन्तु कय यह प्रधा उर गई है।

#### दाक का प्रवध

राज्य में कुल काकन्यान ४८ कीन सारघर १ में जा कॅमे ज सरकार के हैं। इसक सिवाय रूपने क सारघर २० हैं। राज्य क कागज पत्र काशि परानों में पहुँचान क लिये राज्य का स्वस्त प्रधेष हैं जिसका "माम्यारी हाक" कहत हैं। यह इक्जाम महाराखा हरूप्यमिष्ट क ममय में शुरू हुक्या था। कीर एक टेक्शर क द्वारा हावा है। जिसका राज्य स वहले १,६२०) रु सालाना दिये जाते थे। श्रोर श्राजकल यह रकम करीव ६०००) के हैं। राज्य के प्राय सब ही बड़े कसवों में इसके डाकखान हैं। राज्य की डाक के सिवाय प्रजा की चिहियाँ श्रादि भी इस "ब्राह्मणी डाक" से जा सकती हैं परन्तु एक चिही पर १० पैसे चित्तोंडी देना पडता है श्रोर पारसलों का भाड़ा बजन पर निर्भर है। इस प्रकार देशी डाकखानों की संख्या ६० हैं श्रोर ठेकेदार के पास ६० मिरधे (मेसेजर-रन्नर) नोकर है।

# दस्तकारी व व्यापार

मेवाड किसी खाम दम्नकारी व व्यापार के लिए प्रसिद्ध नहीं है। खहर या रेजा सब जगह बनना है। छपाई, रगाई व सलेम सितारे का काम उत्यपुर खास में अच्छा होता है। नायद्वार में मीनाकारी, चित्रकारी



हाथियां की लड़ाई, उदयपुर

का और उदयपुर में तलवार, छुरों पर खुदाई का काम अच्छा होता है। उदयपुर व जहाजपुर में खिलोंने और लकड़ी पर रगाई का काम प्रसिद्ध है। उदयपुर की तलवारे, चाक्, छुरे अच्छे वनते हैं।

भीलवाड़े मे पीतल के वर्तन श्रोर उन पर कलई तथा भरत यानी ढलाई का काम श्रव्छा होता है। ऋपभदेव मे पत्थर के वर्तन व खिलोंने वनते हैं। मेवाड मे कपाम श्रोर श्रकीम, खूव होती है। भीलवाडा, गुलावपुरा, कपासन, सावडी श्रोर चित्तोड मे कई की गांठे वायने के पेचघर हैं। व्यापार के मुख्य स्थान उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तोडगढ, कपासन, खेडा, सनवाड, भीडर श्रोर गुलावपुरा है। हई, ऊन, घी, काली तमाखू, श्रकीम, खाले (चमडा), छपे हुए कपडे, भेड, वकर, गोद, भोडल (श्रम्नक)

चादि चीचें मवाइ से बाहर जाती हैं और बाहर से बाने वाली चीचों में ठमाखु, नमक, राकर, करवा चीर घायुरें हैं। जय समंद के पास राकर का कारसाना है जो संयुक्त-मान्स व बिहार के ब्यापारियों के हाथ में है।

#### ना

राज्य की सना स करीण k इजार सिपाही हैं जिनमें पैरल पुत्रसवार और गोलंदाज हैं। राज्य में १६९ वापें हैं, जिनमें से ११६ काम सायक हैं। सेना पर राज्य का करीण ७ साम्न रूठ मार्थ करना पत्रता है। पहले जागीरदारों का पुत्रसवार व पैदल सिपाही भी राज्य में तैनात करने पहले थे, जिनका राज्य से कुछ नहीं मिलता या। ये जागीरवार के नौकर हात थे और इस सेना को जिमयत कहते थ परन्तु कव यह प्रमा उठ गई है और सागीरदारों से नकरी में सब सिराज विया जाता है।

रीरवाइन में चांग्रेज सरकार की छावती है जिसमें मेवाइ क भीकों की सत्ता है। इस सता क कर्ष क लिय उदयपुर दरबार ६६ इजार क साम्राता वत हैं। इसके सिवाय भेरवाइन की पैरक्त सता (४४ वीं पस्टन) के क्षिये उदयपुर का खर्चा दत्ता पहता है। ये सब स्वका भेशाइ के १०० गांव जा मरवाइन (अजसर इलाक) में है उसका कामदत्ती सवसूत किया जाता है।

#### प्रसिस संघा जेल

पुशिस क जवानों की संख्या करीन ४४ है जा कव एक इन्सपेन्टर जनत्त्व क सावहत हैं। वेहात में पुशिस का काम चक्रवायों। सना द्वारों इसिक्स की निगरानी में क्षात है। जरायसपरशा वानरीं (साधियों) से चारी घाड़ का परा हुड़का कर खती में हताने के लिये प्रश्च किया है। इस्पपुर खास में म टुझ (सहर) जल सम्यम् १६४४ वैसाल (मह सन् १८८५ है) मास में चनी हैं जिसमें ४०० करी रह सकते हैं। बाहर विशे के हुन्सानों में मी जल यर है। एक करी का सालाना य्यो ४४) ठ० हाता है कीर जल में वृरिये, रजा, रहते बादि कई सामान चनता है।

#### मूमि क अधिकार और लगान

मालगुजार चौरे लगान क विचार म भेवाइ की भूमि सालसा, जागीर, माम, सासन विमागों में चैंगी दुइ है। मालसा की सूमि करीव एक चौबाइ है चौर जागीर व माम चापी है वाकी में सासए (प्रमादा सूमि) हैं। सालमा भूमि में लगान रस्यतवादी रीति स लिया जाता है। चानी किमान भुद दरवार का हासिल तवा है। चसकी सूमि भावी वापाती या करक पट्टे पर हानी हैं। चापाती स उस सूमि रहन व पेपान का इक हाता है। कुचे पट्टे से चाह जब चरुगल किया जा सकता है। पहल समय में सागन पेदाबार में ली जागी थी परन्यु सै० १६३६ वि० (सप् १८०८ इ०) में पेमाइस व लगान का प्रबन्ध (वंदोवस्त ) हुआ और अब कुछ पहाड़ी हिस्से को छोड़कर वाकी खालसे मे सब जगह बन्दोवस्त (सेटिलमेन्ट) होगया है। यह लगान जमीन की किस्म व पैदावार पर निर्भर है।

जागीर दो प्रकार की होती है। एक सैनिक सेवाश्रों के बदले श्रीर दूसरी महाराणा की छपा श्रीर राज्य की श्रनुपम सेवाश्रों के एवज में दी हुई। जागीरदारों में राजपूत, श्रोसवाल श्रादि दूसरी जातियाँ हैं। राजपूतों को श्रपनी जागीर की श्रामदनी का छठा हिस्सा हर वर्ष राज्य को देना होता है श्रीर नये महाराणा की गदीनशीती के समय नजराना श्रीर कई कर देने होते हैं। जागीरदार की मृत्यु पर जागीर जब्त हो जाती है श्रीर उसके उत्तराधिकारी को किर नया पट्टा इनायत होता है। जागीरदार लोग जरूरत माकिक महाराणा साहव की सेवा भी करते हैं। भोमिये नाम मात्र की लगान "भोम वराड" देते है श्रीर सेवा करते हैं। सासण व माकीदारों से कुछ नहीं लिया जाता है।

मेवाड़ राज्य मे जागीरदारों के तीन दर्जे हैं। पहिले दर्जे के सरदार "सोला" (सोलह) कहलाते हैं। क्योंकि महाराणा अमरसिंह (दूसरे) ने इनकी संख्या १६ रक्खी थी। बाद में समय-समय पर यह संख्या बढ़ती घटती रही। परन्तु दर्जे का नाम वही "सोलह" ही रहा। ये "उमराव" नाम से भी पुकारे जाते हैं। दूसरी श्रेणी के जागीरदारों की संख्या पहले ३२ थी। इसी से वे "बत्तीस" कहलाते हैं परन्तु इनकी सख्या भी समय समय पर घटती बढती रही है। इन्हें साधारणतया "सरदार" कहते हैं। तीसरी श्रेणी के जागीरदारों को जागीरदारों को "गोल के सरदार" कहते हैं।

प्रथम श्रेणी के उमरावों के ठिकाने (जागीरें) इस प्रकार हैं -

| १—साद्डी            | १३—बद्नोर            |
|---------------------|----------------------|
| २बेदला              | १४—वानसी             |
| ३कोठारिया           | १४पारसोत्ती          |
| ४सल्म्बर            | १६भेंसरोड़गढ़        |
| <b>४—</b> बीजोल्यां | १७कुराबङ             |
| ६बेगू               | १८—मेजा              |
| ७—देवगढ             | १६—सरदारगढ़ ( लावा ) |
| <b>५—देलवाड़ा</b>   | २०शिवरती             |
| ६—श्रामेट           | २१—करजाली            |
| १०-गोगून्दा         | २२—बनेडा             |
| ११—कानौड़           | २३शाहपुरा            |
| १२भीत्दर            |                      |

इन उमरावों के ठिकानों का सीक्षप्त परिचय और दूसरे ठवा तीसरे वर्जे क ठिकानों की नामागली इस राज्य के इतिहास के अन्त में वी गई है।

सिद्धे— कंभे थी सिक्तों क सिवाय इस राज्य के चांदी, सान्या, साने क मिक्के मी कत्रते हैं। इनका चिकाकी, उद्युपुरिया (डिंगला), भीलाकी व चंदारी कहर हैं। चिकाकी, उद्युप्पे कीर भीलाकी सिक्के का नहीं इसते हैं। इन सिक्तों की कीमठ घटठी घडती हत्ती है। सं० १६६२ कि (सर् १६०४ इ०) में मी कलदार उपयों के बदल में १२१ सहरमाधी, १२० चिवाकी, १२६ जवयपुरी, १४४ भीलाकी कीर २४० चंदारी करि



मिलतं थ । राज्य में पांदी की भठती, चवसी, दुबसी कोर सभी भी बनती हैं। और तान्ये के तिबे यहुत प्रचलित हैं किन्हें "वींगता" कहत हैं। एक जाने में १२ विंगके स्वाते

बिनक्षर उन्तयुर होरिन खंबन हैं। सिखां के एक तरफ हिन्दी में "चित्रकृट उन्तयुर" और दूसरी चरफ "होरित लंधन" (इ गलेंड का मित्र) हिन्दी में सुन्ना रहण है। ये सिखा बारतव में राज्य का मुख्य उपया है। यांत्र ही सिखां महाराखा भीमांसि ने खपनी वहिन चंत्र ह पर मारे के नाम संवादाता। उन पर पहले पारती काकृर य परन्तु महाराखा स्वरूपसिंह ने कारमी काकृर य परन्तु महाराखा स्वरूपसिंह ने कारमी काकृर य परन्तु महाराखा स्वरूपसिंह ने कारमी काकृरों के स्वान में बेल-बुटों के बिह्न करवा दिवे! अब वे बोदों में मिके विवाह साही व दान पुष्य में दन का काम में बात हैं। राज्य की प्रकार मंत्र काल प्रकार स्वान के स्वान के श्री स्वाराखा प्रतहसिंह के समय में ० श्री राज्य की समय में ० श्री राज्य गए।

इस राज्य में प्राचान समय में भी सान चौती व वास्य क सिक्कें प्रयक्तित स । एन कह मिक चित्राक्ता के पास गाव नगरी म सिक्कें हैं जा दिन भे पूर्व सीसरी राजार के मान जात हैं। कुछ कीर गुमी क राज्य के मान व चौता कि मिक मा मित हैं। हुवों के समय क चौती के चौर साम्य क गोपि ने मिक मी मित्र हैं। हुवों के समय क चौती के चौर साम्य क गोपि ने मिक मी मित्र हैं। हुवों के समय क चौती के चौर साम्य क गोपि ने मिक भी मित्र हैं। हुवों के समय क चौता वार्य का गोपि ने साम मित्र हैं।

#### वोपों भी सलामी

यहाँ क महाराणाओं का माहत महकार को चार स १६ वारों की मलामी का दक हु जा यहारानी विश्वारिया न इ० मन् १८६० ता० २६ नृत का मेनूर किया था। मन् १६२१ इ० म राज्य में १६ शाय दागन का क्रीवहार संगरण्यागत कर दिया है।

### राजचिन्ह

मेवाड़ राज्य का पुराना राज-मन्डा लाल कपड़े का था श्रोर उस पर महावीर हन्मान का चिन्ह श्रॅं कित था परन्तु जो रेशमी मन्डा महारानी विक्टोरिया के भारत राजराजेश्वरी (साम्राज्ञी) पदवी श्रहण करते समय वि० सं० १६३३ की पौप सुिंद १२ गुरुवार (ई० सन १८७६ ता० २८ दिसम्बर) के दिल्ली दरवार में श्रॅंग ज सरकार से भेट रूप मिला है उसके बीच में सूर्य की मूित है। क्यों कि उटयपुर मेवाड के श्रार्थ्यवश दिवाकर छतीस राजकुल श्र्यार महाराणा साहव अपने को सूर्य्यवशी मानते हैं। सूर्य के दोनो तरफ जिरह वख्तर पिहने मेलम टोप लगाये श्रोर शस्त्र वॉ वे हुए एक राजपूत खड़ा है श्रोर वॉयी तरफ नग धड़ग एक भील वीर का चित्र है इससे यह ज्ञात होता है कि इस राज्य की रक्ता श्रादिम निवासी भीलो श्रोर राजपूतों से हुई है। इसके नीचे एक पिक में राज्य के शासन का मोटो यानी श्रादर्श इन श्रचरों में चित्रित है —

"जो दृढ राखे धर्भ को तिहि राखे करतार"

श्रर्थात ससार का कर्ता परमात्मा उसी की रच्चा करता है जो श्रपने धर्म (कर्त्तव्य) पर दृढ रहता है।

थोड़ा समय हुआ है कि इस राज्य चिह्न (कोट आफ आर्मस) में



राज्य चिन्ह, मेवाड राज्य, उदयपुर देवलोक वासी महाराणा श्री फतहसिंह महोदय ने कुछ हेर फेर किया था।

सूर्व्य की मूर्ति जो बीच में भी कुछ उत्तर घटा दी है चौर उसके स्थान पर कब चित्तोदगढ़ का किसा चॉकरा किया गया है। एकसिंगबी की मूर्ति इटा दी गई। बाकी वृर्वदा ही रक्खा गया है।

#### लोकोपयोगी स स्थाएँ

आर्यसमाज—यह एक पुरानी लाकोपकारक धार्मिक सस्या है जो अच्छी सेवा कर रही है। महाराधा सब्बनसिंह ने खामी हमानन्व सरस्वती को मिक पूर्वक मेवाब में शुक्रवा कर राज्य में वैदिक धर्म का प्रवार कराचा वब से कोगों में जागृति का कीगधेरा हुचा है।

श्री प्रताप सभा—इसकी स्थापना विच सं० १६७१ की चारिवन सुदि १ को हुई थी। वस कौर बिलवान के देवना महाराखा प्रधाप की स्सृति को जायुन पर्व देश में वनके जह श का प्रचार करना दी सभा का सुक्य वहेश है। इसके पाँच विभाग हैं—(१) प्रवाप पुरवकालय, (२) प्रवाप सेवा समिति, (३) प्रवाप स्मारक समिति, (४) प्रवाप पेतिहासिक समिति, (३) प्रवाप प्रवार समिति।

विद्या-अवन पह संस्था व्ययपुर शहर से करीय हो सील की दूरी पर सुम्बर स्थान पर है। पास में फतहसागर स्थित वया पहादियों के भा जाने से यहाँ का दरय बना ही रमणीक माद्यम होवा है। यहाँ रिज्ञा नवीन हंग से वैद्यानिक आवार पर ही वाली है। किणायों को सुन्द से राम तक रहता पदवा है। शिक्षा मेट्कि तक ही जाती है। क्यायाम, संगीत और सरकारी की रिज्ञा प्रत्येक के क्षिये जानिवार्य है। मारववर्ष के प्राय सम ही प्रान्तों के नाक्षक यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ का बातावरण स्वच्छा, सुन्दर और सालिक है जिससे वाक्षकों का सब्देश की विकास हो सक। यह संस्था रावपूताने का गीरव है। इसके मंस्यापक बाक्टर मोहनसिंह मेहना एम ०६० पी० एक बी०, एक स्व नी, वार-यट-ला रेवेन्यु किंगरत, व्यवपुर हैं।

चिचोड़ गुरुकुछ — यहाँ ठीन वर्ष से आचीन वैदिक पद्धित के अनु सार शिका दी जाती है। यह संस्था चिकोड़गढ़ रेस्ने स्टेशन के निकट नदी के किनारे पर है। जग्रवारियों के रहने व शिका के लिये उत्तम प्रदेश है। इसके संस्थापक गुरुकुछ कांगड़ी के स्नातक स्वामी प्रधानस्य सरस्वती हैं।

राजस्थान महिला विद्यालय—यह विद्यालय सं० १६७२ में वदपपुर राजधानी में स्वापित हुजा था। प्रारम्भ में इसका रूप बहुत कोटा या किन्तु जय से वासु मेरकाल गेलका (धारसवाल) ने इसके मर्वच को अपने हाय में दिला तब से पह दिनों दिन कारी कर रहा है। वहाँ कम्याओं और महिलाओं के लिये प्राथमिक व उच्च शिला का खलत-बस्ता प्रवंध है। साथ में छात्रावास (बोडिंग हाउस) भी है। शिचा भारतीय सभ्यता पर दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य पिडता होने के साथ-साथ सुगृहिगी

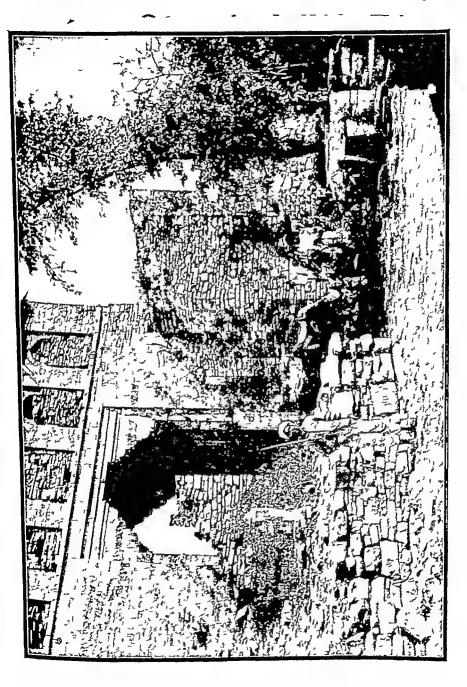

वनाने का है। राज्य की ऋोर से ११ हजार वर्ग फुट भूमि ऋौर १० हजार रु० भवन बनवाने में सहायता रूप मिले हैं। इसका प्रवय एक समिति के

हाय में है जिसके सबस्य प्रतिष्ठित एवं विद्वान सखन हैं। कार्य्यकर्ती मंत्री साहित्य सेवी बम्यापक कु ० यजवन्तसिंह मेहता हैं।

मायुर्वेद सेवा आश्रम उदयपुर—यह संस्था कई वर्षों स राहर में ठमा गाँवों में चौपभी द्वारा जनवा की कप्पड़ी सवा कर रही है। इसकी कई साखाएँ हैं जहाँ दवाइयाँ युक्त में दी जाती हैं। गाँवों क जिये वैद्या का ठबार करने क क्षिये चायुर्वेद पाठसाक्षा भी इसक साथ में चलती है।

#### प्राचीन इतिहास

चन्यपुर-मेनाइ का राजवंश एक प्रतिष्ठित एवं जगद्विस्यात चित्रम वहा है। वि० सम्बत् ६२३ (ई० सन् ३६४) स लक्टर, आज तक एक ही प्रदश पर राज करन वाक्षा संसार में शायद ही काड दसरा राजवंश निकलेगा । समय क परिवर्चनों में यह कर भी उनका मकाविला करत हुए चपना चरितस्य कायम रखने बाला यही एक मात्र राजधंश है जा १३४० वर्षों स भी ऋषिक समय स विद्यमान हैं। विक्रमादित्व के समय स सगा कर बादशाह नहींगीर क राजत्वकाल तक का काइ राजवय इसन समय दक अपने स्थान पर टिक न सका, परन्तु उदयपुर क महाराए। ही एक एस हैं जा मुमलमानों क भारत में भाने क पूर्व स ब्याज वक वरावर शासन कर रह हैं। चत्रियों में उदयपुर का राजर्थरा बड़े सम्मान तथा भादर स दसा जावा है। भारत क राजपूत मात्र महाराखा क प्रवि शढा और पुस्स भाव रख़द हैं । उनक इस सम्मान क कह कारखों में स एक कारखें उनकी स्त्रातंत्रय-प्रियता ह । प्राद्रीन अपन राज्य विरुद्ध में श्राष्ट्रित माटा "जा हर रात्य पम का, विद्वि राज्य करतार 'का मली माँवि पालन करन में बक्ष उठा नहीं रत्या है। महाम म महाम् कष्ट महत्रकर् भी, धपनी मान-संयादा की रचा क लिय मांसारिक मुग्रों का ठुटरा दन में कमर नहीं की है और अपन गौरव का मदा प्यान रागा है। बास्तव म हिन्तुबा-म्राव" उपाधि-इस वंश क लिय उपयुक्त ही है। उदयपुर क राजवंश की प्रशंक्षा उसक विराधी वावर, जहाँगीर चादि मुमलमान शामकों न भी मुक्तकंठ स की है। इसी प्रचार

<sup>-</sup> बद्र उर्जन या कामा ताम बहा जाता है। पानु यह धीक मही है। वसे कि बाँद दह यामार ( वंबर ) बसी कार उप्रतिन का रामा होना सो उप्रत्न कप मार तामा मुग्न भाग बार्वि कपन नियानोन्ती साम्रप्तां कादि में सपने दीम बा क्वाप उत्तरात करने। विद्यानी का मान है कि बानना में बहु गुगरंत का रामा प्रमुग्न ( मुम्मा) या जिलाक निष्ट ( उपाकि ) विकास बीर विवासादित्य कादि नियान है। उत्तरका मान वास वि सं ४६ स्ट दे दह सह है।

१ — ऋरिम्ला

१--- क्वीदल रिशेय माग ३ थू व ( पोरका कालारता ) १४३ क हूँ ।

वर्नियर, मिल, एल्फिन्स्टन, मालकम छादि छनेक यूरोपियन इतिहास लेखको ने भी उदयपुर राजवश की पद प्रतिष्टा छादि गुणो की भूरि-भूरि प्रशसा की है।

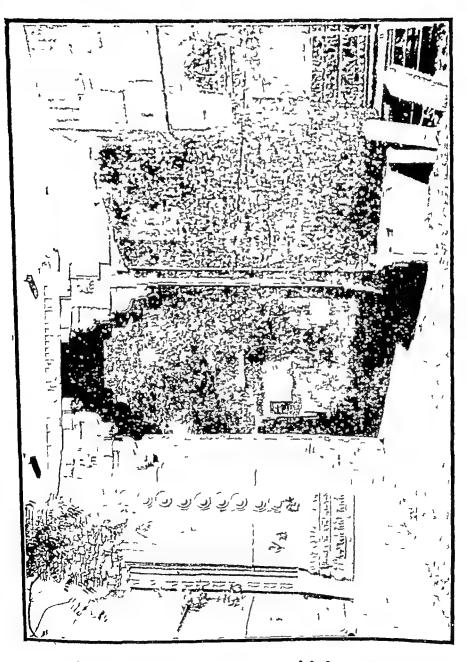

मेवाड का राजवंश श्रत्यन्त प्राचीन होने के कारण इसकी श्रनेक शास्त्राऍ हैं, जो राजपूताना, मालवा, मध्यप्रदेश श्रीर गुजरात में पाई

जाती है। इनकी कथिक शालाएँ उनके निवास स्थानों के नामों पर भीर इक्ष उनके मूल पुरुषों के नामों पर प्रसिद्ध हुई हैं। रावल समरसिंद्र के सं० १३२१ (ई० सम् १२०४) के शिलालेख में, गुहिल वंश की अनेक शासाओं "कूमहे गुहिलवराम पारशासं" के होने का उस्तेस है। मुँ इखोव नैयासी, कर्नल टाढ और राय बहातुर बोक्का ने २४ शालाएँ तिली हैं। परन्तु वीनों की नामावशी एक सूपर स नहीं मिलती। उनमें कई नाम कर पुस्तक के आकार का बहाना नहीं व्यादें। स्वत्य नामावशी लिल कर पुस्तक के आकार का बहाना नहीं चाहते। स्वत्यक मूला नैयासी की बताह हुई २४ शासाओं का ही यहाँ किसते हैं—

१—गहस्रात (गहस्रात), २—सीसोविया, १- चाझा, (अहाझा) ४—पीयाझा, ४—हुल, ६—मोगिलिया, ७—चासायच, ८—केसबा (केसपुरा), ६—योगरापा, १०—गाया, ११—बाहिलिया, १२—माठसीया, ११—गोवाता, १४—मादा, १९—टीकपा, १७—माहिल, १८—लिवक्किया, १६—वासा, ००—चन्त्रावत, २१—मारिपिया, २२—चुटी वाला, २२—चुटी वाला, २२—चुटी वाला, २२—चुटी वाला, २२—चुटी वाला, २२—चुटी वाला, २२-चुटी वाला, २२-च्या, २२-च्या,

राजपुराने के को राज्य वस्वपुर राजवंश से फटे हुए हैं, जैसे देंगरपुर, बाँसवाझा, शाहपुरा और प्रवापाइ। नेपाल का प्रसिद्ध राज्य भी हसी वद्यपुर बंग से निकला हुका है। यहाँ भेबाइ के रावल समरसिंह का बाटा माई इन्मकर्ण के वैरायरों ने पहले पालपा पर कपना प्रमुत पुरुष माना सारा है। इन्मकर्ण के वैरायरों ने पहले पालपा पर कपना प्रमुत स्थापित किया जीर फिर चीर घीर कपनी शाहि बढाना काररूम किया। प्रचीनाराज्य शाह ने विक संव १८८४ को कारियन वहि ३४ गुरुवार (ईव सन् १७६४ ताव २६ सितन्तर ) का नेपाल पर कपना प्रश्ना कहराया। वन्तर्व कहानी से परसपुर (सुरव जिला) का राज्य सीसीरियों का है। मालवा में कहार को सहाराजा, पात्रीवाला के उक्तर कीर लाजे विवाय वक्षा से ठाकुर मी गहलात हैं। राजपीपला (रवाकां) के प्रनसी सुरान से सहाराजा, पात्रीवाला के उक्तर कीर सांववालाई के राज्य में वह राजवंशी के ही वंशपर हैं, परसु ब काव कपने का मरहार कहते हैं। पर ही महरायरा प्रारा को का सांववालाई के राज्य में वह राजवंशी के ही वंशपर हैं, परसु ब काव कपने का मरहार नहीं स्थाय पार वाम के वह सी अमीदारों के महाराजा भी कपन का इसी गहलाव वंश का विवाय नारम नाम कपड़ी अमीदारों के महाराजा भी कपन का इसी गहलाव वंश का वक्षाते हैं।

र-विज्ञना नगरम वाले कदते हैं कि जय हमारे यहाँ की राजकुमारी का विवाह रीजों में होना निरक्त हुवा तब यह बात प्रमाणित रूप से मानलो गई वी कि उद्युद्ध चीर विज्ञना नगर की व गावली मिलतो है। उन कामजों पर उद्युद्ध

उदयपुर—मेवाड के महाराणा अपने मूल पुरुप गुहिल (गुहद्त्त) के पीछे गुहिलोत नाम से प्रसिद्ध है। सस्कृत शिलालेखों तथा पुस्तकों में इस वश का नाम गौहिल्य, गुहिल, गुहिल पुत्र, गोभिल पुत्र श्रोर गुहिलोत पाया जाता है। भाषा में गेलोत, गहलोत, गुहिल और गोहिल इत्यादि नाम प्रसिद्ध है। इस गहलोत वश की एक शाखा सीसोदा नामक गांव में बस जाने के कारण "सीसोदिया" नाम में प्रसिद्ध हुई। इस समय उदयपुर के महाराणा इसी शाखा के है।

प्राचीन समय के राजात्रों को पुराण त्रादि यन्थों में सूर्य्यवशी श्रौर चन्द्रवंशी लिखा है । सुर्य्यवश का मूलपुरुप विवस्तान था । इसी वश में मान्याता, हरिश्चन्द्र, सगर, दिलीप, भगीरय, रघु श्रादि स्वनामधन्य राजा हुए हैं। श्रयोद्यापित महाराजा दशरथ के पुत्र श्रीरामचन्द्र महाराज इसी वश में उत्पन्न हुए थे। भगवान युद्धदेव का जन्म भी इसी कुल में हुआ था। महाराणा उदयपुर भी इसी सूर्यवश में माने जाते हैं।

महाराजा रामचन्द्र के पुत्र कुश से सूर्य्यवश का वशसूत्र आगे चला । पुराणों के अनुसार कुश से लेकर सुमित्र तक ६१ राजा हुए। जिनकी राजधानी अयोध्या थी। पश्चात् सुमित्र के १३ वे वशधर विजयभूप ने अयोध्या से निकल कर दिल्ला भारत का विजय किया और वहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया। राजा विजयभूप का ६ ठा वशज शिलादित्य हुआ। कर्नल टॉड ने इस शिलादित्य की राजधानी वलभीपुर (काठियावाड़) मानी है और स० ४८० (ई० सन् ४२३) मे शत्रुओं के आक्रमण के कारण वलभी का नाश होने और शिलादित्य क मारे जाने पर उस (शिलादित्य) की सगर्भी रानी पुष्पावती का मेवाड मे आना और गुहदत्त (गोहा) नामक पुत्र का उत्पन्न होना तथा उसी का मेवाड राजवश का मृलपुष्ठव

के महाराणा शम्भूसिह श्रीर जयपुर के महाराजा सवाई रामसिह के (वि० सम्बत् १⊏६२−१६३७) दस्तख़त व मौहर हैं।

१—कईयो का मत है कि यह सब पौराणिक भगडा मात्र है, क्योंकि एक ही वश को यदि एक स्थान पर सूर्यवशी लिखा है तो दूसरे स्थान पर उसी को चनद्रवशी या श्राग्निवशी लिखा मिलता है।

२--विवस्वान् का भ्रर्थ सूर्य है इससे विवस्त्रान के वशधा सूर्यत्रशी कहलाये।

कर्नल टॉइ ने मेबाइ के महाराणाओं का लब के वश में श्रीर जयपुर के कड़ बाहों का कुश के वश में होना लिखा है परन्तु इस प्रकार की वशावली पुराणों से नहीं मिलती है। पुराणों के श्रनुमार श्रितिथि से सुमित्र तक के राजाश्रों को कुश के वश में श्रीर कुश की ही ज्जेष्ठ पुत्र लिखा है।

जाती है। इनकी अधिक शासार कनके निषास स्वास्त के कुछ उनक मूझ पुरुषों क नामों पर प्रसिक्त हुई हैं। राज्या सं १२३१ ( इं० सन् १२७३ ) के शिकालोक में, गुद्दिक केस औं शासाओं 'कुमह गुद्दिक संशय पारशाक'' के होने का क्यांक है। इतिकृत नेंस्स्त, कनक टाड और राज बहादुर बोम्स ने १४ शासार किया है। परन्तु तीनों के नामा बनी एक दूसर सं नाम कि शिक्ष है। कार्यों के अपने र परन्तु तीनों के नामा बनी पह दूसर सं नहीं की किया कार्या के अपने र परन्तु तीनों के शासार का करान में हैं। इस वहाँ तीनों की विकास कार्यों किया के कर प्रसाद का कहाना नहीं चाहते। खातर यूका केवाओं की वारा हुइ २४ शासाओं का ही वहां शिक्ष हैं—

८—ग्रह्मात (ग्रह्मात ), १—सीमोदिवा, १-वास्त, (व्यक्त) ४—पापदा, १-व्यक्त, १-वास्त, १-वास्त, १-वास्त, १-वास्त, १०-वास्त, ११-वास्त्रक, ११-वास्त्रक,

राजपृतान के कह राज्य उदयपुर राज्यंश से को हुए है की देंगरपुर, बॉमबाहा, शाहपुरा और शताकाल, । अपन्त का श्रीकह क्रण में इसी इदयुर जंग से निकता हुआ है। यहाँ जेवाह के रावह क्रण की इसी इदयुर जंग से निकता हुआ है। यहाँ जेवाह के रावह क्रण की सहा आह कुमकर्ण वर्ड वाभा रा वही वहाँ के राजाओं का वृक्ष कुम्म काम कारा कर क्रांत आता है। कुमकर्ण के बंगभरों न पहले पारण पर क्रपना श्रुप्त क्रांतिक क्रांत को राज्य की स्वाप्त कर विकास के स्वाप्त हैं। इस्त क्रण के प्रशास कर क्रांत कर

<sup>(—</sup>पित्रम प्रथम क्यो वारो है कि का इससे वहाँ को हात्सुमाने का विकास कैसी में होना विकास हुआ का यह तथा जानिया कर के सावको वह की कि प्रश्नास की निकास कार की पांचकों निकास है। उस समझों पर प्रमुख्या

सं० १६४० (ई० सन् १८६३) मे मिला था । यदि प्रत्येक राजा का राज्यकाल श्रोसत हिसाव से २० वर्ष माना जावे तो गुहिल का राज्यकाल वि० स० ६२३ (ई० सन् ४६६) के करीब श्रायगा।

गुहिल से पूर्व का इतिहास तो श्रन्धकार मे ही है परन्तु गुहिल से लेकर वापा रावल (कालभोज) तक या प्राय रावल रणसिह तक का समय भी निश्चय पूर्वक नहीं दिया जा सकता। गुहिल के पश्चात् मेवाड के राजा भोज, महेन्द्र, नाग (नागादित्य), शिलादित्य (शील), श्रपराजित, महेन्द्र (दूसरा) श्रीर कालभोज (वापा) हुए। पुराणों से वापा रावल की वशावली इस प्रकार मानी जाती हैं—

१—नारायण, २—ब्रह्मा, ४—विवस्वान (सूर्य), ६—मन्न, ७— इत्त्वाकु, ११—पृथु, १३— आर्द्र (चन्द्र), २४—मान्धाता, ३६—हरिश्चन्द्र, ४४—सगर, ४७—दिलीप, ४८—भगीरथ, ६४—रघु, ६७—दशरथ, ६८—राम, ६६—कुश, ७०—श्रतिथि, १२८—सुमित्र<sup>२</sup> १२६—वञ्रनाम, १३६—सिंहरथ, १४०—विजयभूप, १४४—सुमुखाद्त्य, १४४—गुहिल और १४२—कालभोज (बापा रावल)

## १--राजा गुहिल (गुहदत्त) [सम्बत ६२३ वि॰=सन् ४६४ ई॰]

शिलालेखों मे मेवाड की राज वशावली राजा गृहिल (गृहदत्त) से शुरू होती है परम्तु राजाश्रो के नामों के सिवाय उन शिला लेखों में उनका कोई इतिहास नहीं मिलता है। श्रागरे के श्रासपास चॉदी के दो हजार सिक्के जनरल किनगहाम को ई० सन् १८६६ (वि० स० १६२६) में इकट्टे मिले हैं जिन पर "श्री गृहिल" लिखा हुश्रा है 3। इससे श्रनुमान होता है कि गृहिल वहाँ का स्वतन्त्र राजा था। श्रागरे के श्रासपास इसका राज्य होने के दूसरे प्रमाण भी हैं। जैपुर राज्य के चाटसू नामक स्थान से एक वडा शिला लेख मिला है ४ जिसमें भर्न भट (भर्न पट्ट प्रथम) से बालादित्य तक १२ पीढियों के नाम हैं। उससे भी श्रनुमान होता है कि विक्रम की श्राठवीं शताब्दी से ११ शताब्दी के लगभग

रे—नागरी प्रचारिणी पत्रिका (नवीन सस्करण) भाग १ इस्क्र ३ पृ० ३१३ (स० १६७७ वि०)।

२-- नारायण से सुमित्र तक की वशावली तो पुराणों में मिलती है तथा सुमित्र से बाद के नाम चारण भाटों की बहियों में मिलते हैं परन्तु वे दिश्वास योग्य नहीं है। उनमें से वई नाम कृत्रिम है श्रीर सवत् तो एक भी शुद्ध नहीं है।

३-किनग्रहास, आकियालाजिकल सर्वे रिपोर्ट भाग ४ पृ० ६४ ।

भ-ऐपियाफिया इन्हिका भाग १२ पृ० १३-१७ ।

होना किस्ता है । यह गुहिल एक बाह्मण द्वारा पास्ना पोपा गया था । चापे टॉड ने यह मी लिखा है कि मेवाइ के महाराणा वक्रमीपुर (काठियावाइ) के चन्तिम राजा शिक्षावित्य ( यि० सं० ४८०) के वंशव हैं कौर वसमी के थे राजा इरान के बावशाह नौशेरवाँ आदित के वेट नौशंखाद की सन्दान में ध 3 परन्तु यह सब कपोस कल्पित है। क्योंकि वि० सं० २०० (ई० सम् १४४) में सा काठियावाड़ में चत्रपर्वशी राजाओं का अधिकार या भीर उसके बाद सं० ४४० (ई० सम् ३६३) में गुप्तों का राज्य हुआ। वि० सं० ४२७ (३० सम् ४७०) के बास पास हुयों की बढ़ाई से गुप्त साम्राज्य के शिथिल हा जाने पर छन (गुप्तों) के सेनापित सटार्क ते बस्तमीपुर ( बला ) में अपना स्वतन्त्र राज्य स्वापित किया । इसी भटार्च 🕏 पुत्र त्रोयसिंह का एक तासपत्र वि० सं० ४४६ (इ० सम् ४०१) का मिली है। इसकिए वलमी में इरानी नरेशों का राज्य होना सिद्ध नहीं होता। इसके सिबाय वसमी-राज्य का अन्तिम राजा शिलादिस्य वि० सं० दर्श ( इ॰ सन् ७६६ ) में हुचा वा चौर इवर गुहिल के चौमे वंशघर शिक्षादित्य का एक सेन्य वि० सं०७०३ (इं० सन् ६४६) का मिला है। इससे मी प्रमाणित हाता है कि य राखा वजमी (काठियावाह) से संबाद में नहीं भाये थे भौर न इनका वक्षमी से किसी प्रकार का सम्बन्ध था। इसके सिवाय न वो मेवाब की किसी उत्पाद, शिकाक्षेत्र या तान्यापत्र से ही, न भारसी तवारील "बाइन सकमरी" और "मुद्द्यात नैयसी की स्थाव" से ही सेवाइ के गहकोत राजाओं का वसमीपुर से आना पाया जाता है। सं० १७३२ ( इ० सन् १६७१ ) में बने "राजप्रशस्ति महा काव्य" क समय तक भी इनका वल्लमीपुर से आना काइ नहीं जानता था। सर्व प्रथम कर्ने झ टॉड ने ही जैन परमों के आधार पर इनका बलमी से आना जिला जो ठीक नहीं था । इसी मकार गुदा (गुद्दिल) का सासन-पासन माध्यण के हाथ स द्वाना भी सिद्ध नहीं द्वारत ।

राजा गुहिल के समय का कोई शिलालेख या वाखपत्र व्यव तक नहीं मिला है। इससे कसका निश्चित समय नहीं जाना जा सकता परन्तु उसके पौंषर्वें वंशपर राजा शिलादित्य का सं० ५०३ (३० सम् ६४६) का उपर्युक्त सेम्य सामासी (मेवाइ) गांव से महामहाचाण्याय शीगारीशंकर आम्म की

१—-प्रेंड राजस्थान माग १ ४ ११११०। १—-भारताद नीमोरसाँ धारिक कि सम्बद्ध १८८ (ई. सन्दर्श) के करीब

हुमा है। ३—रॉड राजरपान भाग १ ग्रह २७६।

<sup>¥—</sup>मे्पिप्राक्तिका इंकिंका साग ≂ पृ ४९ ४६ ।

सं० १६४० (ई० सन् १८६३) मे मिला था'। यदि प्रत्येक राजा का राज्यकाल श्रोसत हिसाव से २० वर्ष माना जावे तो गुहिल का राज्यकाल वि० सं० ६२३ (ई० सन् ४६६) के करीव श्रायगा।

गुहिल से पूर्व का इतिहास तो अन्धकार में ही हैं परन्तु गुहिल से लेकर वापा रावल (कालभोज) तक या प्राय रावल रणसिह तक का समय भी निश्चय पूर्वक नहीं दिया जा सकता। गुहिल के पश्चात् मेवाड़ के राजा भोज, महेन्द्र, नाग (नागादित्य), शिलादित्य (शील), अपराजित, महेन्द्र (दूसरा) और कालभोज (वापा) हुए। पुराणों से वापा रावल की वंशावली इस प्रकार मानी जाती है —

१—नारायण, २—ब्रह्मा, ४—विवस्वान (सूर्य), ६—मनु, ७— इत्त्वाकु, ११—पृथु, १३— छाई (चन्द्र), २४—मान्धाता, ३६—हरिश्चन्द्र, ४४—सगर, ४७—दिलीप, ४८—भगीरथ, ६४—रघु, ६७—दशरथ, ६८—राम, ६६—कुश, ७०—छतिथि, १२८—सुमित्र<sup>३</sup> १२६—वज्रनाम, १३६—सिंहरथ, १४०—विजयभूप, १४४—सुमुखादित्य, १४४—गुहिल झौर १४२—कालभोज (वापा रावल)

## १--राजा गुहिल (गुहदत्त) [सम्बत ६२३ वि०=सन् ४६४ ई०]

शिलालेखों में मेवाड़ की राज वशावली राजा गुहिल (गुहदत्त) से शुरू होती है परम्तु राजाश्रों के नामों के सिवाय उन शिला लेखों में उनका कोई इतिहास नहीं मिलता है। श्रागरे के श्रासपास चॉदी के दो हजार सिक्के जनरल किनंगहाम को ई० सन् १८६६ (वि० स०१६२६) में इक्हे मिले हैं जिन पर "श्री गुहिल" लिखा हुआ है । इससे अनुमान होता है कि गुहिल वहाँ का स्वतन्त्र राजा था। श्रागरे के श्रासपास इसका राज्य होने के दूसरे प्रमाण भी हैं। जैपुर राज्य के चाटसू नामक स्थान से एक बड़ा शिला लेख मिला है जिसमें भर्म भर्म पर पिढियों के नाम हैं। उससे भी अनुमान होता है कि विक्रम की श्राठवीं शताब्दी से ११ शताब्दी के लगभग

१---नागरी प्रचारियो पत्रिका (नवीन सस्करण) भाग १ श्रह्म ३ पृ० ३११ (स० १६७७ वि० )।

२—नारायण से सुमित्र तक की वशावली तो पुराणों में मिलती है तथा सुमित्र से बाद के नाम चारण भाटों की बहियों में मिलते हैं परन्तु वे दिश्वास योग्य नहीं है। उनमें से वह नाम कृत्रिम है श्रीर सवत् तो एक भी शुद्ध नहीं है।

३-किनगहाम, श्राकियालाजिकल सर्वे रिपोर्ट भाग ४ पृ० ६४।

भ-ऐपिप्राफिया इन्हिका भाग १२ पृ० १३-१७ ।

तक गुहिस वेशियों का राज्य भागर के भासपास के प्रदश पर या । भागरे के भासपास ही जाटस का प्रदेश हैं।

भजमेर के स्तरवा नामक ठिकाने ( नागीर ) में नास्या नामक एक गांव है वहाँ से एक हटा हुआ शिक्षा केस मिला है जो वि० सं० क्र-वैसास विदे २ ( इ० सम् ६२० वा० १४ मार्च ) का है । इतिहासहों का भनुमान है कि उसमें क्षिले हुए गुहिल वंशी घनिक और इंगानमट नामक महलेरवर राजा चाटस की गुहिल वंशी शास्त्रा से सम्बन्ध रस्वते थे।

ययि सास गृहिस के समय का कोई शिक्षालेख या वाम्नप्त अस वक्त नहीं मिला है परन्तु हुए वंशी राजा मिहिर क्रस के पीछे राजपूराना व उसक सासपास के दरा पर गृहिस का ही राज्य होना खतुमान किया जाता है। क्सोंकि मिहिर क्रस के परनाव गृहिस का सिक्के ही मिलते हैं। सारोरा यह है कि ययि गृहिस एक स्वव म राजा हुमा जिसका राज्य विशार का वारा प्रान्त तक था परन्तु उसके शासन काल का निश्चित करने के लिये कारारा प्रान्त तक था परन्तु उसके शासन काल का निश्चित करने के लिये काइ शिक्षालेख, वाम्नप्त मा मरारित नहीं मिली। हाँ विश्व के स्वव स्वान्त है कि स्वका समय चं क्शरे वि० के लगभग रहा हा। गृहिस की राजभानी कहाँ थी इसका मी ठीक ठीक पवा नहीं लगा है। अद्येव सामाजी का सत्त है कि राजा गृहिस के पूपत पहिले खागर के बासपात राज करते ही बीर वहीं व गृहिस ने साम हो स्वार ग्राहिस के साम स्वान कि कि सी विभाग पर शासन करते हा बीर पण्यात गृहिस ने कपना राज्य हुर हुर तक बागा हा।

२-- राजा भीज ( गुहिल वर्गी )

बाहाइ ( उन्यपुर ) स मिल शांतिकुतार क सं० १०३४ ( मन् १८७ इ० ) क लेच में गुरिक क उच्चराधिकारी का नाम भाव लिया है । यह गुद्दिल का पुत्र था। म्यानों में भाज का माजादित्य और भागादित्य लिया है। इसका क्षिक प्रवास इफ भी नहीं मिलता।

#### ३---गाजा महन्द्र (पहला)

शतिकुमार ६ उपरान करा में भाज क याद सहरू का नाम आता है। यह भाज का पुत्र या श्रीर उसके पाद उत्तराधिवारी हुआ। था। इसका भी काइ विशय पर्यान नहीं मिलता।

४--राजा नाग

ष्ट् मर्श्य का पुत्र या और उसक बाद गरी पर बैठा। इस स्यावी 1--बारिसबाधिक सर्वे बाद द्विटा, जबुदस स्थारे हैं सब १३२ -१३ पू ३४ में नागादित्य भी लिखा है । नागदा नगर, जिसका नाम प्राचीन शिलालेखों में नागहद या नागद्रह मिलना है , इसी नागादित्य द्वारा वसाये जाने की किम्बदन्ती मेवाड में खब तक है। कहते है कि यह गाँव उसी ने अपने नाम पर वसाया था। यह किसी युद्ध में मारा गया। इसका कोई विस्तृत हाल नहीं मिलता।

## ध—राजा शिल (शिलादित्य) वि० सन्वत ७०३—७१२]

नाग का उत्तराधिकारी शील हुआ। इसका नाम मेवाड के शिलालेखों में भी 'शील' ही पाया जाता है। मेवाड के भोमट प्रान्त में सोमाली नामक गाँव से वि० स० ७०३ (ई० सन् ६४६) का एक शिलालेख इसका मिला है । जिससे उस समय भोमट के आस-पास इसका राज्य होना सिद्ध होता है। इसके समय का एक ताम्वे का सिक्का भी मिला है। जो शायट वि० स० ७१२ का होगा। इसका विरुट (खिताव) नरपति था।

### ६--राजा अपराजित

### [ विक्रमी सम्वत् ७१८]

शील (शीलादित्य) के वाद अपराजित राजा वना। यह शील का पुत्र था। कुएडेश्वर (उदयपुर से १४ मील उत्तर मे) के मन्दिर मे एक शिलालेख मिला जो वि० स० ७१८ मार्गशीर्प सुदि ४ का है। उस लेख से मालूम होता है कि—"गुहिलवशी राजा अपराजित ने शिव के बेटे महाराज बराहसिंह को अपना सेनापित वनाया। उस सेनापित की स्त्री यशोमित ने एक विष्णु का मन्दिर वनवाया। अपराजित ने अपने शत्रुश्रो को नष्ट किया, अनेक राजा उसके आगे मुकते थे" । यह शिलालेख इतना अच्छा खुरा हुआ है और काव्य इतना हृदय स्पर्शी श्लेपालंकार—युक्त है कि उसे देख कर यह कहना पड़ेगा कि उस समय भी मेवाड़ मे अच्छे-अच्छे शिल्पी एवं किव विद्यमान थे।

## ७--राजा महेन्द्र ( दूसरा )

श्रपराजित के पश्चात् मेवाड़ के राज्यासन पर महेन्द्र (दूसरा) बैठा । वि० स० १३४२ (ई० १२८४) की श्रावू की महारावल समरसिंह की

<sup>9—</sup>ऐसा भी कहा जाता है कि पाँडुवशी परीचित के पुत्र महाराजा जनमेजय ने श्रपने पिता के बैर का बदला चुकाने के लिये नागों को होमने की इच्छा से यहाँ "सर्प यज्ञ" किया था, इसी से इस स्थान का नाम "नागदाह" पडा। जो श्रब नागदा कहा जाता है।

२—नागरी प्रचारिग्णी पत्रिका, भाग १ पृ० ३११–२४ ।

६— एपिम्राफिया इ डिका, भाग ४ पृ० ३१–३२ ।

प्रशस्ति में महत्त्र के वास्ते या रक्षोक हैं निनमें लिखा है—"शीलस्वभाव भीर लीला सहित तलकार से विकराल हाथ वाले उस राजा ने वाहवस द्वारा शत्रकों की भी का अपने व्याचीन किया। वह राजा अत्यक्त वीर रस ही का रूप था। चोइदश की नारियों को विधया थनाने वाला, राजाकों में मुक्टमणि, राजनीनिक सथा कर्णाटरवर का दरह दने वाला था। उसका पुत्र नीविमान कालम्बज हुआ जिसका घनुप काल के समान दण्ड दने में प्रचएड था भाग इसस ऋषिक वर्णन इसक विषय में भीर इस नहीं मिश्रता।

#### द—गञा कालमोश ( **गापा रावल** )

#### िंगे क्दा≔ा कि ]

यह महन्त्र का पुत्र कालमाञ, राजपूतान में बापा या "बप्पा रावल" नाम स प्रसिद्ध है। यह बड़ा प्रवापी और पराक्रमी राजा था। मवाइ के मृतपुरुप गुहिल (गुहदत्त) क बाद स्थाति कौर वीरवा में इसका नाम काता है। मेवाइ क शिला लेख, दानपत्र, सिक्केव रुयावों में इसका नाम मिन्न-भिन्न प्रकार स लिखा है जैसे बप्प, बाप्प, बप्प बप्पक, बप्पाक, बाप्प, बाप्प और बापा । ये सभी शब्ब बाप-पिता के स्पक हैं तथा यह सन्मान सूचक वन कर नाम के काम में भी आने लगे । मेबाइ के पिछन्ने कह सर्यों में यापा क साथ रावल व्हान्द भी लगा हुचा सिसता है।

यापा रावल का एक साने का मिका मिला है जिससे उसका सूर्यवंशी होना प्रकट हाता है<sup>४</sup>। इसका राज्य विस्तार बहुत दूर-दूर सकक्षा सीर उसने पित्ताइ का किला मं० ७११ (३० ७३४) क श्रास-पास मार्य पेशी राजा मान म विजय कर चपन राज्य में विस्तावा हा ।

१--- इक्टियन विरक्तिरी भाग १६ ग्रुष्ट ३४ -- ११ ।

२--वत्त मान काळ के महापुरण जंगार-पूज्य महापमा मोहगराम कर्मबन्द गांधी को भी लोग <sup>6</sup>बाउर्जा 'बाए" बादि शर्मी स पदारते हैं जी पितावाची सम्मानगुषक है।

६-- जिमामेगों में जात दाता कि बारहवीं जतावती तक मेवार के महेशों का वितान (बिरर्) 'राजा" था। बार् में बन्होंने 'रावस (राजकुक्की) रिखान धारण विषा । पिष्रके इतिहास संगरी को जनके पुराने शिक्षाय का लाज न था इससे उन्होंने गुरू से ही उनहा गिराव शक्ता होना साम विवाधार प्राचीन बाब के बाम्मविक इतिहास के बसाव में उसी की सामों में प्रसिक् होगई। इसी से इम ने भी बापा का बापा शबका लिखा है।

च⊷ कार से क्षणि रिक्षी पदिका भाग १ चक्र वे ग्री १३६७ वार्तिक (स्थीन सन्दर्श) T 481-541

वापा रावल के समय का कोई शिलालेख या ताम्रपत्र श्रव तक नहीं मिला है। इसलिये उसके शासन काल का समय निश्चय करना कठिन है।



बापा रावल

परन्तु उसके १० वें वशघर राजा नरवाहन के समय का वि० स० १०२८ ( ई० सन् ६७१ ) का एक शिलालेख मिला है जिसमें बप्पा का नाम आया है<sup>1</sup>े भौर महारामा कुम्भा के राज्य का**स ( सं०** एक पुस्तक "एकसिंग माद्दारमव" नाम की किसी गई की। वि० सं० ८१० कात होता है। इसी प्रकार <del>क्रम्</del>मा के रायमख के समय (सं० १४३० १४६३) में रची हुई श्वासिन नामक वृमरी पुस्तक जिस "एकसिंग पुराख" भी कहते 🐔 समय सं० ८१० दिया है । इसस भतुमान होता है कि बापा मोज) का समय सं० ८(० वि० क बास-पास रहा हो। हासिक विद्वान भागाजी ने बापा का समय सं० ७६१ ( ई० सन् सं ० ८१० वि० ( इ० सन् ७४३ ) तक निर्धारित किया है।

मापा के विषय में अनेक बन्तकवार प्रचित हैं। अरम्ब हासिक रहि से विरशास थाग्य नहीं है क्यों कि वे अविरशोधि के सार्व गई है। उनका सारोरा यही है कि "कालमाख गुद्धिवर्धरायाँ 🕊 🗯 पूर्वण एक रत्रताल व बिशास राज्य का स्वामी बा और विद्योगना मन भविकार में था। इन्तक्याओं का पतिहासिक रूप देते वाले बाँड कार्यन मूवा नैयासी आदि हैं जिन्होंन बारण, भाटों की कवाकों के सामार क इसकी शूर वीरता का बरान किया है। हारीत ऋवि (हारीक्पनि) के नरवान में मेबाड़ का राज पाना, कसका इरान पर बढ़ाई करना, हुएनान मादि देशों का जीवना, वहाँ की मनक कियों से दिवाह करमा, हैर सम की वसकार हाथ में रखना, ' सुरासान ( ईरान ) में ही मरना और 🐯 पर उसका अलाने या गाउने क किये हिन्दू मुसलमानों का कगका श्रेम तवा भारत में कवीर की तगह खाश की जगह कुछ ही मिछना इस्परि मनगढरच बातें बापा रावल के विषय में बाव तक बजी बादी हैं जिसका इतिहास से काई सम्बन्ध नहीं भीर वनमें सत्य का भंश तक दिखाई नहीं पहता । यदि इस इन दश्वकवाकों की एक एक बात की होकर क्लाफी भसत्वता का सिद्ध करने क्षर्गे वो पुस्तक का क्लेवर वह जाने के शिवा और कोई साम नहीं दागा। विभार शील इतिहास प्रमी पाठक स्वर्ण ही की क्योत करपनाओं का निर्शिय कर सकते हैं।

कपा का रारीर नागरा ( संवाह ) में ही खुटा था। वसका समावि मन्दिर एकतिङ्गती (कैसारापुरी) से एक मीख की दूरी पर अब वर्ष

१ — भन्ते दुसिवासी इसोसाइटी अर्लक माग २२ इ. १६६ ६७ (

र—क्कींग संदाक्त अधाय २ वडीक २१ s

मुस्कोत नैक्सी की क्वाल माग १ वह 11 ( ववास्त चेरकरका ) । u—सम्बद्धत्रि महत्त्वाच्य सर्वे ॥ ।

<sup>.</sup> ≿—दॉंड राजभाग ( भारतकार्य स स्करण ) थाय ३ व । १६०

मौजूद है जो "वप्पा रावल" के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि वप्पा ने ही पहले पहल श्रपने श्राराध्य-देव एकलिझ (महादेव) का मन्दिर वनवाया। यह महादेव मेवाड़ राज्य के स्वामी माने जाते हैं। मेवाड़ के महाराणा "दीवान" कहलाते हैं। वे श्रपने को एकलिझजी का दीवान मानकर शासन कार्य चलाते हैं।

वणा के बाद उसका पुत्र खुमाण सं० ८११ वि० में चित्तोड़ के राज-सिहासन पर बेठा। परन्तु उसका वृत्तान्त लिखने के पूर्व हम खुमाण से महाराणा हम्मीर तक की वशावली नीचे दे देना उचित समभते हैं ताकि पाठकों को उनका सम्बन्ध जानने में सुभीता रहे—

```
६—खुम्माग -वि० स० ८१०।
१०-मत्तर।
११-भर्गभट ( भर्तृपट्ट )।
१२-सिंह।
१३ - खुम्माए ( दूसरा )।
१४- महायक ।
१४--खुम्माण (तीसरा)।
१६-भर्तृभट ( दूसरा )-वि० स० ६६६, १०००।
१७-- श्रल्लट-वि० सं० १००८, १०१०।
१८-नरवाहन-वि० सं० १०२८।
१६--शालिवाहन।
२०--शक्तिकुमार-वि० स० १०३४।
२१-- श्रम्बा प्रसाद्।
२२—शुचिवर्मा ।
 २३--नरवर्मा ।
 २४-कीर्तिवर्मा।
 २४--योगराज ।
 २६--बैरट।
 २७-- हॅसपाल ।
 २८ - वैरिसिंह।
 २६-विजयसिइ-वि० स० ११६४, ११७३।
 ३०-श्रारिसिंह।
```



### ६-राजा खुम्माण (पहला)

कालमोज (वापा रावल) के वाद उनका पुत्र खुम्माण वि० स० ८१० में मेवाड की राजगद्दी पर वेठा। इसका विशेष वृतान्त नहीं मिलता है। यद्यपि कर्नल टॉड ने खुम्माण के राज्यकाल का वर्णन विस्तार से किया है परन्तु वह खुम्माण (दूसरे) के विषय में हैं जो खुम्माण (प्रथम) का ४ वां वंशधर था।

### १०--राजा मत्तट

ये खुम्माण के पुत्र थे श्रीर श्रपने पिता के राज्य के उत्तरा-धिकारी हुए। इनका न तो कोई सम्वत् न विशेष वर्णन ही मिलता है।

११--राजा भर्तभट ( भर्तपट्ट)

इन्हें भर्तृपट्ट भी कहते हैं। ये मत्तट के पुत्र थे श्रौर श्रपने पिता के उत्तराधिकारी हुए। इनका भी सम्वत् श्रौर वर्णन कुछ नहीं मिलता है।

### १२--राजा सिंह

ये भर्तभट के ज्येष्ठ पुत्र थे जो अपने पिता के बाद राज सिंहासन पर बैठे। इनका भी कुछ वर्णन नहीं मिलता है। परन्तु इनके छोटे भाई ईशानभट तथा उसके वंशधर जैपुर राज्य के आस-पास के बड़े इलाके के स्वामी रहे। ऐसा चाटसू (जयपुर राज्य) से मिले शिला लेख से ज्ञात होता है। इस लेख का विक्रमी सम्वत् की ११ वीं शताब्दी में खुदा जाना अनु-मान किया जाता है।

### १३—राजा खुम्माग ( दूसरा )

ये राजा सिंह के पुत्र थे और श्रापने पिता के बाद मेवाड़ के राजा हुए। प्राचीन शिलालेखों से ज्ञात होता है कि वि० स० ८१० से सं० १००० वि० तक खुम्माण नाम के तीन राजा मेवाड़ में हुए। परन्तु कर्नल टॉड ने और चारण भाटों ने खुम्माण नाम का एक ही राजा होना मान लिया जो प्रमाणिक नहीं है। टॉड साहब ने यह भी लिख दिया है कि बगदाद के खलीफा श्रलमामूं ने चित्तोंड़ पर चढ़ाई की थी, जिसकी रत्ता के लिये भारत के श्रनेक राजा इकट्टे हुए । सतरहवीं शताब्दी में दोलत विजय नामक किव के बनाये हुए "खुम्माण रासे" के श्राधार पर टॉड साहब ने यह वृतान्त लिखा हो ऐसा मालूम होता है। खलीफा श्रलमामूं (सं० ८७०-८६० वि०) राजा खुम्माण (दूसरा) का समकालीन श्रवश्य था श्रीर मुसलमानों ने

१--ऐपिप्राफिया इगिस्का भाग १२ ए० १३-१७।

२-- टॉड राजस्थान भाग १ प्र० २ दर-६६।

इस समय एक सिल्म जाड़ी गांग्डों को बीस की विचोच एक पशाई की हो परस्तु डॉड बाह्य सरद जाड़ी बाला का सकता। दसोंक दक्षी किय जानों का दर्बन दिव्य है, उनका का कमर कम

१४--राजा व्यापक

वे राजा जुम्बाव (वृत्तरे)के द्वत वे चीर के लागी हुए। इतका कोई इच्छन्य कर्ती विकला!

१५—रावा सुम्यास ( वीवरा ) वे कानक के पुत्र व क्याप्रीकारी थे। स्वक

करी किस्ता।

१६--राबा वर्तनप्त ( वृक्ता )

सुन्त्रास्य शीसरे के जार वे शास हुए। इसके चीर्ने शिक्षपुतार क समय का एक शिक्षाकेस सं० १०१४ कि का गया पत्तवा है कि इसका विवाद राजेल गेरा की कन्ना मा?। सन्त्रम है वह शामी नेपाल के लिकड वर्धी गीववाद) के राजेल राजा जंगा? (वि० सं० ६६६९) की सुबारे के समय के या शिक्षाकेस सं० ६६६ सामक सुबी है ६५२ सा० १० सुबाई) का? चौर सं० १००० वि० कीस (ई० सन् ६४१ सा० १९ कई सुक्तार) के लिखे हैं"। विवाद सुबा गया सन्दिर जनाम का शब्देस है। व्यव्हा (युक्स) कम कम गया सन्दि जनाम का शब्देस है। व्यव्हा (युक्स) कम कम गया सन्दि अस्त हुए सा। जनुसाम से सं० १००८ वि० के गया सन्दि सरा हुए सा।

१७—समा महर

ये वर्षभद नुसर क पुत्र थं। काहाब आदी वाँच के विवाह जिल्हें केरपर शिशासन में में? १०१० महामा हुएँ। अ(१० जाए १.११ वाट पर्देशीयों अभिकार) का पार शिकासना निका है जिसमें हुआते दिखा सर्वृत्ता प्रियुक्ति महावादनी का नाम निकास है। रामपर चारत व प्रथमन में हो काले कि हैं। महा मान पर पनार्थ माना में प्रथमपंत्र किया हा। इस शिकासेन के कहा हैं। महा होता है कि अभिवाद कार्य व किये चाहत महाम पर वर्ष कर कार्य केंद्र ही। समुख्या किया जाता है कि अमहानु पत्र कार्य करीकार का कहा केंद्र हुएँ हैं।

t—fenen femil meste d. 1661 t—Munden feste unt folg 1661

ह—**व्यक्ति सम्ब** १४ प्रेन १७० ।

इ--- सम्बद्धान्य न्यूनियम् की निर्देश ( कर् १६१६ हे॰ ) १० १।

श्रह्मट श्रपनी पुरानी राजधानी नागदा में रहता था परन्तु तीर्थ स्थान के कारण वह श्राहाड़ में भी रहा करता था। श्रह्मट के प्रपीत्र शक्तिकुमार के समय के सं० १०३४ वि० के शिलालेख से यह भी पाया जाता है कि श्रह्मट ने हूण वंशी राजा की पुत्री हरियदेवी से विवाह किया था। जिसने हर्षपुर नामक गाँव वसाया था।

### १ --- राजा नरवाहन

श्राल्लट के पुत्र नरवाहन श्रापने पिता के बाद राज्य के स्वामी हुए। इनके समय का एक शिला लेख सं० १०२८ वि० का एक लिंगजी के मन्दिर के निकट मिला है। उस में इनकी शूरवीरता की बड़ी प्रशंसा की गई हैं । नरवाहन के पौत्र शिक्त कुमार के समय का एक शिलालेख स० १०३४ का मिला है। उस में भी इनको धीर, विजयी श्रीर विद्याश्रों का भएडार इत्यादि की उपमा दी गई हैं ।

### १६-राजा शालिवाहन

ये नरवाहन के पुत्र थे। इनका राज्यकाल बहुत थोड़ा रहा। इनके कई वंशजों के कब्जे में जोधपुर राज्य का खेड नामक इलाका था। जहां से वे गुजरात, काठियावाड में जाकर बसे और उनमें से भावनगर, पालीताना, राजपीपला, लाठी श्रादि के राजा हैं। प्राचीन इतिहास के श्रम्थकार से श्रीर भाटों की कल्पना से भावनगर श्रादि के गोहिल राज्यों ने श्रपने को पैठण के प्रसिद्ध श्रांधवंशी राजा शालिवाहन का वंशज मान लिया जो भ्रम है। वास्तव में ये मेवाड़ के सूर्य्यवशी गोहिल शालिवाहन के वंशज हैं।

### २०-राजा शक्तिकुमार

ये शालिवाहन के पुत्र थे। इनके समय के तीन शिलालेख मिले हैं। पहला सं० १०३४ वि० (ई० सन् ६७७) का है जो मेवाड़ के प्राचीन इतिहास पर बड़ा प्रकाश डालता है क्योंकि उसमें गुहदत्त (गुहिल) से शिक्तकुमार तक की पूरी वंशावली दी हुई है। दूसरे दो शिलालेख जैन मन्दिरों पर लगे हुए मिले हैं जिन पर कोई सम्वत् नहीं हैं । इनमे

१--इंग्डिन ऐग्रिटक री भाग ३६ ए० १६१।

२---बाम्बे ब्रांच रायल ऐशियाटिक सोसायटी जर्नेल भाग २२ पृ० १६६ ।

३--- इरिडयन ऐरिटक री जिल्द ३१ पृ० १६१।

४—यह चन्द्रवंशी भी नहीं था। मेरुतुङ्ग कृत जैन इतिहास "प्रयन्ध चिन्तामिण" पृ० २४—३० (टिप्पण) में इसे कुम्हार (कुम्भकार) के घर जन्मना और बाद में बढ़ा प्रतापी होने से राजा होना जिखा है।

<sup>&</sup>lt;--सोसील बेंडाल, जर्नी इन नेपाल ए० **८२** |

١٠,

राष्ट्रियमार का फोर्ड विशेष कर्यात कही है। क्रक्का कै मुज (वाषवप्रतिश्व) में इतके समय में (ब्रंप १०६० मेवाड़ वर फर्बाई की थी। मुज का ब्लाराविकारी ओक

करता वा अहाँ क्सन अहारव का एक अग्विर वनवावा वा किये क्या शोकश्रश्री का अग्विर जी करते हैं। विचीकृतक तक परवारों के **क्रायकर** सैं र्र रहा इसका ठीक-ठीक उत्तर देना कठिन है। गुजरात के सोलंकी राजा
- सिंद्धराज जयसिंह (सं० ११४७—११६६ वि०) ने जव सं० ११६१ के आस
- पास मालवा को जीता तव चितौडगढ भी उसके हाथ आया। परन्तु
जयसिंह के वाद चितौड़ वापिस गुहिल वंशियों के हाथ में चला गया।

### २१--राजा अम्बाप्रसाद

ये शिक्तिकुमार के पुत्र थे। इनका दूसरा नाम श्राम्नप्रसाद भी मिला है। इनके समय का शिलालेख टूटा-फूटा होने से पूरा पढ़ा नहीं जाता है। इनकी रानी सोलंकी (चौलुक्य) यश के किसी राजा की पुत्री थी। ये राजा सांभर के चौहान राजा वाक्पितराज (दूसरे) के हाथ से युद्ध में भारे गये थे, ऐसा पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य (सर्ग ४ श्लोव ४६-६०) से जान पड़ता है।

## २२---राजा शुचिवर्मा

श्रम्बाप्रसाद की बीर गित के पश्चात् ये गद्दी पर बैठे। जोधपुर राज्य के प्रसिद्ध राणकपुर के जैन मन्दिर में मिले हुए वि० सं० १४६६ (ई० 'सन् १४३६) के शिलालेख से ज्ञात होता है कि ग्रुचिवर्मा श्रम्बाप्रसाद के छोटे माई थे। उसमें ग्रुचिवर्मा को मर्यादाशील, दानी श्रीर शत्रु-संहारक लिखा है<sup>2</sup>।

## २३--राजा नरवर्मी

शुचिवर्मा के बाद ये राज्याधिकारी हुए। इनका कुछ ऋधिक हाल नहीं मिलता। सं०१४१७ मंगसर विद ४ सोमवार की कुम्भलगढ़ की प्रशस्ति से यह कहा जा सकता है कि ये शिक्तकुमार के पुत्र और शुचिवर्मा के भाई थे।

### २४---राजा कीर्तिवर्मा

नरवर्मा की मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठे। इनका भी कुछ हाल ज्ञात नहीं होता। ये भी नरवर्मा के भाई होने चाहिये। क्योंकि कुम्भलगढ़ की प्रशस्ति में नरवर्मा का भाई यशोवमी बताया है। यश ख्रीर कीर्ति एक ही ख्रर्थ वाले शब्द हैं इससे संस्कृत लेखकों ने यशोवर्मा की जगह कीर्तिवर्मा लिख दिया हो।

१--इन्डिन एश्टिक्वेरी भाग १६ ए० ३१३ ।

२--भावनगर प्राचीन शोध सप्रदृ पृ० २३; प्राचीन जैन स्नेख संप्रदृ भाग २ पृ० १६६ ।

#### २५---रावा नीवराव

कीर्तिवर्मा के परकार बोगराज सेवाह के में कोई न रहा। इतसे राजा ज्यार के कंतकरों में बै वैरट इका।

१६---राचा वैरट

वह चास्प्रत के बंशवर में । बोगराज के वाच के हुए ! इसका क्रम भी राज नहीं निका है ।

२७--रावा इतपाद

देरत के बाद इनके पुत्र इंसपास राजधिशसन वर की के शिक्षाक्षेक्ष में इनका नाम वंशपास किया है वर दूसरे शिक्षाक्षेकों में इंसपास ही किया विकाश है। जवकपुर के मेराबाट त्यान से किसे हुए विश्व कं १९१९ (ईंश् के एक शिक्षाक्षेत्र में प्रशंतवा इनकी बीरता की मर्शना की नहीं

#### २०--राजा वैरिसिंह

मे इंसपाझ के पुत्र में जीर महे चौर जीर अवस्य सं०१४१० की कुम्मसम्बद्ध प्रशस्त में किया है कि क्योंमें सगर का कोट (शहरपनाइ) कनवाया या। इनके २१ कुम में 1

२६---रामा विजयतिह

[ कि जं १९४४ — ११०६ ]

में चारते जित्रा में विरिद्ध के प्रमाल नहीं यह के ।
सं० १९७६ तक इनके विकासन होने का कानुसान है। इनका दक्ष सं० १९७६ का पास्त्री गांस (क्वयुद्ध राज्य) में प्रमा यस <del>प्रमाल</del> सं० १९७६ (प्रैं० सन् १९१६) का क्यमाल गांस से निक्सा है। सुद्राह औक म होने से साफ-साफ प्रमा गाँँ जाता है। इसमें गुद्रव्य से पिजनसिंद एक कीनेशास्त्री हो पत्री गई है। में परनार राजा करनसिंदन की प्रमी के साम हक्षा सारे।

र विश्वनीय है के अन्यवादिक को पूर्व के कार्य हुआ का है। विश्वनीय के परारा राजा करवादिक को पूर्व के देश (जनकार कर के क्यार है। विश्वनीय के प्राप्त को प्राप्त के क्यार है। विश्वनीय के प्राप्त के प्रा

१---पृष्टिमारिका इंडिका भाग १ ४ - ११ ।

र--वारकाण स्पृतिय रिपोर्ट ४ व वर् १६५२ ई

a-Aftenfent gffren met t. a. i

24

## ३०-राजा ऋरिसिंह

ये विजयसिंह के पुत्र थे श्रीर उनके पश्चात राज्य के स्वामी हुए। इनका कोई वृत्तान्त नहीं मिलता।

## ३१-राजा चोड़सिंह

इनका भी कोई वृत्तान्त नहीं मिलता।

### ३२-राजा विक्रमसिंह

वि० सं० १३४२ (ई० सन् १२८४) के स्रावू के शिलालेख से ज्ञात होता है कि ये चोडसिह के पुत्र थे। कुम्भलगढ़ के शिलालेख मे इनका नाम विक्रमकेसरी लिखा है। एकलिंग माहात्म्य मे इनका नाम श्रीपुंज भी लिखा है। इनका शासन काल वि० सं० १२०४ के निकट स्राता है।

## ३३--राजा रणसिंह (कर्णसिंह)

विक्रमसिंह की मृत्यु के परचात उनका वडा बेटा रणसिंह गद्दी पर वैठा । इनको कर्णसिंह या कर्ण भी कहते थे। इनके महणसिंह, च्रेमसिंह (ख्रेमसिंह), माहप श्रीर राहप नाम के चार पुत्र थे। शायद महणसिंह पिता के जीवन काल में ही मर गया जिससे च्रेमसिंह चित्तोड़ का उतराधिकारी हुआ।

च्चेमसिंह श्रीर माहप से दो जुदी-जुदी शाखाये फटी। च्चेमसिंह के वंशज चित्तोड के श्रिधकारी रहे श्रीर वे राजा के बजाय रावल कहलाये। माहप को सीसोदा गाँव जागीर मे मिला श्रीर वह राणा कहलाने लगा। पश्रात जागीर के नाम से उसके वशधर सीसोदिया कहलाये। चित्तोड़ के राजा च्चेमसिंह के वशधर रावल रत्नसिंह (प्रथम) तक चित्तोड़ पर राज्य

१-इिएडयन ऐपिटकोरी भाग १६ ए० ३४६।

२—कुम्भत्तगढ़ का स० १४९७ का शिलालेख श्लोक १४८।

३-वही, श्लोक १४६।

४—राजकुल का ही प्राकृत रूप 'रावल' या 'राव' प्रसिद्ध है । इसका मतलव राज्यंशी घराना से है ।

१—रागा शब्द राजा का प्राकृत रूप है, मीयेंवशी साम्राट श्रशोक के शिलालेखों में राजा के वास्ते राजा श्रीर राजा शब्द लिखे हैं। इन्हीं से 'राणा' शब्द बना होगा'। परन्तु राजवँश की छोटी शाखा वालों में राणा की उपाधि धारण करने की प्रथा हो ऐसा पाया जाता है। क्योंकि मेवाइ के गहलोतों, श्रणहिलबाहा के सोलँकियों, मारवाइ के पिइहारों की श्रीर श्रन्य वँशों की छोटी शाखा वालों की 'राणा' उपाधि मिलती है।

करते रहे । राषक रजसिंह के मिर्नश सर काने का बंगपर इस्सीर विश्लोक का स्वासी वंगा।

वियोद की रावक शाका का वर्षन करने के कूर्त शाका का कुछ नृतास्त वहाँ देना विवाद है। रावा काइड दूसरे के बाद योगों सीसोदे के सामन्त रहे। रावा के दिनकरों, जसकरों, नागपाल, पूर्वपाल, पूर्णापाल, गुज्यकर, जगसिंह, बरमयासिंह, अरिसिंह, अवनसिंह', और हुन्बीर क्रांगिर के सामंत हुए। इसी सीघोदे की शाका के सरकार कर्नल होंड न राजी पद्मिनी का पित मान विवाद को कासक है। प्रवित्ती विशोद नरेरा रावा रहासिंह (प्रवस्त) की बहाराकी

#### ६२---रावस चेगसिंह ( चेमसिंह )

~

ने रयासिंह के पुत्र वे को वनके बाद गदी पर कैंडे। मधान शासा इन्हीं से प्रारन्त होती हैं। इनका कोई हासाब है। इनके दो पुत्र ब—सामन्त्रसिंह कीर कुमारसिंह।

#### ३५--रावज्ञ सामन्त्रसिंह

इलके सं०१९२⊏ (इँ० सन् ११७२) खौर सं०१२३६ (हैंस १९७६) के हो रिक्साकेक मिके हैं°। सं०१२२१ वि० के गुजरात के सोसंकी राजा अजयपाक से युद्ध कर दसे प्रशस्त किसां हैं

१—वह परिसिद्द का मोदा भाई और क्ष्मावसिंद का प्रृथ था। सरदार कार्मिक विकोष के तुद्ध में काम आवे पर अक्वसिंद सामन्त कवा। बाववसिंद के क्षमा

के प्रम हम्मीर को असके वानिहास की सपने पास कुता किया। इस्तीर से हुक समय वाक्षेत्रा को भार कर अपनी वीरता का सिका समान्ता। इस वर सकार्यों ने हमीर को सीसीये का वास्त्रिक हकार समय कर वसे सीसोचे का प्रकार समया। इसियों कमार्थिक के दोनों प्रम सम्मार्थिक के पंत्रिक सम्मार्थिक समया। इसियों कमार्थिक के पोत्री प्रमाणिक के पंत्रिक सम्मार्थिक के पंत्रिक सम्मार्थिक प्रमाण होतर विश्व में जाने गये। इसी सम्मार्थिक के पंत्रिक सम्मार्थिक प्रमाणिक सम्मार्थिक सम्मार्थिक समित्री में स्वर्थन समय सम्मार्थिक के प्रमाण सम्मार्थिक स्वर्थन समय सम्मार्थिक स्वर्थन सम्मार्थिक समार्थिक सम्मार्थिक सम्मार्थिक

इ—एक्समणा पही सामाणांतिह—जिसे ज्यानी में सामाणांति किया है—जीहान, जोकें प्रभीतात हमो(समान १२१ स-१४) सोनेपार और इन्मीतात तीमते के कालकार्यन में । जह पात तिलारों में तो किया होती है। हमाइत सम्मान हे हमाने कालकी में ते ती किया होती है। जात हमाने के जीहानों के जाति हमाने कालकी में ती किया होता की मान हमान होता है। इन्मीता की जाता की मान हमान हो तो है। अपने हमान की मान हमान हो तो है।

युद्ध से सामन्तिसह शिक्त हीन होगये श्रीर श्रपने सरदारों के साथ बुरा वर्ताव भी किया जिससे वे सब नाराज होगये। ऐसी दशा मे जालोर के चौहान राजा केतू (कीर्तिपाल) ने मोका पाकर सामन्तिसह पर चढाई कर मेवाड़ पर कव्जा कर लिया। राव केतू ने मेवाड़ पर श्रिधकार वि० सं० १२३२ (सन् ११७४ ई०) श्रीर सं० १२३६ (ई० सन् ११७६) के बीच किसी वर्ष किया होगा। इस प्रकार मेवाड राज्य को खोकर सामन्तिसह सकुटम्ब बागड़ प्रदेश (इँगरपुर-बॉसवाडा) मे चले गये श्रीर वहाँ श्रपना राज्य स्थापित किया। उनके वशधर बागड के ही राजा रहे, वे कभी मेवाड़ के राजा न हुए। सामन्तिसह के छोटे भाई कुमारिसह ने श्रपने बाहुवल व प्रयत्न से राव केतू को मेवाड़ से निकाल दिया। क्योंकि कुम्मलगढ के सं०१४१० के शिलालेख में लिखा है कि "सामन्तिसह राजा पृथ्वी पर हुश्रा उसका भाई कुमारिसह था जिसने श्रपने पृत्क राज्य छीनने वाले केतू नामक शशु राजा को देश से निकाल दिया। गुजरात के राजा को प्रसन्नकर श्राघाटपुर (श्राहाड़) प्राप्त किया श्रीर खुद राजा बना।"

### ३६--रावल कुमारसिंह

ये राजा सामन्तसिंह के छोटे भाई थे। इन्होंने खोये हुए मेवाड़ को वापस लेने के लिये गुजरात के राजा सोलंकी भीमदेव (दूसरे) श्रीर सीसोदे के सामन्त राणा भुवनपाल से सहायता ली श्रीर शत्रु को देश से निकाल कर मेवाड़ के स्वामी बने।

### ३७-रावल मथनसिंह

ये कुमारसिंह के पुत्र थे। वि० सं०१३३० का एक शिलालेख उदयपुर के पास चीरवा गाव से मिला है उसमें इनका उल्लेख है। विशेष कोई वर्णन इनका नहीं मिलता है।

उसका विवाह इसी सामतसी के साथ हुन्ना होगां । पृथावाई को चौहान राजा पृथ्वीराज दूसरे की बहिन या बीसलदेव (सम्वत् १२१०-२०) की पुत्री मान लिया जावे तो वह न्नातम हिन्दू सन्नाट पृथ्वीराज चौहान (वि० स० १२३६-४६) की बहिन मानी जा सकती है। सामतसी व समरसी के नामों में के थोडे से न्नानत हो कर ही पृथ्वीराज रासों के कर्जा ने इन्हें समरसी समस लिया हो। यह भी सम्भव है कि बागड़ का राज छूट जाने पर ये सांमत्सी न्नपने साले प्रसिद्ध चौहान पृथ्वीराज (तीसरे) के पास चले गये हों न्नीर वहीं शहाबुद्दीन गौरी से युद्ध करते हुए स० १२४६ वि० में मारे गये हों।

१--चीरवा का वि० सम्वत् १३३० का शिलालेख।

#### ३८--रावस वद्वतिह

वे मननसिंह के पुत्र कीर क्तराविकारी वे । इक्क कृतान्य नहीं मिलता है ।

#### **३३---रावस वैत्रसिंह**

[# 110-11 1]

वे पद्मसिंह के पुत्र वे और उपके बाद मेवान के स्वासी हुए। वे अपने समय के एक वहे वक्षणां प्रवाणी और वृक्ष मिन राज्य के हम्मोंने मारवाद, गुजरात, माजवा और जोगजरहा तथा किसी के हुक्कान यक का मान मंग किया वा और अपने पढ़ीकी राज्य को मिनेक का पूरा पूरा बाम उठावा वा। इन्होंने नावोक को नक कर दिवा की की वाप प्रवाण की निर्माण की की नाव कर दिवा की मान पर प्रविकार को ने का वच्छा पुत्र की की वाप प्रवाण की के पुत्र की की वाप प्रवाण की की मान पर प्रविकार कर तेने का वच्छा पुत्र की मान पर प्रविकार की किसी की समय के किसी नावोक (भारताह में) का राज्य वा। उपने पुराने देश की मिन्न के किसी नावोक (भारताह में) का राज्य वा। उपने पुराने देश की मिन्न के किसी जीतासिंह के पुत्र वेजसिंह को अपनी पीत्री क्याद ही।

कैन्नसिंह ने असवसानों से कई युद्ध किये। 'इल्मीर स्व वर्षक' मारक से बाव होता है कि इन्होंने विक्री के सुकतान से युद्ध किया। वर्ष राज्युदीन वरकासर होगा विसका राज्य काक सं० ११६८ से ११६६ कि कंक मा। रामसुदीन राज्य हार गया होगा इसकिये कारसी तकारीकों में इंग्र

बटना का उल्लेक नहीं भिक्तता है।

पटना का उनका नहा । नकात है। विकास है है। नकात है वा है कि कैवर्षिय में स्थाप समरसिंद के आजू के बेक से झात होता है कि कैवर्षिय में सिल्म की सेना पर काकमत कर राष्ट्र को इरावा। वह सेना सुक्रमण कवात्तरीन कवार्यमी की होगी, जिसने सं० १९८० (हि० सन्द ६९०० हैं। कर्य १९२३) में सिल्म को बीता और इसकी सेना कात्रिक्रमण्डें (नद्दर वाले) और गुजरात में होती हुई नेवाद में पहुँची वी९। इस्ते सेन्य वर जैवर्षित ने काकमत कर से बिला कि कि सिला किया होगा। इक्ते सम्या में वा विकास किया होगा। इक्ते सम्या में वा विकास के सुक्रमान नसीवरीन का आई कात्राहरीन कापनी वाल कवार के किया के पदानों में या झुपा तब मसीवरीन ने वि० सं० १३०६ हिम सम्या में का सुपा तब मसीवरीन ने वि० सं० १३०६ हिम सम्याम स्वा स्था साम में प्रमाण सम्याम स्था साम सम्याम सम्याम मामस्यम नं नागवा गढ़ कर विवा वा। इस्तियो सम्यामी विचोषणम् बनावी गई वी।

१—इन्दिया देखिला ही बाल १६ प्र १४६ |

जैत्रसिंह के समय के दो शिलालेख (सं० १२७० श्रौर १२७६) तथा ताड़पत्रों पर लिखी दो हस्तलिखित पुस्तके सं० १२८४ श्रौर १३०६ की मिली हैं। जिनमें उन्हें दिच्चण श्रौर उत्तर के राजाश्रों का मानमर्दन करने वाले महाराजाधिराज लिखा है । इनका राज्यकाल सं० १२७० से १३०६ वि० तक रहा होगा। इनकी मृत्यु सं० १३०६ के श्रास-पास हुई होगी। ४०—रावल तेजसिंह

ये श्रपने पिता जैत्रसिंह के समान प्रतापी राजा हुए हैं। श्राबू के वि० सं० १३४२ के शिलालेख से मालूम होता है कि तेजसिंह बड़े बीर थे। जैत्रसिंह की प्राप्त की हुई राजश्री को इन्होंने बढ़ाया श्रौर जब गुजरात का बाघेला राजा बिसलदेव मेवाड़ पर चढ श्राधा तब इन्होंने उसको हरा कर भगा दिया। इनके दो शिलालेख श्रौर एक पुस्तक मिली है जो वि० सं० १३१० से १३२८ तक के हैं। एक लेख मे इनकी उपाधि परम महारक, महाराजाधिराज, परमभहारक परमेश्वर लिखी हैं। इनकी पहरानी जयतलदेवी समरसिंह की माता थी। दूसरी रानी जालोर के चौहान राजा चाचिकदेव की पुत्री थीर। जयतलदेवी ने चितोड़ में श्याम-पार्श्वनाथ का मन्दिर बनवाया थार।

# ४१---रावल समरसिंह

[स॰ :३३०-१३१८]

ये तेजसिंह के पुत्र श्रौर उत्तराधिकारी थे। श्रायू के सं० १३४२ के शिलालेख में लिखा है कि समरसिंह ने मुसलमानों से गुजरात की रज्ञा की । सम्भव है कि गयाशुद्दीन बलवन के किसी सेनापित ने सं० १३४२ से पूर्व गुजरात पर हमला किया हो श्रौर उस समय समरसिंह ने तुकों का सामना किया हो।

समरसिंह बड़े शूरवीर, यशस्वी श्रीर धर्मात्मा थे। दिल्ली के सुलतान श्रलाउद्दीन खिलजी के छोटे भाई उलगखां जब गुजरात की तरफ से जाते हुए चित्तोड़ पहुँचे तब समरसिंह ने उनका श्रादर सत्कार करके मेवाड़ की रज्ञा करली। ये शैवमतानुयायी थे परन्तु इनकी माता जयतल देवी जैन मत को श्रच्छा समभती थी। इसलिये उन्होंने श्रपने राज्य में जीवों का बध होना रोक लिया।

१—पीटर्सन की स स्कृत पुस्तकों की रिपोर्ट भाग ३ ए० १३०।

२—एपिय्राफिया इंग्डिका भाग ४ पृ० ३१३।

६—वगाल एशियाटीक सोसाईटी जर्नल भाग ४४ खग्ड १ पृष्ठ ४८।

४--इगिडयन ऐणिटक्वेरी भाग १६ ए० ३१०।

र-वि० स ० १३२३ से १३४४ वि० तक यह दिल्ली के तस्त पर था।

रावल समर्रावह के राज्यकाल के त्र शिक्षालंख सिसे हैं, दिनमें उनके कार्यों का कहीं कहीं उन्होंस खावा है। इन लेखों से स्पष्ट है कि वे खं १३३० से सं० १२४८ तक जीवित थे। इनके राज्यकाल में मुलवान असावशीन खिलाजी अपने बाजा को मार कर दिल्ली के वस्त पर देता था। मुखवान ने गुअराव दिल्ला, रामेश्वर वक अपनी सल्वनत वहाई वी और वह अपने अस्तावादी के कारण प्रसिद्ध मा । उसने गुअराव के बापला राज्य करावेंद्र का विकास कर उसकी राजी कमलावृत्ती को अपनी बीदी बनावा भीर कसकी पुत्री जिसका विवाह इक्तिया में देवितरी के आववस्त्री राजकुमार के साथ इसकी पुत्री जिसका विवाह इक्तिया में इक्तिरी के आववस्त्री राजकुमार के साथ हिस्स या—को पक्षका कर अपने पुत्र जिलाका के साथ निकाह कराया।

मनर्गिद के दो पुत्र रतनिर्देश कीर कुम्मकर्श थं। रतनिर्देश कि १९६० में कलानशैन खिलबी से विकोश की रक्षा करते हुए युद्ध में काम काये। समर्गिह का दूसरा पुत्र कुम्मकर्श नेपाल के राजाओं का

मूक्पुरुप माना जावा है।

प्रजीराज रासो में किला है कि प्रजीराज चौहान की बहिन प्रवाध है का बिवाह इस समरसिंह से हुआ था और प्रजीराज की शरफ से प्रवृद्ध हुआ बह शहादुरीन ग्रीरी के हाब से पुद्ध में मारा गया। परन्यु वह सब क्यों के कियर है। क्यों कि समरसिंह (समरसी) प्रजीराज के बहुत समय बार हुआ वा और उसका अनिवास शासाकेल संव १३% की माप मुदि १० (ई॰ मम् १३०२ ताव १० कनवरी) का मिला हैं। इसस प्रजीराज के मारे जाने से १०६ वर्ष पीक्षे तक वा समरसिंह कावस्य जीवित था। कर्त का यह पटना सामन्त्रसिंह के समय की हा सक्ता हैं। कर्नल टॉड ने किला है कि समरसिंह के समय में गुजरात के राजा सिद्धराज जबसिंह ने सिवाह जीता था परन्यु यह भी विलक्ष के राजा सिद्धराज जबसिंह ने सिवाय ता समरसिंह स १६० वर्ष पूर्व ही विव संव ११६६ (इ० सम् १९४२) में मर जुला था।

४९-रायल स्तनसिंह (प्रथम)

[ सम्बद्ध १३१४-१३६ ]

ये रावल समरसिंह कं भुत्र ये? चीर चनके गाव राज्य के क्रिकारी हुए । इनक राज्यकाल की एक मुग्ग्य घटना को ही विचाद का प्रथम शाका

१-- विश्तोद का शिक्षाकेल !

२—रेटो कर इंड ३१४ ॥ रायक सांमतांग्य के ब्रुवान्त का कुर नोट (क्ष्यदी)। ३—कुम्मसाङ का सम्बद् १२१० वा क्षेप शीमरी शिक्षा को ब्रुस समय (क्रोरीया इन्हें म्यूनियम जब्दपुर में १०० हुई हैं। शीमान दशबुर कारिकाल स्नाइन

इस मिहार या इस्था (४० मी में) ह 1 थ≉।

कहते हैं श्रर्थात् इनके समय मुसलमानों के साथ युद्ध करते हुए इनकी राजपूत सेना तो सम्मुख रण में कट मरी श्रीर राजपूत स्त्रियों ने श्रपना सतीत्व बचाने के लिये जौहरत्रत कर श्रिग्न में प्रवेश कर लिया।

इन रावल रतनसिंह का विशेष वर्णन शिलालेखों से नहीं मिलता है। श्रलवत्ता फारसी तवारीखों में रतनसिंह और बादशाह श्रलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का वर्णन है। उससे ज्ञात होता है कि चित्तोड़ का किला उस समय तक किसी मुसलमान बादशाह के हाथ नही आया था। इसलिये मुसलमानो का बरावर यह यह रहत। था कि किसी तरह से उस पर चढ़ाई की जाय। श्रलाउद्दीन ने त्रपनी "सिकन्दर सानी" ( दूसरा सिकन्दर ) की उपाधि को सार्थक करने के लियेचित्तोड़गढ पर चढ़ाईकरदी । वि० सं० १३४६ की माघ सुदि ६ सोमवार ( ई० सन् १३०३ ता० र⊏ जनवरी = हि० सन् ७०२ ता० ⊏ जमादिउस्सानी ) को उसने दिल्ली से रवाना हो चित्तौड़ को घेर लिया । कुछ मास के घेरे के बाद जब किले मे भोजन की सामग्री न रही तब पद्मनी श्रादि राज महिलास्रो ने श्रपने सतीत्व की रचा के लिये चिता वना कर अस्ति प्रवेश किया और रावल रतनसिंह ने किले के किवाड़ खोल घमसान युद्ध शुरू कर दिया। इसमें रावल रतनसिंह वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में सीसोदा का सांमत (सरदार) राणा लद्दमणसिंह सीसोदिया भी चित्तौड की रत्ता के लिये लड़ कर सात पुत्रों के साथ काम आया था। इस प्रकार ३० हजार हिन्दू वीरो के काम आ जाने पर सं० १३६० की चैत्र सुदि ४ (ई० सन् १३०३ ता० २३ मार्च शनिवार) को ६ मास ऋौर ७ दिनों के बाद् यह युद्ध समाप्त हुआ श्रीर चित्तोड श्राला उद्दीन के हाथ श्राया। बाद में े उसने वहाँ की निर्वल प्रजा को श्रपनी सेना से कतल करवा दिया।

स० १४६७ (ई० १४४०) में मिलक मुहम्मद जायसी के रचे "पदमावत" नाइक के आधार पर लोगों मे इस युद्ध के विषय में यह प्रसिद्धी हो गई है कि यह युद्ध रानी पद्मिनी के लिए हुआ था, जो रावल रतनसिंह की पटरानी और बड़ी रूपवती थी। उसमे की कथा यों है कि "किसी ब्राह्मण से रानी पद्मिनी की सुन्दरता की प्रशसा सुन कर बादशाह आलाउदीन ने रावल रतनसिंह से रानी पद्मिनी को मागा। परन्तु रावल ने यह स्वीकार नहीं किया। तब बादशाह ने चित्तौड़ पर चढाई कर उसे घर लिया। बहुत समय तक युद्ध होता रहा। अन्त में सीधी तरह मनोरथ सफल होता न देख सुलतान ने सिन्ध की चर्चा चलाई। सिन्ध होने पर सुलतान अपने फुछ चुने हुए वीरों के साथ किले में रावल रतनसिंह से मिलने गया। इसके

<sup>1 —</sup> इितयट, हिस्ट्री श्राफ इिग्डिया ( श्रमीर खुसरी कृत "तारीख़--ई--श्रलाई" ) भाग २ पृ० ७७ ( सन् १८७१ ई० )।

बाद बसने झौटते समय सरक त्यामा**य वाले रावण को** केंद्र कर विधा ! इस पर महारानी राष्ट्रसिमी वे **मी कींद्रि** मुक्तान से कहजाया कि वहि बाध मेरी वासिमों के **विशे** 

जर्बन कर हैं तो मैं बनके साथ आपके पास आने का तबार हैं। शुक्रकार राजी होगना । महाराजी में भी ७०० वीर श्रविमों का बाहिसों में विस्तकर श्रीर उनमें दुगने चोगुने यो हो को डोली उठाने वाले कहार (महरा) वनाकर सुलतान के डर में प्रवंश किया श्रीर उससे कहलाया कि पहले मुक्ते रावलजी में मिलने की श्राज्ञा हो जाय। इस प्रार्थना के स्वीकार होने पर रानी ने केंद्र खाने में पहुँच कर श्रपने पित के वधन काट दिये तथा राजपूतों को युद्ध करने की श्राज्ञा ही। इबर घमसान युद्ध होने लगा उधर पद्मिनी व रतनिसह सकुशल किले में पहुँच गयं। कुछ काल तक युद्ध करने के वाद सुलतान निराश हो कर दिल्ली लाट गया। परन्तु श्राला उद्दोन खिलजी को चन न पड़ा श्रोर वह किर चित्तांड पर चढ श्राया। इस वार युद्ध की दशा सन्ताप जनक न होने से रानी पद्मिनी ने श्रन्य राजमहिलाश्रों के साथ सतीत्व रचा के लिये चिना बना कर श्राग्न प्रवेश किया श्रोर रावल भी इस युद्ध में काम श्रा गया।" परन्तु यह कथा चारण-भाटों ने मिलक जायमी क बनाये "पद्मावन" नाटक से ही ली है जो किलपन है। यह युद्ध चितांड जेसे किले श्रीर राज्य को लेने के लिए ही हुआ था।

रतनिसह की मृत्यु के साथ मेवाड की मुख्य (पाटवी (रावल शाखा समाप्त होगई स्त्रोर वि० स० १३८३ तक चित्तोडगढ शत्रुस्रों के हाथ में रहा।

तारीख फिरिस्ता मे लिखा है कि हि० सन् ७०३ (सं० १३६० = सन् १६०३ ई०) मे अलाउदीन खिलजी ने चित्तोड पर कवजा कर लिया और अपने बड़े वेटे खिजरखाँ को वहाँ का शासक नियुक्त किया तथा चित्तोड़ का नाम खिजरावाद रक्खा । खिजरखाँ वि० स० १३५० (ई० सन् १३६३) के लगभग तक चित्तोड का शासक रहा परन्तु उससे वहाँ का प्रवन्ध न हो सका। जब अलाउदीन बीमार हुआ तब उसने दित्तिण से अपने सेनापित मिलिक काफूर व गुजरात से अलफखाँ को चुलवाया और खिजरखाँ को भी अलमोडा से चुलवा कर अपने पास रक्खा। इस समय अलाउदीन की सल्तनत मे जगह जगह विद्रोहाग्नि भडक उठी थी और प्रान्तिक सूबेदार व सेनापित स्वतन्त्र होने की धुन मे थे। चित्तोड़ के राजपूर्तों ने भी मौका पाकर मुसलमान अफसरों को चित्तोड के किले से खदेड़ना शुरू किया। जालोर का बागी सरदार मालदेव सोनगरा (चौहान) भी कुछ काल से उपद्रव मचा रहा था। उसको सुलतान या उसके मन्त्रियों ने चित्तोड़ देकर शान्त किया। यह घटना स० १३०० के बाद की है।

ज्यो मालदेव चौहान चित्तोड़ का स्वामी बना त्योंही सीसोदे (मेवाड़) का सामन्त राणा हम्मीर जो ऋरिसिंह का पुत्र था मालदेव के राज्य में

१-- बिग्न, किरिस्ता भाग १ पृष्ठ ३५४।

उत्पाद सकाना शुरू कर दिया। माकदेव<sup>ण</sup> के पुत्र दिश्री से काई सहानता नहीं पहोंची। इसके निरास्त पराक्रमी राष्ट्र राखा इन्मीर सीधादिया को क्षमी कुछी किया। इन्मीर ते दिल संल १४८६ (वेलक्य १४९६) विचा। इस मानकार कर कपने पूर्वों के लगे हुए शाक्य की किया। तब म इस्मीर के वेशवर कराकर नेवाब के सुशामित करते जात हैं।

### ४३---महाराचा इयीर

वे सीसाद क सामन्य वार्धिस् वे पुत्र वे। वार्धिस् को सदाद में काम वार्थ और उनके बाटे आहे अववर्षिद् अब अजनसिंद का पता सगा कि कार्धिस् का पुत्र दूसर वच्ची में विद्याग है ता उन्होंन दूमीर का अपने पत्त कुक्ता किया गूरवीरता दल कर अपना उक्ताविकारी बनावा।

हमीर वह बीर, साहसी निकर और व्यक्तिमाओं थे। राज्य का मुसलमानों और सासगरा चौहानों से सक्स हैये के संकार किया चौर कास पास क अगरिरहारों को एकत करके जनकां कराता चौर व्याचीन गासकों का चार्चीत करता होत किया। क्या का करता रचकर चित्ताह का राच मासहय चौहान को हिस्सी के सुक्षा में राज्य से चित्ताह का डाकिम जा—डसन चार्ची पुत्री कर विकाद हमीर माथ कर दिया।

जब इस सम्बन्ध स हमीर भीसादिवा के दुव हुआ वर्ष कार्यों की पुत्री न कुत दवता की मानश क बहाब स विचाद में कोस किया की वहाँ किस क हारपामी का अपनी नरफ विस्ता किया। हमीर की सुन्धा

१—मूल नैयानी ने तातरेय लोगला का ० वर्ष तक विषयेए वर ६ वर को के व्यक्ति जिल्ला है (देवा देवानी लगल जाल १ १ १२१)। वर्ष वह तक के कि उपलब्ध देवान सम्बन्ध १३०६ (ई लह १३११) के तक व्यक्त हुव्य तिकारों हुन सम्बन्ध के जुन्में अली-जानी जी हुमने वह 'मून्युक्त कार्योहर्ग की कार्याना था।

१—धन्य राह ने रामा हम्मीर का निका सम्बन्ध मोनासर की विकास कुछी के साथ होना विकास है (नेका रोड शास्त्रपाण करण १ हा ११०) को कुछी किस्ताहर के त्यार को कान्द्री महे भी भीर का काल्यकान में की विकास क्षेत्रपूर्व की । कुछी का मीं कार्या कर कार्य में मान शोका है।

मिलने पर सेना के साथ चित्तोडगढ पर पहुँच गया छोर सहज ही किले पर छिधकार कर लिया । यह घटना वि० स० १३⊏३ के करीव हुई थी ।

वाद में हमीर ने चित्तोंड में अपना राजितलक उत्सव मनाया श्रौर महाराणा की उपाधि धारण की। तब से आज तक मेवाड पर सीसोदिया शाखा ही राज करती चली श्राती है। चौहान मालदेव के पुत्र जैसा के हाथ से जब चितोड निकल गया तब वह दिल्ली के सुलतान मुहम्मद तुगलक की शरण में पहुँचा श्रोर वहाँ से हमीर पर विशाल सेना चढ़ा लाया। सींगोली गाव के पास युद्ध हुआ श्रोर शाही सेना भाग छूटी ।

हम्मीर बडे बीर राजा थे। उन्होंने चेलारुयपुर (भीलवाडा) को छीना, शत्रु पहाडी भीलों को नष्ट किया, पालनपुर तथा ईडर के राजा को जीता श्रीर श्रनेक राजाश्रों को श्रधीन करके मेवाड को उन्नत किया।

सवल रतनसिंह के समय से परतन्त्रता में फॅसे हुए मेवाइ को हिन्दोंने मुक्त किया। महाराणा कुम्भा के की तिंस्तम्भ की प्रशस्ति में हम्मीर को "विपम-घाटी पंचानन" लिखा है । जिसका अर्थ विकट आक्रमणों में सिंह के समान है। हमीर का स्वर्गवास सं० १४२१ वि० में हुआ मानते हैं। इन्होंने चित्तोड के किले में अन्नपूर्णा का मन्दिर और एक तालाव बनवाया। इनके चार पुत्र चेत्रसिंह ( खेता ), लूणा, खंगार और वैरीसाल नामक थे।

# ४४---महाराणा चेत्रसिंह

### [सं० १४२१—१४३६]

ये महाराणा हम्मीर के ज्येष्ठ पुत्र थे श्रौर वि० सं० १४२१ में चित्तोड़ के सिंहासन पर बैठे। लोग इन्हें खेता या खेतसी नाम से भी कहते थे। ये वड़े बीर योद्धा थे जिन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी। शृंगी ऋषि स्थान के सं० १४८४ के शिलालेख से पता लगता है कि चेत्रसिंह ने हाड़ौती ( वृंदी ) पर श्राक्रमण कर हाड़ा राजा को हरा दिया श्रौर माडलगढ़ पर श्रिधिकार किया। हाड़ौती के हाड़े इस युद्ध के पश्चात् चेत्रसिंह के मातहत होगये । इन्होंने मालवे के सुलतान श्रमीशाह ( दिलावरखाँ गौरी ) को भी हराया श्रौर ईडर के राव रणमल को भी परास्त कर कैंद्र कर लिया । कुछ समय बाद रणमल को जेल से मुक्त कर उसे ईडर का पुन' राजा बना दिया। कु भलगढ की सं० १४१७ ( सन् १४६० ई० ) की प्रशस्ति से ज्ञात

१---जर्नल बाम्बे ब्रांच रायल एशियाटिक सोसायटी भाग २३ पृ० ४०।

२-किनगहम, आर्कियालाजिकल सर्वे रिपोर्ट भाग २३ प्लेट २० ।

३--भावनगर इन्सिक्रपशन्स पु० ११ ।

४--वही, पु० ११६।

होता है कि टोबे के राजा सारक का मी क्षेत्रका है के केत्रसिंद का विवाद कृषी के राज इरराज हावा की कुली बनके के पुत्र काला, माकर, साइप (जहीपका), मूचर, सकसा कीर सकरा के । इनके सिवाय हो चुक नाम के इनकी कपपित (रजेजी बी-पासवाम) से हुए वे कहूँ सुदार) जाति की वी।

चेत्रसिंह का वेदान्त सं० १४३६ वि० (ई० सन् १६८२) ४५—महाराखा सचसिंह (खाखाओं)

[# tstt--190R]

वे महाराखा चेत्रसिंह के पुत्र वे जो वि० शं० १४६६ वें गरी पर बैठें । ये बबे साइसी, और पराक्रमी **और** वे । रा**ज्या** बाद इन्होंने बदनोर ( वर्षन ) के मेरों को इराकर करका नह भीन सिवा<sup>र</sup>। इन्होंने मृ वी के राव वीरसिंह हाका पर जवाई इराया । इसक सिवाय बेहाबपुर, गरवादा पर अधिकार कर (शिकाबादी ) के सांक्कों को भी परास्त किया । वैराद का क्रिक ववनोट को जाबाद किया। इन्होंने ददे-बढ़े ठाजाद और किसे क्रमपुर के पास पीक्षोसा काकान इन्हों के समय किसी बनकारे का हका करा जाता है। बहनोर अकाम पर किमी के सकताब की इन्होंने बढ़ी मारी शिकरत दी बी । वे बढ़े बानी, पर्मारमा, शिक्न स्वदेश दितेनी ने । इन्होंन स्वर्ध तुकादान किया . तील शॉब दाब : और भनेक सन्दिर बनवाने। मुसलमानों ने दिन्दू वीर्च गना, **करी** भवाग पर सीर्व बात्रियों पर का कर क्षणा विवा वा उसको क्रवांने कार्र कराना"। इसक सिने महाराया न वाने और बहुत सी सुवर्न प्राप्ति मुसब्दमानों का दी थी। अक्षाव्यीन क्षित्रश्री के समय में तोवे हुए विक्रीकर्त के किसे, महत्त, सन्दिरों का धुनहोंने पीछ बनवाया वा । इनके समय में कायक स्थान में चांदी और सीसे की जानें निकती थीं। इससे राज्य की काण पर्च । इस कह गई। यह सान कई सी वर्ष तक जारी रही पर काव बहत वर्षों के

१-- मूला मैं मुसी की क्यांत भाग १ पू १६ ।

१—वीनाय कातुर व्यविकास वारण व्याप्त प्राप्त प्रकार कारणाव कुम्मा (विक्रींक) विस्ताय कीरोबी) प्र १ ११ में वृत्रा कुम्मावाह का कन्म्य १५३० --- मंचकर विदेश का किमावेश !

म्बद्धार वाद द ना स्वयाचना । ३---डॉड रम्बस्थान भाग १ छु ३११ (अनुस्र सम्पादित ) ।

<sup>&</sup>lt;del>. .... आवयम्</del> इन्तक्षिकतम्ब ४ ११६ ।

<sup>-</sup> mg 1 1 11 1

बन्द है। इनके समय में सरकारी खजाना खूव भरा हुआ था। इसिलयें इन्होंने शिल्प, कारीगरी के कई मिन्दर, किले, तालाव आदि बनवाये।

एक बार महाराणा लाखाजी की राजमाता सोलखनी द्वारका तीर्थ को गई तब काठियावाड में कावा जाति के लुटेरों ने मेवाड़ी सैनिकों को घेर लिया। इस दशा में शार्दुलगढ के राव सिंह डोडिया ने अपने कालू व धवल नामक दो पुत्रों सिहत उनकी सहायता की। सिह डोडिया मगड़े में मारा गया और उसके पुत्रों ने राजमाता का सकुशल मेवाड़ की सीमा तक पहुँचा दिया। ये चुत्तान्त महाराणा ने सुना तो धवल को चुला कर पाँच लाख की जागीर देकर उसे अपना उमराव वनाया। जो अब सरदारगढ़ (लावा) के ठाकुर कहलाते हैं।

मडोवर ( जोधपुर राज्य मे ) के राव चूँडा जी राठोड़ का ऋपनी एक मोहिल वशी रानी पर ऋधिक प्रेम था और उसी के पुत्र काना को वे अपने पीछे राज्य देना चाहते थे, यद्यि रणमल ज्येष्ट पुत्र था। इसिलये रणमल मेवाड में राणा लाखाजी की सेवा मे चला गया। राणा ने उसे ६० गांव जागीर मे देकर उसे सरदार बना लिया। वृद्धावस्था मे राणा लाखा ने रणमलल राठोड़ की बहिन हसावाई के साथ विवाह किया और यह शर्त तय हुई कि हंसावाई से जो पुत्र होगा वह राज्याधिकारी होगा। लाखाजी का ज्येष्ट पुत्र चूँडाजी सीसोदिया मौजूद था मगर पिता को प्रसन्न रखने के लिये उसने यह शर्त मान ली। यह भीष्म की सी प्रतिज्ञा थी। हसा के गर्म से मोकल नाम का राजकुमार हुआ। लाखाजी की मृत्यु के बाद मोकल ही राज्य गद्दी पर बैठा और उसकी नावालगी में चूँडाजी सीसोदिया उसका अभिभावक (रीजेन्ट) हुआ।

लाखाजी की मृत्यु वि० स० १४०८ के श्रास-पास हुई थी। लाखार्जी के पुत्रों के नाम चूँडा, राघवदेव, श्रज्जा, दूल्हा, डूँगर, गजसिंह, ल्र्णा, मोकल श्रीर बाघसिह पाये जाते हैं।

## ४६—महाराणा मोकलजी [सम्बत् १४७५-१४६०]

ये लाखाजी के उत्तराविकारी थे। इनकी बाल्यावस्था में इनके वह भाई चूँड़ाजी सीसोदिया राज्य की देख-रेख करते थे। स्वार्थी लोगो के बहकाने से राजमाता हसाबाई को सन्देह होगया कि चूँडाजी राज्य पर श्रिधिकार कर लेगा। इस पर चूँडाजी माद्द के सुलतान के पास चला गया। इससे हसाबाई के भाई रणमल राठोड की मन चाही होगई श्रीर वह राज्य का कर्त्ता-धर्ता बन गया। महाराणा मोकल भी मामा के लिहाज से दुछ नहीं बोह ते थे। रए मल ने मेवाड मे रहते समय मेवाडी सेना लेकर

अजसर भावि प्रशों पर सद्दाराखा का व्यविकार करा ने भी रखसस राठोड़ को संबोधर (सारवाड़) पर सद्दावता दी जब उसके बोटे माई काना की क्ष्मु हो आये सता वहीं का राजा हुआ। इस बुद्ध में राव सत्याजी राठोड़ का धावत हुआ कौर रखमत संबोर का राजा हुआ। सहाराखा है और नरवद को विशाह में धुला सिवा और प्रदक्ष को है की कावसाय की जारीर संबार (आवपुर ) के निकट हैकर कराजा।

मोकतती मेनाइ, के नीर मातापी चौर पुत्रवार्थी राजाओं वे के समझ पास सना इतना काविक वी कि गुजरात चौर समझन के उनमें पब रत्यते में। मूँ ती के हाम स्वाचीन होने की कियर के के मोकजाने ने वहां जुए के पास पुत्र में हाम हाम के पुत्र नीरोज के सम्मानता पर अधिकार कर किया। चिकाइ के से १६८३ के सम्मानता पर अधिकार कर किया। चिकाइ के से १६८३ के सम्मानता पर अधिकार कर किया। चिकाइ के से १६८३ के सम्मानता पर के सात्रक किरोक्क के स्वाची कि भाकजा ने नागार के सात्रक किरोक्क के सात्र। तारील किरिरता चौर मिराते विकादरी से बात्र का स्वच्या कर १६८३ की वाल्य का समझ्या के सात्र के सात्रक की सुक्र हुआ। वा। विव संव १४१७ की का समझ्या मारात्रिय में किसा है कि राया। न स्वाच्या स्वच्या सात्र है से सात्र है के सात्र का कुम्यायमान किया।

सोकक्त भी ने विचान पर निष्यु का सन्दिर और एक क्रकार का और समिद्रेरवर महादव (त्रिश्रूचन नाराव्यु ) के सन्दिर का की में किया और एकसिंगजी के सन्दिर के बारों खार शीन प्रकार की बार काशमा। इसके सिवाब कह सन्दिरों और शाखाओं की क्यों सरमात कराह और बनवारी। 22 गी आपि के शिक्षाकेंक के काव्यु केंग्र है कि बन्होंने सान वॉडी क २४ क्षाबात किये।

सं० १४६० वि० में कहमतावाद का सुकतान हैं। त्याद राज्य के होता हुआ जिसवाद की तरफ नहां। वहाँ वह मन्दिरों को होज़ के बेच्छे ना। विश्व का स्वाद कराते कहने के बहुने। वहाँ में महाराखा विश्वाक सभा ककर करात सरक स्वाद के बाज़ में महाराखा न किसी मूल वृक्ष का रक्कर करात सरक स्वाद के बाज़ महामा अपने वास्त का का का जो सरा से पूजा। क्या जोर के के महामा अपने का समा अपने का पूजा। का स्वाद के बाज़ के बाज़ के स्वाद के बाज़ की स्वाद के स्वाद के बाज़ की साम अपने का समा सम्बाद की साम कि प्रकार के साम के साम करा की साम के साम की साम करा की साम के साम की साम करा की साम के साम की साम करा की साम की साम करा की साम की साम करा की साम की साम करा की साम की साम

६—पुण्यिक्तिया इतिक्षका भाग २ व् ४१० । इ.स. इ.स. है स्थित वा गाम मेदन सका स्थान का ह

निश्चय किया ऋोर महपा ( महीपाल ) परमार ऋादि कई लोगो को ऋपने पत्त में कर उन्होंने एक दिन ऋचानक महाराणा को मार डाला । यह घटना स० १४६० में हुई थी।

राणा मोकल के कुम्भा, खीवा (चोमकर्ण), शिवा (शिवराज), सता, नाथसिह, वीरमदेव श्रीर राजवर नामक सात पुत्र थे। इनमे ज्येष्ठ पुत्र कुम्भा गद्दी पर वैठा।

# ४७-महाराणा कुम्भकर्ण ( कुम्भाजी )

महाराणा मोकलजी के पश्चात् उनके पुत्र कुम्भाजी सं० १४६० (ई० सन् १४३३) मे चित्तोड के राजिमहासन पर वैठे। शिलालेखी श्रीर प्राचीन

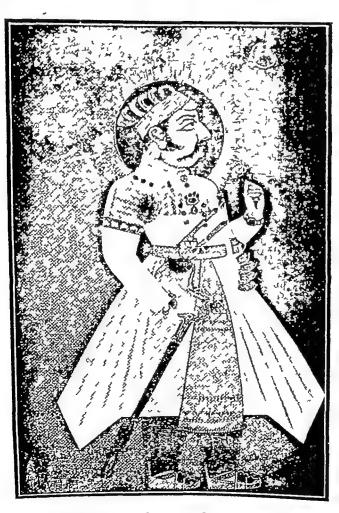

१-महाराणा कुम्भा [ लद्दन स्युजियम से प्राप्त चित्र ]

ह्स्तिक्षित पुस्तकों में इनका अपूर्व।गीरव भीर प्रताप वर्णन किया या है। उनमें ये महाराजाधिराज, महाराणा, हिन्दू सुरत्राण आदि उप



उपाधियों से सम्बाधित हैं। ये अपन समय के एक श्रानुषम शूरवीर, बाह्रा,

साहसी श्रोर नीतिज्ञ थे जिन्होंने मुसलमानों के दिलों में श्रपनी धाक

गदी पर बैठने पर सर्व प्रथम कुम्भाजी ने अपने पिता को मारने वाले चाचा और मेरा को मारवाने का यत्न किया। उधर मडोवर (जोधपुर) के रीव रणमल राठोड भी मोकल की मृत्यु सुन कर चाचा व मेरा को मारने का संकल्प कर चित्तीड पहुँच। चाचा और मेरा भीलों की सहायता से पहाडी प्रदेश में छिप हुए थ। रणमल ने भीलों के मुख्या को नीति से अपनी और मिलोकर चाचा और मेरा को मरवा डाला। चाचा का पुत्र एका त्या पवार महपा जैस-ते से भाग कर माइ के सुलतान की शरण में चले गये।

महाराणा कुम्या की नावालगी मे राज्य के सब कामों की देखभाल रणमें तराठौड ही करने लगे। उन्होंने चाचा और मेरा के पच्चपाती राजपूतों की कन्याओं को अपने राठौडों से ज्याहना चाहा। इससे महाराणा मोकलजी के भाई राघवदेव और रणमल के आपस में खटपट होंगई। रणमल राघवदेव को चित्तोंड से हटाना चाहते थे। इधर मेवाड़ के सरदार, रणमल के राज्यप्रवध से अप्रसन्न थे और उनके वढते हुए प्रभाव को रोकना चाहते थे। एक दिन रणमल ने सीसोदिया राघवदेव को धोखे से दरबार में मरवा डाला। इस पर कुम्भाजी के दिल में वात खटक गई पर लिहाज से वह बोले नहीं।

जिस समय चित्तोड पर महाराणा कुम्भा की राज्य पताका फहरा रही थी इस समय तैमूर ने भारतवर्ष पर चढाई करके दिंली को बरबाद कर दिया था। तुगलको की सलतनत और प्रभाव नष्ट होगया थां। इससे मालवा, गुज़रात और नागोर के प्रातिक सूबेदार स्वतन्न बन बैठे। महाराण इम्भा को इन्ही उद्गुड सूबेदारों से मुकावला करना पडा था।

कुम्भा ने श्रपने पिता के घातक महपा को दण्ड देने के लिये माइँ के महमूद खिजली को प्रत्र लिखा कि महपा पवार जो उसकी श्ररण में है उसे हमें सौंप दो। सुलतान ने इनकार दिया। इस पर स० १४६४ ( सन् १४६० ई०) में सार्गपुर के पास महाराणा श्रीर महसूद के बीच घोर युद्ध हुश्रा। जिसमें महसूद हार खा कर वापिस माँ भाग गया ने परन्तु कुम्भा ने जसका पीछा किया श्रीर माँ हि किले को घर लिया। श्रीर उसको कैदकर चित्तोड़ लाग्ने। महसूद को ६ मास तक श्रपने यहाँ कैंद रखकर बाद में उसको बिना किसी शर्त के छोड़ दिया। इस विजय की स्मृति में महाराणा ने चित्तोड़ में एक विशाल कीर्ति स्तम्भ बन नायां जो श्राज तक विद्यमान है।

१--वीर विनोद भाग १ पृ० ३१६ ।

२-भावनगर इन्सिकपसन्स पृ० ११४ ( रार्णकपुर का जैन शिलाखेख ) 1

इन्ह समय परवात् वाजा का पुत्र एका तथा महपा पंवार ने महाराजा की शरण में ब्राक्टर वापने वापराभाकी कमा वाही। महाराजा ने अने कमा कर दिया। यह वास रणमक राठोड़ का धुरी लगी। इन्यामी बौर रखमस में मन मुटाव होगया। इन्या ने अपने काक वृष्टानी का विचीह मुक्ता किया। इसी समय रखमक के विरुद्ध एक प्रवस्त रखा गया और एक रात वासी भारमती के हारा रणमक के बुक्ता निर्मा रिक्ता कर वार्या र पर्या कि हारा रणमक के पुत्र ने साथ रिक्ता कर वार्या पर वंपवा कर उस मरवा बाला। यह घटना संग्री १९११ की है। रखमक के पुत्र कोचा, कोचल का वार्या र वार्या में सहस ने उन्हें ने साथ में वार्य है। स्वा के वार्य रोग निक्ता ने में साथ में साथ में वार्य र वार्या के साथ में वार्य र वार्या में साथ में वार्य र वार्या में साथ में साथ में वार्य र वार्या में में साथ में वार्य र वार्या में में साथ में वार्य र वार्या में साथ में साथ में साथ में में साथ में का कार्य कार होगया। वृष्ट महोशी साथ में में बीच का कार्य का साथ है। हमा वार्या हिंग्छ वाहाड़ा बौर साथा वीचा का प्रवंभ के सिले कोड़ कर विचोह कीट गया।

वाद में सं०१ ४१० वि० में मंहोबर पर वापिस राव ओपाओं ने कब्बा कर सिया और मेवाइ सं अपना वैर मिटाने के सिवे राव ओपाओं राठोड़ ने अपनी कन्या सु यागारवेती का विवाह सहाराया के पुत्र राजकुमार राठाइ से कर विवा।

साखवे के झुकतान सहसून लिखनी ने वि० सं० १४६६ (ई० धन् १४४३) में कुम्मलनेर पर घाना किया। परन्तु वस सफलता न हुई और वह मोदू सीट गया<sup>3</sup>। सं० १४०३ के कार्तिक बदि ६ (ई० सन् १४४६ ता० ११ सफ्दलता नहीं हुइ"। इस पर सहसून ने गुजरात के सुकतान से इस विजे समिप करली कि वे होनों सिलकर महाराखा कुम्मा के प्रवृत्तों का करा-महान सटे"।

वि सं० १४९२ (इ० सम् १४४६) में महसूद ने संवृत्तीर पर कब्जा किया और मोडलगढ़ की वरफ रवाना हुआ। परन्तु इस बार मीडसकी दाल न गली।

१--रायकपुर का शिकाधेल सं १४६६ कि (प्राचीन प्रेन धेल संग्रह साग १)। १--पंगाब प्रियादिक सोसाहती वर्गब माग ११ जबह १ पू ७६ ८१।

३—क्रिक फिरिस्तामाय क्षु २ ६–३ ।

भागान बहादुर हरनिकास सारवा; महाराचा कुम्मा (घँग्रेजी) वृ ६६ (हितीव संस्करच) सन् १०१९ हैं।

र-चेके, दिस्ट्री मान्य श्रमतात पु ११ I

महाराणा कुम्भा को अपने राज्य काल मे तीन बड़े शत्रुश्रो से वार वार मुकावला करना पडा । वे थे गुजरात मालवा श्रीर नागोर के सुलतान । गुजरात का सूचेदार जफरखाँ दिल्ली की तुगलक वादशाहत को कमजोर देख कर स० १४४३ ( ई० सन् १३६६ ) मे मुज्जफरशाह की उपाधि धारण कर गुजरात का स्वतन्त्र सुलतान वन वैठा। इसने ऋपने भाई शमसखाँ दन्दानी को नागोर (मारवाड) की जागीर दी। जब महाराणा कुम्भा ने सं० १४४४ मे नागोर को जीता तव गुजरात के वादशाह को वहुत बुरा लगा। यद्यपि गुजरात घ्यौर मालवा के सुल्तानो ने ऋलग-घ्रलग 🖟 मेवाड़ पर कई हमले किए पर श्रसफल रहे। इसलिये मिलकर धावा करने का संकल्प किया, तिस पर भी कुम्भाजी के सामने वे ठहर न सके। मालवे के सुलतान के मन में कुम्भा के प्रति वड़ा द्वेप था ही, जब कुम्भा ने बूँदी पर चढाई की तो मेवाड़ को श्रारित देखकर उसने धावा बोल दिया। परन्तु कुम्भाजी को खबर होते ही उन्होंने आकर सुलतान को मांद्र वापस खटेड़ विया। फिर चार वर्ष वाद मांदू के सुलतान ने हमला किया पर कुछ वन न पडा। अजमेर के मुसलमानों ने मांदू के सुलतान को अजमेर लेने के लिये उकसाया श्रीर बुलवाया। सुलतान ने श्रजमेर ले लिया परन्तु वहाँ से वापिस लौटते वक्त कुम्भा की सेना ने सुलतान को हरा दिया।

नागोर के स्वेदार शमसखां का लड़का खुद स्वेदार बनना चाहता था इससे शमसखां महाराणा कुम्भाजी की शरण में गया । महाराणा ने नागोर को जीत कर शमसखां को वापिस गदी पर विठा दिया। शमसखां भी बहुत समय वाद महाराणा के खिलाफ होगया। इसलिये कुम्भा ने शमसखां को हटा कर नागोर पर श्रपना श्रिथकार कर लिया। शमसखां भाग कर गुजरात के सुलतान कुतुबुद्दीन की शरण में गया श्रीर उसे श्रपनी कन्या व्याह दी । इस पर कुतुबुद्दीन ने नागोर पर फीज भेजी परन्तु महाराणा की सेना ने उसे वापिस भगा दिया ।

इस पर गुजरात का सुलतान कुतुबुद्दीन स्वय चढ कर श्राया, इधर महाराणा भी श्रावू पहुँच गया। यहाँ भी सुलतान की सेना को सुँद की खानी पड़ी। इसके बाद सुलतान ने कुम्भलगढ़ पर चढ़ाई की परन्तु वहाँ कुछ बन न पड़ा।

कुम्भाजी बड़े बीर श्रीर साहसी थे। उन्होंने मुसलमानों से देश की रज्ञा करने के लिये कुम्भलगढ़ श्रादि कई किले बनवाये। कुम्भलगढ़ के शिलालेख में उन्हें धर्म श्रीर पवित्रता का श्रवतार श्रीर उन्हें विद्वान श्रीर

१—वेले, गुजरात का इतिहास पृ० १४१, फिरिश्ता भाग ४ पृ० ४१। २—बम्बई गजेटियर पृ० २४२<u>"</u>।

दानी राजा मोज व कर्ण में भी वह कर किसा है। वे प्रजापासक कौर सब धर्मों को एक इष्टि से देखन वाले नरहा थे। उन्होंने कायू पर जाने वाले जैम पात्रियों पर जो कर लिया जाता था उसे इटा दिया था।



पुरभाजी बीर, याद्वा हात हुए भी दङ्ग ह्यालु य उदार्शयत थ । स्पर्ध

खून की नदी बहाना और कूर कार्य करना उनके स्वभाव में नहीं था। विजय लदमी सदा उनके सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती थी। उन्होंने बूँदी, बाम्बोर, बम्बावदा, मॉडलगढ, सारंगपुर, खादु (जयपुर में) चाट्यु, टोडा, अजमेर, सॉमर, नरवर, जहाजपुर, मौलपुरा, जावर, गंगध्रिर, मॅडोर, आमेर, सारंगपुर (मालवा), हमीरपुर, आबू, गागरीन (कोटा), विसलपुर, रण्थम्भोर, गोड़वाड, मालवा, गुजरात आदि दूर-दूर के स्थानों पर अपनी जय पताका फहराई थी।

वीरता के साथ साथ वे संस्कृत भाषा व संगीत के अच्छे विद्वान व किव थे। नाट्य शास्त्र के भी पूरे ज्ञाता थे। उन्होंने संगीतराज, संगीत मीमांसा, संगीतामृत नामक अन्थ रचे थे। गीत गोविन्द और चण्डीशतक की टीकाएँ, चार नाटक और एकलिंग मोहात्मय का पिछला भाग, सुन्दर मधुर कविता में उन्होंने लिखे थे। शिल्पशास्त्र रचने में भी इनको बड़ा प्रेम था। राजवल्लभ नामक अन्थ इन्हों के समय मे बना था। उन्होंने जो भव्य भवन बनवाये वे इस बात के प्रमाण हैं। उन्होंने भवन निर्माण विद्या पर आठ पुस्तकों भी बनवाई थीं।

के हाथ से मारे गये। कुम्भा को पिछले दिनों में कुछ उन्माद रोग-हो गया था। कहते हैं कि महाराणा कुम्भा के शत्रुष्ठों ने उदयकर्ण को राज का लोभ देकर यह विश्वासघात का पृणित कार्य कराया था। इस पृणित व तिरस्कार यक को छात्र को छात्र का को माट-चारण लोग "ऊदो तू हत्यारों" नाम से प्रकाशन करते हैं।

इनके ११ पुत्र शे— उदयकर्ण, रायमल, नगराज, गोपालसिंह, श्रासकर्ण, श्रमरसिंह, गोविन्ददास, जैतसिंह, महरावण, ज्ञेतसिंह श्रीर श्रचलदास। एक पुत्री भी थी (जिसका नाम "रंभा" था। वह सोरठ जूनागढ़ के यादव राजा मण्डलीक (श्रन्तिम) को व्याही गई थी। राजकुमार रायमल्ल पर नाराज होकर कुम्मा ने उसे मेवाड़ से निकाल दिया था। ख्यातों में लिखा है कि एक ज्योतिषी के कहने से कुम्मा ने सब चारणों को भी मेवाड़ से देशनिकाला दे दिया था परन्तु श्रमनी मृत्यु के पूर्व जनको वापस बुला लिया था।

8द—महाराणा उदयंकर्ण (ऊदीजी) कि कि १४२४—१४३०]

महाराणा कुम्भाजी के प्रश्चात् उदयकरण् मेवाङ् की गही पर वैठे। ये बड़े नीच स्वभाव के थे। श्रपंने पिता को मार कर ये मेवाङ् के सब सरदारों से श्रप्रिय बन गये थे। ये केवल ४ वर्ष तक राज्य करने पाये थे। भेवाड़ी प्रका से सहयोग न वेल कर हम्होंने कास पास कर रायाकों को कुन्मा का कीवा हुआ प्रदेश देकर कपनी कीर मिताने का धरन किया। परन्मु इस पितृषाती से सब लोग गृखा करते थे। मेबाड़ के सरदारों ने सिल कर इनके कोटे माई रायसल को लो डस समय कपने सुसराख इंबर में वे मुख्यवाय।। रायमल और वदयसिंह की छना में नाकर, वादिसपुर, जावी कीर पानमह कथा कियाड़ में मयहूर लड़ाइयाँ हुई। कम्य में वदयकी पास के किया होगी। रायमल की सभी युद्धों में विजय हुई। क्षेत्र में वदयक पास का कियाड़ का मेवाड़ पर पंत १४३० में हो गया। इस विवय का एक होड़ा भी कहा जाता हैं।

उदा बाप ने मारबै, लिलियो सामे राज । देश बसायो रायमुक्त, सरबोें न एको काच ॥

उसा चपने पुत्रीं (सहसमत चीर स्रात्तमल) के साथ कुन्मलगढ़ होते हुए सोज़त, अपने सुसराल पहुँचे। जीर वहाँ से मांद के सुलतान गयासुरीव किलबी की ग़रफ जमे। वहाँ कहोंने सहावता के वर्षके में सुनतान की अपनी कन्या देना स्वीकार किया?। परन्तु जब वे यह तम करके वापस अपनी हरे सीट रहे ये ठव बन पर विजवी गिरी और वहीं मर गवे।

पर्याप कदाओं के दोनों रासकुमारों का विचोड़ का राज्य दिलाने के क्रिये मांद्र के सकतान ने विचोड़ पर चढाई की परन्स सफल नहीं हुआ।

### ४६--महाराखा रायमस

[धं १४२ — १२६६]

पे सहाराखा कुन्मा के पुत्र में कौर अपने पिता के नाराख हो जाने
पर ईंडर की बरक को गये थे। परन्तु सं० १४३० (ई० सन् १४७३) में
अपने माई महाराखा ज्वयकर्ष (वव्यसिंह) से विचाह कीनकर मेवाह के
स्वामी बने।

वान वन वन्यकर्ण विज्ञती के गिरन से भर गये तो उनके दोनों पुत्र स्राज्ञमत कौर सहसमझ ने माझवे के मुख्यान गयामुहीन की विशास सेना सेकर विचोड़ को का थेरा। मयानक पुत्र हुवा। गयामुहीन का पर्मंड पूज में मिस्र गया। गयामुहीन कपना सा मुँह किये भोड़ को सीट गया। मुख्यान ने फिर वही समा स मैबाड़ पर वहाइ की परन्तु इस बार भी

१--भाषनगर इस्स्तीपसम्छ प १९१।

र---मृता नैवसी की क्यात भाग ९ ५ ( कामी संस्करका )।

६—एक्स होना।

u-बीर विकोष सारा १ कृ ३३८; शेंड रजस्तान सारा १ कृ १३३ )

रायमल ने मांडलगढ़ के पास उसे मार भगाया । इस पर सुलतान ने सुलह कर ली।

फिरिस्ता का कहना है कि गयासुद्दीन का पुत्र नसीरुद्दीन (नासिर-शाह) मांदू से विशाल सेना लिये सं० १४६० वि० (ई० सन् १४०३) में नित्तोड़ पर चढ श्राया था श्रीर महाराणा रायमल ने नजराना देकर विदा किया। वह यह भी लिखता है कि राणा के मातहत सरदारों में से किसी राजा जीवणदास की पुत्री को नसीरुद्दीन लेकर मांदू लौटा था श्रीर उस लड़की का नाम उसने चितोडी बेगम रखा था। परन्तु यह हाल शिलालेखों या ख्यातों में नहीं मिलता है।

रायमल के राज्यकाल में उसके तीनो पुत्रों के आपस के भगड़े के सिवाय अन्य कोई विशेष उल्लेख योग्य घटना नहीं हुई। रायमल के पुत्र पृथ्वीराज, जयमल और समामसिंह थे। किसी ज्योतिषी ने इन तीनों की जन्म पित्रयाँ देख कर संप्रामसिंह (साँगाजी) को भावी राजा बतलाया। इस पर पृथ्वीराज व जयमल को द्वेष हुआ और संप्रामसिंह को मारने की चेष्टा करने लगे। भाइयों मे आपस में युद्ध हुआ जिसमें संप्राम की एक ऑख फूट गई और वे घायल होकर गोड़वाड़ की तरफ होते हुए अजमेर जिले के शीनगर स्थान में पहुँचे। जहाँ के राजा कर्मचन्द परमार ने उन्हें अपनी कन्या ब्याह दी। इधर पृथ्वीराज की यह करतूत सुन कर रायमल ने उसे कहला भेजा कि मुक्ते अब मुँह मत दिखलाना। इसलिये पृथ्वीराज कुम्भलगढ़ में जा रहा। नाड़लाई (गोड़वाड़) के आदिनाथ के मन्दिर की प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि महाराणा रायमल के राज्य समय कुँवर पृथ्वीराज गोड़वाड़ प्रान्त का शासक था। इससे पृथ्वीराज का गोड़वाड़ (अब मारवाड़) में रहना पाया जाता है।

जब लल्लाखाँ पठान ने सोलर्कियों से टोडा (जयपुर में) श्रीर उसके श्रासपास का इलाका छीन लिया तो सोलंकी राव सुरतान महाराणा रायमल की शरण में चला गया श्रीर वहाँ उसे बदनोर जागीर में मिला। इसकी कन्या बड़ी सुन्दर थी, राजकुमार जयमल ने उसे व्याहना चाहा श्रीर विवाह के पूर्व कन्या को देखने की इच्छा प्रकट की। पहले दिखाने को इन्कार होने पर जयमल ने राव सुरतान सोलंकी पर चढाई करदी। परन्तु सुरतान के साले रतना सांखला के हाथ से जयमल मारा गया।

पश्चात सोलकी सुरतान ने यह प्रश्न किया कि जो वीर मुक्ते पठान लल्लाखाँ से मेरे बाप दादों का राज्य (टोडा) वापिस दिला देगा उसीके साथ में श्रपनी कन्या का व्याह करूँगा। यह जानकर राजकुमार पृथ्वीराज

१-- मुह्णोत नैणसी की ख्यात भाग १ प्र० ४१।

न सुरवान की पुत्री से बंबाइ कर लिया और फिर टोडे घर पहाई की और सल्लालों को सार, टोबा बापस सुरवान को विया। टॉब सिस्वर्ग है कि इसकी) श्री । इंजरानी वाराबाई भी इस यद में सहने गई थी' । संस्थाता की सहायता का क्विमेर की सुबेशर मर्रेक्स बाया था। परन्तु प्रम्बीग्राज ने बसे भी मार बाक्षा और अवसेंट के किसे (यह बीटसी) का केंद्र्या करके कम्मलगढ और गया।

गर प्रध्वीराज की गरिन आनन्दनाई का विवाद सिर्गेही के सर् जगमाल से हुमा मा? जगमाल दूसरी रानियों के बेहुकीने से मानन्द्रगई का दुःल विया करता या । इससे प्रश्वीराज सिरोही पहुँचा और अगेमास को समान कर अपनी बहित का दुःख मिटा दिया । जगमास ने प्रव्यीपात्र कोश्वसंके कीटने समय दवाह के बहाने विष की गीखियाँ दी जिमें पूर्वीराज ने कुन्मसम्बद्ध के पास पहुँचने पर सेवन की भौर वह सृत्यु का ग्रांत हुना । वेही नदा वीर था भीरे दूर-दूर विक चढाइयाँ करता या जिससे एसका 'स्टिया प्रजीतिक'' कहते थे।

ि विश्वसं प्रकार धीनों भाइयों में सं कवल संप्रामसिंह (सांगा) ही जीवित रहे। वे कुन काल एक गुप्त वेच में कुन चनावाचर ( तामा रहे। अन्य में अर्जिमेर के मरमार गुजा कर्मचन्त्र ने बनके जीवित होने की सूचना महाराखा रायमस की दी। रायमस यह मुनकर वह प्रसम हुए मीर संग्रामसिंह'का व्यपने वरनार में बुखवा क्रिया?।

महाराया रायमस बीर और धर्मात्मा थ । इन्होंन एकविक्न मन्दिर की नरंन्सर्वे कराई की जी मुसलमानों के बाकसण से इट गया वा। भाषने देश विशिष्ट किये में जिनसे १३ पत्र करवान हुए। पूच्नीराज, जर्ममुस संमानसिंह, कल्यायमको, पत्ता, रायसिंह, मेबानीवास, किरानवासी नांपाषणवासः संकृरवासः, वेबीवासः, सुन्दरवास चीर वेगीवासः। इनक सिनाम वा पुत्रियों भी भी ॥ जयमल और पृथ्वीराज की सूत्य के बीव महाराखा बदान व व्यवसम्य रहने क्षत । इससे सं० १४६६ की क्षेप्र प्लि ४ (18) सन-९४% ६ ता० ४ मई ) को स्वर्गवासी इए ।

'र<sup>े</sup>०---महाराखा संग्रामसिंह

े प्राप्त (समय १४६६-१४८७) वे महाराष्ट्रा रायमल क वतीय पुत्र व । अपने पिता की सस्य के पर्रवात वि० सं० रेश्व विषय मुनि श (हैं के सन् १४०६ ता० रह महें ) को

१—वही। साम १ प्र १४म । a --- भाइकोत नेवासी की क्वाव भाग १ र्थ १२ ।

१--- में इसम्बाद माग १ प्र । व्यव-(बुक सम्पादित) ।

ये मेवाड के राजसिहासन पर चेठे । इस समय इनकी उम्र २७ वर्ष की थी । इनका जन्म ५० १४३६ की चेशास बिट ६ (ई० सन् १४८२ ता० १२ श्रप्रेल शुक्रवार ) को हुआ था । मवाइ के महाराणाश्रो में ये सब से श्रिधिक प्रतापी श्रोर योद्धा हुए। श्रपने पुरुपार्थ द्वारा इन्होंने मेत्राङ् राज्य को उन्नति के शिखर पर पहुँचाया था। इनकी सेना मे एक लाख योद्धा श्रीर पाँच सी हाथी थे। सात बड़े बड़े राजा, नी राव श्रीर १०४ रावत उनके अवीन थे। जोधपुर श्रीर श्रामेर के राजा इनका सम्मान करते थे। ग्वालियर, श्रजमेर, सोकरी, रायसेन ( श्रव भोपाल में ), कालपी, चन्देरी, वूँ वी, गागरीन, रामपुरा स्त्रीर स्त्रावू के राजा उनके सामन्त थे। स्त्रपने समय के ये सब से बड़े हिन्दू नरेश थे, जिनके स्त्राग बड़े बड़े सिर भुकाते थे श्रीर जिनके लोहे से दुरमन कॉपा करते थे। वचपन से लगाकर मृत्यु प्रयन्त इनका जीवन युद्धों में बीता । वावर वादशाह से सामना करने के पहले भी इन्होने १८ वार वडी वडी लडाइयाँ दिल्ली व मालवा के युलतानों के साथ लड़ी। दो लड़ाइयों में दिल्ली के वादशाह इन्नाहीम लोदी खुद ने मुठभेड की थी। एक वार स०१४७६ मे मालवे के सुलतान महमूद द्वितीय को महाराणा साँगा ने युद्ध मे पकड लिया परन्तु वाद मे विना कुछ लिये उसे छोड दिया। उनकी एक आँख तो युवाकाल में भाइयों की श्रापसी लडाई मे जाती रही थी श्रौर एक हाथ युद्ध मे तलवार से दूट गया था श्रौर एक पाव मे तीर लगने से लगडे हो गये थे। शरीर पर उनके मृत्यु समय कम से कम ८० निशान तलवारो व भालो के लगे हुए थे<sup>२</sup>।

साँगा का राज्य उनके सिहासन वैठने के समय दिल्ली गुजरात श्रीर मालवा के मुसलमान सुलतानों के राज्यों से घिरा हुश्रा था। दिल्ली पर सिकन्दर लोदी, गुजरात में महमूद शाह बेगडा श्रीर मालवा में नसीरहीन खिलजी सुलतान थे। दिल्ली की सलतनत उस समय बिल्कुल कमजोर हो चली थी। इससे महाराणा साँगा ने श्रपने राज्य की सीमा बढाना श्रारम्भ किया। उन्हें तीनों सुलतानों से लोहा लेना पड़ा। तीनों सुलतानों की सिमालित शिक से एक स्थान पर महाराणा ने युद्ध किया परन्तु साँगाजी को ही विजय लदमी प्राप्त हुई। साँगाजी ने इन तीनों शिकयों से जुदा-जुदा भी युद्ध किये थे। सुलतान इन्नाहीम लोदी से तो बूँदी की सीमा पर खातोली गाव में स० १५७४ (ई० सन् १५१०) में युद्ध हुश्रा जिसमे महाराणा का बायां हाथ कटा श्रीर घुटने में तीर लगने से लॅगड़े हुए परन्तु जीत महाराणा का

१-- मुह्योत नैयसी की ख्यात भाग १ पृ० ४७ (काशी स'स्करण)।

२-टॉड राजस्थान भाग १ पृ० ३१८ (आवसकोई संस्करण)।

३—वही; भाग १ ५० ३४६।

की हुई । गुजरात क सुलतान अजक्तर म भी इंडर, ब्रह्मवनगर, बीसल अगर में युद्ध ठने कौर वहीं भी महाराखा सुसलमानों का मदमंबन कर कपने अब के सामन्त रायमल राठाइ का इंडर की गई। यर पुन बिठाया ।।

वि० सं० १४७४ में माद्र क शुक्तवान सहमूद् क साथ भी बड़ा सुद्र हुआ जिसमें १ इजार सेना हे साथ महाराणा गागरीन हे राजा की सहायता के क्षिय पहुँचा था। इस युद्ध में सुक्षतान महमूद मुरी तरह पार्यक्षे दुवा। बसे भहाराया न तीन मास विचाइ में क्षेत्र रक्ता , इसात करवाया । स्त्रीरचाद में फौज कर्च क्षेकर र हजार राजपृत साथ दकर माँदू पहुँचा दिया। <sup>। एक</sup> साँगाजी का अन्तिम युद्ध बावशाह वायर क साथ बयाना ( मरवपुर र्निस्य में ) हुई । इस युद्ध में राजपूर्वों न कइ राजनैतिक मूर्वे की, जिसको पुत्रद परियाम मारत का भागना पड़ा। कहाँ वा समस्व भारतवासियों के हर्य में यह तरंगें उठने लगी थी कि सागा जैसे पराकमी महाराखा क अन्नद्रने एक विशासि हिन्दू साम्राज्य स्थापित हाने वासा है भीर कहाँ हिन्दू साम्राज्य के स्वान पर हिन्दुओं की ही सहायवा से विदेशी मुसलमान साम्रास्य की नींग पिंही विवास का अक्रयानिस्तान की खाटी सी रियासत फरग्राना ( स्रोक्न ) के राजा उमरशस्त्र मिर्जा के यहाँ जन्मा था। वह मारतक्य में पठानों की वाइत कम हाती वन कर १२ हजार सैनिकों का लेकर सं० १४८२ (ई० सिम् १४२४ ) में विल्ली पर चढ काया। पानीपत की प्रसिद्ध सहाई में सुस्रवान इंगाहीम सांदी को सं॰ १४८३ यैशास्त्र सुद्धि (इ. सम् १४२६ वा॰ २० भप्रेस ) को हराकर उसन विक्षी पर अधिकार किया। उसे मासूम या कि इमाहीम लादी से प्रवल राकि मांगा की है, क्योंकि उनकी अधीनता में उस समय समस्त राजपूत जावियाँ विशेशी चानमणकारियों के क्रिये प्रकृतित ही माक्री है। उसने यह विचार कर सं०१४८३ में महाराणा सांगाजी का मुकारका करने क लिये आगरा मे रवाना हुआ। इधर सांगाओं भी म्ल क्स सहित वैयार य। धसकी सना ने पहुँच कर वयाना के किसे पर क्मिकार कर क्रिया। दोनों शरप की सनाकों की मुठनेड़ इसी स्वान पर हुई। भारम्म में बावर की सेना का अगला माग कुछ आग पह जाने से काट विया गया । शवर का इससे वड़ी निराशा होगई और उसने अपने सरदारों को इक्ट्रा करकें सब सेंना के सामनं प्रश्न किया कि कमी राराव नहीं अपूर्णा; सोने कांद्री के शराय के प्याक्षे व वर्तन क्रूर-क्रूर करके बनका स्मरोकों में बांट दिया और अफसरों से यह हुद मितवा करवाई कि

प्यस्य कृत रासमाका (घॅन्ननी में ) इ १११। नेके दिस्स्री मांक गुजरात इ १६६ ।

**२—विस्थ फ**रिस्ता साग कप् २६६ ।

जब तक दम में दम रहे रण्चेत्र को छोड कर कभी पीछा न देखेंगे। इस' प्रकार धार्मिक भावों को उत्तेजित करके बाबर आगे बढा प्रौर बयानी (भरतपुर) के खानवा गाँव के पास स० १४८४ की चैत्र सुदि १४४ (तां १० भार्च १४२० ई०) को राजपूतों का मुकावला किया। महाराणा की सेना चार भागों में बटी हुई थी और महाराणा स्वय हाथी पर चढ़कर सैन्य संचालन



महाराणा सागाजी

कर रहे थे। तारीख १३ जमादि उस्सानी हि० सन् ६३३ (वि० स० १४८४ चैत्र मुदि १४) को सुबह साढ़े नौ वजे के लगभग युद्ध आरम्भ हुआ। राजपूतों के मुगल सेना के दिन्तण पार्श्व पर आक्रमण किया और सुगल सेनी को मसल डाला। यि थोडी ही देर मुगलों की ओर से वहाँ सहायता न पहुँचती तो मुगल भाग खड़े होते। परन्तु वावर ने एक दम सहायता भेज

कर स्थिति को संमाल क्षिया। मुगलों ने मौका बेसकर धार्पों से गाले बरसाने शुरू कर दिवे। उपर राजपूर्वों ने मौका बेसकर मुगलों के वाम पाइर्ष पर बोर से टूट पढ़े। इसी बीप महाराखा के सिर में एक वीर सगा, वे मूर्किंठ हो गये और कुछ सरवार उन्हें पाइकी में लिटाकर मेवाइ की बार से में । वाकी लोग सहवे ही रहें। जब बेसा कि विना राजा के सेना के पैर उसदन वाले हैं तब उन्होंने पिहले में सकुम्बर के सरदार रावत रत्नसिंह कृशवत से सैन्य संवालन के लिये मार्थना की परन्तु जब उसने इस्कार कर दिया ता साला काला का महाराखा के हाथी पर निज्ञ कर चंदर-खन कराने शुरू कर वियो । उसके सहाराखा के सेनिकों ने वही वहातुरी से युद्ध किया। अन्त में वे लीपों की मार स खी तह सरदा राजपूर्व सरते दम तक सहवे ही रहे—सब काम काये।

करने में राजपूर्ती की दार हुई, मुग्नकों ने उनक बेरें तक पीक्रा किया। बादर न विजयी हाकर "गाजी" उपाधि पारण की। वयाना आकर एसने मंबाइ पर चढाई करना ठीक है या नहीं इस विषय पर विचार किया। गर्जी का मौसम का जाने से उसने चढ़ाई करने का विचार छाड़ दिया"। इस हार का फल पह हुजा कि राजपूर्ती का बहु प्रतप्य पुर्य को मारत गान के क्वस्थान पर पहुँच कर कोगों को नकाचींच उरस्म कर रहा वा जब करतायक की चोर किसकने लगा। इस मुद्ध में राजपूर्ती का शायद ही कोई कमाना परिचार हो जिसने इस मुद्ध में अपने बीर या चीरों की काह्नित न दी हो। इस मुद्ध का कर क्यक्ता नहीं हुआ। मुराली का राज्य यहाँ स्वर हो। गया। मेनाइ की सीमा जो पहले पीलियाकाल वक भी, बह क्य वसना गाँव तक ही रह गई।

मूर्फित महाराया को लेकर राजपूत जैपुर राज्य के गाँव बसवा में पहुँचे तक महाराया को लव हुआ। उन्हें जुद्ध से इस प्रकार हराये आने पर बहा कोच कीर दुःस हुआ जोर प्रतिक्षा की कि जीते जी विचाद नहीं काऊँग। इक समय तक वह रायानमोर में ही रहा। इसर बावन ने भी गामी का मीसम का साने से आगे बहुने का विचार बाव दिया। महारायाा एक बार फिर मुद्ध के क्षिये तैयार होगये परन्तु उनके मंत्रीगया उनका साथ देने से इम्कार कर गये कीर महाराया के अधिक तठ करने पर उनको विच विचाद विचार। इस प्रकार महाराया के अधिक तठ करने पर उनको विच विचाद विचार। इस प्रकार महाराया की साम साम होते हैं एक सन्व १४९८ वा० ३० जनवरी) का प्रव वर्ष की आयु में हागया।

र---गुजने नावरी (चंग्रेजी में ) ४ २०६ ।

१-- भौर निनीय माग र प्र ३६०।

महाराणा साँगाजी दिल के बडे ही पक्के थे। वे वीर, उदार, बुद्धिमान श्रीर कृतज्ञ थे। शत्रुश्रों को कैंद करके वे छोड़ देते थे, उन्होंने शरणागतों को श्रपनाया श्रीर श्रावश्यकता पड़ने पर उनके लिए युद्ध भी किए। उन्होंने श्रपनी राज्य सीमा को खूब बढ़ाया। लोग उनके सन्डे के नीचे रह



कर लड़ने में श्रपना गौरव सममते थे। वे भारत के श्रन्तिम नरेश थे जिनके नेतृत्व में राजपूत नरेश विदेशियों को भारत से निकालने के लिये इकट्टे हुये थे। उन्होंने गुजरात, मालवा श्रीर दिल्ली के सुलतानों की परास्त कर महाराखा कुम्माजी के कार्य को क्याने बढाया। धनका शत्रु वादशाह बावर स्वयं धनकी प्रशंसा में जिल्ला है—

"राषा साँगा व्यपनी बहादुरी चौर तकागर के बल बहुत घडा हो" पदा वा । मालवा, दिखा चौर गुबरात का कोई व्यक्टेसा सुलतान उसे हराने में व्यसमर्थ था। उसने सगमण दो सी शहरों की मसजिदें गिराई चौर बहुत स मुसलमानों को केंद्र किया। उसके राज्य की वार्षिक वाम दस करोड थी। उसकी सना में एक लाल सैनिक वे । महाराष्ट्रा साँगा के तीन उपराधिकारी कैस ही थान्य हात तो मुगलों का राज्य मारसवर्ष में यमन ही नहीं पाता।"

साँगाजी राजनीति व धर्म क वड़े मर्मक्ष थ। बाँग हीन होने से एक बार व होने कपने सरदारों का दकार में कुलाकर उनस यह पापणा की कि 'जिस मकार एक इटी मूर्ति प्रतिप्राप्त के क साम्य नहीं रहीं। इसी प्रतार मेरी कारण महीं रहीं। इसी प्रतार मेरी बाँग मुंग व पाँव निकन्मे हा गये हैं। इसीक्षर मेरी राज सिहासन पर न वैठ कर जमान पर ही बैठुंगा। इस स्थान पर विस विवत्त समस्ते वैठावें।" इस बिनीव व्यवहार से सरदार लाग वड़े प्रसन्न हुए और होले "राज हेने इसीक्षर प्रतार लाग वड़े प्रसन्न हुए और होले "राज हेने राज सिहासन पर वैठा विशे ।" इस सामारण घटना होती हैं। होंग की राजनीति कोर वार्तुर्ग, विनीव, प्रता वस्त्र कारण मक्ट हारी हैं। " महाराखा के समय क रू-ई प्रकार क ताँच क सिक्ष कभी तक पाप गये हैं विन पर एक बार महाराखा का नाम और इसरी वरन संवत्त वा तिराल मारे मेरी स्थान स्थान हैं। सुद्धों से बावका माराखा का नाम कोर हुसरी वरन संवत्त वा तिराल संवत्त सकता सकता सकता है। सुद्धों से बावका माराखा का सुवाय हुआ काई शिलालें नहीं मिलता। उनके सासन काल कहा शिलालें वहार स्थान बहु स्थान वा है शिलालें नहीं मिलता। उनके सासन काल कहा शिलालें वहार स्थान वा हुआ कहा है।

भाद है। युद्धा से अपकास नामका के कारण व भारपुर, पास्ता निकास मिलाना । उसे मार्गार्थ का सुर्वाया हुआ काई शिलानेल नहीं मिलाना । उसके शासन काल के दा शिलानेल हुए सिलाने हैं। महाराखा के पून राजियों थीं। आधपुर के राजकुमार वाचा की पुत्री मनाइ म रत्निसंह और पूँची नरहा हाना नरवर की पुत्री कर्मकारी (करमेवी) व विकासिन और वर्षामेंह व । सहाराखा के कुस सात पुत्र प तोन ता करर वताये जा शुक हैं। वाकी माजराज, कर्णमिंह, पर्वतिसंह और कुरवर्गिन हो पर्वाप्त के स्त्र सात पुत्र प तोन ता करर वताये जा शुक हैं। वाकी माजराज, कर्णमिंह, पर्वतिसंह और कुरवर्गिन हो पर्वाप्त होंगे सात प्रत्याम होंगे तो कुरवर्गिन होंगावाह, पर्वाप्त की राजकुमार महाराखा के सानने ही मरणूक प

इनका कर मंक्राका, गठीला शरीर, भरा हुआ चहरा, वही बॉर्से हाय सन्य चीर रंग गेहँका था।

१-- मारशी देवीयमाच कृत महाशका शंधामनिष्ठ का जीवन कवित्र प्र

# प्र — महाराणा रतनसिंह दूसरा [वि० स० १४८४—१४८८]

महाराणा सांगा के बाद उनके पुत्र रतनसिंह मेवाड़ की गद्दी पर वि० स० १४८४ की मांघ सुदि १४ (ता० ४ फरवरी ई० सन् १४२८) को बैठे। इनके दो भाई विक्रमादित्य और उदयसिंह अपनी माता हाड़ी कर्मवती के साथ अपनी जागीर रणथम्भोर मे रहते थे। यह रणथम्भोर का किला इनको राणा सांगाजी ने अपने जीवनकाल मे ही दे दिया था। रतनसिंह को यह जागीर बडी अखरती थी। इधर कर्मवती अपने पुत्र विक्रम को मेवाड़ की गद्दी पर विठाने का षडयन्त्र रचने लगी। इसिलिये उसने वादशाह बाबर को अपना सहायक बनाना चाहा और अशोक नामक सरदार के द्वारा सं० १४८४ मे यह कहलाया कि यदि विक्रम मेवाड़ की गद्दी पर वैठाया जावे तो रणथम्भार किला बाबर को देकर बयाना और ५० लाख की जागीर पर बाबर की आधीनता विक्रमादित्य स्त्रीकार कर लेगा। परन्तु यह बातचीत अपूर्ण ही रही। क्योंकि कर्मवती का भाई बूंदी का राजा सूरजमल जो विक्रम का अभिभावक था स्वय रणथम्भोर जैसा किला बाबर के हाथ नहीं देना चाहता था। उसका उद्देश्य केवल यह था कि इस बातचीत से मेवाड़ नरेश महाराणा रतनसिंह डर जाय।

महाराणा सांगा के बाद मालवे के सुलतान महमूद पर जो मेवाड़ की श्रोर से डर था वह निकल गया श्रीर श्रपने कई इलाके जो मेवाड़ के श्रिष्ठिकार में चले गये थे उनको वापस लेने की चेष्टा की। इसलिये उसने श्रपने सेनापित शरजहखाँ को मेवाड का इलाका लूटने को मेजा। इधर महाराणा रत्नसिंह भी मालवे पर चढ़ गया। इस पर सेनापित श्रीर महमूद दोनों वापस लौट गये?।

इसी समय गुजरात का सुलतान बहादुरशाह मालवे पर चढ़ाई करने के लिये बागड़ ( द्वगरपुर राज्य मे ) होकर निकला । इधर महाराणा मालवा लूटता हुआ सुलतान से खरजी की घाटी के पास मिला । सुलतान ने रत्नसिंह को ३० हाथी और कई घोड़े भेट किये और १४०० जरदोजी जिलश्रत साथ वालों को दिये । बाद में आगे बढकर बहादुरशाह ने माइ के सुलतान महमूद को कैद कर उसका राज्य श्रपने गुजरात के राज्य में मिला लिया । इस प्रकार मांद्द का स्वतन्त्र राज्य नष्ट हो गया।

<sup>.</sup> १—तुजुके बाबरी ( श्रगरेज़ी श्रनुवाद ) ए० ६१३ ।

२---ब्रिग्ज, फिरिस्ता भाग ४ पृ० २६४ ।

३-बेले, हिस्ट्री श्राफ गुजरात पु० ३४२।

जैसा कपर लिखा ना चुका है कि बूदी के हाझ स्र्जमल कीर राणा रवनसिंह की कापस में कनवन थी। राणा क मन में निरुष्य हागया कि किसी न किसी रूप स स्र्जमल का मार दिया जाव। एक दिन महाराणा शिकार खलव हुए यूवी क निकट गाकर्णधीर्म वाले गौंव बाजद्वा में पहुँच। शिकर में स्र्जमल का मा बुलवाया और किसी वहान स क्षपना हाथी स्र्जमल क भाइ पर ठेल दिया परस्तु काइ दुर्पटना नहीं दुइ। दूसर दिन शिकार म स्वयं महाराणा न स्र्जमल पर कलवार का वार किया। जिसस स्रजमल क सिर का हुल हिस्सा कट गया। इतन में राव स्र्जमल ने वादिस राला पर तलवार बलाई कीर दानों बार-गिर्द का माम दुए। महाराणा का कान संस्कार पाटन में दुका कीर वनक साथ राखी पवार सधी दुइ'। यह पटना वि० सं० १४८० (इ.सन् १४३१) की है।

जय राव सूर्यमल हाइ की सृत्यु का समाचार वृत्ये पहुँचा था उनकी ।
ति सवी हान का त्यार हुइ। परन्तु उनकी सास न उन्हें रोका कि 
'स्र्तमल लड़ाइ में करुला मरन वाला नहीं है। राष्ट्र का अवर्य मारा 
हागा। मरा दूच कायर नहीं है। पर हाँ खल्याचा एक हिन जय में नहांगी ।
भीर यह बालक रा रहा वा उपक दासी न क्याना सन मुँह में दृक्त 
पुष कर दिया था। परन्तु मुक्त माल्य हान पर सैंने सुरस्त उन्हों कराकर 
उमका दूच पर में मानिकाल ता दिया था। मरार किर भी हासी के दूच का 
काइ बंदा उसक पर मं रह गया हा जिसस कायरता का अंकुर हा। परन्तु 
पुक्त विरक्षास है कि मूरजमल चुत्राखी क तूच का नहीं लगा सकता। तुम 
वरा उत्तर। दूमरी छयर कान वा। 'द्र हम पर सास न खपनी पुत्र वहुं 
का सर्वा हान की काता हो की रह हा कि "वर पुत्र न मरा दूच जाता हिया 
हम सर्व हान की काता हो कीर कहा कि "वर पुत्र न मरा दूच जाता हिया 
हमें। इस परना म माना क दूच का भीराम मकट हाती है।

महाराखा रहनित में अपन पराष्ट्रमी पिता सोगाओं ही तरह भीरा पित गुण थे। रहण्यत्र में जाना उनका बहुत क्षिय था। परनु साथ में हातिकिय भी थे। य मीटा यालन वाल पर सहज ही में विश्वास कर सन थे।

> भ्र २--- महाराला विक्रमादित्य [म १४८६-- १४११]

महाग्रामा रणनसिंह क काइ पुत्र न हान स समाइ की गरी पर उत्तर दार भाइ विकसादित्य सं० १०≔ (इ० सन् १०३१) में बैठ । इत्तर मित्रात्र संसद्वयन था चीर दमन सरदारों स इनकी नहीं सनती

६—मुद्द्यान नैद्या की न्तान बनम माग ४ : १-३१ |

थी। उन्होने सात हजार पहलवान रक्खे जिनके भरोसे वे सरदारो की कुछ परवाह नहीं करते थे इसिलये सरदार लोग श्राप्रसन्न होकर इनसे श्रासहयोग करते थे।

मेवाड़ की यह दशा देखकर गुजरात का सुलतान बहादुरशाह— जिसका बल मालवा फतह करने के बाद बहुत बढ गया था—श्रपना राज्य विस्तार करने के लिये रायसेन श्रीर चित्तोड़ के किले को लेने के लिए चल पड़ा। रायसेन कि ले को फतह करके वि० सं० १४८६ में उसने चित्तोड़ पर चढाई की। विक्रमादित्य की श्रोर से सन्धि की चर्चा की गई पर वह नहीं माना। चित्तोड़ पर बड़ी लडाई हुई, राजमाता रानी कर्मवती ने हुमायूँ से सहायता मांगी, परन्तु वह भी नहीं मिली। इसलिए कर्मवती ने बहादुरशाह को श्रपने राज्य के श्रधिकार में से मालवे के कई परगने श्रादि देकर सन्धि करली। बहादुरशाह वापिस गुजरात लौट गया।

इस हार को देखकर भी महाराणा विक्रमादित्य की ऋाँखें न खुली श्रीर उनका वर्त्ताव सरदारों के साथ वैसे ही बना रहा। इससे कुछ सरदार वहादुरशाह से जा मिले श्रीर चित्तोड पर कब्जा कर लेने को उत्साहित किया।

बादशाह हुमायूँ सुलतान बहादुरशाह को दबाने के लिए श्रारहा था। परन्तु बहादुरशाह ने हुमायूँ को पत्र लिखा कि मैं काफिरों (हिन्दुश्रों) के बरिखलाफ जिहाद (धर्म युद्ध) करने के लिए जारहा हूँ, श्रगर तुमने हिन्दुश्रों को मदद की तो खुदा के सामने क्या जवाब दोंगे।" इस पर बादशाह हुमायूँ ग्वालियर मे ही ठहर गया?।

बहादुरशाह की चित्तोड़ पर दूसरी चढाई होने वाली है यह समाचार पाते ही राजमाता महारानी कर्मवती हाड़ी ने मेवाड़ के सरदारों को एक पत्र लिखा कि—"यह किला तुम्हें सौंपा जाता है इसलिये श्रव तुम श्रपने वश की मर्यादा का ख्याल कर जैसे उचित सममो वैसा करो।"

महारानी के पत्र को पाकर राजपूतों में स्वदेश प्रेम उमदृ श्राया श्रीर चित्तोड़ के रत्तार्थ श्रा पहुँचे। बहादुरशाह की सेना श्रधिक देखकर उन्होंने विक्रमादित्य श्रीर उदयसिंह को चूँदी भेज दिया श्रीर देवितया (प्रतापगढ) के रावत बाघसिंह गुहिलोत को महाराणा के राज-चिन्ह धारण करा कर युद्ध समय तक उनका प्रतिनिधी नियुक्त किया। वाद में जी खोलकर राजपूत वीर युद्ध करने लगे। वहादुरशाह की सेना यूरोपियन श्रफसर पोच्यू गीज के मातहत में लढ़ रही थी। गोलावारी से चित्तोड़ के किले की ४४ हाथ दीवार उड़ गई। वीर राजपूतों ने केसिरया वाना करके किले के द्वार खोल दिये श्रीर शत्रुश्रो पर टूट पड़े। हाडी कर्मवती

१-वेले, हिस्ट्री श्राफ गुजरात पृ० ३६६ |

१--विका, फरिश्ता भाग ४ पृ० १२६।

धानेक क्षियों सहित औहर कर धानि में कृद पड़ी। हजारों राजपूरों के हताइत होने पर भी विश्वय वहातुरसाह की रही। यह युद्ध "विचीड़ का दूसरा शाका" कदकाता है।

बहादुरशाह ने व्यपने वोपलाने के जनरल क्रमीखाँ को विचोद का हाकिम वनाने का वादा किया वा परन्तु किर विचार वदल दिया। इस पर रूमीखाँ रुष्ट होकर हुमायूँ स मिल गया चौर उसे पिचोड़ क्षेत्रे के लिए युक्ताया। हुमायूँ यह चाहता ही था, मन यहातुरशाह पर घट काया। हुमायूँ और वहादुरसाह की फीज का मुकाबला मंदसीर पर हुआ। अन्त में वहादुरसाह स० १४६२ की बैशास विष्ण का मोद की बार माग गया। हुमायूँ ने भी बसका पीड़ा किया परन्तु बहातुरशाह मांडू से बांपानेर, संमात (कन्दे) होता हुआ दीव के टापू में पार्च्यू गास (फिर्रमी) सोगों की शरख में बसा गया जहाँ वह समुन्द्र में ही मारा गया।

जब इस प्रकार बहादुरसाइ के मारे जाने का समाचार विवाद पहुँ वा तो मेचाइ के सरदारों ने चितोड़ पर इसका कर मुसक्तमानों से फिला ज्ञीन क्रिया और पूँषी से महाराखा विकसादित्य और बदयसिंह का पुजा किया । महाराणा विकमादित्य की कव तक कादत नहीं सुधरी। बह सत्वारों के साथ वैसा ही कुरुयबहार करते थे। इसिन्ने नाहारण साँगा के माई प्रज्यीराज के वासी-पुत्र वर्णवीर ने बापना दाव गाँठने के तिये महाराणा का कृषापात्र वन गया और एक राव मौका पाकर साठे हुए विक्रमादित्य को वक्तवार से सार बाला ! वस्त्रवीर चद्यसिंह को भी मारना पाइता था परन्तु पना घाय ने अपने पुत्र को चवयसिंह की जगह भक्ता कर कटवा दिया और उदयसिंह का बचा लिया। और एक बारी की सहायता से उदयसिंह को द्विपा कर कुम्मलगढ़ किलो पर पहुँच गई। इस समय राखा विक्रमादित्य की भागु १६ वर्ष की भीर उदयसिंह की १४ वर्ष की बीर । यह घटना सं० १४६३ (ई० सन् १४३६) की है।

( धरावीर )

महाराखा विकमापित्य का मार कर वयाचीर सं० १४६३ वि० में भिचार के राजसिद्दासन पर बैठा। इसने कवस ४ वर्ष तक राज किया। यह बढ़ा घर्मडी वा भीर दासी-पुत्र होने से सरदारों का वशावित मान नहीं करता था। इसीसे वे स्रोग इससे अप्रसन्न वे। गड़ी पर बैठने के पूर्व

१-वेथे; विस्ती करक गुजरात प्र १८५ ।

र--शॅब में क्रिका है कि उस समय जन्मसिंह द वर्ष का का प्रवा ने असे एक दोकरे में रक्षकर बारी व्यति के एक नौकर हारा क्रिये के बाहर सेत्र दिया। परंतु पद क्रीक नहीं है नवीं कि उन्तर्थित की चानु उस समय 💵 वर्ष की थी 🕽

भी वद्चलन होने के कारण महाराणा सॉगाजी ने इसको निकाल दिया था। तब वह गुजरात के वादशाह मुजनफर के पास चला गया था जहाँ उसे वागड का इलाका जागीर में मिला।

जव मेवाड़ के सरदारों को यह पता लगा कि उदयसिंह वास्तव में मारा नहीं गया और कुम्भलगढ में जीवित है तो वे कुम्भलगढ़ पहुँचे श्रीर उसे चित्तोड की गही पर वैठाने का निश्चय किया। मारवाड़ पाली के सोनगरे चौहान अखेराज ने उद्यसिह को अपनी कन्या व्याह दी। उदय-सिंह श्रीर वणवीर की सेनाश्रों की मुडमेंड महोली के पास हुई। वणवीर हार कर गुजरात की श्रोर भाग गया। कईयों का मत है कि वह युद्ध में मारा गया परन्तु मृताने एसी ने लिखा है कि वण्वीर भाग कर दिलए मे चला गया श्रौर उसके वंशज नागपुर के भौसले हैं। यह वात विवादास्पद है। इत्रपति शिवाजी भौंसले वास्तव में सीसोदिया सज्जनसिंह के वंशघर थे।

वणवीर ने अपने नाम का सिका भी चर्लीया जिस पर "श्री राणा वणवीर" लेख मिलता है। इसके दो शिलालेख वि० स० १४६३ श्रीर १४६४ के चित्तोड़ में मिले हैं।

# ५३-महाराणा उदयसिंह सिं० १४६४--१६२८ ]

विकमादित्य के प्रकरण में यह लिख आये हैं कि पन्ना धायने जो खीची चौहान वश की चत्राणी थी, श्रपने पुत्र को उदयसिंह की जगह सुलाकर वरावीर के हाथ मरवाया श्रीर उदयसिंह को लेकर देवलिया ( प्रतापगढ ) पहुँची। वहाँ से दूँ गरपुर होती हुई कुम्भलगढ गई। कुम्भलगढ़ का क़िलेदार आशाशाह माहेश्वरी था। उसने उदयसिंह को अपने पास

सुरिचत रखा। उदयसिंह के जीवित होने स॰ १४७८ भाइवासुदि १२ वुधै सूर्योदय की बात सब जगह फैल गई। तब वणवीर ने इसका विरोध भी किया कि उद्यसिंह तो मेरे हाथ से मारा गया। यह उदयसिंह नकती है परन्तु इस समय उदयसिंह की श्रायु करीव १४ वर्ष की थी और कई सरदार उसे पहचानते थे । उदयसिंह का जन्म सं० १४७५ की भाववा सुदि १२ वुधवार (ई० सन् १४२१ ता० १४ श्रगस्त ) को हुआ था। इनकी जन्म कुएडली इस मिली है -



राणा साँगा सुत उदयसिंह जन्म

सरदारों ने उदयसिंह को भेवाह का स्वामी माना और सेना इकड़ी करके वस्त्रधीर को हराया और सदयसिंह को विश्वीड़ का गड़ी पर विठाया। यह घटना सं० १४६७ (ई० सम् १४४०) की हैं। दित्ताइगढ प्राप्त करने में बहाँ के किलोबार चीलमल मेहता" ने एवयसिंह की वकी सहायशा की।

महाराणा दवयसिंह साधारख नरेहा थे। धनमें चपने पिता सांगासी जैसी बहादुरी कीर नीविकता नहीं थी। समय पढ़ने पर वह रात का मुकावला नहीं कर सकते थे। ध वहे विलासी और विषयी थे। धनक २० रानियाँ बी जिनसे २४ पुत्र कौर २० पुत्रियाँ उत्पन्न हुई । इन्होंने माना



मद्दाराचा बदवसिंह

जैवसिंह की पुत्री स्वरूपदेवी से विवाह करके मारवाद नरेश राव माधारेव से वैर वांध क्षिया। क्योंकि राव भाजरेव राठांड पस कन्या को ज्याहना चाहते थे। इसी कारख से राव मालवेब स्रीट उत्त्यसिंह के साथ कुम्मलगढ में युद्ध भी हुआ था। इस युद्ध में मालरेव राठाक की सेना भाग बूटी ।

शरशाह सर ने वि॰ सं॰ १६०० में जोधपर क राव मालदेव से इलाका बावपुर क्रीन क्रिया । फिर चिचोड की वरफ वदा। दवारीख शेरसाही में किया है कि अवशरशाह सर

वित्ताह से १२ कास पर या वर उदयसिंह ने किले की क कियां भेजवादीं। शास्ताह विचाद आया और भागने किसी सम्बन्धी भीयाँ सुहम्मद शरवानी का वहाँ हाकिस यना कर सीट गया । परन्तु यह घटना दूमरी किसी ववारीस में नहीं मिलती। वय भी सम्भव दें कि उदयसिंह ने शरशाह से मुलह करली हा। पर पिचाइ का किला शरशाह क हाय बाना सम्भव नहीं।

१—इन्हीं चीसमञ्ज मेहता के वंशत "चीज मेहता" बहसाते हैं । उदयपुर क वर्गमान बीवान क्रेंबर रोजिंसड मेहता वी प्रश्वक एक बी इसी पंश में से हैं।

१---मारबाद की जवात ( इस्त सिन्सित ) प्र ३ व ।

३--- इक्रियर दिस्री चापः प्रविद्या भाग ॥ प्र. ॥ ६ ।

मेवात (श्रलवर) का हाकिम हाजीखाँ वादशाह श्रकबर से डर कर श्रजमेर भाग श्राया। इधर मालदेव राठोड ने उसे लूटने के लिये श्रजमेर सेना भेजी। हाजीखाँ ने महाराणा उदयसिह से सहायता माँगी। क्योंकि उदयसिह श्रौर मालदेव में पहले से खटपट थी। इसलिए महाराणा उसकी सहायता मे चले श्राये परन्तु कोई युद्ध नहीं हुश्रा। उदयसिंह ने इस सहायता के बदले मे हाजीखाँ से उसकी रंगराय नाम की वेश्या को माँगा। परन्तु इस पर हाजीखाँ राजी न हुश्रा। इससे दोनो में युद्ध की ठन गई। श्रौर हाजीखाँ की सहायता के लिये मालदेव राठोड़ की सेना श्रागई। हरमाड़ा (जिला श्रजमेर) गाँव के पास सं० १६१३ फाल्गुन बिद ६ को युद्ध हुश्रा। महाराणा के तीर लगने से उनकी सेना भाग छुटी। इस तरह वेश्या के लिये विलासी महाराणा की बहुत सी सेना काम मे श्राई।

जब सं० १६१६ में महाराणा के पुत्र प्रतापसिंह के महाराजकुमार उत्पन्न हुआ, तब उदयसिह चित्तोड़ से एकितगजी के दर्शन करने गये। वहाँ कई राजनैतिक कारणों से सरदारों की सलाह से पहाडी स्थान में शहर बसाने का निश्चय किया। और वर्त्तमान उदयपुर शहर की नींव रक्खी। इतिहासबेता इसका समर्थन यो करते हैं कि केवल चित्तोड़ में बैठ कर लड़ने की अपेन्ना बाहर मेवाड के दूसरे गढ़ों को दृढ़ बनाना अच्छा है। क्योंकि जब एक ही किला शत्रु की सेना से गिर जाता है तो लड़कर मर जाने या अधीनता स्वीकार करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं रहता।

श्रकवर बड़ा चतुर श्रीर राजनीतिज्ञ बादशाह था। उसने राजपूत राजाश्रों से विवाह सम्बन्ध स्थापित करके श्रपने राज्य की नीव पक्षी जमानी चाही। श्रीर जो नरेश प्रेम श्रीर छल से उसकी श्रधीनता स्वीकार नहीं करते उनको बलात् श्रपने कावू में करना चाहता था। वो जानता था कि राजपूत नरेशों में मेवाड़ का महाराणा शिरोमणि माना जाता है। इसलिये महाराणा के श्रधीन हो जाने पर मुगल साम्राज्य की नींव हढ़ हो जायगी। इसलिये चित्तीड़ व रणथम्भोर के किलों को वह श्रपने हाथ में लेना चाहता था। इतने ही मे उसको मेवाड़ पर श्राक्रमण करने का बहाना भी मिल गया।

बादशाह शेरशाह शूर ने मालवा जीत कर शुजाश्रखाँ को वहाँ का हाकिम किया था। शुजाश्रखाँ के मरने पर उसका लड़का वाजबहादुर वहाँ का स्वतत्र शासक हुश्रा। श्रकबर सुलतान बाजबहादुर पर चढाई करने के लिये स० १६२४ में मालवे की तरफ रवाना हुश्रा। तब श्रकवर के भय से वाजबहादुर गुजरात श्रादि की तरफ भाग गया श्रीर वहाँ से महाराणा की शरण श्राया। श्रकबर ने मालवा जाने का विचार छोड़कर पहले चित्तोड़ पर हमस्रा करने का संकत्र कर लिया। इधर महाराखा की भी लगर भिक्षने पर उन्होंने सरदारों को बुसाया और उनके कहने से उदयसिंह ने चित्रोंद का किया राठोद अयमस्र मेदिया और चूदावत पत्ता (प्रतापसिंह) के सुपर्द कर मेयाद के पहादों में चस्ने गये।

बाहबर ने सं० १६२४ की संगत्तर वृद्धि है को विकोड़ पहुच कर पेरा बाल दिया। शाही सेना ने शिवपुर, साबलगढ़ कीर रामपुर के क्रिये फतद कर सिये। सहाराखा के पीक्षे शाही तेना नेत्री गई परन्तु महाराखा का पता न हाता। जब वादसाह ने देखा कि क्रिया सहज ही में हान नहीं काता है तो उसने मुर्गे और सदात (यानी क्यीन में इने हुए मार्ग



ं बीरबर रावत पश्चा भूंडावत

क्रिसस मना किल की वीयार शक पहुँच सके ) वनवाना कारम्य किया। एक दिन सरदारों न सम्यिका प्रस्ताव भी किया परम्यु व्यक्तवर ने नहीं माना। इस पर राजपूत यद्दे जारा से लदने को। दा मुरंगें किले की तलहटी तक पहुँच गई श्रोर उनमे एक में ८० मन श्रोर दूसरी में १२० मन बारूद भरी गई। इनके छूटने से किले का बुर्ज उड़ गया श्रीर कई योद्धा हताहत हुए। परन्तु श्रव तक श्रकवर को युद्ध में सफलता नहीं मिली, श्रकवर के सैनिकों ने कई जगह किले की दीवारे तोड दी परन्तु राजपूतों ने पीछे वनाली । एक समय दीवार की मरम्मत कराते हुए सेनापित जयमल मेडतिया भी श्रकवर की वन्दूक से लंगडा हुआ। । इस प्रकार युद्व होता रहा। अन्त में किले में भोजन सामयी नहीं रही तब राजपूतों ने जौहर कर क़िले के दरवाजे खोलकर युद्ध में मर मिटने की ठान ली। श्रपने बच्चों व स्त्रियों को जौहर की आग में भस्म करके केसरिया वाना पहिन कर किले के द्वार चैत्र वदि ११ को खुलवा दिये श्रीर शत्रुश्रो पर दृट पडे। घमासान युद्ध हुआ। राजपूतो की अलौकिक वीरता से शत्रुओं का कलेजा कॉप उठा परन्तु शाही सेना की सख्या श्रसख्य थी। श्रीर इधर किले मे केवल पहजार सैनिक थे वे सभी वीरगति को प्राप्त हुए। श्रकवर ने चित्तोड़ पर श्रपना कन्जा सं० १३२४ की चेत्र बदि १३ (हि० स० ६७४ ता० २६ शाबान = ई० सन् १४६८ ता० २४ फरवरी) को कर लिया और कतले आम की आज्ञा देदी क्योंकि प्रजा ने इस युद्ध में भाग लिया था। यह चित्तों इगृढ का तीसरा शाका कहलाता है। इस युद्ध मे जयमल श्रीर पत्ता (प्रताप) ने श्रपूर्व वीरता दिखलाई। यद्यपि जयमल लगड़ा हो गया था फिर भी उसकी यही इच्छा रही कि मरते समय दो हाथ शत्रुश्रो से करलूँ। यह जानकर कल्ला राठोड नामक उसके कुटम्बी ने ज्से अपने कधे पर बिठा लिया श्रीर दोनों ने नगी तलवारें हाथ में लेकर शत्रुक्रों पर टूट पड़े घीर अन्त मे वीरगति को प्राप्त हुए। इसी प्रकार पत्ता चूडावत ने भी वडी वीरता दिखलाई श्रीर शत्रुश्रों से घिरकर वित्तोड़गढ के सूरजपोल दरवाजे के पास वीरगित को प्राप्त हुआ। जयमल और पत्ता की वीरता पर मुग्ध होकर बादशाह अकबर ने उन दोनों की हाथी पर चढी हुई सगमरमर की मूर्तियाँ बनवा कर आगरे के द्वार पर खड़ी करवाई। श्रीर द्वार पर यह दोहा खुदवाया गया—

> जयमल्ल बड़ता जीमणे फतो बाहे पास । हिन्दू चढिया हाथिया श्रांडियो जस श्राकास ॥

श्रयात् बाहर से दरवाजे में घुसते हुए दाहिनी तरफ जैमल की मूर्ति श्रीर बाहीं तरफ पत्ता की मूर्ति है। ये दोनों हिन्दू वीर हाथियों पर चढ़े हुए हैं। इन वीरों का सुयश श्राकाश को स्पर्श कर चुका है।"

१--- श्रकवर नामा ( श्रंग्रेजी ) भाग २ पृ० ४६६--७२ ।

ये मूर्तियों बि० सं० १७२० (ई० सन् १६६२) तक वो मौजूद यां' राायद बाद में सम्राट बौरक्सचेब ने धर्म क्षेप के कारण ये तुक्वा दिया हो। बि० सं० १६१६ (ई० १८६२) में ये मूर्तियों दिल्ली के क्षिते में कूढ़े ककट में दबी हुइ मिली चौर इस समय वे दिल्ली के बाजायवार में रक्सी हुइ हैं। एक हामी वहाँ के पविलक्त बारा में रक्सा हुचा है चौर दूसरे का पता नहीं।

नेपाल के भटगाँच नामक कसबे में एक विशास मन्दिर "न्याधपोल" नामक है। वहाँ उसके द्वार पर मी इन बीरों ( स्वयमत पदा ) की विशास मूर्वियाँ पत्थर की सुवी हुई हैं। शायद नेपाल के राजाओं ने सपने पूर्वश्रों और उनके सहायकों की कीर्वि के स्मारकरूप इन मूर्वियों को रक्का है।



नेपास में चीर अथमस-पत्ता की सृर्तियाँ

एस ही बीकानेर के किसे की स्रक्षाल में हाथियों पर पड़ी हुइ जयमझ व पत्ता की पापास मूर्तियों बनी हुई हैं। यह किला विश्वसंश्वरूप से संश्वरूप कर पनाथा।

िषपाइ फतइ करने क बाद अकार सिर्फ व दिन यहाँ रहा और अक्टुलमधीद आसफतों का किले का डाक्स बनाकर कामनेर हाता हुआ सागरा सीटा। कामनर ने दूसर वर्ष (सं १६२४) खुद आकर सवाइ के विकट फिस राजमार का भी जैसन्तेने किलारार राष मुरुजन हाइ। का निक्ताकर सं० १६२६ की जैस मुद्दि तेका पनाइ कर लिया। इधर चार मास पहाडों में बिता कर महाराणा उदयसिह श्रपने बचे हुए राजपूतों के साथ उदयपुर श्राये श्रोर श्रधूरे महलों को पूरा कराया। उदयसागर नामक तालाव बनवाना शुरू किया श्रोर, पीछोला तालाव पर उदयश्याम का मिन्दर बनवाया। इसी समय से मेवाड़ की राजधानी उदयपुर बसनी शुरू हुई। जब से चित्तोंड शातुश्रों के हाथ में गया तब से महाराणा उदयसिह प्राय कुम्भलगढ में ही रहा करते थे। क्योंकि उदयपुर उस समय तक श्रच्छी तरह नहीं बसा था। वि० स० १६२८ में महाराणा कुम्भलगढ से गोगूं दा गाँव में श्राये श्रोर वहीं फालगुन की पौर्णिमा (त० २८ फरवरी १४०२ ई०) को उनका देहानत हो गया। जहाँ उनके स्मारक में छत्री बनी हुई है। इन महाराणा के २० रानियाँ थी जिनसे २४ पुत्र श्रोर २० पुत्रियाँ थी। कुं वरों के नाम—प्रतापसिंह, शिक्तिसह, वीरनदेव, जैतसिंह, कान्ह, रायसिंह, शार्दुलसिंह, कद्रसिंह, जगमाल, सगर, श्रागर, सीया, पचायण, नारायणदास, सुरताण, लूं एकरण, महेशवास, चदा, भावसिंह, नेतसिंह, सिंहा, नगराज, वैरिशाल, मानसिंह श्रोर साहिवखान थे।

## ५४---महाराणा प्रतापसिंह (प्रथम ) [स॰ १६२८-- १६१३]

वीर शिरोमिण, स्वतंत्रता के पुजारी, श्रपने कुल गौरव के रत्तक, श्रात्मामिमान के श्रवतार, प्रात स्मरणीय प्रताप वि० स० १४६७ ज्येष्ठ सुदि ३ खौ ड० घटी सुदि ३ रवी द० घटी के स्टर्जीका से एक सुदी १३ ४०। १३ स्था प्रताप रो जन्म

ई०) को सूर्योदय से ४७ घड़ी १३ पल गये उत्पन्न हुए थे श्रीर जिस समय उनके पिता (महाराणा उदयसिंह) की मृत्यु हुई उस समय उनकी श्रवस्था ३२ वर्ष की थी। इनका जन्म चक इस प्रकार था'—

महाराणा उदयसिंह को श्रपनी भटि-यानी रानी से बड़ा प्रेम था। इसीसे मरते समय उन्होंने श्रपने पुत्र जगमाल को—जो नवां पुत्र होने के कारण राज्य

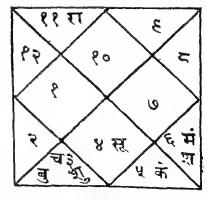

का श्रिधकारी नहीं हो सकता था—श्रपना उत्तराधिकारी बना दिया। जब महाराणा उदयसिंह की श्रत्येष्ठी के समय राजकुमार जगमाल को उपस्थित न देखा तो ग्वालियर के राजा रामसिंह तबर ने इसका कारण दरियाफ्त किया। इसके बाद श्रनाधिकारी जगमाल के युवराज पद की बात सुनकर सब सरदारों ने इकडे हो ज्येष्ठ राजकुमार

भवापसिंद् को कुम्भलगढ में राजसिंदान पर विद्यया। जगमास इससे नाराज होकर अकवर के पास बक्षा गया जिसने उसको अहाजपुर का इसाका जागीर में विथा। बाद में भावशाह ने सिरोही का काछा राज्य कगमान्न सीसादिया को दे विथा। इस पर सिरोही के राजा धुरठान देवड़ा से उसका बैर वंच गया और अन्त में सं० १६४० ( ई० सम् १४८३) के यद में जगमाल काम स्नाया ।

जिस समय महाराणा प्रतापसिंह मेवाङ् की गद्दी पर बैठे, राजस्थान की स्विति नाजुक हो रही थी। अकतर क तेज वस्त्र के आगं राजपूताने क



महाराखा मतापरिंह ( प्रथम ) पंच से मबाद का कैसे सरकित रक्ता जाता।

कई नरेशों ने शिर मुका किये वे और भपने पूर्वओं की मान मयौदा की पर्वोद्द न करते हुए मुराल बेरा स अपनी न्तार परिवर्ध के विवाह सम्बन्ध भी शुरू कर दिये वे। परन्तु सहाराखा प्रताप कापन पूर्वओं की सर्यात पर कारत वे और इसीसिये मकबर की चाँकों में प्रधाप सदा खटका करत वे।

इघर महाराया भी रात दिन इसी थिन्ता में सग रहते व कि थिचोद का बद्धार कैसे किया जाय और विदशी

मुग्रज सामान्य के फैसरे हुए फीकारी

नावराह अकवर ने आमर के राजा मगवानवास कन्नवाहा के भवीजे कुँवर मानसिंह कि अवाहा का बहुत सी सना के साथ बूँगरपुर कौर व्वय पुर के राजाकों स शाही कभीनता स्वीकार कराने के क्षिये सेजा। सान सिंह ने दूँगएपुर के क्षिया और सं०१६३० के आपाड़ में महाराखा का समध्येत के क्रियं व्हबपुर काया। परन्तु महारावा न एक न मुती। विश हातं समय महारावा। पर क्रियं साथा। परन्तु महारावा न एक न मुती। विश हातं समय महारावा। में एक प्रति भाव (गाठ) कुँवर मानसिंह को दिया। परन्तु दसमें महारावा। पट वर्षं का वहाना करक न क्यूये। मानसिंह में इसमो क्रयना क्रममान सममा। क्योंकि मुदाक्ष सम्राट से क्यवहार हाने से महाराया की दृष्टि में मानसिंह कह्नवाहा आदि नरहा सुबद्ध गिन जात य । इस पर विदा हात समय प्रताप के सरदारों और मानसिंह में कहा सुनी भी होगई। महाराखा न मानसिंह से अहलाया कि यि बाप अपने यह पर मेबाई में बढ़ाई करोग तों हम जापका स्त्रागत मालपुर में करेंगे और यहि

<sup>1—</sup>बद्र राजा भगवानग्रास के दाटे भाई भगवन्तग्रस के गुमरे पुत्र थे ।

श्राप श्रपने फूफा (सम्राट श्रकबर) के बल पर पधारोंगे तो जहाँ श्रवसर मिलेगा वहीं सम्भाल लेगे। मानसिंह सुम्मलाकर वहाँ से चल दिया। इधर महाराणा ने भी मानसिंह को श्रष्ट समम्म कर भोजन सामग्री तालाब में फिकवादी श्रोर उस जमीन को खुदवा कर उस पर गंगाजल छिड़कवाया। जब श्रकवर को इस श्रपमान का वृत्तांत ज्ञात हुश्रा तो उसने विशाल शाही सेना के साथ मानसिंह को सं० १६३२ वि० मे मेवाड़ पर भेजा । मानसिंह मांडलगढ में रह कर सैनिक तैयारी करता रहा श्रोर वहाँ से चल कर हल्दीघाटी से कुछ दूर बनास नदी के किनारे छावनी डाली। महाराणा भी कुम्भलगढ से चल कर सेना सहित मानसिंह से तीन कोस की दूरी पर श्रा पहुँचा।

लडाई श्रभी नहीं छिड़ी थी। एक दिन मानसिंह श्रपने थोड़े से साथियों सिहत शिकार खेलने गया। महाराणा के गुप्तचरों ने उन्हें इस बात की सूचना दी। सांमन्तों ने महाराणा से कहा कि—"यह श्रच्छा मौका है, शत्रु को मार डालना ठीक है।" परन्तु महाराणा वीर थे, कायर नहीं। उन्होंने कहा "छल कपट द्वारा शत्रु को मारना चित्रयोचित कार्य नहीं है।"

वि० सं० १६३३ के द्वितीय ज्येष्ठ सुदि २ (हि० सन् ६८४ ता० २ रिवडल अव्वल = ता० ३० मई सन् १४७६ बुधवार) के प्रात काल में हल्दी घाटी मैदान के पास दोनों सेनाओं का भयकर युद्ध छिड़ा। यह युद्ध स्वतत्रता का था। पहले तो अकबर की सेना के पैर उखड़ गये परंतु वह जैसे तैसे लड़ती रही। मेवाड़ी सरदारों के अनेक वीर काम आये। दोनों ओर के लगभग ४०० सैनिक मारे गये। जब महाराणा अपने प्रसिद्ध घोड़े "चेटक" के जख्पी हो जाने के कारण गोगून्दे की तरफ मुड़े तो उनका पीछा दो सुगल सवारों और एक राजपूत ने दिया। ये सुगल महाराणा को मारना चाहते थे परतु उस राजपूत वीर ने मार्ग में ही उनका काम तमाम कर दिया। और महाराणा के पास आकर चरणों मे गिर पड़ा। यह वीर राजपूत महाराणा प्रताप के छोटे माई शिकिसिंह थे जो अकबर से जा मिले थे। परन्तु भाई की ऐसी अवस्था देखकर उनके हृदय में प्रेम उमड़ आया। और विपत्ति में सहायक बने। महाराणा का घोडा चेटक मर गया। इसिलिये शिकिसिंह ने अपना घोड़ा महाराणा को दे दिया और वापिस मुगल सेना के खेमे मे चले आये।

हल्दी घाटी की लडाई में दोनों पत्त वाले श्रपनी-श्रपनी विजय होना लिखते हैं। उदयपुर के जगदीश के मन्दिर के वि० सं० १७०६ (ई० सन् १६४२) के

१--टॉड राजस्थान माग १ पृ० ३६१-६२ ।

शिक्षालेन्त्र से झात होता है कि इस युद्ध में महारायण की ही जीव हुई। सक्वर की सेना महारायण के काक्रमण से बरती थी। उन्हें में हर दम भय था कि महारायण पहांचों में किसी जगह थान खाराये के हैं कीर न जाने कर उन एक सिक्स के बाद शाही सेना गागुन्हें पूर्व के पह हा होने से मेना को आपित पूर्व पेरत्तु पहांची इकाके में काम का प्रव म न होने से मेना को आपित मेन्ना पा पहुँ की परन्तु पहांची इकाके में काम का प्रव म न होने से मेना को आपित मेन्ना की पहीं । इसर सहारायण ने राजपृत सैनिकों और वीर भीजों की सहायता से सब पहांची नाके और रास्तों को रोक किया वाकि शाही संता को जाने को काम न मिन्न सके ! इस प्रकार शाही सेना पार मास वक्त गोगुन्हें में पढ़ी रही, परन्तु महारायण का इक्त विगाव साने को करा कर साही सना का करने सीट गई तब महारायण ने शाही सानी को ठा कर करने वाने बैठाये । इस तरह काक्षर का यह प्रथम साक्रमण हुया गया।

इसके वाद भी सं० १६१३ में ककदर कलमेर से गागून्ये शिकार के बहाने आया परन्तु महाराया का कुछ नहीं विगाद सका। यदापि छ मास ठक महाराया की राज्य सीमा में रह कर महाराया को दवाने की कोशिश की। ककदर ने बारन्वार महाराया पर सेना मेजी परन्तु उसे सफसता नहीं मिली। व्यक्ति मौका पांत ही महाराया पहाने से निक्क कर फिर शाही थानों पर कब्जा कर सेते थे। वन्सुंत नाजु सेना का आगरे तक का रास्ता येद कर विया था। वदयपुर व गोगून्दे के शाही बाने वता दिये वे और मोही का बानवार भी मारा गया।

इन पहाड़ी युद्धों में महाराया का व्यवहार शतु के साब धर्मपूर्वक या। एक बार के काक्रमण में महाराया के हाब शाही सेनापित मिर्चाओं की भीरवें कागई। महाराया ने उनको बहन बटी की तरह सन्मानित किया और कादर पूर्वक बनका मिर्चाओं के पास पहुँचा दिया।

वादशाह ने सं० १६३५ में एक कोर विशास सेना मेवाइ पर भवी इस बार शाहवाजरों ने वैशास विदे १२ का कुम्मसगढ़ कीर केसवाई पर कब्बा कर सिया कीर गामुदे व बदयपुर का भी खूटा धवा राखा का पीका किया परम्हु सफसवा न मिली। दे ससी वह पंजाब में व्यक्षर के पास बसा गया । इंघर महाराखा हप्पन के पहावों की बार यह कीर बाह कर स्वामी खूचा राखेड का वहाँ स निकास कर व्यपना कपिकार किया। इन्हीं दिनों महाराखा क मधान मंत्री मामाशाह व्याववाल ने जिसने मालवे पर पढ़ाइ करके २० साथ कश्रांक्यों जीर २४ सास कपये माम किये

१—मुत्री देवीमसावः महाराचा प्रवापसिंह का श्रीवय चरित्र ए - २३ | २—चक्चर नामा ( फॉर्मेंग्री ) भाग ३ ४ - ३४५

थे— महाराणा के भेट किये। ताकि शाही हमलो का मुकाबला किया जाय। कर्नल टॉड ने श्रपने राजस्थान इतिहास मे लिखा है कि जब महाराणा के पास सम्पति न रहने से वे निराश होकर देश को छोड़ रहे थे उस समय उनके प्रधान भामाशाह श्रोसवाल—जिसके बाप दादे भी प्रधान पद पर



महाराणा प्रताप श्रौर स्त्रामिभक्त भामाशाह

रहे थे-अपना पीढियों का संचित धन महाराणा को भेट कर दिया । उसे पाकर महाराणा ने फिर अपना बल बढाया। इसके बाद महाराणा ने

१—महामहोपाध्याय गौरीणकर श्रोमा का मत है कि कर्नल टॉड का यह कथन सत्य नहीं है | वास्तव में भामाशाह काविडया महाराणा का प्रधान मत्री व कोपाध्यच था श्रीर महाराणा के पास श्रतुल सम्पित थी | देखो श्रीमा कृत उद्यपुर का यहद इतिहास भाग २ पृ० ।

२---टॉट राजस्थान भाग १ पृ० ४०२३ (क्रुक)।

कुम्मलगढ़ (कुम्मलमेर) पर किर खपना खिकार कर क्रिया और शाही धानों पर खाक्रमण करना शुरू किया। यह सुनकर बावशाह ने सं॰ १६३४ के पीप माम में खर्च खब्छे सनापवियों को मंत्राह पर किर मेजा। परन्तु किर भी सफलवा नहीं मिली क्योंकि महाराखा ने खपनी प्रजा को खेवी बाड़ी करने मे राक दिया और बाह्या दी किया सुसलमानों को हामल (ब्लान) देगा बह मारा जायगा। किसान देश हाड़ कर चले गये और कुल मेबाइ उजह कर जंगल बन गया। शाही थानेवारों हा खाने का खान एक नहीं मिला।

धनापित मिश्रांसोँ (सानशाना ) ने मामाराग्र स मिसकर महाराणा का सम्राट प्रकपर क पास से जाने का बड़ा प्रयत्न किया परन्तु मामाराग्र ने स्वोकार नहीं किया।

रानपुनान में प्रसिद्ध है कि एक दिन बीकानेर के राजा रायसिंह काटे माह पूक्षीराज राजाइ स यादराह काकपर ने कहा कि—"काव कीका ( प्रताप ) ग्रुमे वादराह कहन लगा है कीर सेरी क्यायोनचा स्पीकार करने पर उचार है।" पूज्यीराज्ञ न कहा—"विखडुक मूठी बात है।" वादराह ने कहा हुम ठीक स्पार मंगा कर कार्ज करा। पूज्यीराज काक्षा कवि या उसन निम्न दा दाह महाराणा मवापसिंह के पास सिक्त मेज—

पातल था पतसाह, बाले मुलहता बयए। मिहर पहम दिस मोह, जमे कासप राव उता। है।। पटकूँ मूँखां पाए के पटकूँ निम्न तन करद। दीच लिस दीवाए हुए दा मोहली पात हक ।। है।।

भ्रमान्—जिस प्रकार स्य का पश्चिम में उदय होना भ्रमस्य हैं इसी सरह प्रताप क शुक्ष स भक्षपर क लिय बादराह द्वारण प्रयाग होना भ्रमस्मन है। यदि यह हुमा हा ता लिशिय कि में भ्रपनी मूँ हों पर वाव हूँ भ्रथवा भ्रामहत्या करहूँ।

महाराणा न जवाव में लिन्या'—

पुरक कहाती मुख पती, १था तममू १कलिंग । उसे कोही उस्मा, प्राची भीच पतम ॥ १॥ पुनी ट्रंत पीचल रूमच, पटको मुझो पाए। पद्धरण है पीत पती, बलमाँ तिर केपाए॥ २॥

म्म बबर महाराया मतात्र को बीका बहा करता था ।
 महाराया मतात्र कावत्र को बादगाह नहीं बहता था वह उसे तुरक' नाम से सम्बंधित करता था ।

सांग मूंड सहसी सको, समजस जहर सवाद। भड पथिल जीतो भला, बैएा तुरक सू बाद ॥ ३ ॥ श्रर्थात्—इस शरीर से बादशाह तुर्क ही कहलावेगा। सूर्य पूर्व दिशा में ही ऊगेगा। हे वीर राठोड पृथ्वीराज । जव तक प्रताप की तलवार



वीर शिरोमिण महारागा प्रताप

मुसलमानों के सिर पर है तब तक आप अपनी मूँ छो पर आनन्दपूर्वक ताव देवें। वरावर वाले का यश जहर के समान होता है, इसलिये प्रताप

डसे न सह कर सिर पर सौंग का प्रहार सहेगा ! चाप सुर्क के विवाद में विजयी होयें !<sup>7</sup> प्रध्वीराज यह डचर पाकर वड़ा ही प्रसन्न हुष्मा चौर उसने एक गीत महाराखा की प्रशंसा में सिख सेजा !

कर्नल टॉब ने अपने इतिहास में लिखा है कि महाराया ने अकबर का इस मकार सामना करने में और रश्वंत्रता पनाये रखने में यहुत हु ख पठाया। यहाँ तक कि उसका कभी-कभी माजन तक भी पहाड़ी प्रदेशों में प्राप्त नहीं हाता था। परन्तु यह पात बढ़ाकर लिखी गई है। वास्तव में महाराया के अधिकार में बहुत बड़ा पठाड़ी प्रदेश था और उनके अनुगामी पढ़ाड़ी ८ में ना बादि चीर वे जो अपनी फूर्डि और कुशकता स्वामिमिक के कारण महारया को कभी पसे दुस्त का सामना नहीं होने देवे थे। इसीक्षिये वा महाराया ने एक बड़े साम्रास्य का मुकाबला अन्त तक सफलतापूर्वक किया था। और जहाँ अन्य नरेशों ने अपने राज्य बचाने हा का नहीं परन्तु बढ़ान के वास्ते अपनी बढ़िन बेटियाँ मुखाँ का स्वाह ही और स्वत्वता त्या बैठ, उस बक्त महाराया प्रतापित ही राजस्थान में एक बीर या जिसन अपन कुशकी प्रविद्या बनाये रखी और सरने तक बादशाह के आग विर तकी मकाया।

भव बादराह का कई बार मंथाइ का क्यीन करने के यत्न विकल हुए तब उसने काक्रमण करना खांद दिया। इसका कारण यह मी बा कि उसका पंजाब और दिख्य में क्यानी शक्तियों समानी पड़ी। इससे महाराखा केन्द्रिय से वच काराम से बीठ। लेकिन महाराखा ने बिल थे १६४३ में सिवाय विचाइनाइ व मॉडलगढ़ के क्याना सारा प्रदश क्रिकेट में कर लिया। विचाइ क बिथ उसकी क्षान्त ममय वक जालमा बनी रही।

भौंबंड गाँव से बेड सील दूर घंडावर्ला गांव के पास एक नाते के किनारे महाराखा का व्यन्ति संस्कार किया गया चौर वस जगह चाठ सम्मा वाली सफेद पत्थर की एक छोटी सी छत्री बनी हुई है जो इस समय वे मरम्मत पड़ी हुई है।

महाराणा के ११ रानियाँ थी जिनसे १७ राजकुमार हुए थे। महाराणा प्रताप के विषय मे उनके समकालीन अनेक कवियों ने कीर्ति सूचक कविताएँ रची हैं। उनमे से राजस्थानी भाषा के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं:—

श्रकबर पथर श्रनेक, के भूपत मेळा किया। हाथ न लागो हेक, पारस राण प्रतानसी॥

श्रकवर ने राजा रूपी कई पत्थर श्रपने यहाँ इकट्टे किये परन्तु पारस रूपी एक राणा प्रतापसिंह ही उसके हाथ नहीं श्राया।

करे न नामे कथ, श्रकबर ढिग श्रावे न श्रो । सूरज वंस सबध, पाळै राण प्रतापसी ॥

वह (प्रतापसिंह) श्रकबर के पास श्राकर कभी सिर नहीं नमाता है। राणा प्रतापसिंह तो सूर्य्यवश की मर्यादा का पालन करता है (श्रथीत् सूर्य सब से ऊँचा ही रहता है श्रीर वह सूर्य्यवंशी है)।

लोपै हिन्दू लाज, सगपण रोपै तुरक सू। श्रारज कुल री श्राज, पूजी राण प्रतापसी॥

हिन्दू (राजा) कुल की लज्जा को छोड़ कर तुकों (यवनों) से विवाह सम्बन्ध करते हैं, इससे अब तो आर्यकुल का सर्वस्व सम्पति महाराणा प्रतापसिंह ही है।

> सुष हित स्याल<sup>२</sup>समाज हिन्दु श्रकबर वस हुश्रा । रोसीलो मृगराज, पर्जे न राण प्रतापसी ॥

गीदड़ रूपी हिन्दु समाज सुख के लिये अकबर के काबू में होगमा परन्तु रोशीला (कोधी) सिंह रूपी राणा अतापसिह उसके वश में नहीं श्राता ।

> श्रकबर समद श्रथाह, तिह डूबा हिन्दु तुरक । मेवाडो तिण माह, पोयण फूल प्रतापसी ॥

१——श्रमरसिंह, भगवानदास, सहसमल, गोपाल, कचराजी, सांवलदास, दुर्जनसिंह, कल्याणदास, चन्द्रसिंह, शेला, प्रणमल, हाथीजी, रामसिंह, जसवन्तसिंह, माना, नाथा, श्रीर रायभाण।

२---गीदद ।

भक्तपर रूपी भाषाह समुद्र (अक्षाराय) में हिन्दू भीर मुसमकान इन गयं किन्तु भेषाइ का स्वामी महाराया। प्रवाप कमल पुष्प क समान पसक ऊपर ही शोभा व रहा है।

थिर नृप हिन्दुथान, सत्तरंगा मंग लेग संग ।

माता भूमी मान, पूजे राण प्रसापसी !!

हिन्दुस्तान के माचीन राजधंश लाम के मार्ग में चलते हुए यक गये, परन्तु इ माता मूचि । सुमको मान से पूजने वाला रागा प्रतापसिंह ही है।

कलपे अक्षपर काम, गुण पूर्गीघर गाडिया ।

मिणुघर भाषद माय, पढे न राख प्रतापती ॥

सूर्य रूपा आप राजाओं का बरा में कर क्षेत्रे पर भी आकवर का शारीर दुःख पाता है क्योंकि राखा मतापासिंह जैना मरिएधारी सर्प पिटार में नहीं आजा (यानी बरा में नहीं होता)।

> मानै सानै माम, अपृत सानै उत्परी । अकसर तस आराम, पेपै वहर प्रतापसी ॥

महाराया अपनी की सहित भागत किरते हैं और ऊसर क फल घनका अपूर जैसे स्वाविष्ट क्षणते हैं परन्तु अध्वर की आयीगता में सुख पूर्वक रहने का वे जहर के समान सानते हैं।

गोहिल कुल धन गाढ, लेक्या अक्बर लालची।

नोडी देनेंहें काढ, पण घर राख मतापसी ।।

गोहिस (गहसात) वंश रूपी गहरी सम्पति को सालची अक्षर सेना चाहता है, परन्तु प्रखबीर राया प्रतापसिंह एक कीड़ी भी सेन नहीं वेता।

व्यक्तवर वासी व्याप, दिल्ली पासी दूसरा ।

पुन-रासी प्रताप, सुनस न बासी सुरमा ॥

श्रकवर श्रुष्ट चन्ना जायगा (याने सर जायगा) श्रीर विन्नी दूसरे का सिन्न जायेगी याने दूसरा वादशाह हा जायेगा पर तु हे पुष्य क हेर ! शुर्-बीर प्रवापित्र वस यह सुयश नहीं जायगा (यान व्यसर रहेगा)।

महाराया का कृत तस्या, नीज विशास वहरा मरा दुवा और शौनर्य सुचक, मू से बड़ी खड़ी हुई, विशास वहारसस, रीर्च बाद कोर रंग गहुँचा था। प्राचीन रीति कानुसार थे दावी नहीं रखते थे। कर्नत ठाँड ने महाराया के विषय में जिला है कि — "कक्तर की जब महरवाकींंग, प्रासन निष्युका कौर कानीम सामन ये सब बावें हुई विक महाराया मताप की कारम्य बीरता, कीर्ति का उक्षत्वज्ञ रक्षने वासा हुई साहस और निष्कपट श्रध्यवसाय को द्वाने मे श्रसमर्थ थी। श्राल्प पर्वत की तरह श्रविती (श्राडावला) मे कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो महाराणा प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उससे श्रिधक पराजय से पिवत्र न हुई हो। हल्दीघाटी मेवाड़ की थर्मीपोली श्रोर दिवेर मेवाड का मेरेथान है । "श्राज भी उनके वीर कार्यों की गाथाएं राजपूतों के



वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप

हृदयों को उत्तेजित करती हैं। महाराणा का नाम केवल राजपूताने में ही नहीं बल्कि सारे भारत में श्रत्यन्त श्रद्धा श्रीर श्रादर के साथ उच्चारण किया जाता है।

१--यह मीस देश में एक प्रसिद्ध रणाचेत्र है। जहाँ पर ई० सन् पूर्व ४६० में यूनानियों ने ईरानियों को छापने देश से मार भगाया था। २--- टॉड राजस्थान भाग १ पृ० ४०६-७ ( ज़्क)।

### ५५---महाराचा अमरसिंह प्रथम

#### [सं १९२१--१९७६]

यह महाराया भवाप के क्येष्ठ पुत्र के। इनका जन्म सं० १६१६ पेत्र
सुदि ७ गुरुवार (ई० सन् १४४६ ता० १६ मार्च) को हुआ था और ३७
वर्ष की आयु में सं० १६४६ की माप सुदि ११ (ई० सन् १४६७ ता० १६
जनवरी) को चार्च गाँव में राजसिंहासन पर बैठे। अपने पिता के साथ
आपित काल में रहने के कारणा शर्डे पदाशी लड़ाइयाँ लड़ने का अच्छा
कम्पास हो गया था। इससे यह मुराल सखाद अकवर से बरावर कह वर्षे
वक मुकाब्रा करते रहे। जब वावराह

वक युक्ताबक्ष करत रहा वक वादराह कक्कर में बि० सं० १६४७ में कपने राहरणदा सकीम (बाद में सकाद में वा राखा व साही सनाकों की बड़ी युठमेंड़ हुई। साही सना में मांबल, मोही, कैंद्राला कादि के किसे पेर किये परम्ह महाराखा ने कपने सरदारों की सहायता से साही थानों को वापस करा दिया। कैंद्राला स्थान लेते समय राहावत सौर चूँड़ावत सरदारों में कापस में बड़ी पदा-बदी (स्वर्षा) रही।



महाराजा धमरसिंह

बस्तुजी राखांवत ने किसे में पहुँचने की क्षस्तुकता से क्यने आपको किसे के किवाब के मानों के सामने खड़ा रख कर महाचत को हाओ के ठेस दने की खाड़ा में और इस प्रकार किवाब टूटे और बीर वस्सूती राखावत चीर-गति खाड़ा मुंदे किया हो पर प्रकार के वाहर किया है। यह पर प्रकार के वाहर किया है। यह पर पर प्रकार के वाहर किया है। यह किया में प्रकार के वाहर किया है। यह किया में प्रकार का किया हुआ से माना का कर किया है। यह किया में प्रकार ना विसस माना काचे। इस प्रकार ना दिसस माना किया है। यह किया में प्रकार ना दिसस माना काचे। इस प्रकार ना दिसस फ्टेंटिस का किया है। यह किया में प्रकार ना दिसस किया है। यह किया में प्रकार ना दिसस के किया है। यह किया में प्रकार ना दिसस के किया है। यह किया में प्रकार ना दिसस के किया है। यह किया में प्रकार ना विस्ता में किया में

सं० १६६० (१० सन् १६०१) में श्वकचर ने शाहजारे सक्षीम को फिर मेवाइ पर चडाई करने का मेजा। परम्तु वह टालमटास कर गया। इससे सम्राट न उसके पवन में चपने दूसरे शाहजार मुस्ता का मय महाराजा धम्मसिंह क चाचा राजा सगर सीसादिया के मेवाइ पर मेजने की वैसारी की परम्तु इसी बीच पीमार हा गया कोर पि० सं० १६६९ की कार्यिक सुद्दि १४ (१० सन् १६०४ ता० १४ श्वक्टावर) संगक्षमार का श्रागरे में मर गया। मेवाड को श्रिधकार में लाने की लालसा सम्राट श्रकवर के मन ही मन में रह गई।

जय जहांगीर तरुत पर वैठा तो उसने भी श्रपने पिता की नीति श्रनुसार महाराणा को वश में लाने की कोशिश शुरू की। श्रीर श्रपने शहजादे परवेज को २० हजार सवारों के साथ मेवाड पर भेजा। परन्तु परवेज को भी सफलता नहीं मिली श्रीर वह वापस श्रागरा लौट गया। इस पर जहांगीर ने नाराज होकर परवेज को युवराज पद से हटा दिया।



महाराणा श्रमरसिंह प्रथम

शाहजादे परवेज को मेवाड़ पर भेजने के समय बादशाइ जहांगीर ने एक यह भी चाल चली कि महाराणा श्रमरिसंह के चाचा सगर सीसोदिया को मेवाड़ के कुछ परगने श्रीर चित्तोड़ का क़िला जागीर में देकर उसे "चित्तोड़ का राणा" बना दिया। परन्तु इससे मेवाड़ में फ़ट

१--कर्नल स्रलेग्जेग्डर हो, हिस्ट्री स्राफ़ हिन्दुस्तान, भाग ३ पृ० ४३।

नहीं हुइ वार्यान महाराखा व्यमरसिंह का पद्म वैसे ही प्रवस्न रहा। जहागीर ने किर हि॰ सन् १०१० की २८ रिवन्स व्यासिर (वि॰ सं॰ १६६४ प्रयम भारों वि१ १२ = १० सन् १६ रूप पा २८ जुलाई) को महावतलों का वड़ी सना क साथ मेवाइ की पढ़ाई के लिए मेजा परन्तु उसकी भी कोई दाल नहीं गली। इससे महावायलों का वापस युक्ता कर उसकी जगह पर कहागी। इससे महावायलों का वापस युक्ता कर उसकी जगह पर कहागी। इससे मानाओं का मुकावला हुआ और विवय भी नहाराखा कहाय बाह । अन्दुलाला की मानाओं का मुकावला हुआ और विवय भी नहाराखा कहाय बाह । अन्दुलाला पीराजजंग का भी सफल न हावे देन कर वि० सं० १६६८ (१० मन् १६११) में सज़ाट जहांगीर ने उसे गुजराव का स्वेतार बना कर उधर भेज दिया और उसकी जगह पर राजा वासु वंवर का भन्न पर राज वासु संवर मा भन्न पर स्वास ने संवर्ण की सफल न हुआ और मेवाइ की सीमा पर शाहावाद में सर गया।

जय वादराह न वस्त्रा कि सनापतियों से सेवाइ कायू में नहीं का रहा है तो हि० सन् १ २२ की २ साबान (वि० सं० १६०० क्यारिबन सुदि १=इ सन् १०१२ वा० ० सितन्द्र ) का वह स्वयं कागरा स रबाने हाकर क्षजन साम कीर वही स नाहकाला सुन्य का यही सना क साम जिसमें का प्रपुर क सबाई राजा सुर्मिह राठाइ, राजा किसानिंद्र राठाइ (किसानाक वाल) काशि कह थ—उन्हें सेवाइ पर भजा। सुर्मि ने माडकात व उदयपुर पहुँच कर पहाड़ी हकाओं का लूटना य गायों का जाना शुरू किया। साही पीज चोवह तक पहुँच गई। महाराय्य द्वपन क पहाड़ों में चले गय। बार उनक क्यिकार में सेवाइ का रिक्रणी पहाड़ों कालाई से रह गया। महाराया का इस पर तुन्य हुचा। कहा है कि महाराखा न क्यारी निराशा जनक स्थित का स रहा च्यन मित्र की कास्तुर/मा (मिजानो) ग्यानात्याना क वास इस प्रकार विपर भना —

<sup>6</sup>गाड कदाहा राठक्ट गोसा जोस करना ।

कड्डमो सानालान न पापर हुमा पिरम्त ॥<sup>33</sup>

स्थान गौर, फदबार, राखर, आदि राजपूत ता महलें में पैन फरत हैं। यानपाना न कहना कि इस अंगलां में मटक रहे हैं। इस पर सानपाना न लिया कि —

"पर रहता रहती भग, राव बाती सुरताण । ऋमर विशामर जपर्ग रासा गहणे राण ॥"

१—नुतुदे ज्योगीरी (चीन्नती) भाग १ वृ १२२ । २—चरित्माग १ वृ १२२ ।

श्रर्थात्—धरती श्रोर धर्म रह जावेगे। महाराणा ईश्वर पर भरोसा रक्खो, मुगल नष्ट हो जावेगे।

इसको पढ़कर महाराणा की हिम्मत वढ गई और युद्ध करता रहा। परन्तु लगभग ४० वर्ष तक निरन्तर यवनो से युद्ध करते रहने से मेवाड की शिक्त वहुत कुछ गिर गई थी और प्रजा सुलह करना चाहती थी परन्तु सरदार परतन्त्रता में भी वॅधना नहीं चाहते थे, इमिलये कोई रास्ता सम्मान पूर्वक सिन्य का निकालने की चिन्ता करने लगे। उन्हें मालूम था कि साथारण सिन्य होगी तो अन्य नरेशों की तरह महाराणा को भी वादशाह के द्रवार में नीचे खड़े रह कर मुजरा (नमस्कार) करना पड़ेगा। वे जानते थे कि जब करोख़ में वैठे हुए सम्राट को मातहत राजा व उमराव मुजरा करने जाते हैं तब चावदार उन राजाओं के नाम लेकर पुकारता है। बादशाह का सिहासन तो ऊँचा होता है और राजाओं को कोई वैठक नहीं होती। अन राजा अपनी अपनी पिक्त में हाथ जाड़े हुए कई घटो तक खड़े रहते हैं और उनको अपने देश में आने की छुट्टी भी बहुत कम मिलनी है। इसिलये उनके सामने सुलह एक कठिन समस्या थी।

श्रान में महाराजकुमार कर्णासिह को वादशाही दरवार में भेजना तय हुआ। यद्यपि महाराणा अपने पिता के श्रान्तिम वाक्य को याद करते हुए सन्वि नहीं करना चाहते थे परन्तु प्रजा की इच्छा के आगे उनकी कुछ नहीं चली। अत सन्धि तय हुई। ता० १६ मोहर्रम सन् ६ जुलुस हि० १०२४ (फाल्गुण विद २ वि० स० १६७१ =ई० सन् १६१४ ता० ४ फरवरी रिववार) को महाराणा श्रमरसिंह ने श्रपने दोनो भाइयो, तीनों पुत्रो व कई सरदारों के साथ शाहजावा खुर्रम से गोगू दे में मुलाकात की। सन्वि की शर्तें यह थी कि

- (१) महाराणा कभी बादशाह के द्रवार मे उपस्थित न होंगे।
- (२) महाराणा के ज्येष्ठ पुत्र ही शाही दरबार में जावेगे।
- (३) शाही सेना में महाराणा के एक हजार सवार रहेगे।
- (४) श्रीर चित्तोडगढ की मरम्मत नहीं की जायगी।

यद्यपि यह सिन्ध सम्मान पूर्वक हुई थी तथापि इस सिन्ध से मेवाड की स्वतन्त्रता का अन्त हुआ। गुहिल से लेकर लगभग एक हजार वर्ष तक जो मेवाड किसी शत्रु सम्राट के अधीन नहीं हुआ था और जो जैत्रसिंह से लेकर महाराणा अमरसिंह तक अर्थात ४०० वर्ष तक जिस मेवाड ने अपनी स्वतन्त्रता के लिये मुसलमानों से वरावर लोहा लिया वह मेवाड़ इस वर्ष पराधीन वन गया। इस स्वायीनवा के झीन जाने पर महाराखा कामरसिंह को इवनी ग्लानि हुई कि वे राजकाज क्षपने कुँवर कर्यासिंह का सोंप कर उवयपुर में एकान्य महस्र में रहने स्वो जहाँ से मृत्यु वक कहीं वाहर न निकसे।

राहजादा सुर्रम महाराज कुवर कर्णिसिंह को लेकर वादराह जहाँगीर के पास क्षजार गया जहाँ वादराह ने उन्हें पाँच हजारी जात कीर पाँच हजार सवारों का मनसब दंकर वड़ी स्वाउर की कौर महाराणा कामर सिंह कौर कुवर कर्णिसिंह की दा संगमरमार की खड़ी पूरे कर की मूर्तियां वनवाकर कागाय किसे के नीच के बाग में सं० १६०३ में स्थापित कराहें। जैसा कि वादराह क्षकवर ने मेया इक बीर जनमल राजद कीर राजद पचा सीसोदिया की वीरता पर स्वावकर अनकी मूर्तियां हाथी पर सुदवाकर किसे के द्वार पर स्थवाई थी।

इस सिंध से मेपाइ के इस इसाक मय विचोड़ किसा के पूर्वेग्त, महाराखा के क्रिकार में जा गये। वि० सं० १६०६ की माध सुवि २ सुव बार (१६ जनवरी १६२० १०) को महाराखा कमरसिंद उदयपुर में अमरपर

का प्राप्त हुए । उनक साथ कह स्त्रीयों सती हुई ।

महाराया क २६ रानियों से ६ कु वर १ कन्या हुद् थी। यह महाराया अपद पिता के जैसे ही थीर थे। जहाँ यक बरा चला उन्होंने मुगलों स दरा की स्वतन्त्रता बनाइ दक्की। सनमान पूर्वक सन्धि हान पर भी इन्हें बढ़ी जुन्म हुद्या। वे निविक्ष, कबि और बिद्यानों का बादर करने बासे थे। इनका कर सम्बा और रंग साबला था।

#### प्र६—महाराणा कर्णसिइ [सं १६०६—१६०१]

यह महाराखा धमरसिंद क ब्वेट्ठ पुत्र कीर क्याराधिकारी थे। इनका जन्म बिठ सं० १६८० माय सुदि ४ (इ० सन् ११८४ ता० ७ जनवरी) का दूष्मा था। इनक सासन काल में सुध्य शान्ति रही। इसलिए इन्होंने धपने उत्तर हुए दश का वापस बसाया और कह महस मकानात वनवारी। उदयुद का नगर काट (शहर पनाह) भी इन्होंन ही बनवाना हुत्र किया था। अस समय शाहजात मुर्ग कायने पिता जहाँगीर क बिठद दिशारी हुआ तह यह दिश से १६६८ (इ० सन् १६२८) में उत्तरपुद साया। महाराखा कार्मित न चपन होंटे भाइ राजा भीमसिंद का सुरम की सहायता क लिए मना सदिर उत्तर से सहायता के लिए मना सदिर उत्तर होंटे मह राजा भीमसिंद का सुरम की सहायता के लिए मना सदिर उत्तर होंटे मह राजा भीमसिंद का सुरम की सहायता के लिए मना सदिर उत्तर होंटे मह राजा भीमसिंद का सुरम की सहायता के लिए

<sup>1—1ु</sup>नुदे प्रदर्गिति ( प्रॉस मी ) भाग १ कुछ ३३२ । १—राम्प्रकृत्वि सहादाला, वर्ग १ रक्षोड १३ ।

श्रापस में पगड़ी बदल भाई चारा हुआ। खुर्रम की वह पगड़ी श्रव तक उद्य-पुर के श्रजायव घर में रक्खी है। भीमसिह सीसोदिया ने खुर्रम के युद्धों मे

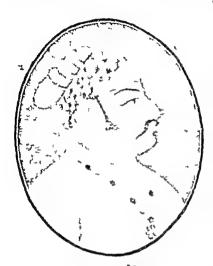

महाराणा कर्णसिह

वडी सहायता की श्रीर वह पर्वेज के साथ युद्ध करता हुआ सं० १६८१ की कार्तिक सुदि १४ (ई० सन् १६२४ ता०१६ श्रक्ट्यर) शिनवार को गगातट पर पटने के पास हाजीपुर गाँव में मारा गया । स० १६८४ के फागुण (मार्च १६२८ ई०) में महाराणा कर्णासिह परलोक सिधारे। केवल द्र वर्ष ही वे राज्य करने पाये। उनके ७ पुत्र श्रीर वो पुत्रियाँ हुईं। उन्होने वाल्यावस्था मे श्रपने पिता के साथ मुगलों से कई लडाइयाँ लडी थी श्रीर सुलह हो जाने पर बादशाह जहाँगीर

ने इनका वडा सम्मान किया था।

## ५७-महाराणा जगतसिंह (प्रथम ) [स॰ १६८४-१७०६]

ये महाराणा कर्णसिह के पुत्र थे ख्रोर वि० स० १६६४ की भादो सुदि २ शुक्रवार (ता० १४-५-१६०७ ई०) को जन्मे थे। अपने पिता की मृत्यु के समय वे २० वर्ष के थे। वि० स० १६८४ के फाल्गुण (ई० सन् १६२८ मार्च) में यह गद्दी पर वैठे।

इनके समय में बॉसवाडा, ढ्रंगरपुर, देविलया (प्रतापगढ़) व सिरोही के रईसो के साथ मुठभेड रही। जब देविलया (प्रतापगढ) के रावत जसवन्तिसंह ने महाराणा की अधीनता से मुक्त होने की इच्छा से अपना शिर उठाया तो महाराणा ने उसे उदयपुर में बुलवाया। समभायस सफल न होने पर युद्ध में रावत जसवन्तिसंह मय अपने पुत्र मानिसंह के सं०-१६८५ (ई० सन् १६२८) में मारे गये। और महाराणा ने उसका नगर भी लुटवाया । इस पर जसवन्तिसंह के छोटे पुत्र व उत्तराधिकारी रावत

१---नागरी प्रचारिखी पत्रिका भाग १ छाक २ ए० १८७-८८ (नहीन संस्करसा)।

२-जगतसिंह, गरीबदास (ठिकाने-केरया, बासदा, घोस् ही, ), मानसिंह, छन्नसिंह, मोहनसिंह, गजसिंह, श्रीर सुरबसिंह।

६--राजप्रशस्ति महाकान्य, सर्ग ४, श्लोक २१; नैयासी ख्यात भाग १ पृष्ठ ६६ ।

हरिसिंह वादशाह के पास पहुंच । जिसने हरिसिंह की व्वक्षिया का स्ववन्त्र नरेरा बना विया ।

कू'गरपुर के महारावक ने भी महारायण के सावहत रहने से बाना काती की। जिसपर महाराया जगतसिंह ने कू गरपुर के रावक पू आजी पर सेना भेजकर उसे परवाद कर विया। इसी प्रकार जब सिरोही का राव करोगत पुराने उपकार को मूलकर महाराया से क्षेप रखने लगा से महाराया ने सना मेजकर उसके हलाड़े की लूटा।

यांमधाइ क रावल ने भी लग सिर च्छाया तो महाराणा ने सेना मेजकर उसके दश का जुलाया। पर तुरावल ने एक लाख उपये दश्ड के



महाराचा कातसिंह वस्तुपें प्रदान की ।

वकर कुमा सांग ली। जब इन घटनाओं का पथा सम्गृट शाहजहाँ को मिला तो वह महाराजा से वहा अनवस हु आ परन्तु महाराजा से वहा अनवस हु आ परन्तु महाराजा ने वि० सं० १६०० में उसे पत्र हुए कर हिए सारी और जब सं० १००० (हैं० सर् १६४६) में बावशाह शाहजहाँ अवमेर आया तो उस समय भी महाराजा ने अपने बचेच्छ पुत्र राससिंह का अन्य मेर भेजकर हाथी वगैरा नवर किये। पावशाह ने भी वन्तुं जहाज सरोग, सिलाअत पाई, हाथी आदि मृत्यवार,

महाराया। ने समूट जहाँगीर के वक की सीच के विरुद्ध विचाद के किये की मरम्मट करना कारमा किया। इसस शाहकहाँ ने राजसिंह के समय में विचाद पर सेना भेजी।

यह महाराणा बड़े वानी बे कीर कह बार सान कॉही के हुलावान किये। इन्होंने कह मन्दिर, महल कोर तालाव बनवाये। कि० सं० १७०६ की कार्तिक पदि ४ का इनका उदयपुर में स्वगतास हुका। इनक ११ रानियाँ भी जिनस ४ पुत्र कोर ४ पुत्रियां हुइ।

#### ५८--महारामा राजसिंह ( प्रयम )

[सं १० र—१७२७]

ये महाराणा जगवसिंद क पुत्र व चीर सं० १७०६ की कार्तिक विदे ८ (इ० सन् १६४२ वा० १० धकटायर) का मवाङ्ग क राजसिंदासन

मुशी इपीयमाद मुसिकः गाहकाँ नामाः भाग १ ए १२०१ ।

पर बैठे। इनका जन्म सं० १६८६ कार्तिक विद ४ (ई० सन् १६२६ ता० २४ सितम्बर) को हुन्त्रा था। चित्तोड़ कि ले की मरम्मत जो महाराणा जगनसिंह ने प्रारम्भ की थी उसे इन्होंने जारी रक्खा स्त्रौर उसे शीघ्र ही समाप्त करना चाहते थे। यह बादशाह के साथ की हुई सिन्ध के विरुद्ध थी। इससे बादशाह शाहजहां ने नाराज होकर स० १७११ में एक बडी



महाराणा राजसिह (प्रथम)

सेना चित्तोड़ पर भेजी। महाराणा ने लड़ाई करना उचितन जान कर वादशाह से समा मांग ली। मरम्मत किये हुए वुजों और कंगूरों को गिरा दिया गया । चित्तोड़ की मरम्मत का गिराया जाना और अजमेर की तरफ के मेवाड़ी इलाकों का शाही कड़जे मे चले जाना महाराणा राजिसह को वहुत अखरता था। देवयोग से जब शाहजहाँ वीमार पड़ा तब उसके चारों शाहजादे राज्य के लोभ से आपस में लड़ने लगे। ऐसे घरेलू मगड़े का मौका देख

कर महाराणा ने श्रपनी शक्ति बढाना ठीक समभा श्रौर वि० सं० १७१४ में उन्होंने मॉडलगढ, दरीवा, बनेडा, शाहपुरा, मालपुरा, टोक,सॉभर, चाटसू, श्रादि स्थानों पर श्रपना श्रधिकार कर लिया।

वृद्धे शाहजहां को कैंद कर उसका बेटा और ज्ञजेव सं० १७१४ श्रावरण सुदि ३ (ई० सन् १६४८ ता० २३ जुलाई शुक्रवार) को सम्राट हुआ। वादशाह और ज्ञजेब ने इस समय महाराणा और उसके कुवर सुलतानसिह का खिलश्रत, हाथी घोडे, जवाहरात भेजकर आदर किया और बदनोर, मांडलगढ, हूँ गरपुर, वांसवाडा आदि इलाके भी महाराणा को वे दिये। इस प्रकार उसने महाराणा को अपने पन्न में कर लिया। इसलिये जब और ज्ञजेब के भाई दारा शिकोह ने महाराणा से सहायता चाही तब महाराणा ने कोई ध्यान नहीं दिया?।

शाही परमान के श्रनुसार जब महाराणा ने बांसवाडा, देवितया (प्रतापगढ), दूगरपुर, गयासपुर, वसावर (बसाड़) श्रादि पर कब्जा करना चाहा तो वहाँ के रईसों ने विरोध किया। इस पर महाराणा ने सेना भेज कर उनका दमन किया श्रीर श्रन्त में उनको श्रपने श्राधीन बनाया।

१--शाहजहां नामा, इत्तियट भाग ७ पृ० १०४।

१--- बीरविनोद भाग २ पृ० ४३४ ।

बादराह कौरक्रचेव कौर महाराणा की सिन्नता स्थिर न रह सकी ।
इसक गुज्य कारण वां थे। कौरंगजेब हिन्दू धर्म का बढ़ा द्वेपी था कौर
धरर सहाराया हिन्दू धर्म का श्रद्धाल सक था। बढ़ कौरंगजब ने जिया
नाम का टैक्स हिन्दु को पर सगाया तो महाराया ने इसका भीर विरोध
किया। बूसरा कारण यह वा कि किशानाब के राजा मानसिंह राजेब की
बहिन बादमती जो कत्यन्त रूपवती थी उससे कौरक्रजेब का ब्याह धर
होगया था। परन्तु जब राजकुमारी जाक्मती ने महाराणा रामसिंह का पन्न
किसा वो रामसिंह से० १७१७ (४० सक् १६६०) में रल बल सहित किशानगढ़ जाकर बाकरती का ब्याह लाये। और बादशाह मन ही मन
बिसियाना रह गया।

कि सं० १७१६ में मेबाब के विक्रयी भाग के भीना कोगों ने सिर कठाया परन्तु महाराया। ने सेना भेज कर कनको दवा दिया। सिरोही के कुँ वहयमान कपन पिता राव करोराज को कैर कर स्वर्थ गद्दी पर बैठ गये में परन्तु महाराया न सेना क्षेत्र कर वहरमान को रावस निकल्लवा कर राव करीराज देवजा को फिर सिरोही की गदी पर बैठाया।

बौरंगलंब कट्ट शुसलकान था थोर हिन्दुओं का शुसलमान बनाने,
सन्दिर मूर्वियाँ हुइवाने, हिन्दू मन्यों का नष्ट करने और धनका पठन पाठन रोकने के लिये बसने एक महक्या स्रोल दिया था। धं० १०२६ ( ई० सम् १६६६ ) में उसने हुआरों मूर्तियाँ व सन्दिर हुइवाये जिसम यक्षम सन्यदाय के गोसाई पुजारी मसुरा से माग कर मेवाइ में आये और महाराया। राज सिंह ने एन्हें कॉकराजी गाँव में आभय दिया।

जन कीरंगजन ने ता० १ रिविज्ञ बाटयल हि० १०६० (स० १०६६ वैशास विद २ = ता० २ कप्रैल १६७६ इ० युपबार ) को तमाम हिन्दुकों स जिस्तार विद अपे के ता० १ कप्रैल १६७६ इ० युपबार ) को तमाम हिन्दुकों स जिस्तार ने ता हिन्दु अपे के राज जुम्मा अस्तित के सामने समाद हो सुस कर का हटाने के लिए प्रार्थना करन पहुँच, उनको वादगाह ने हाची घोड़कर कुचलना दिया, तब महाराणा ने एक यहे जारतार पत्र द्वारा अधिया पत्र करने के प्रार्थना की। वसमें लिखा कि "इरकर व सुवा एक दे मन्पिर बीर मसितद सुवा नहीं हैं। इसलिए वादशाह को सब मदा क साम समान करोब करते हुए अधिया वस्त्र करना वाहिए"। परमृत्त इसका

s-राजप्रशस्ति सर्गे = रखीक २६-३

मुसकमान राज्य में रहने वाले समाम हिन्दुकों से प्रति वर्ष किया अपने वाला बहु एक धरमान जनक कर था।

३.—सर यतुन्यस्य सरकार, बीरंगक्रेष (चेंसओ में )ंभाग ३ छू ३ १ ४ चीर ३ ⊏ 1 (सन १०१६ ई.)

चाकत पर पोर्ट हेनाय न हता यहिए यह ब्यांत भी की सि ह्या। इस इसनी हुई की भीन से एक इन्तर्का की पूर्व । जीवपुर के महाराजा जनपर्वासार बाटीत का अवह सके (कार्य) से संव १४३४ में कि हात हो गया नय पर्वा सीराव अर्था स्टूडें व्यक्ति सारवात की लीटें। सारी से कार्ता से स्पर्वीय त्यापर्वात के पूर्व इन्तित्सित का व्यक्ति हैं बावाल में की कुर विकास से कार साम पर जिला की प्रात्त व्यक्ति का व्यक्ति

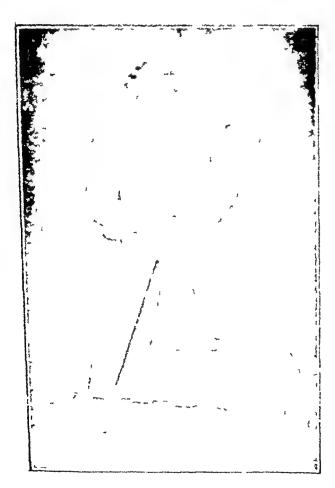

-महाराणा राजिशह ( प्रथम )

सरदारों ने श्रजीतिमित्र को वहाँ में वचाकर मारवाड के छापन के पहाड़ों में ले श्राये जहाँ वालक महाराजा श्रजीतिमिह राठोड की रत्ता श्रीर सहायता में महाराणा राजिमित्र का भी वड़ा हाथ था। वादशाह श्रीरगजेव को जब यह ज्ञान हुश्रा तो वह एक विशाल सेना लेकर वि० स० १७३६ क्यारिकन वदि ६ (ई० सम् १६७६ सा० १४ सितम्बर) सोमवार को क्यास्रोर पर्हेचा ।

भौरंगजेव की लड़ने की मात्रा जानकर महाराणा ी स्वर्गवासी महाराणा उदयसिंह भौर प्रवापसिंह की नीति का सहारा क्रिया भौर पहाड़ों में पत्ने गये। साही सना उदयपुर की भौर वही। यूर्गियन भफ्तसों की देख माल में यादरााही रोपसाना मी साथ थां। वंकारी नामक स्थान पर शाही खना ने पाप मुदि १४ (क सन्द १६⊏ ता० ४ जनवरी रविवार) को



१---महाराच्या राजसिंह ( राजसमंद पर )

क्यिकार कर क्षिया। पाइसाइ न उदयपुर पहुँच कर अन्दिर व मूर्वियाँ भुइवाँ दी कीर सादआदा अकवर का यहाँ का सामक नियव कर क्यतमर होट गया<sup>क</sup>। परन्तु सीग्र शे राजपृत्तों न पहाड़ों स निकल कर सादी यानीं

१---वरुनाय सरकार चारेगजेष मना १ पू. १ यह । १---देवीयमान्। धीरंगजेय नामा माग १ पू० १४ ( गॅं० १६६० वि. ) ।

पर श्राक्रमण किया श्रोर जगह जगह मुमलमानों को मार भगाया। शाही सेना के खाने पीने की सामग्री तक उनको नहीं पहुँचने ही। इससे शाही सेना का वल बहुन कम हो गया। परन्तु श्रोरंगजेव ने इस बार फिर विशेष तैयारी से मेवाड पर सेना भेजी। फिर भी श्रारगजेव को सिवाय हानि के इस युद्ध में बुछ पल्ले नहीं पड़ा। इसी बीच में महाराणा राजसिंह का स्वर्गवास सं० १७३७ की कानिक मुदि १० (ई० सन् १६८० ता० २२ श्रक्टोवर) को हो गया। कहते हैं कि बुम्भलगढ़ जाते हुए श्रोड़ा नामक गाँव में किसी ने भोजन में विष दे दिया।

महाराणा राजसित वडे माह्मी, रण कुशल श्रीर वामिक व दानी थे। इन्होंने राजा होते ही रत्नों का तुलावान किया था। एसे तुलावान का उल्लेख भारतवर्ष के इनिहास में यह एक ही मिलता है। मेवाड को श्रकालों से वचाने के लिये इन्होंने कॉकरोली गाँव के पास राज समुन्द्र नामक विशाल तालाव वनवाया श्रीर इस भील के पास ही 'राजनगर' नामक कसवा श्रावाव किया। इसके सिवाय महाराणा ने श्रनेक छोटे वडे मन्दिर महल, तालाव, वावडी (वापी) श्रावि वनवाये। हिन्दू धर्म के कट्टर भक होने के कारण वावशाह से इनकी सवा श्रनवन रही परन्तु इन्होंने सव विन्न वाधाएँ भेली। इनके १६ राणियाँ, ६ पुत्र श्रीर १ पुत्री थी। यह किव श्रीर विद्वानों के श्राश्रयवाता भी थे।

५६--महाराणा जयसिह [स॰ १७३७--१७४४]

इनका जन्म वि० स० १७१० पोप विद ११ (ई० सन् १६४३ ता० ४



महाराणा जयसिंह

दिसम्बर) को हुआ और यह अपने पिता की मृत्यु के पीछे स० १७३७ की कार्तिक सुदि १० को मेवाड़ के स्वामी हुए। महा-राणा राजसिंह की मृत्यु के समय से मेवाड मुसलमान दल से घिरा हुआ था। इससे जगतिसह को भी अपने पिता की तरह उनका सामना करना पडा। वि० स० १७३७ में वादशाह औरङ्गजेब ने राजा उदितसिंह भदोरिया (चौहान) को चित्तौड़ का किलेदार बना कर भेजा । शाहजादा आजम, दिलावरखा आदि शाही सेनापित मेवाड़ में ही डेरा डाले पड़े हुए थे, परन्तु

खाने पीने के पदार्थ न मिज्ञने से कष्ट था। इधर मेत्राडी त्र्योर मारवाड़ी १—-- मुं ॰ देवीप्रसन्द, श्रीरङ्गजेब नामा। राजपूर्वों ने मिल कर मेद नीवि का कामय लिया और साहजाद सुक्ष्मम को कापनी सरफ मिलाना बाहा। पर तु सफलता न हुइ'। तब बन्होंने दूसरे साहजादे काकदर का वादसाहत का लोग दकर कपनी तरफ मिला लिया। काकदर ने मं० १७३७ माघ विदे ७ (ता० १-१-१६-११) को कपने का बादसाह पायित किया। यह सुन कर को क्लंप बड़ा प्रदास की समेद मेद तीवि से उपने एक एक करक साहजाद काम कर के सम सेनापतियों का कपने का सिता तिया। यहां तक कि एक जाली पत्र कक्ष्मर के नाम मेज कर राजपूर्वों का भी क्षकर के विद्या महत्वा परन्तु दा राज बाद जब राजपूर्वों का भी क्षकर के विद्या सक्ष्मर होगा सा उन्होंने का कहर की स्वस्त मालुम होगया ता उन्होंने का कहर को स्वस्त मालुम होगया ता उन्होंने का कहर को स्वस्त सालुम होगया ता उन्होंने का कहर को स्वस्त सालुम होगया ता उन्होंने का काम स्वस्त के स्वस्त सालुम होगया ता उन्होंने का काम स्वस्त सा

राह्ताद सक्तर ने जब सहाराया से सिजकर स्वपने को बादराह धापित किया तब महाराया ने ओडलगढ़ पर पढ़ाई कर उसे वापिस अपने स्वपिकार में कर लिया। बादराह की चिन्ता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। इघर भक्तर बागी हागया था। उचर दिख्या में सराठों का उपन्नव बढ़ रहा था। भेवाइ में काइ भक्तता दिखाई नहीं द रही थी। इसलिये बादराह ने महाराया के पास सिंध सम्बाद पर्वेषाया जिसे महाराया ने स्वीकार किया। सिंध दिल सं० १७३२ आवद्य विदे १ (सन् १६८९ ता० १४ जून ई०) को हुई। सिंध की शार्त यह थीं—

१—अजिया के बदबे राया, पुर कौर बदनार के इक्षाक वादशाह

का १४। २—बादशाह मेचाड स ऋपनी सना हटाक्षे।

३--राणा राठाकों का मदद न दवें।

इस सचि के परचान प्रवस आरिवन सुदि ६ (वा० म्र सिवम्बर) को वादराह कौरंगजब क्षजमेर स सीका विक्रण क्ला गया, जहां वह निरंतर २५ वप वक मरहठा से अक्वा रहा और वहीं सं० १७६२ की कागुण विद १४ (ई० सन् १७ ७ वा० २१ करवरी) का काइमदनगर में मरागा।

षि० सं० १५४१ ( इ० सन् १६८४ ) में शाहकारे ब्यावम न महाराखा को लिखा कि अवियं क पवत्र में जा बीन पराने शाही करज में हैं वे पीछ सीटाये जावे हैं। इसलिये पुराने वस्तुर मुकाफिठ एक इजार सवार दिख्य में मेजो। परन्तु महाराखा न इसकी काइ परवाड नहीं की।

१—इक्षियर मार्ग ७ पृ. श्रे ु सुस्तापुरस्तायः। १—सरकार, कीरहजेव भाग ३ पृ. १ ६-७ इक्षियर भाग ७ पृ. १ १ १ १—वर्री: मार्ग ३ पृ. १ ७-१७ ।

महाराणा का श्रान्तिम काल घरेल् भगडों में वीता। उनके श्रीर पाटवी कुँ वर श्रमरिसह में वनती नहीं थी। महाराजकुँ वर श्रमरिसह श्रय्याश श्रीर शराबी होने से महाराणा के कहने में नहीं था। इधर महाराणा का भी एक कायस्थ स्त्री से गुप्त प्रेम था। उस स्त्री ने भी पिता पुत्र में वैर वढाया । राजकुमार श्रमरिसह ने उदयपुर परधावा कर कव्जा कर लिया। महाराणा उदयपुर छोड कर घाणेराव के ठाकुर गोपीनाथ मेडितिया के पास चले गये। दोनों श्रार से लडने की तैयारी हुई। परन्तु वीर दुर्गा-दास राठोड श्रादि ने गृह कलह की बुराइयों को साच कर यह तय किया कि श्रमरिसह को ३ लाख रुपये की जागीर दी जावे श्रार राजकाज में दस्तनवाजी न करे। इस प्रकार वि० स० १७४८ के श्रन्त में यह घरेल्स भगडा साफ हुआर। परन्तु पिता पुत्र के दिल साफ न हुए।

महाराणा जयसिंह ने अपने जीवन काल में कई दड़े-चड़े तालाय वनवाये जिसमें थूर का तालाय और जयसमुद्र उल्लेखनीय हैं। जयसमुद्र संसार भर में मीठे पानी का सब से बड़ा तालाय माना जाता है। इसको ढेवर मील भी कहते हैं। इसकी लम्बाई ६ मील और चौड़ाई ६ मील है। इसके सिवाय महल, मन्दिर व बाग भी बनवाये। कहते हैं कि इसके पास ही "जयनगर" नामक कर्या बसाया था। परन्तु इस समय तो "जयनगर" नाम का कोई स्थान इसके पास नहीं है। महाराणा की मृत्यु स० १७४४ आश्वित बिद १४ (ई० सन् १६६८ ता० २३ सितम्बर) को हुई। इनके ४ पुत्र अमरसिंह, उन्मेदिसह, प्रतापसिंह और तख्तसिंह तथा ४ पुत्रियाँ थी। ये महाराणा धर्मात्मा, उदार और दानी थे। यद्यि ये अपने पिता

ये महाराणा धर्मात्मा, उदार श्रोर दानी थे। यद्यपि ये श्रपने पिता की तरह वीर नहीं थे परन्तु फिर भी श्रोरगज़ेव से लडे श्रोर फिर सिन्ध् कर ली।

> ६०-महाराणा अमरसिह ( दूसरे ) [स० १७४४-१७६७]

यह अपने पिता की मृत्यु पर स० १०४४ की आसोज सुदि ४ (ई० सन् १८६८ ता० २८ सितम्बर) बुधवार को गद्दी पर बैठे। इनका जन्म सं० १७२६ मगसर बिद ४ (ई० सन् १६७२ ता० ३० अक्टूबर) बुधवार को हुआ। गद्दी नशीनी के समय द्वगरपुर, बांसवाडा, देविलया (प्रतापगढ़) के रईसों ने महाराणा को नजराना नहीं भेजा। इससे महाराणा ने उन पर् चढाई की और १ लाख ७४ हजार रुपये उनसे वसूल किये। इन तीनों रईसों ने बादशाह औरगजेब के पास इस विषय की शिकायत की परन्तु उसका कोई फल नहीं निकला।

१—श्रोमा, उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० २ पृ० ४६० ( स॰ १६८८ वि० ) १—टॉड राजस्थान भाग १ पृ० ४४६-६०; सरकार, श्रोरगजेब भा० ४ पृ० २८० न

पुर, मांबल भीर बदनार के सीन परगर्नों को मादराह ने राठीक जुकारसिंह भीर उसके माद्द कर्ण को दे दिये थे, इससे महाराण सन 🌃



महाराखा समरसिंह (इसरे)

क्षव क्रिकी सम १११८ की २८ जिल्हाव ( वि० सं० १७६३ फागुफ वि १४≈ई० सन् १७०७ ता॰ २१ फरवरी ) को बादशाह **औरंगरोब** की भूरम महसबनगर (विश्वया) से वा मीख पर हा गई वा उसके वह जबके समज्जम और भाजन में वस्त के बिये वौबयुर और भागरे के बीच में जाजक के पास युद्ध हुन्या । शाहजाता न्याजन सारा गया और बहादुरशाह के नाम से सुक्रजम भारत का सखाद बना । महाराया ने मुक्रजम का पह किया था। इघर भौरंगचेन की मृत्यु के तीन राज बाव आजीतसिंह राठाई ने जोभपुर पर चढाइ कर शाही हाकिस अकरकक्षीओं से क्रिका से जिया। परन्त उसने बावशाह की शेवा में कावना काई प्रतिनिधि नहीं मेखा। इससे सभाजम ने एक्ट पर बैठते ही बापस झीन किया? । क्योंकि जैपूर के सवाई महाराजा जयसिंह कन्नवाहे ने शाहजवा आसम का पक लिया या, इसलिप समाड ने बदबा बोने के लिये सं० १७६४ में जैपुर पर पदाई की भीर भागेर का राज्य खालसे कर वसके भाई विजयसिंह को देविया। बाद में दक्षिया जाते हुए फास्पुन सुवि १२ को नावशाह मेवते तक बाया जहां उसमे कोषपुर क अभीवसिंह का "महाराजा" का किवान मनसन नगैरा दिया परन्तु जोघपुर वैस ही साखसा रक्सा । सवाई जयसिंह और मजीवसिंह भपने राज्य पाने की झाझसा में सम्राट् के साथ-साथ नर्मश तक गये। परन्तु काइ भाशा न दली तो वहाँ सं लुपके से लौट कर महाराखा

१---इरविन खेटर झुगस्स माग १ ५ । ७६ ।

श्रमरसिंह के पास सं० १७६४ ज्ये ८ विद ६ को उदयपुर पहुँच गये।
महाराणा ने इन दोनो नरेशों व वीर दुर्गादास राठोड का सम्मान किया
श्रीर श्रापाद विद २ को श्रपनी कन्या चन्द्रकुं वरी का विवाह महाराजा
सवाई जयसिंह से किया। उस समय एक इकरारनामा लिखा गया कि
(१) उदयपुर की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का श्रिधकारी (युवराज)
समभा जायगा श्रीर (२) यिद उस राजकुमारी के कोई कन्या उत्पन्न होगी
तो वह यवनो से नहीं व्याही जायगी। (३) यह शर्त तय पाई कि उदयपुर
की राजकुमारी सब रानियों में पटरानी मानी जायगी यिद वह छोटी भी
होगी। "इस इकरारनामें पर जयपुर श्रीर जोधपुर ने हस्ताक्तर कर दिये।
इस इकरारनामें का फल श्रच्छा नहीं निकला क्योंकि किसी दूसरी रानी से
उत्पन्न हुश्रा ज्येष्ठ पुत्र हो तो भी वह राज्य से विचत रहता था श्रीर यह
राजपूतो की रीतिनीति के विरुद्ध था। इससे राजपूतो में फूट पड़ गई श्रीर
मरहठों की शिक्त श्रागे चलकर वढ़ गई।

महाराणा ने महाराजा जयसिंह श्रौर श्रजीतसिंह को सहायता देकर श्रामेर तथा जोधपुर पर कव्जा करा दिया। वादशाह ने रोका परन्तु महाराणा ने ध्यान नहीं दिया। महाराणा ने स० १७६६ में पुर, मांडल श्रादि परगनो को भी ले लिया<sup>२</sup>।

इन दिनों महाराणा का खजाना खाली था इससे उन्होंने प्रजा से धन मांगा। जागीरदार व दूसरे लोगों ने तो रुपया दे दिया पर ब्राह्मणों, चारणों व भाटों ने नहीं दिया। परन्तु अन्त में उनकी जातियों में से धनी पुरुषों ने धन देकर महाराणा की जिह को पूरा किया। फिर भी दो हजार भाटों (ब्रह्मभट्टों) ने आतम हत्या कर ली, जिससे ८४ गांव महाराणा के कठजे में आये । महाराणा ने कई शासन सुवार किये। उन्होंने अपने सरदारों की जागीर व दर्जें, वैठिक और कुरव के नियम बनाये। परगनों का प्रवन्ध और दरबार के नियम स्थिर किये। इन्हीं महाराणा ने उदयपुर के राजधराने में शराव पीना शुरू किया।

इनकी मृत्यु स० १७६० पोष सुदि १ (ई० सन् १७१० ता० १० दिसम्बर) को हुई। उनके केवल एक राजकुमार सम्रामसिंह श्रीर एक राजकुमारी चन्द्रकुँ वरी थी।

१---एचीसन, ट्रीटीज, एगेजमेंटस एन्डसन्द्स भाग ३ पृ० ६ राजपूताना, वश भास्कर पृ० ३०१७-१८ ।

२-इरविन, लेटर मुग्लस भा० १ ए० ७०।

३-वीर विनोद भाग २ ए० ७७६।

#### महाराखा सम्रामितह (दूसर) [# १०६७-१७१ ]

महाराणा अमरसिंह की मृत्यु के परवास उनक पुत्र संमागसिंह मेवाइ की गई। पर वि० सं० १७६७ पीप सुवि १ ( ई० सम् १७१० ता० १० दिसम्बर् ) को बैठे। इनका जन्म वि० सं० १०४० प्रथम बैरााख वदि ६



( ३० सन् १६६० साः २१ मार्च ) शुक्रवार को हुच्या था। पुर सांडल, धगैर परगर्नी पर का अमरसिंह ने अधिकार कर लिया था, वादशाह स उनक फरमान प्राप्त करने का प्रयक्त किया गया परन्तु वजीर जुक्तिकारमाँ ने पुर, मांडल वगेर परगने मेबाती रणवाज को का कीर मांबसगढ का परयना नागीर के राव इन्द्रसिंह राशेड़ का आगीर में दृ दिया। राष इन्द्रसिंह ने शा मोइक्षणंत्र क परगने का मनाहे की म्होंपड़ी समम कर क्षेत्रे से ही इनकार

कर दिया और नेवाती रणवानकों साही महाराचा संधामसिंह (दितीय) सेना की मदद से वह परगती पर काता करन के सिये बाया। महाराणा में अपन सरदारों की सलाह स उस स युद्ध करना निश्चित किया। मॉॅंपनबाड़े क निकट दोंनों सनाएँ सं १७ स्न वैसान्य सुड़ि । शनिबार (इ० सन् १७११ ता० १४ अप्रैल) का शुखगइ। विजय महाराणा का मिली। रगायाज्ञस्यौँ चपन भाइ बंदों सहित स्वत रहा।

पादगाइ पहादुरशाह सगमग पीन पाँच वप राज्य फरक इस लाज से मिदा टा गया। व्यॉरंगवय म भी व्यक्षिक युरी दशा मुतक साम्राभ्य की इमके राज्यकाल में हा गई थी। उसके याद में० १७६६ (इ० सन् १७१२) में जहाँदारशाह तरत पर घेटा। इस इसक मतीज पर ग्रामियर न मार बाला भीर दि॰ सम् ११५४ ता॰ २३ जिलहिज ( गाप बहि १० मं॰ १४६६ ⊏ता० १० जनवरी १७१३ इ० ) का बद गरी पर चैठा । सय्वद परभुक्तों की सटायना म इस गई। मिली । इन सम्यदों न श्रपनी रागि यदान के सिय अश्यपुर स अपना सम्बन्ध नृष बहाया । सन्यद बन्धुओं न दि हू राजाओं की प्रमानना क लिय प्रजिया उठवा दिया था। परम्यु बाइरहाट में संप्याती क मना करन पर भी उभ फिर जारी किया। महारागा न इसकी काइ परवाद म क्या किन्नु राजाओं का अध्यरी—विर स हिन्दुस्ता में मगड़े की जह राही हुई। व्यन्त में सम्राट कर रासियर जब क्षेत्र में मी० १०४६ ( ४० सन १०६ ) में मारा गया और रक्षीत्रहरणाय बाहरतह हुआ, तप

उसने महाराजा श्रजीतसिंह राठोड़, महाराव भीमसिह हाडा श्रौर सय्यद श्रबदुल्लाखाँ की सम्मति से जिजया उठा दिया ै।

बादशाह श्रकबर के समय से जो रामपुरे का परगना मेवाड़ से श्रलग हो गया था, उसे इन महाराणा ने पुन प्राप्त कर लिया श्रीर बाद-शाह फर्र खिसयर से उसका फरमान भी ले लिया।

राठोड़ दुर्गादास महाराजा श्रजीतसिंह के पास जोधपुर में रहता था। उसकी पद प्रतिष्ठा पर श्रन्य राजपूत सरदार उसं से द्वेष रखा करते थे। वे रात दिन श्रजीतसिंह के उसके विरुद्ध कान भरते रहते थे। दुष्टों के बहकाने में श्राकर श्रजीतसिंह ने श्रपने सच्चे स्वामिभक सेवक को मार-वाड़ से निकाल दिया?। दुर्गादास राठोड महाराणा स्थामसिंह के पास श्रा रहा। महाराणा ने उसे रामपुरे का हािकम बनाया श्रोर विजयपुर की जागीर तथा १४,००० रु० मािसक प्रदान कर उसका श्राटर किया?।

जब महाराजा श्रजीतिसह को उनके बड़े पुत्र श्रभयिसह के इशारे पर छोटे पुत्र बरूतिसह ने सं०१७८१ (ई० सन् १७२४) में मार डाला। तब श्रभयिसह जोधपुर का राजा हुश्रा, उस समय श्रभयिसह के इस कार्य से मारवाड के कई सरदार श्रप्रसन्न होकर उनके भाई श्रानन्दिसह श्रीर रायिसह से जा मिले। उन दोनों भाइयों ने इन सरदारों की सहायता से सोजत (मारवाड़) पर श्रिविकार करके ईडर (गुजरात) परभी जा धमके। ईडर राज्य ब दशाह से श्रभयिसह को मनसब में मिला हुश्रा था। उधर महाराणा संग्रामिसह भी श्रपने पड़ौसी ईडर को श्रपने श्रिविकार मे करने के इच्छुक थे। महाराणा श्रभयिसह राठोड ने सं० १७८५ (ई० सन् १७२८) में महाराणा को इस शर्त पर ईडर दिया कि वह उनके दोनों विद्रोही भाइयों को मार डाले। महाराणा के ईडर पर श्रपनी सेना भेजी। दोनों भाई श्रानन्दिसह श्रीर रायिसह महाराणा की शरण श्रागये। महाराणा ने शरणागत को मरवाना श्रवुचित समभ, उन्हें ईडर का कुछ इलाका दे दिया श्रीर वाकी मेवाड में मिला लिया।

उदयपुर श्रौर जयपुर नरेश, मे यह शर्त थी कि मेवाड की राजपुत्री का पुत्र ही जयपुर का उत्तराधिकारी हो। जब महाराणा श्रमरसिंह की पुत्री चन्द्रकु वरी के गर्भ से वि० स० १०८४ में माधवसिंह कछवाहा पैदा हुआ तो महाराजा जयसिंह को बडा दु ख हुआ कि यदि मैंने अपने ज्येष्टपुत्र

१--इरविन, लेटर मुगल्स भाग १ पृ० ४०१

२---टाड राजस्थान भाग २ पृ० १०३३-३४

३-वही, भाग २ ए० १०३४, चीर विनोद भा० २ ए० ६६२

र्वरवरीसिंह को राज्य नहीं विया वो वन्यका सद्दा होगा। कौर भाषवसिंह को राज्य नहीं दिया तो ववयपुर से शतुवा होगी। महाराजा जयसिंह ने अपने पुत्र माधवसिंह को भरवा बालने का प्रयत्न किया गरन्तु सफल मनारव नहीं हुआ। इसके बाद फगका सिटाने का जयसिंह ने महाराणा संमामसिंह से सिलकर रामपुरे का परगना साधवसिंह को से० १७८५ में दिलवा दिया और बट्टूड विर तथा माधवसिंह, महाराजा सवाई इरवरीसिंह की सुखु वह उदयपुर ही रहे।

सहाराखा न मरहर्ते के वस्कर्ष का वसकर वनसे सक्त सिक्षाप कर ब्रिया। बन्नपति शाह् भी सेवाह का वंशावर हाने से महाराखा का सन्मान

करता और उ हैं काका ( पापा ) कहता था।

इन महाराणा ने बहुत से अन्दिर, महत्त, वरीकाने वरीय बनवाबे। कामने पिता के दाह स्थान पर बिशाल खतरी बनवाह। यह वानी मी बे। इम्होंने विद्वान माझणों को कई गाँव जागीर में दिये। इनकी मृत्यु वि० सं० १७६० माम बिद १ ई० सम् १०४४ ता० १९ जनवरी) का हुई। इनके १६ रानियाँ कीर जगतसिंह, नायसिंह, बार पहुंच हवा अर्जुनसिंह चार पुत्र कोर तीन पुत्रियों भी। यह बापा रावल (राज काइजाम ) की गही का गीरव बराने वाले कारिकार मामक की इनके बाद मराठों का आर बता।

६२-- महाराखा जगतसिंह ( दूसरे ) [सं 104 -१८ ८]

[सं १०६ -१६ मं ।

यह सहाराणां संमामसिंह के ब्येक्ट पुत्र से । इनका जन्म वि० पं॰
१७६६ सामान मंदि १ (ई० सन् १७०६ ता० १७ विद्यन्य ) रानिमार को
कौर राज्यामिपेक सं० १७६६ को क्येक्ट सुनि १६ (इ० सन् १७६५ ता ६
मृत ) को हुक्या । इनके राज्य काल में मुग्नलों का शासन बीखा पढ़ गया था ।
कौराजेव की सुर्यु के १० २५ वर्ष बाद ही सालाक्य निवस्त लग गया
और सरहठों का जोर बबने कगा । इयर राज्युमान के राजा लगा मी अपनी अपनी राज्य सीमा बजाने में लगे हुए थे । सरहठों का जोर रोकने के दिस्य बादराज्ञ मुहम्मदशाह न सं० १७८६ में जैपुर के महाराजा ज्यसिंह को आलब का सुवन्यर (गवर्नर) बनाया । क्यसिंह ने सराठों को राकि का सुक्षावला करने के सिर्य राज्युवाने के राजाचों को सं० १०६१ सावया सुक्षावला करने के सिर्य राज्युवाने के राजाचों को सं० १०६१ सावया सुक्षावला करने के सिर्य राज्युवाने के राजाचों को सं० १०६१ सावया सुक्षावला करने के सिर्य राज्युवाने के राजाचों को सं० १०६१ सावया सह १६ का हुरवा में इक्का किया परन्यु कत्तक निरम्य का कोइ फल नहीं निकला । क्योंकि राजाचों का कार्य कालग साथ या । यह देखकर सवाई स्वर्यसिंह ने मरहाज बाजीराव पराचा से सं० १०३१ (ई० सन् १०३६) में मेल कर विया जिससे परावा मालवे का नायब सुवेदार हो गया परन्यु नायब सुवेदार क्या हुक्या बाह्य व में परावा ही मालवे का सार्वस्व वन गया।

१-- विश्वभारतस्य विश्वव १६ खुन्य ४१ ४६ ।

जव शाह्पुरा के राजा उम्मेटिसह श्रीर महाराणा का श्रापस में भगडा हुआ तो सवाई जयसिह श्रपनी राज्य सीमा वढाने के लोभ से महाराणा की सहायता को टौडे चले श्राये। परन्तु कारण प्रकट हो जाने पर महाराणा ने उम्मेटिसह से मेल कर लिया।

मालव का नायत्र स्वेदार वाजीरात्र पेशवा उदयपुर पहिले ही पहले जब आया तो महाराणा ने उसका सम्मान पूर्वक स्वागत किया और उसे १० वर्ष तक खिराज मे सालाना १, ४०,००० रूपया तथा वनेडा की आमदनी देना स्वीकार किया। इस अवसर पर भेट रूप ७ लाख रुपये लेकर पेशवा वापिस लोट गया।

पेशवा की शक्ति उत्तर भारत में बढती देखकर महाराणा ने राजपूत



राजाश्रो में सगठन करने की काशिश की परन्तु सफलता नहीं मिली। कारण कि श्रापस की फूट श्रोर सरदारों में श्रनवन थी। महाराणा स्वय भी विलासी थे श्रोर श्रपने कुँ वर प्रतापितह से भी उनकी नहीं पटती थी। महाराजकुमार प्रतापितह को महाराणा ने नजर कैंद्र कर दिया था।

स० १७६८ में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया पर महाराणा ने सेना भेज कर उन्हें मेवाड से खटेड दिया।

महाराणा जगतसिंह (दूसरे)
महाराणा जगतसिंह (दूसरे)
के समय में विशेष मुख्य घटना जेपुर
के साथ लडाई थी। महाराणा श्रमरिसंह के वृतानत में लिखा जा
चुका है कि जयपुर के जयिसह के साथ श्रमरिसंह की पुत्री चन्द्रकुँ वरी का
विवाह इस शर्त पर हुश्रा था कि उससे कोई पुत्र उत्पन्न होगा तो वही
जयपुर की गही पर बैठेगा। इस पुत्री से स० १७८४ मे माधविसंह
उत्पन्न हुश्रा परन्तु शिविसंह श्रौर ईश्वरीसिंह दूसरी रानी से माधविसंह
से बड़े मौजूद थे। इस प्रकार वि० स० १८०० मे जयिसह का देहान्त हुश्रा
तो जेपुर की गही पर ईश्वरीसिंह बैठ गये परन्तु महाराणा के श्रहदनामा
मुताबिक माधविसंह को वैठाना चाहते थे। महाराना ने कोटा श्रौर मरहठों
की सहायता लेकर जयपुर पर चढाई की परन्तु महाराजा सवाई ईश्वरीसिंह
ने भेद नीति से सिन्ध करली जिससे माधविसंह को ४ लाख रुपये की
श्रामदनी का टोंक का इलाका दिया। महाराणा को इस पर भी सतोष
नहीं हुश्रा श्रौर मल्हारराव होलकर को १ करोड रुपये देकर उसकी

सहायवा सं जेपुर पर चढाई की । इस सभय महाराजा इरवरीसिंह दिल्ली में में थे परापु जयपुर क सँत्रियों ने सरहठों को लाखन दकर अपनी आर मिला क्षिया । इसस महाराया चुपचाप च्यूचपुर क्रीट भावे । महाराणा न फिर भी हिस्मत नहीं छोड़ी और सं० १८०४ में कोटे

के महाराष दुर्जनशास चौर इन्दौर के श्लोंक्राव होस्कर की सहायता से अमपुर पर चढ गये। बनास नदी पर के राधमहस्र स्थान में मर्यकर सुद 🗲 मा जिसमें महाराजा प्रवर्शिस की जीत हुव् । शीसरी बार फिर महाराणा ने चढाइ की पगन्तु स्थारी नदी क किनारे थाड़ा युद्ध होने के बाद ईरवरीसिंह

तं माधवसिंह का टोबा वकर सन्धि करली । परन्तु वाद में ईरवरीसिंह सन्वि की परवाह न करत हुए टोंक पर अधिकार कर किया। इस पर मामवसिंह कलवाहा ने मन्हारराव होस्कर, महाराखा तथा लोघपुर के समयसिंह राठोड़ की सहायता क्षेकर जयपुर पर बढाइ की । सं० १८०४ की मादों विष ४ (इ. सन् १७४८ ठा० १ बगस्त ) को बगरू गाँव के पास युद्ध ठना।

इस मुद्र में माधवसिंह की जीव हुइ। परन्तु जैपुर के प्रधान मंत्री केरावहास खत्री न जैसे रीस भापस में सन्धि करा कर माधवसिंह को टॉक के नार परगने पीक्षे व विच् ।

जय जयपुर के दीवान हरगोविन्द नाटाया ने--आ मन ही मन महाराजा सवाई इरवरीसिंह से क्षेप रखता या-क्योंकि उसकी प्रश्नी से महाराजा का गुप्त प्रेम था<sup>थ</sup>—होल्कर का जैपुर पर घटाई करने का प्रास्ताहित किया और हास्कर वि० सं० १८०३ के भासात (६० सन् १७६० सिवन्यर ) मास में चढ भी भावा वय महाराजा ईरवरीसिंह ने भारम इत्या करली । इस पर हाल्कर ने खयपुर पर कव्धा कर सिया। साधवसिंह कह्नवाहा भी का पहुँ ने । इससे व जैपुर की गरी पर बैठा विप्

गये। इस अपकार के वन्ते में महाराजा सनाइ मामवसिंह ने शस्कर की टोंक व रामपुर क ब्रह्माक व विवेश। महाराणा जगवसिंह के शासन काक्ष में राज्य प्रचन्न शियल हा गर्वा था । सरदार क्षाग मनमानी करने लग थे । उनमें आपस में फुट पड़ शह ।

राज्य में चारी अनेती हाने लगी। इचर महाराखा परा भाराम में पहे हुए व ! इसिलये में राज्य प्रवस्य ठीक नहीं जला सकत थ। हाथियों की लड़ाइ

१--- वंश मारकर प्र ३३७६--र--र्रोड राजस्थान मा १ प्र करण ।

<sup>±—</sup>वी∤विनीद्धाग २ ४ : ३२३८ ।

u-विशासकर भाग ७ प्र १३४६-३४ । क्र—महीष्ट देव देवरी

<sup>&</sup>lt;----वीर विमाद भाग र प्र: 1२४1 ।

शिकार, गाने वजाने मे ही महाराणा मस्त रहते थे। इससे मरहठो की मेवाड़ में वन श्राई जिन्होने मेवाड से खिराज लेना शुरू किया।

महाराणा का स्वर्गवास वि० स० १८०८ की आपाढ बिद ७ (ई० ८ सन् १७४१ ता० ४ जून) को हुआ। उनके १४ राणियाँ, वो पुत्र (प्रतापसिंह और अरिसिंह) और दो पुत्रियाँ थी। इनमें से रतनकुंवर वाई का विवाह नागोर (मारवाड) के राजिधराज वरूतिसह (पश्चात जोधपुर नरेश) के राजकुमार विजयसिंह के साथ हुआ था।

६३-महाराणा प्रतापसिह (दूसरे)

[सं० १८०६-१८१०]

महाराणा जगतिसह की मृत्यु के वाद उनके ज्येष्ठ पुत्र प्रतापिसह को संलूबर के राव जैतिसह ने जेलखाने से निकाल कर उन्हें सं० १८०८



महाराणा प्रतापसिह (दूसरे)

श्रापाढ विद ७ (ई० सन् १७४१ ता० ४ जून) को मेवाड के राजिसहासन पर विठाये। इन्होंने केवल ३ वर्ष राज्य किया श्रीर २६ वर्ष की श्रायु में स० १८१० माघ विद २ (ई० सन् १७४४ ता० १० जनवरी) को परलोक सिधारे। इनका जन्म वि० स० १७८१ माटों विद ३ (ई० सन् १७२४ ता० २० जुलाई) को हुआ।

इनके राज्यकाल में मरहठों के श्रानेक धावे मेवाड पर हुए श्रीर वे लाखो रुपये ले गए?! महाराणा की

शिथिलता देखकर सरदार लोग भी मनमानी करते थे। महाराणा ने एक समय हॅसी हॅसी में कहा कि नजर कैंद करते समय काकाजी ने मेरी पीठ में चोट लगाई जिसका दर्द अब तक है। इस पर प्रतापसिंह को कैंद करने में सहायता देने वाले सरदारों को भय हुआ कि कहीं अब हमें नहीं मरवा डाले। सरदार नाथिसह तो भाग कर जैपुर पहुँचा और जैपुर, देवगढ शाहपुरे आदि वालों से मिलकर मेवाड़ के गाँव लूटने आरम्भ किये परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली 3। इस समय अमरचन्द बड़वा (सनाह्य ब्राह्मण) ने अपनी

१--टॉब राजस्थान भाग १ पृ० ४६० टि० १ ।

२ — वही भाग १ पृ० ४१६ ( श्राक्सफोर्ड सस्कर्ण)।

३--कविशाजा श्यामलदास कृत वीर विनोद भाग २ पृ० १५३६।

राजपूताने का इतिहास

अपूर्व स्वामिमिक ववाई जिसके प्रकासक्य महाराणा ने वसे "ठाइर" का सिवाम और वाजीम वृकर वसे अपना मुसाहब यनाया।

महाराखा के एक ही पुत्र राजसिंह बे जो राज्य के स्वामी बने।

६४---महाराखा राजसिंद (दूसरे) [र्च १८१०-१८१०]

सं० १८१० साथ वर्षि २ (ई० सम् १७५४ ता० १० अनवरी) को गर्री पर बैठने के समय इनकी कायु केवल १० वर्ष की थी। इनकी नामालगी



में सल्हुम्बर का रावत जैवसिंह राज्य को देल रेख करता था। इनके शासन में मरहरों का जोर शोर दिन व दिन बहता जाता था। वे मेबाइ पर धावा करके जालों दचने खुन तो जात थी। इस लिये महाराखा ने बम्बल नदी के पास के पांच परगने उनको देने का बायदा किया।

जब सं० १८११ में मराठों ने जोषपुर पर बडाई की वा बडाँ के महाराजा बिजयर्सिंह ने महाराजा के मुसाहिब रावव जैवसिंह का समस्त्रावा कराने के क्रिये

महाराचा राजसिंह (इसरे) कुलाया र परम्हु जच्च से ० १८६५ आवर्ष चित्र र ग्रुक्तवार (सा० २६-५०-१७४६ हैं) का जयक्षापा सेन्थिया का वाउसर (नागार) में महाराजा पिजयसिंह के इशार पर वे राजपूर्वों न कल से मार हाला ग्रास्ट्रों ने ग्रजपूरी सना पर चुताई की जिसमें सक्दर का रावद जैयदिंह भी क्यानी सेना पिहत विराग्यक सक्कर काम भाषा।

महाराया केवल ७ वर्ष राज करके से० १८१७ चेत्र विह १६ (इ० सन् १७६१ ता० १ कमेल) को परमधास का पहुँच। इनका खम्म विश सं० १८०० की वैशास्त्र सुहि १६ (इ० सन् १७४२ ता० २४ कम्सल) का मजली राखी वस्त्रकृषरी कंगर्म संकुष्मा था।

६५-महाराया श्रारिसिंह ( द्सरे )

महाराया राजसिंह के काई पुत्र नहीं था। इसकिये सरदारों ने बह आन कर कि राजसिंह की महारानी काली गुकावक करि के काई गर्म मधीं है, महाराया जगवसिंह (दूसरे) के झाटे पुत्र कारिसिंह का कि० सं० १८१७ चेंत्र वितृ ११ (इ. सन् १७६१ सा० २ कामेस) का राजगरी पर विठाया।

१---महाकवि सूर्व्यमक मिलवा कृत वैश भारतर (काव्य) प्र १९९६ १ ।

महाराणा अरिसिह का स्वभाव वडा कठोर था और वे अभिमानी थे। इससे उनके सरदार अप्रसन्न थे। इन्होने सरदारों का दमन करके



राज्य के सच्चे शुभचितको को हटा कर
खुशामिटयों को श्रपनाया। महाराणा का
विश्वास राजपृतों पर नहीं था। इसमें
उन्होंने सिन्ध व गुजरात के मुसलमानों
को सेना में भरती किया। इस पर मेवाड़ी
सग्दार श्रोर भी विगड गये श्रीर उन्हें गदी
से उतारने का उद्योग करने लगे। उन्हें
जब जात हुश्रा कि राजसिह की भाली
रानी के गर्भ से रतनसिह नामक पुत्र उत्पन्न
हुश्रा है तो वे उसका पत्त लेने लगे।

रतनिसह कुम्भलगढ लेजाया गया महाराणा श्रितिह (दृसरे) श्रौर वहाँ उसे "महाराणा" के नाम से श्रिस किया । रतनिसह के पन्न में सेधिया से सहायता माँगी गई। इधर महाराणा श्रिरिसह ने मरहठो श्रौर पेशवाश्रों से सहायता माँगी । महाराणा श्रिरिसह श्रौर रत्निसह की सेनाश्रों की मुठभेड़ स०१८२४ की पौप मुदि ६ (ई० सन् १७६६ ता० १३ जनवरी) को उज्जैन में निप्रा (सिपरा) नदी के किनारे हुई। तीन दिन युद्ध चला। मरहठे घवरा गये। परन्तु जयपुर से १४ हजार दसनामी स्वामियो (साधुश्रो) की सेना सेंधिया की सहायता में श्रा पहुँची, जिससे महाराणा श्रिरिसह की सेना हार गई। इससे श्रिरिसह बहुत घवराया श्रौर सिन्धी व गुजराती मुसलमानों को श्रौर भी भरती करने लगा।

यद्यपि रतनसिंह ७ वर्ष की आयु में चेचक से मरगया।परन्तु सरदारों ने उसी उम्र का एक दूसरा लडका रतनसिंह नाम से घोपित करके महाराणा स्त्रिसिह का मुकाविला करते रहे तथा माधवराव सेधिया को मेवाड़ चढा लाये। उदयपुर में ६ मास तक घेरा रहा। अन्त में माधवराव सेन्धिया ने ६० लाख रुपये राणा से लेकर स० १८२६ की सावण बिद ३ (ई० सन् १७६६ ता० २१ जुलाई) को मालवा में चला गया। इस सन्धि की शर्त के अनुसार रतनसिंह को मदसोर मे ७४ हजार रुपये की जागीर दी गई पर वह मंदसोर नहीं गया। वह देवगढ, भींडर वगैरह के नमक हराम सरदारों को और नागों को साथ लेकर मेवाड़ पर चढ आया। परन्तु इस बार टोपला गाँव में महाराणा की जीत हुई। रतनसिंह ने एक बार फिर १० हजार नागे साधुओं (महापुरुषों) से मेवाड पर धावा किया

परस्पु उसे गगार गाँव के रशाक्षेत्र में गुँह की खानी पड़ी। इसनामी साधुकों की द्वार के विषय में एक प्राचीन पद्य इस प्रकार है —

> : भटती सू भाटिया : विके पटिया करै पुटार । महापुरुषा री सूटकी : गलगी गाव गैंगार ॥

रतनसिंह ने चिचोड़ पर अपना किलेदार रख छाड़ा था परन्तु महाराखा ने वहीँ सेना भेज कर चिताड़ पर अपना कम्झा कर जिमा और गाइवाड़ क इलाके पर से भी उसका अधिकार उठा दिया ।

दनसिंह चुन्मजगढ़ में रह कर गाइवाइ इलाके पर कपना करता करता वाह्वा था। महाराणा की सना ने यथि उसका करना वहाँ से उठा दिया किर भी भीका पाकर वह यहाँ पर दुबारा करना वहाँ से उठा दिया किर भी भीका पाकर वह यहाँ पर दुबारा करना व करहे, इसिली उन रथान पर सना रखना करनी था। मना की कमी क कारण महाराणा न जाभपुर के महाराजा विजयसिंह का तीन हजार नेना नावहारों में रखने की रात पर उसके सर्च कि लिये इन्ह समय क लिये कपना गाइवाइ का परगना ने दिया। महाराजा विजयसिंह राठेड में रवनसिंह को कुँनमलगढ़ मा निकालने का कभी प्रयत्न नहीं किया। पर भी गोइवाइ पर क्षाना करना कर लिया। मंग १८८५ में महाराजा का गोइवाइ वापिस माँगने वर महाराजा विजयसिंह टालमट्ली करत रह। इस प्रकार सर्वा कि लिये वाइवाइ का इलाका सवाइ स निकल कर नाभपुर राज्य में चला गया।

थी। इसेलिये महाराखा न उस पर सं० १६०६ में चताइ कर मरवा दिया। द्वागढ क जागीरदार जसवंतिमह न भी महाराखा का मामना असे स कर रक्ता था और वह जयपुर म समक्ष (एक मांमीमी मनापित) का मधाइ पर मं० १८५८ क मावल (इ० मन् १८०१ अपन्त ) में पढा लावा। परन्तु नीन दिन तक गांगी मही क किनाइ युद्ध हान क परेपात सुलह हुई।

पूँ शी क राव काओनसिंद दाका भीर महाराणा थी कापस में राटपट भनी चानी थी। काओनसिंद, महाराणा थ पान काया भीर गुम्दर के शिकार क पानन जीनम में ल आकर कायानक महाराणा की दातों में वहां मों क दिया जिसस महाराणा की हराता मृत्यु हागाई । राच-मन्त्रीनसिंद भी काटी माम नावा यह पटना पिठ संठ १८३६ का चात्र वरि १ (इठ साथ १८३६ मान का माम ) वह पटना पिठ संठ १८३६ का चात्र वरि १ (इठ साथ १८३६ मान ६ माम ) की है।

१—नीरविकाइ माग १ व १४०३।

२—<del>वंशमान्दर ४ ३ ६४−३८ ।</del>

इन महाराणा के परानियाँ तथा २ पुत्र हम्मीरसिंह श्रीर भीमसिंह व दो पुत्रियाँ थी। यह शरो की शिकार के वड़े शोकीन श्रीर किव भी थे।

# ६६ — महाराणा हम्मीरसिह (दूसरे) [स॰ १८२६-१८३४]

महाराणा श्रिरिसंह के ज्येष्ठ पुत्र हम्मीरिमह ( हूसरे ) सं० १८८६ चैत्र बढि ३ (ई० सन् १७७३ ता० ११ मार्च) को गई। पर बंटे। इस समय से



महाराणा हम्मीरसिह दूसरे

पटरानी सहित राज्याभिषेक होना वन्द होगया। उनके नावालिंग होने के कारण राज्य का भार सनाट्य बाह्मण् श्रमरचन्द बडवा, महाराज वायसिह श्रार महाराज श्रजीनसिह ने सम्भाला। परन्तु राज माता उनसे श्रमस्त्र थी। इसिलये पडयन्त्र में उसने राज्य के शुभिचन्तक दीवान श्रमरचद बडवा को जहर देकर मरवा डाला। श्रमरचद की मृत्यु से राज्य की दशा श्रौर भी खराब हो गई। खजाना में रुपया नहीं या। इधर सिन्धी मुसलमान सेना को वेतन न मिलने से उसने महलों में धरना दें

दिया। तव कु ० भीमसिंह को "त्रोल" (जमानत) मे देकर सिन्धियों को शान्त किया त्रोर वेतन चुकाने का वायदा किया। इसी समय मराठे भी मेवाड पर चढ त्राये त्रौर लूट रहे थे। भीमसिंह ने सिन्धी सेना को उत्तेजित करके मरहठों को मेवाड़ से खदेड दिया।

बेगूँ के रावत मेघसिंह ने जब मेवाड के कुछ परगनो पर श्रिथकार कर लिया तो महाराणा ने माधवराव सेंबिया को श्रपनी सहायता के लिये बुलाया। इस श्रापस की फट से सेन्बिया ने श्रपना स्वार्थ सिद्ध किया। मेवाड़ के कई परगने सेन्धिया के कव्जे मे चले गए। सेन्धिया की राज्य-वृद्धि देख कर इन्दौर की महारानी श्रहल्याबाई ने भी महाराणा से कहलाया कि सेन्धिया ने जो परगने लिए हैं उनमें होल्कर श्रौर पेशवा भी बरावरी के हिस्सेदार हैं। इस पर महाराणा ने निम्बेहेडा का परगना श्रहल्याबाई को दिया।

हम्मीरसिंह का विवाह स० १८३३ (ई० सन्१७७७) में किशनगढ के राजा बहादुरसिंह की पोती से होनेसे महाराणा का बल बढ गया,इसलिये उन्होंने विद्रोही रतनसिंह को दवाने का प्रयत्न किया परन्तु कोई फल नहीं निकला।

१--वीर विनोद भाग २ पृ० १६६६।

एक दिन महाराणा न हिरण पर गोली चलाइ पर हु बन्दूक क फर जाने से इयन्नी में गहरी चाट पहुँची जिसस सं० १८३४ पौप सुदि ८ ( इ० सम् १७७८ सा० ६ अनवरी )का १६ वर्ष की भायु में उनका दहान्य हागया। इनका जाम सं० १८१८ भोग्न सुवि ११ (इ० सम् १७६१ ता० १३ जून) का माना जावा है।

#### ६७-महाराखा मीमसिंह सि १८३४--१८८१ ]

महाराएग हम्मीर की सृत्यु क वाद उनके खाटे भाइ मीमसिंह संव १८३४ पीप सुदि ६ (इ सन् १७५८ श ६ जनवरी) का मेवाइ क राजसिंहा-



महाराचा भीमसिंह

सन पर वंडे। इनका अन्म वि० स = १८०४। चैत्र वदि ७ गुरुवार (इ० सम् १७६८ ता० १० सार्च) का हुमा था। चत' इस् समय बासक हाने स राज्य की वृत्वमास उसकी मादा सरदारक वरि करने लगी। इनके समय में मेवाइ के सरदारों में है पे चल रहा था। इसके दा दल थे, राकादत भीर चुँकावत । ये लाग मेमाक की राज सत्ता का अपने कायू में रखना चाहते या इतमें पूँदावत प्रयक्त थ जिनके दाम में महाराया सिसीना वने हुए थ । मेबाइ की आर्थिक रिमवि नहीं कराव भी। सहा

राया को सं० १८५० में अपने इंडर वाले विवाद वक के लिए कर्ज लेना पड़ा था। यह दलकर राजमाता ने सोमचन्द गांधी को प्रधान (दीवान) बनाया जिसन शकावत भीर काटे के मुसाहिब माजा जालिमसिंह स मेल किया समा माभवराव ( महाबाजी ) सिंघिया और अन्याजी इंगलिया की मी अपने पद्य में कर किया। इन सबने मिलकर भरहतों का सेवाइ धे निकाशने का विचार किया। इस उचान में राजमाता न चूँबावतों को मी कपने पद्म में किया और सोयपन्य गांधी ने जोषपुर, केंपुर, भावि 🕏 राजाओं का भी भरहठों को राअपूराने से निकासने को तैयार किया।

षि० सं०१⊏४४ (इ. सम्१७८७) में क्रालसाट में जामपुर भीर क्षपुर की सन्मिलित सेना ने मराठों को इराया था। इससे मरहठों का प्रमाध राजस्थान में कम हा गया था। सामध्यत् ने यह मौका देख कर मरहर्ठों पर वक्षाई कर थी। जावव नाम के स्थान में नाना सवाशिवराय की

<sup>1-</sup>र्शेष राजस्थान माग १ प्र २१६।

सेना को प्रधान सोमचन्द ने हराया। श्रहल्याबाई होल्कर की फौज से भी सं० १८४४ मे हड़क्याखाल में युद्ध हुत्रा, परन्तु मरहठो की विजय हुई।

चूंडावत जो सोमचन्द से द्वेष रखते थे उसे सं० १८४६ कार्तिक सुद्६ (ई० सन् १७८६ ता० २४ अक्टूबर) को घोखे से मरवा डाला। इससे महाराणा बड़े कुद्ध हुए परन्तु कुछ वश नहीं चला। इसके बाद शकावतों व क्यूंडावतों में कलह बढ़ता ही गया जिससे मेवाड़ में अशान्ति फैली। इससे महाराणा ने महादजी सिन्धिया की सहायता से चूडावतों को चित्तोड़ से निकालने का निश्चय किया और इस विषय में बातचीत भी हुई। महाराणा ने चित्तोड़ खाली करने की आज्ञा चूंडावतों को दी और वे मान मये। अतः महादजी सिन्धिया पूना लौट गया। अम्बाजी इंगलिया ने बागियों को द्वाने में महाराणा की बड़ी सहायता की। महाराणा ने सं० १८५० (ई० सन् १७६४) में ईडर से लौटते हुए द्वगरपुर पर चढाई की और ३ लाख रुपये और फीज खर्च रावल फतहसिंह से लेकर वापस लौट आये। बांसवाड़े से भी ३ लाख रुपये वसूल किये।

मेवाड़ इस समय मरहठों के सूबेदारों के धावों का क्रीडास्थल बन गया था। शक्तावतों व चूड़ावतों की आपसी फूट को देखकर जो चाहता वह मेवाड पर चढ आता। सं० १८१६ (ई० सन् १८०२) में जसवतराव होल्कर मेवाड में आया और नाथद्वारे के गोसाई से तीन लाख रुपये लेना और मन्दिर की सम्पित लूटना चाहा। परन्तु मूर्तियाँ उदयपुर पहुँचा दी गई। इससे वह सफल न हो सका और होल्कर ने मेवाड के सरदारों से कई लाख रुपये दण्ड के लिये?। स० १८६० (ई० सन् १८०३) में होल्कर फिर दुवारा मेवाड पर चढ आया और ४० लाख रुपये मागे। परन्तु महाराणा ने जैसे-तैसे १८ लाख रुपया देकर अपना पिण्ड छुडाया। स० १८६२ (ई० सन् १८०४) में होल्कर व सिंधिया मेवाड में आये और दोनों ने मिलकर यह विचार किया कि मेवाड आधा-आधा आपस में बाट लेवे परन्तु मेवाड़ी सरदारों के उद्योग से उनका ये विचार सफल नहीं हुआ।

मेवाड की ऐसी दुर्दशा थी ही, इधर महाराणा को भी घरेलू मामलों में भी दु ख हुआ। उनकी पुत्री कृष्णकुमारी के विवाह के लिये जोधपुर श्रोर जयपुर के नरेशों में भगडा चला। श्रम्त में इस भगडे को निपटाने के लिये श्रमीरखॉ के श्रायह से महाराणा ने वि० स० १८६७ श्रावण बिद् ४

<sup>&</sup>lt;sup>-</sup>१---वीर-विनोद भाग २ प्रकरण १४।

९—टॉड राजस्थान भाग १ पृ० ४२६ श्रावसफार्ड सस्करण सन् १६२३ ई०।

( इ० सन् १८१० ता० २१ जुलाइ) का १६ वप की वस स्पयती कृष्णुङ्गारी ( किरानक यर ) का पाहर वकर मरवा डाला ' !

मेवाइ की नाजुक हालत देखकर अमोरसाँ पिएडारी मी दि० सं१८६६ (इ० सम् १८०६) में उस खुटने पता आवा और ११ झास उपवे
माँगे। उपये न मिलन की दशा में एक लिंगजी के मन्दिर को तोइने की
अमकी दी। उपये नहीं दिये जा सके इसस महाराखा की सेना से युद्ध किया और महाराखा हार गया। नव्यात अमोरसाँ अपने जबाँदे अमशहर्यों का उपये यस्त करने को वहाँ छाइ कर पता गया। जमशेद ने
उदयपुर मशाइ में वहे जुरुस किये आ आज उक्त "जमशद्मतीं" नाम से
असिक हैं।

मं ८८७३ ( इ॰ सन् १८१६ ) में पिएडारी दिशस्त्रों लुटेरों का इल केकर मवाब में व्याया चौर खुट ससाट करन सुगा । मवाइ क' सरदायें ने



इतिहास मेती कर्वेक टॉड (पालिटिस्ड पूर्वेट) उस सार भगाया । सहाराणा न इन च्याकमणों से पथराकर चाह्नरमों से १—वीर विनोद सारा २ सकरण १८ टॉड शजरथान थाग १ पू २३२ वर ।

सहायता लेना उचित समका। त्रोर मेवाड को मरहठो, पठानो श्रोर विएडारियों के पन से छुड़ाने की मिस्टर मेटकाफ रेनिडेट से प्रार्थना की। क्योंकि मुसलमानों के त्राक्रमणों को ४५० वर्ष सह कर भी मेवाड की जो शिक्त चीण नहीं हुई थी वह मरहठों से ६० वर्ष सामना करने में होगई। स० १८०४ पीप सुदि ७ (ई० सन् १८१८ ता० १३ जनवरी) को महाराणा श्रोर श्रद्भारे सरकार के त्रापम में दिलों में श्रद्भवनामा हुत्रा । इस सिन्य के बाद मेवाड का दु ख कम होगया। मरहठों व पिएडारियों की चढ़ाइयों बढ़ होगई त्रीर सरदारों के त्रापमी क्रगड़ भी बढ़ होगये। सिन्य के बाद क्यान टॉड को त्रद्भारेन सरकार ने श्रपना रेनिडेन्ट (राजदृत) बनाकर स० १८७४ में मेवाड में भेजा, जिसने मेवाड की विगड़ी दशा को सुवारने के लिये शासन प्रवध श्रपने हाथ में लिया श्रोर राज्य को फिर श्रावाद किया।

कर्नल टॉड की सम्मिति से महाराणा ने इन्होर के सेठ जोरावरमल वापना को उदयपुर बुलाकर उसे राज्य का खजानची बनाया। सेठजी ने राज्य प्रवय में बड़ी सहायता ही ।

वर्तमान समय में भी सर सिरेमल वापना ने जो सम्मान प्राप्त किया वह श्रव तक किसी राजस्थानी को नहीं मिला। वे सन् १६२६ ई० से इन्होर में प्राइम पिनिस्टर हैं श्रोर वहाँ रिजेन्सी (नावालगी) के समय बहुत श्रसें तक प्रेसीडेन्ट पट पर रहे श्रोर श्रभी हाल ही में श्रूरोप में समस्त देशी राज्यों के प्रतिनिधि होकर गये थे। यह कम सम्मान नहीं था। श्राप बहुत ही उटार राजनीतिज्ञ हैं। श्रापके मत्रीत्व में इन्दोर की छावनी जो श्रमेज सरकार के श्रधिकार में थी वह इन्दौर स्टेट में वापिस श्रागई। श्रीर सन् १८१८ की सन्धिनुसार वाइसराय महोदय के पास इन्दौर राज्य का एक प्रतिनिधि भी सन् १६३१ ई० से रहने लगा जो श्रधिकार इन्दौर के होएकर राजवंश को छोड कर श्रोर किसी राज्य को श्रव तक नहीं मिला है।

१—टीटीन, तेंगेनमॅट्प एएड सन्डन, भाग ३ पु० २२-२३ (पाँचवा सहकरण)।

२—इन्दोर राज्य के वर्तमान प्रधानमंत्री (प्राहम मिनिम्टर) सर सिरेमल वापना सी॰ श्राहि॰ हैं॰ श्रापके ही वशज हैं। यह श्रोसवाल वापना (पटवा) वंश भारत के प्रतिष्टित एवं प्राचीन वशों में से हैं। सेट जोरावरमल की प्रतिष्टा एवं हजत श्रंगरेज गवर्नमेन्ट, इन्टोर सरकार एवं राजपूताने के देशी राजा लोग करते थे, वैभी श्राज तक किसी सेठ की राजपूताने में नहीं हुई। जय वि॰ स॰ १८६१ (ई॰ सन् १८३४) में उन्होंने श्राव, तारगा, गिरनार श्रोर शत्रुं जय की यात्रा के लिये १३ लाख रुपये खर्च कर एक वहा भारी सच निकाला तय सच की रक्षा के लिये उदयपुर, जोधपुर, इन्दोर, कोटा, वृंदी, जैमलमेर श्रीर श्रमेजी सरकार ने सेनां में जी जिनमें ४ हजार पदल, १४० सवार श्रीर ४ तोपे थी।

क्राजमेर के कामपास के पहाड़ी प्रदेश "मेरवाड़ा" में महाराणा के करीत एक सी गाँव ये। यहाँ के निवासी मेर लोगों ने शिर उठाया परन्तु कारोजों ने सेना भेज कर दबा दिया और उस पर कठना कर लिया। यहारि महाराणा को यह पुरा लगा।

मेवाइ का शासन क्षपनं द्याय में लेकर कर्नल टॉड ने महाराखा मीमसिंह का दैनिक एक हजार कपये खर्ज क देना स्थिर किया। इससे राग्य की क्षाय बहुव वह गई। खर्डी संव १८०४ में क्षामदनी करीत सवा लाज कपया था यहाँ तीन वरस बाद नौ लाख कौर वीचे वप बार लाख कफ पहुँच गई। परन्तु उसी वर्ष बीमार हो जाने स कर्नेल टॉड विलायत कल गई गई। परन्तु उसी वर्ष बीमार हो जाने स कर्नल टॉड विलायत कल गये। यह मार क्षाय कार राज कर्मचारी क्षपनी स्वार्थ सिक्षि में लग गये। यह माल देन कर तत्कालीन एउन्ट काय के मस्ताव पर महाराखा ने राज्य मर्वथ किर पोलिटिकल एउन्ट को सौंप दिया जा उसके पास संव १८०० राज कर्मचारी वास्तव में बस समय मेवाइ का राज्यमवन्य महाराखा की राज्य कर कार संव क्षाय कर संव के सार संव पर कार संव कर संव के सार संव पर सार संव एक सार संव भी कार कार कर से किर सरकार वानों के हाथ में था। कामदनी वसुल करने के लिये हर एक जिले में महाराखा की कार से कामदार कर तालों में बार वसुल करते थे। इस होय शासन के हत क्षाकर प्रजान ने सरकार हिलायन वसुल करते थे। इस होय शासन के हत क्षाकर प्रजान ने सरकार है शासन कर उसकी जाद ने हत सार हत कार प्रजान हो हत का मार प्रजान कर सार हत हत है। इसका मुख कारख प्रमान शिवलाल गल्कका की समस कर उसकी जाद मेहत रामसिंह का प्रधान बनाय। पर्यन्य व रामसिंह का प्रधान बनाय। पर्यन्य व रामसिंह का प्रधान वासाय। प्रजन्म के रामसिंह का प्रधान वासाय।

<sup>1—</sup>ये बहुत ही नीतिवाज, कुछक प्रवंबक एवं साहती पुरंप थे। १ उप की स्थिति की बच्च करने में इन्होंने कड़ी शहनत की चीर उसमें सक्क भी रहे। किन्तु समय के चक्क से देवे । किन्तु समय के चक्क से बे बनाया दिन इस पह पर नहीं दिक सके। इतना ही नहीं इन्हों सेवाइ भी बोक्स प्रवाद 1 वन की सेवासी कर चक्क चान वस दि कि इनके बंध के सब ही पुरुष राज्य के बने की चीहरों पर है। इस्ती के बंधन का भी सुनियंदि मेहला है की शहराता में सार्वविधिक के सेवाई मेहला है की सार्वविधिक की सार्विधिक सेवाई मेहला है की एक स्थान मेहला है की सार्वविधिक की सेवाई मेहला है की एक स्थान मेहला है की एक स्थान सेवाई मेहला सेवाई मेहला सेवाई मेहला सेवाई मेहला सेवाई मेहला सेवाई मेहला है की एक स्थान सेवाई मेहला सेव

मेवाड राज्य की विगड़ी हुई श्रार्थिक दशा वहुत कुछ सुधर गई। कर्जा व श्रॅगरेज सरकार का चढा हुश्रा खिराज भी चुक गया। दिसम्बर सन् १८२६ ई० के वाद महाराणा के श्रनुरोध से सरकार ने राज्यप्रवंध उन्हे वापिस सौप दिया।

महाराणा का स्वर्गवास स० १८८४ चैत्र सुढि १४ (ई० सन् १८२८ ता० ३० मार्च ) को हुआ । उनके १० रानियाँ थी, जिनसे अनेक पुत्र हुए परन्तु महाराज कुमार जवानसिंह के सिवाय कोई जीवित नहीं था।

महाराणा भीमसिंह एक दुर्वल हृदय नरेश थे। परन्तु थे उदार, चमाशील, कोमल प्रकृति श्रोर दानी। ये मनसूवे वॉधने वाले थे परन्तु पूरे नहीं कर सकते थे। स्वयं किव व किवयों का मान करने वाले थे। ये वहें बलवान भी थे। ढाल को श्रापने हाथों से चीर डालते थे।

# ६ - महाराणा जवानर्सिह

[स० १८८४-१८६४]

ये महाराणा भीमसिंह के एकलौते राजकुमार थे। इनका राज्याभिषेक सं० १८८४ की चैत्र सुदि १४ (ई० सन् १८६८ ता० ३१ मार्च) को हुआ। मेवाड़ का एक पहाड़ी जिला जो भोमट कहलाता है उसमे श्रिधकाश भीलों ही की श्रावादी है वहाँ के भील व राजपूतों ने बागी बनकर लूट खसोट मचादी थी। इसलिए इस जिले की निगरानी का काम श्रॅमें ज सरकार ने श्रपने हाथ में लिया था परन्तु महाराणा जवानसिंह ने भोमट पर श्रपना श्रिधकार रखना चाहा। जिसे गवर्नर जनरल ने स्वीकार किया श्रीर स०



महाराणा जवानसिंह महाराणा को देना पड़ा १।

१८८४ में सेनाए हटाली । इस पर प्रासियों ने फिर लूट मार शुरू करदी और जूडा के भीलों ने अप जी फौज के द सिपाहियों को मार डाला। इसलिए अप जो ने भोमट में एक भील सेना कायम रखनी चाही परन्तु महाराणा खर्च देने में असमर्थ थे इससे सेना नहीं बन सकी।

सं० १८८६ (ई० सन् १८२६) में बेगू के रावत ने होल्कर राज्य इन्दौर में लुट खसोट की, इसलिये श्रय जों के द्वारा २४ हजार रुपये श्रौर फीज खर्च

१-- हुक, हिस्ट्री आफ मेवाइ पृ० ३६ !

महाराणा पहले वो बन्ने होनहार झात होते थे परन्तु गर्दी पर सैठने पर एशो जाराम व फिजूल सर्वी और शराव के घटके में पन्न गमे। इससे सर्व यह गया। जामवनी कम हो गई। मेवान में फिर जाशानिव फैल गई। झात दश छानकर जाने सग क्योंकि उनका खान माल सुरिष्ठिव नहीं था। इधर राजकस्वारी ज्यानी पायनुसी सं महाराणा का वश में किए हुए थ। फल यह दुधा कि क्यांग जी सरकार के खिराज क अ सास्त उपये वह गये। प्रधान रामसिंह मेहना ने सिक्सा पढ़ी करके वा साल द० माफ करवाये और पाँच सास्त द० वहीं कठिनना से कुकाएं।

इनके राज्यकाल में सं० १८८८ (६० सन् १८६१) में मेबाइ एजन्सी उठारी गई और वर्षपुर राज्य का सन्दाय अवसेर के पोलीटिकल एजन्ट स रहा। इसी दर्प नायदारे के गोस्तामी ने भी मेबाइ राज्य से स्वतन्त्र होने का उद्याग किया परन्तु भूँभे अ सरकार ने स्वीकार नहीं किया।

वि० सं० १८८८ क माय साम में महाराया ने अबसेर पहुँच कर भारत के गवर्नर जनरल लाई बेन्टिक से मुलाकात की । कई सरवारों ने इस मुलाकात का विरोध किया परन्तु यह समस्व कर कि गयर्नर जनरल वर्षीर मित्र क सिलेगा, इसम सब काग शास्त्र हो गये।

सं॰ १८६० (इ. सन् १८३१) में महाराखा ने गया, बुन्यावन मधुरा, प्रवाग, श्रयाच्या की यात्रा की। साथ में १० हजार सैनिक ये। सीटवे समय रीबों क महाराजा जयसिंहर्य वपक्षे की वीजी से विवाह किया।

इतक राज्य क कारितम काल में तपाल के महाराजाधिराज राज्य विकम शाह ने कपने यहाँ क बुख प्रविच्ठित सरदारों का व महिलाओं का कपने पूत्रजों क माचीन रीति रस्म दलन के लिये मेजा। यहाँ स मेनाइ व नेपाल का सम्बाय पुनः स्वापित हका।

ये महाराणा वि० मं० १०८१ भागों सुवि १० (इ० सन् १०६० हा० १० कागम ) का शिग्दर संस्थानासी हुए। इनक सात राणियों याँ उनमें मंकिसी कभी पुत्र न हुका। दा राणियां और ६ पासवानें (रम्पनी) महाराणा कपीछ मती हुइ।

६६--महाराणा सग्दारसिंह

[ मं १८१२-१८१ ]

मदाराणा जनानसिंह क नित्मस्थान स्वय सिवार जान म पायार क महाराज शियदानसिंह क यह पुत्र सरदारसिंह वि० सं० १८६४ मार्ची सुरि १४ (ई० सन् १८३८ ता० ४ सितम्बर) को मेवाड के राजसिहासन पर



महाराणा सरदारसिइ

वैठे। सरदारसिंह के भतीजे शार्दूलसिंह को भी कई सरदार गद्दी पर वैठाना चाहते थे परन्तु वे सफल न हुए।

महाराणा सरदारसिंह ने राज्य की वागडोर हाथ में लेते ही प्रधान शेरसिंह मेहता, किशननाथ कायस्थ आदि को कैंद किया क्योंकि उन्होंने शाद्वीलसिंह का पत्त लिया था। राज्य का प्रधान मेहता रामसिंह नियुक्त हुआ।

महाराणा श्रौर सरदारों के बीच एक कौलनामा—जिसमे सरदारों के हकूक व फरायज मुकर्रर किये गये थे, महाराणा

भीमसिंह के समय सं० १८८४ वि० (ई० सन् १८२७) मे तैयार किया गया था। परन्तु उस समय सरदारों मे भगडे-टटे के कारण जागीरदारों के दस्तख़त नहीं हुए थे। वि० स० १८६६ में इस कौलनामे पर सरदारों ने दस्तख़त कर दिये।

वि० स० १८६६ (ई० सन् १८३६) में भोमट के भीलों ने श्रीर श्रासियों ने फिर उत्पात श्रारम्भ किया। महाराणा के १४० सैनिक मार डाले। उनके दमन के लिये महाराणा ने श्रयं में एक भील पल्टन कायम करने का इरादा किया। खैरवाडे में श्रयं जी छावनी कायम हुई, उसका वार्षिक खर्चा ६८,००० रुपया रखा गया। जिसमे ४० हजार सालाना मेवाड़ दरवार के सिर महा गया । स० १८६६ में महाराणा सरदारसिंह श्रपने पिता का श्राद्ध करने गया तीर्थ गये। वहाँ से लौटते समय श्राश्विन सुदि ६ वि० स० १८६७ (ता० २३ श्रक्टूबर ई० सन् १८४१) में बीकानेर के महाराजा रतनसिंह की पुत्री से ब्याह किया। वहाँ से चलकर मगसर बिद द को वे उदयपुर लौट श्राये ।

महाराणा के ४ पुत्रियाँ थीं परन्तु कोई पुत्र न होने से उन्होंने श्रपने छोटे भाई सरूपसिंह को श्रंशेजी सरकार की श्रनुमित मिल जाने पर सं०

१—ट्रीटीज, एगेजमेंट्स एन्ड सनद्ज, राजपृताना भाग ३ पृ० २६-२७ ।

२--वही, भाग ३ पृ० १६।

३--वीर-विनोद, भाग २ प्रकरण १७।

१८.६८ में गोद लेकर कपना युवराज बनाया । वि० सं० १८.६६ कापाड सुदि
७ ( इं० सम् १८४२ घा० ४४ जुलाई ) को महाराखा का स्वर्गवास हो गया ।
दूसर दिन चनका क्रिनेस संस्कार हुव्या । लष्ठकूवाई नामक सवासित ( चपपित ) उनके साथ सथी हुई । इनके चार रानियाँ थी जिनसे धीन राज कुमारियाँ हुई थीं । सरवारसिंह में प्रकल्प के समर्थ तथा कटूरवर्शी थे । यह क्यपनी वाव के पके, निष्कपट कोर धार्मिक मायना वाले थे । स्वमाव के सेज थ । देशकाल का प्यान रखना कहीं नहीं कावा का ।

#### ७०---महाराखा सरूपसिंह

[ सं १८६६-१६१८ ]

से महाराया सरदारसिंह के द्वाटे साई ये जो कि० सं० १८६६ आपाव सुदि द (इ० सन् १८४० ता० १४ जुलाई) को शास के वह राज दिहासन पर चैठे। इस समय राज्य की आप ज्यय की दशा ठीक नहीं भी सिंदासन पर चैठे। इस समय राज्य की आप ज्यय की दशा ठीक नहीं भी किया और मधान मेहता रामसिंह का हटा कर मेहता शेरासिंह को नियुक्त किया मोरा मधान मेहता रामसिंह की हटा कर मेहता शेरासिंह को नियुक्त किया माता स्थान मेहता रामसिंह की सिंदा कर के अपना वार्षिक किया महाराया ने अपेत्र सरकार से सिंद्या पढी करके अपना वार्षिक लियाज पटा कर दो लाल ठ० कलदार करा दिया। सरदारों की चाकरी (लिराज ) आदि का अगदा नियदाने के लिये एक नया कोलनामा सं० १६०१ की माप सुदि २ (इ० सन् १८४४ सा० = फरवरी) का तैयार करक सरवारों स वस्त्रव करवाये गये।

सेठ साहुकारों का ऋषा को राज्य पर था वह काएस की समकायस से कम चुका कर रफाइ किया गया। इस समय जाजी सिक्टे मेवाह में

वनकर काने लग । यह दसकर महाराखा न अपने नाम क चौंदी के सिक्षे नागरी कक्षर वाले प्रवृक्तित किये जा "सरूपरागरी" सिक्षे कहलात हैं। अहाराखा कीर सरदारों क बीच में

महाराणा श्रीर सरदारों क शीव में जा कोलनामा हुया था उसकी पावन्ती दानों तरफ स नहीं हाती थी इसस मध्यक य मनमुदाब डाता रहता था। यह दरकर पालिटिकल प्रकट के हारा श्रीरत सरकार म पफ मया कीलनामा सं० १६१९ ( मन् १००४ में तैयार कराया परन्तु इस पर



१—सप्रमुशना शीरीज आग ३ थ १८-२१ (सन् १६३२ ई. संस्करण)।

भी सरदारों त्र्यौर महाराणा को त्र्यापत्ति थी। इसलिये कौलनामा रह घोषित किया गया त्र्यौर पुरानी प्रथा ही कायम रक्खी गई।

वि॰ सं॰ १६०८ (ई॰ सन् १८४१) में लुहारी के मीनो ने लूट खसोट की श्रौर डाके डाले। महाराणा ने इनका दमन किया।

वि० सं० १६१३ (ई० सन् १८४७) में श्रामेट के सरदार रावत पृथ्वीसिह के मरजाने पर महाराणा ने उसके कुटिन्वयों में से जीलोला के चतुरसिंह को भेदनीति से उसका उत्तराधिकारी बनवा दिया। इस पर सरदार विगड बेंठे। परन्तु पोलिटिकल एजेण्ट की घोषणा व दबाव से फसाद नहीं होने पाया।

महाराणा सरूपिमह के राज्य काल ही मे वि० सं० १६१४ (ई० सन् १८४७) मे गदर हुई थी जिसे कई लोग भारत की स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहते हैं। भारतीय सैनिक अंग्रे जो के विरुद्ध खंडे होगये और दमदम की छावनी, बारकपुर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर आदि स्थानों में सरकारी फौजें विगड गई। पोलिटिकल एजेन्ट आबू से उदयपुर आया जिसको महाराणा ने अपने यहाँ आश्रय देकर खातिर की। नीमच की छावनी से भागे हुए अप्रे जों को भी विद्रोहियों के पजे से महाराणा की सेना ने छुड़वाया। इसके सिवाय ४० अप्रेज औरतें व बच्चों की भी रत्ता की गई। ये सब अप्रेज उदयपुर मे जगमन्दिर मे ठहराये गये। इस छपा के लिये केप्टेन एन्सली ने महाराणा की शिष्टता, दयालुता व उदारता की बड़ी प्रशसा की।

इस समय जब मेवाड की सेना जो नीमच मे थी उसमे यह श्रफवाह फैली कि श्रम जों ने हिन्दुश्रों का धर्म नष्ट करने के लिये श्राटे मे मनुष्यों की हड्डियां मिलवा दी हैं तब मेवाड के राज वकील ने उस श्राटे की रोटियाँ स्वय खाकर भ्रम दूर किया<sup>२</sup>।

जब फीरोज नामक किसी हाजी ने नीबाहें छे मुसलमान हाकिम से मिलकर श्रद्धरेजों का सामना करना शुरू किया तब महाराणा ने एक पैदल सेना कप्तान सावर्स की सहायता के लिये नीम्बाहें पर भेजी। जिसने वहाँ पहुँच कर उस पर श्रपना श्रधिकार कर लिया। विद्रोहियों ने नीमच की छावनी को लूट कर जला दिया। परन्तु महू की सेना ने श्राकर उस पर फिर श्रिवकार जमा लिया। सं० १६१४ की माघ सुदि १४ (ई० सन् १८४६ ता० १७ फरवरी) को प्रसिद्ध तॉतिया टोपी मय श्रपने ४ हजार

१—-शावर्स, ए मिसिंग चैप्टर श्राफ दी इगिडयन म्मुटिनी पृ० १३–१६।

२--सहीव ला भ्रजु निसिंह का जीवन चरित्र पृ० १७-१८।

विष्क्षतकारियों के सारवाङ् को क्यार सं मेवाङ में काया। क्येंगें सना से ससकी कह वगह पुत्रमेड हुई। इसमें मेताङ की सेना ने काहरतों की नड़ी सहायदा की। जिसकी कतकता कर्नत प्राप्त में मुक्तकंठ से की है। परन्तु इन संवाकों के वश्ते म महाराया का कवत सिक्तकत ही मिली। कान्य नरशों की तरह वृसर सन्यान नहीं प्राप्त हुए।

गदर क बाद नविस्वर १८४८ (वि० सँ० ६६१४ कार्तिक) में मारत का शासन इस्न इश्विया कप्पनी सं महारानी विकटोरिया के हाम में का गया। जिसका भाषणा पत्र महाराणा ने अपने दरवर में २० नवस्वर (कार्तिक प्रति १८) का सरहारों को जाया। इस घाषणा में दशी राक्यों कहील करारों को कायम उक्ता गया है।

स० १६१६ (ई० सन १८६६) में जब जहाजपुर के मीनों ने फिर वपद्रम ग्रुस किया वा महाराणा ने सना भज कर उनका इमन किया।

१६ वप तक लगातार शिखापदी के वाद महाराणा ने कंग्नें के मस्ताव का स्वीकार किया कि मेवाइ राज्य में स्वती होना और विवेची समाधि क्षेता गैर कानूनी हागा। दि० सं १६१८ आवण सुदि १० (६० सम् १८६१ ता० १४ कागस्त ) को इस दिपय का हुकम राज्य में आरी किया गया। महाराणा ने साथ ही काकिनी (बायन) प्रया को भी वर किया। हम बाकन प्रया के कानुसार किसी बूदी क्षी का बायन हाने का निष्या श्राय हमा कर उसे मार दिया जाता था।

महाराखा के काई पुत्र नहीं या इसिक्षये कहोंने सं० १६१८ चारियन सुदि १० (ई सम् १८६१ ता० १३ चक्टाबर) का सरवारों की ससाह से चपने माई रोर्सिह क पांते जीर शार्बुक्सिंड के पुत्र शॅमूसिंड को गाइ किया<sup>3</sup>।

|अथ|| | सहाराया क वानों पाँच वाशी के कारया सुख गये। बान्त में सं० १६१८ कार्तिक सुधि १४ (४० सन १८६१ वा १६ नवन्त्रर) को उनका वैद्यान्त होगया। उनके साथ पेजाँवाई नामक पासवान (उपपन्नि) सपी दुईं।

श्रावर्सं, प् मिर्तिग चैपत साम दि इचिडणव म्युटिनी पू १२० ।

चीर विमीत् माग २ मकरवा १८ ।

इ.—वदी ।

च-पोबिटिक्स प्रमिनीस्ट्रेसन रिपोर्ट समझातमा सन्द ३ म्य१-६६ से जात होता है कि मेनात में यह फॉल्स सती हुई थी। क्रियते वयने मार्च के समझ्ये पर महारावा के साथ सती होना स्वीकार किना। नवादि ब्रस्टी रानिशें ने लगी होता नहीं नवा।

महाराणा ने कई महल व मन्टिर वनवाये और महाराणा कुम्भा के कीर्तिस्तंभ की मरम्मत भी कराई। उन्होंने श्रपने राज्य की व्यवस्था सुधार कर खजाना कायम किया, सिका चलाया श्रीर कर्जा चुकाया। यह पढ़े लिखे न होने पर भी नीति कुशल, वुडिमान, धर्मात्मा दानी श्रीर साथ ही हठी भी थे।

# ७१---महाराणा शम्भूसिंह [स॰ १६१८-१६३१]

महाराणा स्वरूपितह के उत्तराधिकारी महाराणा शम्भूसिह का राज्याभिपेक वि० स० १६१८ कार्तिक सुदि १५ (ई० सन् १८६१ ता० १७ नवम्बर) को हुआ। उस समय उनकी आयु १४ वर्ष की थी। रिजेन्सी कौसिल — जिसमे पोलिटिकल एजेन्ट तथा सरदार व मुत्सदी थ— उसके द्वारा राज्य का काम चलाया जाने लगा। परन्तु इस कौसिल से राज्य को कोई लाम नहीं पहुँचा। क्योंकि मेम्बर अपनी मन चाही करने लगे और पोलिटिकल एजेन्ट तथा मेम्बरों में भी मनमुटाव होगया। उन्होंने एक दूसरे की शिकायतें गवर्नर जेनरल हिन्द से की। इस पर सं० १६२० के दितीय श्रावण में रिजेन्सी कौंसिल (पच सरदारी) तोड दी गई और उसके स्थान में "अहलियान श्रीदरवार राज्य मेवाड़" नाम की कचहरी कायम की गई। जिसके प्रधान कार्य-कर्त्ता मेहता गोकुलचन्द व पंडित लह्मणराव नियुक्त हुए।

भारत के ख्यातनामा गवर्नर जेनरल लार्ड डलहों जी ने देशी नरेशों के श्रपुत्र रहने पर उनका गोद लेने का श्रिधकार छीन लिया था जिससे भारत



महाराणा शम्भूसिह

में गदर और श्रसन्तोष फैला था। श्रव श्रमरेज सरकार ने श्रपनी नीति बदल कर स० १६१८ फागुण सुदि १० (ई० सन् १८६२ ता० ११ मार्च) को महाराणा को भी गोद लेने के श्रीधकार की सनद भेजी। श्रीर इसी प्रकार की सनदे सभी राजाओं महाराजों को भी दी गईं।

राज्य की निजामत कचहरी के श्रिफ्सर निजामुद्दीन से श्रिसन्तुष्ट होकर उदयपुर की जनता ने स०१६२० पीप बिद ७ (ई० सन् १८६४ ता० १ जनवरी) को राजधानी में हड़ताल कर दी जो कई दिन

तक रही। जॉच के बाद ये शिकायतें दूर की गई। महाराणा की नाबालगी में

पोलिटिकल एअन्ट हारा रास्य में कई सुधार हुए। कचहरियों कायम हुई, पाठशालाएं स्वाधित की गई, ष्रास्पवाल काले गये व जेल में सुधार किया गया। पक्षे सक्कें बनी। राजपूताना मालवा रलवे (जा बाद बी० वी सी० रलवे हैं) को मेबाइ में हाकर निकालन की इजाउत दी गई। इन सद सुधारों का यह फल निकला कि जब में० १६०२ की मंगसर सुदिए (इ० सम् १८६४ ता० २४ नदस्य) को महारायण को राज्य शामन के पूरे क्रिफार दिये गए तब राज्य क स्वाम में ३० लाख उपने जमा थे।

जब सं० १६२४ (ई० सन् १८६८) में सर्यकर धकाल पड़ा धौर हैजा भी फैला तब सहाराया ने सबकों व इसारतों का काम बला कर गरी में की रखा का बहुत अच्छा प्रवास किया। पानी क लिये राजधानी में पीछोसे तालात में कुहया लुदवाई गइ।

महाराया ने सं० १६२६ पोप विद ४ ( इ. सन् १८६६ वा० १३ हिसेन्बर) का राक्य के सब माली कौर मुक्की कार्मों की निगरानी व इसरे राक्यों क्या कींग्रे भी सरकार से सन्बन्ध रखने बाली सेवाह राक्य की इस कार्यवाही करन के लिए "महक्म बास्य" नाम का एक महक्सा, स्वापित किया। इस महक्त्मे का संकटेटरा (मंत्री) पंडित लरमणराव का वामार सार्वक्रयत्व पनाया गया परन्तु अब क्सस काम न वक्षा तब महाराया ने मेहता पन्नालाक" का उस पद पर निमुक्त किया। इसक इन्द्र समय बाद धी प्रपान का काम मी महक्तम जात के सेकटरी क सुपूर्व कर दिया गया। इन्हीं महाराया ने वीवानी कौर कीजवारी का दासलों के कानून कायर मी प्रचलित किय।

सं० १६२७ (ई० सन् १८७०) में भारत क गवर्नर जनस्व जार मेया ने अज़मेर में एक दरबार किया जिसमें राजपूतान क सब राजा मोब्ह बे। दरबार में महाराया की सबसे प्रथम बैठक थी। दूसरी केठ के बिपम में बाधपुर व जयपुर में मग़द्दा हो गया। इससे जोयपुर नरेश महाराजा एक सिंद्र वस दरबार में शारीक न हुए और यापिस चले गया। इस समय पालिटिकल एकण्ट के आग्रह से महाराया ने मालरागटन क राजराया स मेट की बीर कार्ट के महाराय क समान उनका आदर किया व उनसे राजा मगल क अपनी होड़ साम प्रकार मां पर लिया है।

राबा मान कर अपनी बोई सरफ गडी पर विठाये। वि० सं॰ १६५८ (ई॰ सम् १८८१) में महाराखा का सरकार की तरफ स जी॰ सी॰ पस॰ आई॰ (मेंड कमान्वर प्राप्त दी स्टार प्राप्त

<sup>1—</sup>हमकी गदाना राज्युताने के चादुषिक काल के मसिव शु महिचों से की जाती है। हिन्दुत्तान के मानद प्यानी में भी हमका मनाल चा। इन्हे अपन्य से शाम मना स्वाहर पूर्व शीकिटिकक चान्तार सब प्रश्न पहे। महागावा शाम्म्सल सजनगरिंद भी र क्लेडिक के समय में चढ़ मान के पद पर रहे थे।

इिष्डिया) नामक सर्वोच उपाधि मिली। प्रथम तो महाराणा ने यह उपाधि लेने से इन्कार किया घ्यार कहा कि "उदयपुर के महाराणा "हिन्दुच्या सूरज" कहलाते हैं इसलिए मुभे स्टार (तारा) वनने की च्यावश्यकता नही।" इस पर गवर्नर जनरल ने कहलाया कि यह खिताव वरावरी वालों को मिलता है। तव महाराणा ने स्वीकार कर लिया।

इन महाराना के समय मे इतिहास शाधक महकमा कायम हुआ था परन्तु वह कुछ दिन के बाद वद हो गया। महाराणा ने कृषि में भी कई सुधार किए। अफीम के महस्रल व निकास का भी प्रवन्ध किया। पुलिस, पलटन की भी सुव्यवस्था की।

वि० सं० १६३१ श्राश्विन विद १२ (ई० सन् १८७४ ता० ७ श्रवटो-बर) को महाराणा पेट के दर्व से परलोक सिधार गये। उनके साथ कोई सती नहीं हुई। ये महाराणा श्रच्छे शासक थे परतु सहज ही में हर किसी की बात मान लेते थे। इन्हें हिन्दी, संस्कृत के सिवाय श्रयेजी भाषा का भी बोध था। इनका व्यवहार श्रच्छा था परतु मिटरा व श्रय्याशी से इनकी तदुरुस्ती खराब हो गई श्रीर केवल २७ वर्ष की श्रायु में इस संसार से चल बसे।

# ७२-महाराणा सज्जनसिंह

[ स० १६३१-१६४१ ]

महाराणा शम्भूसिंह का निस्सन्तान कैलास वास होने पर बागोर के



महाराणा सज्जनसिंह

महाराज शिक्तसिंह के पुत्र सज्जनसिंह स० १६३१ श्रासोज बिंद १३ (ई० सन् १८७४ ता० ८ श्रक्टोबर को राज-सिहासन पर बैंठे श्रोर राज्याभिषेक का उत्सव मंगसर बिंद २ (ता० २४ नवम्बर) को हुश्रा। श्रप्रेज सरकार की तरफ से गहीनशीनी की खिलश्रत श्रोर गवर्चर जनरल लार्ड नॉर्थबुक का खरीता लेकर पोलिटिकल एजेन्ट कर्नल राइट मंगसर बिंद ४ (ता० २८ नवम्बर) को उद्यपुर श्राया। सज्जनसिंह के काका सोहनसिंह ने

राजगद्दी मिलने का दावा किया कि उसे समर्थिसंह ने गोद लिया था। श्रम्रेज सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। सोहनसिंह का जिस श्राधार पर दावा

१—स्पीचैज बाई हिज एक्सैलेंसी दि मारिकस श्राफ रिपन , पृष्ठ १४७। (कलकत्ता सन् १८८३ ई०)।

३--शम्मृसिंह

(सहाराका)

या यह नीजे दी हुइ मागोर टिकार्ने (जागीर) की नीघ दी हुइ संशावसी से प्रकट होगा'---

४-सव्यनशिष्ट

(महाराखा)

सोइनसिंह

(गाद भाया)

साहतसिंह का यथिप हिदायत की गह कि वागोर में रह परंदु वे विनोही बने रहे। इसकिये सं १६३१ के बासोज में उदयपुर की झाटी सी सेना सब मील सना के बागोर मेजी गह। साहतसिंह बिना सहाइ के गिरफ्तार हो गये कौर वे बनारस मेज दियं गये और जागीर जन्त की गई। बाद में सं १६६७ (ई० सम् १८८०) में ए० जी० जी० की सिफारिस पर इक रार्वी सं महाराणा ने कर्म वदयपुर बुखवा किया। वागार की जागीर महाराणा में कपने पिता महाराज माकिसिंह को दी बी परंदु वनक निस्सन्तान मर जान पर खाखस हा गई। महाराज सोहनसिंह का मी निस्सन्तान दहान्य होगया। इसक्षिये वागोर क खानवान में कोई नहीं रही।

महाराएग की नागलगी के समय जिटिश राजवृत (पेजन्ट) क हायों राजप्रवस्य रहा कौर ४ मेन्वरों की रीजेन्सी कौसिल मी नियत हुई। सं० १६३२ की कासोज विद ६ (इं० सस् १८०४ ता० २० सितम्बर) सं कर्दपपुर में तीन दिन तक मयहूर वर्षा हुई और पीकोला ताखाय मर जाने से कई घर हुक गये। इस वर्षा से सम्बर्भ मर में लेती, मकान, होर चादि लालों रुपने का सुकसान हुका।

इसी वर्ष अब बेन्सँक के युवराज एकपढ़ एक्कट मारत को आये वा महाराणा बन्त्रव स्वागत के लिये गये। इस शर्व पर कि निजाम हैरराबाद के सिवाय किसी की बैठक महाराणा से ऊपर नहीं रहेगी। परन्तु बन्धर्य पर्तुष्ते पर देखा कि राकाचों की कुसियों इकरार मारिक नहिंदकी गई हैं तो महाराणा कुसीं पर न बैठे परन्तु टहलते रह चौर जहाज से पुबराब के उत्तरने पर मुखाकात कर संगसर बहि क का व्ययपुर लीट आये। इसके चार दिन बाट गवर्नर जनरल लार्ड नार्थत्रुक वम्बई से लौटते हुए उदयपुर आये।

नाथद्वारे के गोस्वामी गिरधरलाल राजसी ठाठ वाठ से रहने लगे श्रीर राज्य की श्राज्ञाश्रों की श्रवहेलना की। इससे स० १६३२ वैसाख सुदि १४ (ई० सन् १८७६ ता० ८ मई) को कुछ सेना भेज कर उन्हें पकड कर मथुरा भेज दिया श्रीर उनके पुत्र (लालवावा) गोवर्धनलाल को नाथद्वारे की गद्दी पर विठाया।

इसी वर्ष दिल्ली में एक वडा दरवार लार्ड लिटन ने सं० १६३३ माघ विद २ (ई० सन् १८७५ ता० १ जनवरी) को किया। इसमें महाराणा भी वड़ी वहस के वाद सम्मिलित हुए। जाते हुए उन्होंने किशनगढ में विवाह किया श्रोर दिल्ली दरवार में उनकी व्यक्तिगत (परसनल) सलामी वजाय १६ के २१ तोप कर दी गई।

रीजेन्सी कोंसिल केवल दो वर्ष रही। फिर सन् १८५६ ई० (वि० सं० १६३३) में महाराणा को पूरे श्राव्तियारात मिल गये। दिल्ली से लौटने पर महाराणा ने कई सुधार किये। स० १६३३ चैत्र बिद ११ (ई० सन् १८७० ता० १० मार्च) को दीवानी फौजदारी तथा श्रपील के महकमों पर एक कौसिल बनाई जिसका नाम "इजलास खास" रक्खा गया। नीचे लिखे उसके १४ मेम्बर नियुक्त हुए —

राव बख्तसिह (बेदले का )
राज फतहसिंह (देलवाडे का )
राव लदमणसिंह (पारसोली का )
रावत अर्जुनसिंह (आसीद का )
महाराज गजसिह (शिवरती का )
मनोहरसिह डोडिया (सरदारगढ का )
राज देवीसिह (ताणे का )
राणावत उदयसिंह (काकरवे का )
मामा बख्तावरसिंह राठोड
कविराजा श्यामलदास (दधवाडिया चारण )
भाणेज मोतीसिंह (पासवानिया )
अर्जुनसिंह सहीवाला (कायस्थ )

१—वीर विनोद, भाग २ पृ० २१८६-६०।

र—सहीवाले श्रजु निसंह मिलनसार, श्रजुभवी श्रौर सीधी प्रकृति के सममदार पुरुष थे। इन्होंने महाराणा शभूसिंह श्रौर फतहसिह के समय में महत्रमा खास का काम विया था। ये महाराणा सज्जनसिह के िजे सी कोंसिल के मेम्बर भी रह

घाऊ राव व्यनसल तेवर (धायमाई) मेहता वय्वसिंह (धोसवाल) पुरोहित पदुमनाय (सनाक्य)

महाराखा न मगरा (पहाड़ी) जिला का सुधार कर वहाँ के पठानों का दमन किया जाकि भीलों का थाड़े से उपये कर्ज इकर उनसे कई राना लिया करते ये कौर उर्दे कष्ट दिया करते थे। इस मगरा जिला के सुधार के लिये महाराखा ने एक समा भी कायम की थी।

किं सं १६३४ माथ सुदि १२ (कें सन् १८०८ ता० १४ फरनरी) को सारत सरकार से महाराया ने पक समझीता किया। जिससे मेवाई क नमक का कारावार क्षेत्र में के दाव मंदे दिया गया कौर उसके पवज में २ कास्त्र कपये नक्ष्य महाराया को साकाना मिस्राना ध्य हुक्या। इससे राज्य में कास कपये नक्ष्य महाराया को साकाना मिस्राना ध्य हुक्या। इससे राज्य में क्षाय ता हुई परम्तु नमक लिगुना महंगा हा गया। मजा के द्वित के स्थित में महाराया ने ६२ वीजों पर ख चुगी हुंगा हा गया। के प्रकृत्य में मी सुचार किया गया। कौर कमावालय, गाशाका, पागकसाना, कुलैसाना काहि संस्मार्थ स्थापित की तथा गराया व सफाइ का भी मत्र भ किया।

महाराया अपने सरदारों के साथ बहुत अच्छा अयदहार रखते य। इन्होंने जमीन के लगान का प्रकृष भी अपने ज अफसरों की सहायता से सम्बद्धा किया।

सं० १६२७ सावण झुदि १४ (इ० सन् १८८० ता० २० कासत ) को
"इज्जास सास" की सगह "महद्राज समा" १७ मेन्बरों से स्थापित हुइ।
सं० १६२७ (इ० सन् १८८१) में जब अर्जुमग्रमारी का काम शुरू हुआ ता मीजों में नाना प्रकार की करपनार्थे जत्मत्र हुई। कश्यों ने कहा कि सरकार मजबूव सागों का जङ्गाई में मेनना चाहती है। किसी ने कहा कि हमारी तावाद के जिये गिनती करती है और इम पर टैक्स सगायगी। इसस मीजों न बज़दा मी किया। परन्तु महाराणा ने सेना श्रेष्ठ कर राज्य कर दिया।

सं० १६६८ मगमर सुवि १ (इ. सम् १८८६ वा० ०३ नवस्वर) का छाड़ रिपन न थिताइ आकर सहाराया का औ० सी० पस० आहे० का स्रिताइ और स्थिताइ और महाराया का औ० सी० पस० आहे० का स्थिताइ और स्थिताइ और सिवाइ के इसाके का को प्रदेश मेवाइ के अधिकार में वा उस पर महाराया का अधिकार माना आवं और इस परा की का जा स्था प्रकार मेवाइ परा की का जा वा इसी प्रकार मेवाइ

चुके से । राष्ट्र के समय में इन्होंने ब्रोमेर्ज की कच्छी सहायता की भी किससे इनकी वड़ी मर्गसा हुईं।

के जो गाँव ग्वालियर ने दवा रखे हैं उनके विषय मे भी सरकार से लिखा पढी हुई।

सं० १६३६ (ई० सन् १८८२) में महाराणा ने आर्घ्य समाज के अवर्तक महिप दयानन्द सरस्वती को निमन्त्रण देकर उदयपुर बुलवाया और उनके उपनेश से मुग्य होकर उनके अन्यन्य भक्त हो गये। उन्हें एकिलाजों के मन्दिर का अधिष्ठाता भी बनाना चाहा परन्तु मूर्ति पूजा पर मतभेद रहने पर निर्भीक संन्यासी ने स्वीकार नहीं किया। तिस पर भी महाराणा की अद्धा त्यागी सन्यासी के प्रति बनी रही और उनसे वैशेषिक दर्शन तथा मनुस्मृति आदियन्थ पढं व व्याख्यान सुने। ऋषि ने अपने उपनेश से महाराणा के कई दुर्व्यसन छुडवाये तथा उदयपुर में ही स्वामीजी ने अपना जगद विख्यात कातिकारी "सत्यार्थ प्रकाश" नामक यन्थ समाप्त किया। श्रीर अपनी बसीयत में परोपकारिणी सभा कायम करके उसका प्रधान महाराणा को बनाया। आदर्श सन्यासी ने गो, बैल, भेस आदि उपयोगी पशुओं की रच्चा का प्रश्न उठाया और गौ करुणानिधी नामक पुस्तक रची। इस पर सज्जनसिह ने जोधपुर नरेश महाराजा जसवन्तसिह को पत्र लिखकर राय ली। महाराजा जसवन्तसिह ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर स० १६३६ पौष वदि ४ मगलवार (ई० सन् १८०६ ता० ४ दिसम्बर) को इस प्रकार दिया—

म्हारी प्रजा १४, ६१, १५६ हिन्दू, ने १, ३७, ११६ मुसलमान या तीनु पशु (गाय, चैल, भैंस) नहीं मारिया जावण रा प्रबन्ध में खुशी है। श्रीर मैं पिण रजावन्द हा। स० १६३६ पोप विद ५।

खास मुहर

दस्तखत—राजराजेश्वर महाराजाघिराज, जसवन्तसिंह, मारवाड जोघपुर

स० १६४१ पौष सुदि ६ (ई० सन् १८८४ ता० २३ दिसम्बर) को दस वर्ष ढाई मास राज करके २४ वर्ष की भरी जवानी में महाराणा का स्वर्गवास हो गया। ये महाराणा सुधार प्रिय, विद्या रिसक, मिलनसार श्रोर शान्तिप्रिय थे। विलास प्रियता श्रोर शरावसारी की वजह से ये श्राल्प श्रायु में इस ससार से चले गये। इन्होंने दवाखाना, छापाखाना, साप्ताहिक समाचार पत्र, पिलतक बाग (सज्जन-निवास बाग) श्रादि स्थापित किये। इन्होंने प्रजाहित के श्रानेक श्रच्छे काम किये। शहर सफाई, रोशनी, निंबाहेडा, खेरवाडा व नायद्वारे की नई सडके, श्रावपाशी के काम। सज्जन बाग, नाहर मगरे का बाग, चिडियाखाना, पीछोला मील से नहर व पानी के नल का प्रबन्ध करना। उदयपुर में हाई स्कूल श्रोर कन्या पाठशाला खोलना, देहातों में स्कूले बनवाना। उदयपुर राजधानी में

जनाने व सर्दाने नये अस्पतास बनवाना आदि अनेक उपयोगी काम इनके समय के स्मारक हैं। ये विद्यानुरागी और विद्वानों के आध्यवाता वे। राजस्थानी भाषा ( मारवाड़ी ) के ये कवि ये और साप्ताहिक कवि सम्मंजन जोड़ते थे । इन्होंने अपने महत्त में "सञ्चन बाखी विज्ञास" नामक प्रस्तकालय स्मापित कर भनेक शन्यों का संग्रह किया था। इन्होंने स्त्रामी द्यानन्द



च्छपि इय न इ सरह ती

सरस्वती का अपन यहाँ बुलाकर उनसे दर्शन शास्त्र भौर मनस्मिषि का पढा। इसी प्रकार कारी के मारसन्दु हिश्चन्द्र को भी चपने यहाँ बुझाकर संस्कार किया, संरोपाव विधा और १० हजार रुपये भेट किये। इनको इतिहास सं वड़ा प्रेस या और संवाद राज्य का प्रस्त इतिहास "वीर विनाद" नाम स वर्षे वहे विद्वानों का रख कर सम्पादन कराया। इ होंने चपने राज्य में रेल स्तरनं की संबरी थी भीर सिर्फ ध वर्ष के कार शासन कास में इन्होंने एसास मेहकसों का समार किया।

विचोइगड की सरमत के लिये १४ हजार रुपये साझाना खर्च करने का जाता ही। पहले इनकी जीवनी नियम पूर्वक थी परम्यु अन्तिम वर्षों में शराव, अफीस व भोग विसास में सग आने म इनकी छन्दुहरवी विगक्षी गई। ये ख़ुशासद से नफरव करह से भौर सुशामिदमों का अपन पास तक नहीं फटकन रंगे वे । नाच रंग लेस हुद शिकार म दूर रहा करते थे। कहाँ तक हा प्रजा की सम्राई में अपनी समय विवास थे। इसका कारण स्थामी व्यानन्द सरस्वती जैसे ऋपि का सरमंग शिक्षा और विद्वानों की साहबत की। स्थामी वयानन्द में इनकी यही भक्ति थी। जब महर्षि द्यानन्द की मृत्यु का समाचार इन्हें मिला वर्ष इस कवि नररा न यह साव पूर्ण कविता ऋषि क शाक में रची --

नम पर घड सासे दाय-दिन, द्यानन्द सड सरप वम अस्तर १ वरसर विच, पाची सम पचरव !!

<sup>1-</sup>महर्षि वृपार्भद का जरम संस्त् १८८३ वि भीड वैद्वान्त वि सं 1९४ में ⊈ला धतः सुन्तु समद बनशे धाबु १६ वर्षे भी भी, तरेसड ( ६३ ) की न भी ।

### कवित्त

जाके जीह जोर तें प्रपच फिलासाफिन को, ग्रस्त सो समस्त श्रार्थ्य-मगडल तें मान्यों मै। वेद के विरोधी मत-मत के कुबुद्धी मन्द, भद्र-मद्र॰ श्रादिन पे सिह श्रनुमान्यो में ॥ ज्ञाता पट यथन को वेद को प्रणोता जेता, श्रार्य विद्या श्रर्कह को श्रस्ताचल जान्यो मैं। स्रामी दयानन्दजू के विष्णु-पद प्राप्त हतें। पारिजात को सी ज्याज पतन प्रमान्यो म ॥१॥

इन महाराए। ने जयपुर स्त्रोर जोधपुर राज्यों से फिर से मित्रता कायम की। ये अपनी चत्रिय जाति की मान मर्याटा कायम रखने के बड़े इच्छुक थे। जब ये बीमारी की दशा में स० १६४१ में त्राव हवा बदलने के लिए जोबपुर श्राए हुए ये तब इन्होने सुना कि जामनगर के हिजहाईनेस महाराजा जाम सर विभाजो के० सी० एस० त्राई० श्रपनी मुसलमान रडी के पुत्र जसवतिसह को राज्यगद्दी का उत्तराधिकारी वनाना चाहते हैं श्रीर श्रॅगरेज सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है। तब ये मय जोधपुर नरेश महाराजा जसवतसिंह के श्रजमेर में ए० जी० जी० कर्नल बेडफर्ड के पास पहुँचे श्रौर वडी दलीलों के साथ इस कार्य को रोकने की चेष्टा की। इस पर एजेन्ट गवर्नर जनरल ने कहा कि जामनगर दूसरे प्रान्त में होने से श्रापका क्या सम्बन्ध है <sup>१</sup> तव महाराणा ने निर्भीकता से उत्तर दिया कि "देश भेद से हमारी राजपूत जाति में कोई भेद नहीं पडता है। ऐसे कार्य से हमारी नसल मे फर्क श्रायेगा।" जो हो महाराणा सज्जनसिंह श्रपने प्रयत्न के फल को न देख सके। क्योंकि सरकार ने अन्त मे जाम जसवतसिंह जाड़े जा को जामनगर (काठियावाड) राज्य का जायज हकदार मान लिया<sup>२</sup> त्र्यौर उसने स० १६४० (ई० सन् १८६३) से स० १६६३ (ई० सन् १६०६) तक जामनगर का राज किया।

७३—महाराणा फतहसिंह

[वि॰ स॰ १६४१—१६८७] ये महाराणा सज्जनसिंह के उत्तराधिकारी चुने गये श्रीर सं० १६४१ पोष सिंदि ६ (ई० सन् १८८४ ता० २३ दिसम्बर) को गद्दी पर १ - हाथियों की जाति के ये नाम हैं।

२--- मुशी देवीप्रसाद, राज रसनामृत भाग १ ए० २१ ( सन् १६०६ ई० ); टाइम्स आफ इगिडया इल्सट्रेटेड बीकली, भाग ४४ न० १४ ता० ६ श्रप्रैल १६२३ ई० पृ० ४०।

वैठे। महाराया मञ्जनसिंह के काई राजकुमार नहीं या चौर न उन्होंने खपने जीवन काल में काई उत्तराधिकारी जुना। इसलिये शिवरती के पराने में से महाराया फतहसिंह गाद लिये गये। ये महाराया समामसिंह (दूसरे) के जीवे पुत्र चर्जनसिंह क पंशायर थे। करवाली के उमराव महाराज स्रतसिंह 'इनके वड़ भाइ थे पर जु सरवारों व रानियों का तिरचय फतहसिंह का ही गाद लेने का हुआ। महाराया फतहसिंह का जम्म सं० १६ ६ की पीप सुवि २ (इ० सन् १८४८ ता० १६ दिसन्वर) का हुआ वा। इन्होंन ४६ वय वक मेवाइ का निरन्तर राज किया। सं० १६३२ सावया सुवि १२ (ता० २२ समस्त ८८८८ हो। दे हिसन्वर) को हुई शासन क पूर अधिकार मिला। इनी वय मारत के वाहसराय स्वाई करित वश्यपुर स्वाय अधिकार मिला। इनी वय मारत के वाहसराय स्वाई करित वश्यपुर स्वाय किनाई। महाराया सज्जनिंह द्वारा स्वारित खताना स्वस्ताल (वाल्टर फीमेल हारियटल) की तीव रक्ली गई। रायम में स्कूल वश्यकाल (वाल्टर फीमेल हारियटल) की तीव रक्ली मार्श रायम के साना करानी करानी से सहाराया सज्जनिंह द्वारा स्वापित खताना स्वस्ताल (वाल्टर फीमेल हारियटल) की तीव रक्ली मार्श रायम के साना के सान साम एक लगान किमानों पर करवे पीछ एक साना स्वीर लगाई तारी सिस सिस साम साम एक लगान किमानों पर करवे पीछ एक साना स्वीर लगाई तारी विसस सिस सुमान से सला लगी।

भारतस्वी महाराणी विकासिया की पक्षास साला (स्वर्ण) जुिबली से १६४४ (ई० सन् १८८०) में हुई, उस समय महाराणा ने क्यों मक सिवाय सव कीजों पर चुंगी माफ करही कीर हजारों उपयों बाहर की कह संशाओं को दान में विवार । उदयुद्ध में विकासिया होंस बनवाया कीर अनमें पुरुकालय (लाईकोरी) व कामायवपर सापिव किया गया। इस कामायवपर में ईसा से २०० वर्ष पूर्व से लकर है सन् १७०० सक के शिलालेसों व सालपानें का काक्सा संबद है। इतना क्या केलों का संमद रामुवान में कीरोंकहीं नहीं है। उसी समय महाराखा को जीत सीव पन काइक की शावा किसी ।

जब सं १६४६ (इ. सन् १८८८) में महाराखी विकटारिया का राजकुमार उपूक क्योंक केनोंट उदयपुर क्याया वा महाराखा ने उसका बहा सत्कार किया कीर उसक हाच से पीकाला फील से सटे हुए एक वासाब क बाँच की नींव रजनाह। वह बाँध "केनोंट कर्य" चीर जाजाब "सतहसाबर" कहलाया।

१—सक्तात के सनस्य सतवत्र सक्त पूर्वकवि स्वर्गीव सहसाय बहुससिंद दृष्टी सहसाय स्तितिस के पुत्र पूर्व सहारात्मा श्री प्रत्यक्षित के सतीये वे । इतवे वयारे पर नेवाव में बच्चे बाब से नाले कारते हैं । इत्येति दिश्या समाज सुभार आदि पर सी बनिवार्ष की बीट वे! तीय प्रश्नकें भी नेवावी स्वाम से सिक्का थीं ।

सं० १६४६ (ई० सन् १८६०) में महाराणी विक्टोरिया की संगमरमर की प्रतिमा का उद्घाटन इगलेड के युवराज (सग्तम एडवर्ड) के वडे पुत्र पिन्स एलवर्ट विक्टर के हाथ से उद्यपुर में हुन्ना।

महाराणा सज्जनसिंह के समय में प्रजा के सुभीते तथा ज्यापार की वृद्धि के लिये चिताड से देवारी तक रेल की सडक चनाना तय हुआ था,



१—हिन्दुश्रा सूर्य महाराजाधिराज महाराणा श्री फतहसिह बहादुर परन्तु उनका देहान्त हो जाने से कार्य न हो सका। बाद में महाराणा फतहसिह ने उक्त रेलवे लाइन खोलने की श्राज्ञा दे दी। इस रेल का नाम "उदयपुर चित्तोंडगढ रेलवे" रक्खा गया। स० १६४२ की सावण सुदि ११ गुरुवार (सन् १८६४ ता० १ श्रास्त) को चित्तोंड्गढ से देवारी तक रेल खुली

जो बाद में सं० १६६६ मादों बिद ४ हाकबार (२४ चामस्त सम् १८६६) को देवारी से स्वयपुर सक हा। मील बढा दी गई। फास्तुन बिद १३ सं० १६४२ हाकबार (२९ करबरी १८८४ ई०) को राज्य में सब से प्रवम क्षेत्रेन सरकार का सारचर खुला।

सं० १६४४ की संगतर सुदि ११ (वा० २६-११-१८८० इ०) को महाराणा के दूसरे राजकुमार का जन्म हुआ। इसकी खुशी में महाराणा ने सरदारों को धनेक इनाम दिये और इसी मौके पर आचा राघ वहनमल वंबर (वायमाइ) को दोनों पैरों में सोना व जागीर फिर से इनायत की 1

सं १६४६ (४० सम् १८८६) में राजपूरों में बहुबिबाह, बाहाबिबाह तथा शादी व गमी के मौकों पर की किज्ज खर्जी को राकने के क्रिये "वाहररकृत राजपूत हित्वकारियी समा"की एक शास्त्रा उदयपुर में स्वापित हुई।

सन् १८६० ई० में महाराखा ने काखमेर क स्थामधी कृष्य वर्मी, वैरिस्टर का महत्रात समा का मेन्बर नियुक्त किया। कुछ समय वहाँ रहकर किर वे जुनागढ़ स्टेट के दीवान हा गये।

शाहपुर कें सरवार को भेंबाइ का काकोला पराना जागीर में दिवा हुआ है। इससे दूसरे सरवारों की वरहा शाहपुरा के रावाधिराज का मी नियव समय वक महाराखा के दरवार में हाजिर हाना पहना है। इसे हाई १९६० (६० सम् १८६०) में जब शाहपुरा ने इस सवास आना कानी की व अपने का सवज माना वाच कांग्रेज सरकार क मामने मामला चला। किन्त में महाराखा क हक में यह फैसला हुआ। कि सं० १६६० (ई० सन् १६०) से शाहपुर का राजाधिराज उदवपुर की सेवा में उमराब रूप पूर्ववत रहे परनु एक वथ झाइकर दूसरे थण नियव समय तक इरवार में कमराब रूप वाया करे और पहले की हुकम अनुसी के लिये महाराखा का एक लास्ट रुपये पूर्माना क दवाँ।

सम् १८६६ (वि० सं० १६४३) में बाइसराय सार्व एरिनान वत्यपुर व्याये जिनका महाराणा नं यहा सरकार किया। वृसर वप स० १६४४ में

१—बीकानेर बरेरा महामात्रा रसर्नासिह बीवहनवा विकाह सहाराया सरदासिह के मतीने यातु क्षांसिह के साथ हुया था। उक्त राज्युमारी के बावभाई होने से बद्दमस्ववीका में से उद्दरपुर गय। अहाराम मातृ क्षांसि के पुष्पादासात्रा मंगीसिह के द्वाप प्रदास के से से व्यवस्था मातृ के से पर रही के प्रदास के से में प्रदास के से प्रदास हों। वे महाराया सम्बन्धिह के समय में इक्काल साथ के से मद रहीं। बदमस्व के पीव पायमाई कमार्थिह के समय में इक्काल साथ के से मद रहीं। बदमस्व के पीव पायमाई कमार्थिह हों रहा रागीय महाराया करहायह बहापुर के विद्यमनी व ज ही जी बीट विकासताला महत्रम के मृत्यिरिटेट्स रहे जीर दूर समय मार्थ जग्ने पूर्ण पर प्रदास के प्रदास के मृत्यिरिटेस्स रहे जीर दूर समय मार्थ जग्ने पूर्ण पर प्रदास के स्वाप हों पर हैं।

महाराणी विक्टोरिया की ६० साला हीरक जुिंबली मनाई गई जिसमें महाराणा को अगरेजों की ओर से २१ तोपों की सलामी और उनकी महाराणी श्रीमती चावडी बख्तावर कुंविर को सी० आई० ई० (इम्पीरियल आईर आफ दी क्राउन आफ इण्डिया) की उपावि दी गई। राजपूताने की किसी राजमहिला को उपाधि मिलने का यह पहला ही अवसर था। न मुगलों के समय में भी किसी राणी को ऐसा सम्मान मिला।

सवत् १६५६ (ई० सन् १८६६) में समय पर वर्षा न होने से मेवाड़ में देशव्यापी भयकर अकाल पड़ा। अन्न और तृण के विना लाखों मनुष्य और पशू भूखों मर गये। माता-पिता ने अपनी जुधा ज्वाला शान्त करने के लिये अपने पुत्र-पुत्रियों को बेच डाला। इस समय महाराणा ने अपनी प्रजा को अकाल से वचाने में लाखों रुपया खर्च किया। परन्तु साथ ही हैजा और बुखार भी खूब जोरों से चल पड़ा जिससे मेवाड़ की आवादी बहुत घट गई।

सन् १६०३ की १ जनवरी को वाइसराय लार्ड कर्जन ने सम्राट सप्तम एडवर्ड के राजतिलक बैठने की खुशी में दिल्ली में एक वडा दरवार किया। इस दरवार में सम्मिलित होने के लिये सम्राट क छोटे भाई डयूक श्राफ कनाट भी विलायत से श्राये। वाइसराय के श्रायह करने पर महाराणा दिल्ली गये परन्तु स्वयं दरवार में नहीं गये न लार्ड कर्जन से मुलाकात की। वाईसराय ने भी इनकी श्रनुपम स्थिति को देखते हुए कोई चुरा नहीं माना।

सं० १६६१ (ई० सन् १६०४) मे राज्य में प्रथम वार स्नेग की भयकर बीमारी फैली। महाराणा की हिदायत के मुताविक लोगों ने बस्ती छोड़कर जगलों में जा कर जान बचाई परन्तु फिर भी हजारों की तादाद में लोग मर गये।

स० १६६६ (ई० सन् १६०६) में महाराणा ने हरिद्वार की यात्रा की श्रीर वहाँ पर सोने का तुलादान दिया श्रीर ऋषिकुल विद्यालय को १० हजार रु० दान में दिये।

सं० १६६८ पोष बिद ७ (ता० १२ दिसम्बर १६११ ई०) को जब दिल्ली में बड़ा भारी दरबार हुआ तो महाराणा उसमें सिम्मिलित होने के लिये दिल्ली पहुँचे। सम्राट पचम जार्ज से केवल रेलवे स्टेशन (नई देहली) पर सब राजाओं से पिहले भेट की और ऐसे ही सम्राट के दिल्ली से रवाने होते समय स्टेशन पर भेट की परन्तु दरबार में शामिल नहीं हुए। और

१--- एक बढ़े तराज़ के एक पलड़े पर राजा स्वय बैठ जाते हैं छौर दूसरे पलड़े पर उनके वजन के बराबर सोना छादि धातु तोल कर गरीबों को बांट दिया जाता है उसे ''तुलादान'' कहते हैं।

जिस दिन सम्राट दिली सं रवाने हुए उसी दिन सहाराएग मी बहाँ से पल कर उदयपुर कागमे। इसमें सीसादिया बंश की बान व शान समग्री गई। ऐसा फरके सहाराएग ने चरिलार्थ कर दिया कि वदयपुर राज्य को "दोस्त संपन" क नाम से असिक्ध है, वह विकृत ठीक हैं। इस वास्ती में समानता का भाव दिया हुचा है। सम्मवता इसी कारण उदयपुर का कोइ महाराएग बाज वक जिटेन के वादशाह का ए० बी० सी० नहीं बना।

सै १६७० (इन सम् १६१६) में महाराणा ने जोध 3र के प्रसिद्ध नीतिक मुर सुन्देवमसाद का कपना प्राइम व्रितिस्टर (दीवान) बनाया परंतु पूर्ववन सारा कांपकार कपन निजक हात्रों में ही रक्त्या। महाराणा ने

जागीरदार भौर मामियों के लिए कह बपयागी नियम जारी किय जैस जागीरी गोंबों का रहन रख कर कर्जा कन की मनाह करना मामियों के गाह केन में राज्य की भाग्ना नाम करना इत्यादि।

सहाराणा न विश्वक्यापी जर्मनपुद्ध में क्षम ज मरकार की काक्की सहायता की थी। उसक उपलच्च में नं० १६७४ (सन् १६१८ ६०) में महाराणा का जी० सी० थो० का० का जिताय मिला। हुमरे थप म० १६७६



मिला। दूसरे या का १६०६ कि विकास है विकास करें से सहाराज इसार भूपाल शाबारा वे सर पुरावचनात्र वी प्रसिद्ध का कर मीठ आहे इ. का विनाय क्षिणे नरकार में मिला। यह राजपूता में परला ही उदारराज है कि एक शासक नरण के जीवन काल में उसक पुत्र का सरमान एसी उरूप उपाधि स किया गया हा।

तं १६७४ क खामाज साम स उद्ययपुर राज्य में विद्रशी
"इन्जर्मण्या (जीगी युन्यर) नामक युन्यर वा प्रकाप दुन्या जिसस
इजारों की संन्या में लाग सर गया । मयाए पर कश्व पर व्यापित ही
सर्गा आह बन्दि राज्य क पुर प्रमादी इत्याची में किमानों न हीर उद्याव कीर जागीरहारों क जुल्य कोर पुनान देश क कर लागान म न्यवर सिसकती
हुइ कापाठ म महाराला क बान तक व्यवनी करियाद पहुँचाइ। किसानों
को कह दुन्य सना रुन्थ । युन्यों के अन्य पहुँच चुन्दी थी। इन गरीन सान लगान जिन्दर्श सिन्यी करीव अन्यत्र पहुँच चुन्दी थी। इन गरीन का कह रहा था। सन्य में सम्बर्ग का उपद्रव थी इनका राजी स सहस्य कर रहा था। करन में सन्व देशह ना में बीजालियों जागीर क किसानों का श्रान्दोलन चल पड़ा। महाराणा ने श्रपने पुराने ढंग से उन्हें धीरज तो बंधाया परंतु कार्य्य रूप में कोई सहायता नहीं मिली। इसलिए किसानों ने विजयसिंह पथिक श्रोर रामनारायण चौधरी के नेतृन्व में श्रसहयोग श्रोर लगान नहीं देने का श्रान्दोलन जागीरदारों के विरुद्ध करना ही एक मात्र उपाय सममा। समाचार पत्रों में श्रोर ब्रिटिश भारत में बहुत समय तक इसकी चर्चा चली। श्रारम्भ में तो राज्य ने दमन नीति से काम लिया श्रोर किसानों व भीलों के कई नेताश्रों को जेल श्रादि की यत्रणा



मेवाइ के २१ महाराणा

४३-महाराणा उदयसिंह से ७३-महाराणा फतहसिंह तक

दी। श्रन्त में महाराणा ने सममाईस से निपटारा कर दिया। इस नीति पूर्ण सममोता से सुश्ररों का उपद्रव कम हुश्रा, जागीरदारों की मनमानी लगाने हटादी गईं जिससे किसानों को शान्ति मिली। राजपूताने में श्रमहयोग (नॉन-कोपरेशन) शस्त्र का यह पहला उदाहरण था।

स० १६७८ मगसर चिंद ११ (ता० २४-११-१६२१ ई०) को सम्राट जार्ज पंचम के युवराज ( शिंस ऑफ वेल्स ) उदयपुर आये। राज्य की श्रोर से वनका वका सत्कार हुआ। महाराया बीमार वे इससे महाराजकुमार ने वनका स्थागत किया।

मदाराणा को शिकार का अधि शौक बाने और राजकाज में पुदाबस्या के कारण कविक समय नहीं क्या सकन तथा प्रजा में दिनोंदिन स्वतम्त्र प्रियता व नवीन दंग के विधार फैल जाने से राज्य की सत्ता में उस परिवर्त्तन करना भावरयक हुना । पुराना द्वय सौर एक ही व्यक्ति पर सारे कार्य का योग्य रहन स विकास्त्र होना ता आवश्यक बा ही। इस तुटि का मिटाने क किये भारत सरकार ने एजन्ट गवर्नर जेनरक मिस्टर हाक ह के द्वारा सम् १६२१ ई० में महाराणा का कहलाया कि "ब्याप की ब्यति युद्धावस्मा हाने स राजकार्य स विभाग लें। 'परस्तु सहाराणा ने कायन बीठ की रावसचा स सक्ता होता स्त्रीकार नहीं किया। परातु साथ ही एक सादर्श सार्य्य नरेश की भाँति राज्य क कुछ व्यधिकारों का व्यपने यवराज सहारासङ्गार सर भूपावसिंह का सं० १६७८ सावण बनि द तब्तुसार ई० सन् १६२१ क्षा० २८ जलाइ का व वियं। परस्त अधान सत्ता क्षपन ही हाम मं वहान्त समय तक रक्ती। यस बन सहारामा का सं० १६८७ की अपेव्ट वित १२ (१६३० इ० ता० २४ मइ) की रात के अ बजकर ३४ मिनट पर अगमग ८० वर्ष ४ मास की कागु में स्वर्गवास हागया। ब्राह्मेन ४४ वप राज किया। इनकी युत्पुपर भारत के वायसराय कार्क इरविन ने नरेन्द्र मरबस के क्राविवेशन संसर्भ १६८० चैत्र विद १३ सोमवार (ई. सन् १६३१ वार १६ मार्च) का अपने ख्वगार इस प्रकार प्रकट किये-

"His Highness the Maharana of Udaipur, the senior kajput Prince, had for many years been a famous and historic figure Revoiced for his blameless life and high conception of his duty, a model of Rajput chivilry and a great and courteous gentleman, he atood upon ancient ways and cared not greatly for the modern world around him. Age and infirmity prevented his joining the Chamber it was the poorer by his absence. In him the British Government has lost a faithful ally whose loyalty and friendship never wavered 2n

समात् ''हिन हार्वेनेस महाराषा उदनपुर विरक्ताल तक एक प्रसिद्ध तथा ऐतिहासिक पुरुष रहे हैं भीर उपका राजपूत महाराजाओं में उद्ध-

१—प्रीसीडींग्सर चाफ दि सिर्दिगय काफ दि चेन्बर बाफ सिन्सेन (नरेन्द्रसवडण) भवी दिश्वी सार्च सन् १६६१ है पुष्ट = ।

स्थान था। वे श्रपने निष्कलक जीवन तथा कर्त्तव्य परायणता के लिए पूजित, राजपूत वीरता के श्रादर्श, नम्रता श्रार महत्ता की सजीव मूर्ति तथा प्राचीन कुल परम्परा पर श्रारूढ थे श्रीर श्राधुनिक ससार तथा



रं—राजिर्ष महाराणा फतहिंसह बहादुर जी० सी० एम० घाई०, सभ्यता से प्रायः विरक्त रहते थे। वृद्धावस्था के कारणा वे नरेन्द्रमङल के मेम्बर न बन सके श्रीर उनकी श्रनुपस्थिति निश्चय ही एक खटकने

पाली पात थी। उनकी मृत्यु के कारणा मिटिश सरकार ने क्यपने एक पम्पदार मित्र का खो दिया थो ऋपनी भित्रता तथा स्थामि-मार्क छ कमी नहीं बिगे।"?

इस प्रकार सन् १६२१ ई० से सन् १६३० ई० तक मेबाइ की शासन प्रणाशी वो सप्ताओं के बधीन पत्नी और इस ब्यविय में जो राज्य में सुधार हुए उनका वर्णन वर्षमान महाराखा सर भूपाक्षसिंह के राज्यकास से सम्बन्ध रखन के कारण उन्हीं के इविहास में विया जायगा।

सहाराखा के स्वर्गवास के समय केवल एक सहारासकुमार ( वर्तमान महाराखा साहिव ) कौर एक रासकुमारी बॉकार कुँबर— वा किरानगढ मरेश महाराजा सदनसिंह को क्याही गईं,—विश्वसान थ ।

महारायाः की विनक्यां नियमपूर्वक जीर धार्मिक की । ये प्रावकाल षहुव अन्त्री उठव और स्नान सन्ध्या से निष्ठव हाकर गीवा, गंगा लहरी भाषि पुस्तकों का स्वयं पाठ करते । बापने नियमित समय विभाग के कारस् और शिकार युक्क सवारी व कसरस में त्रिक होने के कारस्य स्वयु मर्यव हनकी चन्दुकरती अच्छी रही। अब कमी काह शारीरिक चग होता यो वे प्वाई न कंकर है-प्रशेष वक उपवास करके निराग हो जाव । शिकारों में इन्होने श्रसंख्य हिंसक पशुश्रों को मारा परन्तु हिरण, खरगोश श्रादि निर्दोष जीवो की कभी हत्या नहीं की। ये इतने परिश्रमी थे कि वृद्धावस्था में भी कथे पर श्रपनी बन्दूक रक्खे हुए बिना विश्राम के ढलाऊ पहाडो पर श्रोर जूतों सहित दर्ख्तों पर चढ जाते थे। श्रीर श्रपने पीछे हांपते हुए साथियों को चिकत कर देते। घुडसवारी में बीसो मील कडाके की धूप में निकल जाते। निशानों में ये लासानी थे। दान व धर्म कार्यों में इन्होंने जी खोलकर रुपया दिया। १,४०,००० रु० हिन्दू विश्वविद्यालय को, १,४०,००० रु० श्रजमेर मेयो कालेज आदि दूसरी संस्थात्रों को और १,४०,००० रू० भारत धर्म महामंडल काशी को दिये। इसके अलावा फुटकर दान, सरोपाव (खिलश्रत) श्रादि की तो गिनती ही क्या ? ये शिल्प के श्रच्छे ज्ञाता व शौकीन थे। इन्होंने लाखों रूपये की इमारतें वनवाई। इनके बनवाये हुए उदयपुर में शिवनिवास, दरबार हॉल श्रोर विक्टोरिया हॉल तथा चित्तोडगढ व कुम्भलगढ के नये महल राजपूताने में शिल्प के सुन्दर व कलापूर्ण नमूने हैं। चित्तोडगढ के जैन कीर्ति स्तम्भ श्रीर गढ की मरम्मत करवाई तथा स्थान स्थान पर कई श्रोदियें (शिकार भवन) व मकान बनवाये। श्रपने निजी खर्चे से मेवाड़ में कई तालाब पशुत्रों व मनुष्यों के पानी पीने को बनवाये। वास्तव में पुराने ढग के आर्य्य नरेश की उदारता और शान का ये नमूना थे। इनकी स्मरणशिक्त बड़े गजब की थी। एक बार जिस पुरुष से मिले या नाम सुना तो उनके मस्तक मे घर कर लेता था। राज्य के छोटे से बड़े त्रोहदेदार व प्रजा के मुख्य सन्जनों के नाम व हालात से ये वाकिफ थे। इसिलये ये श्रफसरों व दीवानों की कठपूतली कभी नहीं बने। न उनका पूरा विश्वास करते थे। इन्होंने राज सता को पूरी तरह से अपने ही हाथ में रखी। इनके चमकते हुए चहरे श्रोर प्रभावशाली व्यक्तित्व पर बड़े बड़े श्रप्रेज यहाँ तक कि लार्ड कर्जन श्रादि भारत के वाईसराय भी प्रभावित हुए।

एक बार श्रित वृष्टि के कारण मॉडल के पुराने व विशाल तालाव के पानी से रेल्वे (बी० बी० सी० श्राई०) को हानि हुई जिससे रेल्वे कम्पनी ने रियासत पर हरजाने की मॉग की। मिन्त्रयों ने जब महाराणा के पास यह बात रखी तो तुरन्त ही यह हुक्म लिखवाया कि रेल्वे कम्पनी से पूछा जाय कि तालाब पहले बना था या रेल्वे लाईन। यदि तालाब पुराना है तो रेल्वे वालों को सोच समम कर रेल्वे लाइन निकालनी चाहिये थी। श्रपनी श्रदूरदर्शिता का फल स्वय ही को भोगना चाहिये।

मद्यपान, श्रफीम श्रादि नशीली चीजों से इन्हें घृणा थी। सबसे बड़ा भारी गुण इनमें यह था कि ये हमेशा एक पित्रत्रत रहे। एक स्त्री के होते दूसरी को इन्होंने पत्नी नहीं बनाया। ये पहले महाराणा थे जिनके एक ही राणी रही। भीमान् राजराजेश्वर महाराजाधिराज ह्यांस-कुल-शङ्कार पावराम्यं कुल कमल दिवाकर महाराजा सर भूपालसिंहजी बहादुर जी सी पसे छाद्द क सी ब्याई है का कन्म विश्व में १९४४ जावरान विदे १९ (ईंग्सन १८८४) तावराज प्रतर्ह सिहजी ने इनको कामेश्री, हिन्दी पहाने के लिये बच्छा प्रवर्ष किया किया की कोर हारा है। मंग १९४५ (सन् १९०० हु०) में इनको त्रीव की यीमारी हागई यी विस्तका क्रासर पैरों तक पहुँचा और चलने फिराल में मो ब्यासमर्थ होगये। स्वर्णय महाराखा का वही चिन्ता रही परन्तु इलाज करते कराते यह बीमारी संग्हे करातर रह ही गया।

सं० १६७८ (सन् १६०१ इ०) में किसानों के कान्यासन स राज्य में दुख कारात्ति रही। किससे भारत सरकार ने महाराखा फ्ताइसिंह का सस्ताह वी कि व्यापकी पृद्धानस्था हाने स शासन का भार पुत्रराज को वे वीनिये। परन्तु महाराखा न स्वीकार नहीं किया। करने में बहुव समझान सुम्मान पर सावखा चित्र (सा० २८ शुकाई) का यह तम हुआ कि महाराखा अपन बुख अधिकार युवराज को व वयं। इतिसये सन् १६२१ इ० ॥ सेकर महाराखा फलहसिंह महोरय क सुर्युकास सक बानी मन् १६२० को सा० २४ मइ (सं० १६८० व्येष्ठ चित्र १२) तक मयाइ का राज्य दे। हार्यों में रहा।

वक्तमान महाराया न चपनी गर्शनशीनी के पूच का मुभार के कार्य किये या ये हैं:—

१-- महराज सभा क सम्परी की संख्या बढ़ाकर उसमें सुपार करना !

ए-महस्त्रमों की धामदनी व क्षर्य क वजट र्वेयार करना।

३--जमीन क लगानों क लिये नया वश्वपस्त करना।

४-कृपि सुधार पंड फा खुलना ।

४—र्पवरी, मू वी खादि केंद्र क्षागों (टैक्सों ) का माफ करना । ६—सम्बस् १६८० ( सम १६०३ इ० ) स सहकमे सायर (पु गी) की

स्यवस्था में मुपार करना । स्यवस्था में मुपार करना ।

स्थ्येतीयादी की उन्नति करन के सिये राजधानी में एमीकमयरस
 (कृपि) पत्रम का शुस्तता ।

८— सं० १६८० से महकमे आवकारी का "मादक प्रचार सुधारक सभा" नाम से स्थापित होना और विना लाइसेंस शराव बेचने व बनाने की व अफीम और भाग चडस वेचने की भी मुमानियत होना।



श्रार्यं-ऊल-रमल दिवाकर महाराणा सर भूपालसिहजी बहादुर

६—स॰ १६७६ श्रौर सं० १६८३ में कपासन, गुलाबपुरा, छोटी-सादडी व चितोड में कपास निकालने (लोडने) व रुई को गांठें बॉधने के पेच सरकारी प्रबन्ध में चलाना श्रौर बाद में प्रजा को भी ऐसे कारखानें व छापाखानें खोलने की श्राज्ञा देना।

१० - मीलवाड़ा जो मेबाड़ में व्यापार का मुख्य स्थान है छसका विस्तार वडाकर रेल्वे स्टेशन से मिली हुई नई वस्ती का नाम मुपालगंज रसकर नई मंडी श्रस करना।

११-सम् १६२६ हैं। में श्राधिक वर्षा क समय प्रजा की सहायक्ष करना ।

१२ - स्नास राजधानी में विश्वको, म्युनिसीपाल्टी, नया ध्रस्पवास, महाराया कालेज भौर भूपाल नाबल्स स्कूल और कई पाईमरी कन्या स्कूल लुलवाना और ६ इवार रु व अपे क क्षिये दना तय धाना।

१३--- नावालियों भौर कर्जवार सरवारों के क्षिये काट आफ वार्डस भौर अंगलों के सुवार के लिये जंगलात का महकमा कायम करना व जुरा यमपरा कार्गों के सुघार के नियम बनाना और विचाराधीन केंद्रियों का भावत लर्भ भाक करना और लाहा थानी काठ ( > took ) में पैर अकने की प्रया उठाना। यकालत की परीचा क प्रमाण पत्र वने की व्यवस्था करना

इनकी ग्रहानशीनी सँ० १६८७ क्यंग्र कवि १२ ( इ० मन् १६३०

ता० २४ मई) का हुइ और राज विस्नहात्सव वयेष्ठ सुवि ६ ( वा० ४ जन ) का हुका ! इस क्षवसर पर मी इन्होंन कर संगाने माफ की व साहों रुपयों की खूट की और स्वर्गीय महा राखा फतहसिंह के ग्रम नाम स राज धानी में एक विशास धमरााला ' पवड ममारियल ' नाम स वनवाइ आ अपने रंग की भारत में एक ही है और एक सास रूपये नावहस स्कल का विये। राजसिंद्रासन पर विराधन क

पहल ही राजकार्य मंशालन क लिये शीवानमहादुर पंडित घमनारायण

**बीबान बहादुर एं० धर्मे**बाराय**य** काक थी० ए० बार-पट-सा ' और वाषु प्रभासपम्द्र चटर्जी जैसे सुयाग्य मंत्री

1—ई सन् १६६१ ता । भवतोवर को सर मुत्तदेवप्रमाद का उदवपुर में धवानक देशम्य द्वीमाने पर उनके स्थान पर उनके सुनुत्र दीवानक्षत्रमुर पंडित धर्मनारावण ब्राइस मिनिस्टर नियुक्त हुन्द्र चौर २४ चन्द्रोवर को कुँबर सैवसिंह मेहता थी. प् एक-एक की मिनिस्टर बनावे राष्ट्र को महाराखा साहक के सोकप्रिय प्राईवेड सेक्टरी में । इसी समय पं शमगीपाक जिमेरी माहित सेक्टरी निमुक्त हुए ।

पहले से ही नियुक्त थे। किन्तु राजगद्दी मिलने पर महाराणा साहव ने इन



महाराणा श्रीभूपालसिहजी की सवारी

मित्रियों (मिनिस्टरों ) के सिवाय प्रसिद्ध सर सुखदेव जैसे नितिज्ञ को अपना,

"मुसाहिकभाका" वनाया । राजगही पर बैठने क बाद सी इन्होंने का सुभार किये । पहले दर्ज के बाजीसी जागीरदारों के जुडिशियक अधिकार



चुँ वर तेशसिंह मेहता। मिलिस्टर

का निपटारा किया, नये रास-का निपटारा किया, नये रास-कार्ट कायम किये, रिष्ठा बिमार-का बाह्ररंक्टर नियुक्त किया और संद्यावादी का महस्मा स्रोता। महाराणा साइव न गावों से ब्यानि जाने बाले माल पर वा कुर्ग सगवी भी बह इटावी। सार राज्य में बगार प्रधा मिटावी। वूँ ही क परस्परागत थैर का मिटा कर प्रीति का सन्वाय जाड़ा दरामक सठ नमनालाक बजाब वह बिजालियों क किसाना से

(इ० सम् १६२१) में बहबपुर काये वथ से स्वादी पर दाण (जुँगी) माफ किया गया।
भाग किया गया।
भाग विष ११ (सा २० कामस्त १६२० इ०) का राजपृतान के एउन्ट गबर्नर अतरहा मिस्टर रेनाएकस गई। नशीनी का खरीवा सकर बन्दम् पहुँच।
गा० २२ का बरवार में व डोने स्वर्गवासी महाराणा की तथा इनक शासनकाल की कम्मदी मर्शन को। हु हैं बीठ भी एस काई० का वगमा सं० १६५८ के पीय मास (जनवरी १६३१ इ०) में



योगावत की पुत्री गुक्ताबक वर क साथ वाष्ट्र ममानवाह कार्य मिनस्सर सं० १६८८ माम वृद्धि ११ (इ० सन १६९८ ता० १७ जनवरी) को किया।

श्रापके राज्यकाल में यू० सी० रेल्वे की एक शाखा मावली जंकशन से नाथद्वारा, काकरोली, खामलीघाट होती हुई मारवाड की हद तक मारवाड़ जकशन के पास फुलाट स्टेशन तक गई है। यह रेल "मारवाड़- मावली ब्राच लाइन" नाम से प्रसिद्ध है। इसके द्वारा पिरचमी राजपृताना व सिन्ध प्रान्त श्रोर मालवा तथा मध्यभारत के बीच एक वहुत ही श्रलप दूरी का मार्ग स्थापित कर दिया गया है। उदयपुर जिम सेकडो दर्शक तथा यात्री प्रति वर्ष देखने श्राते हैं, गुजरात, श्रहमदाबाद, श्रावू पहाड, जोधपुर श्रोरकराची से एक बहुत श्रलप दूरी की रेलवे लाइन द्वारा जुडा हुश्राहे। ये नई लाइन श्ररावली पहाड तथा घाटों के मध्य में होकर जाती है। इसका दृश्य देखने योग्य है। यहाँ दो दो सो फुट ऊँचे-नीचे पहाडों की सुरगों में होकर लाइन



पहािं इयों तथा घाटों के भीतर मारवाद-मावली रेलवे सेक्सन का रमणीक दृश्य

निकाली गई हैं, जिसके चारों तरफ हिरयाली ही हिरयाली नजर श्राती है। फर्लागों तक वरावर गाडी पहाडों के बीच में से चलती है, यानी ऊपर भी पहाड़ श्रीर नीचे भी पहाड़ श्रीर बीच ही बीच में गाड़ी दौड़ती है। इन पहाड़ों श्रीर घाटों की चोटी समुद्र तल से २,१४४ फुट ऊँची है। इन्हें देख कर यात्री लोग शिमला, नैनीताल श्रीर श्रल्मोड़ा के दृश्यों को भूल जाते हैं। कोई भी यात्री जो एक बार इस रेलवे लाइन पर यात्रा कर लेगा, वह सदैव के लिए उसका प्रशंसक बन जायगा। इस नई लाइन के बन जाने से मेवाड़ राज्य की रेल फरवरी सन् १६३६ ई० से ६६ मील से १४४ मील लम्बी होगई है। जहाँ रेल्वे से राज्य को सन् १६२० ई० में १ लाख ६६ हजार रू० का लाभ था वहाँ श्रव सवा दो लाख रूपये का है।

महाराखा मुपालसिंहजी सरता महात, गुखमाइक, प्रवासस्यक्त, परोपकारी व पार्मिक नरेश हैं। चापके विचानमेम व सहातुसूचि के कारण चापकी प्रजा सवाही प्रस्ता और सुखो रहती है। बूरवर चापको उचराचर, प्रजापिय, कर्चक्रपपरायण और वीर्षोय करे।

#### ग्रामद सर्च

सेवाइ राज्य की सालाना चासरनी इस समय करीव 👫 लाल रुपये चीर खर्च ४६ लाख रुपये के हैं। मुख्य-मुख्य सीगों (सरों) की चासरती व सर्च सन १९३१-३४ ई० में शोच जिसे बातसार मां—

#### भागदनी

| सद                                    | मेवाड़ी रूपवा <sup>9</sup> |    | कसदार रुपया   |
|---------------------------------------|----------------------------|----|---------------|
| १मासगुजारी (सेन्ड रेबेन्यु            | ) २०,६४,=३४                | •• | ~ of,=to      |
| र सायर ( इस्टमस-दाग्र)                | 5,80,888                   |    | 3,53,828      |
| <b>३</b> चावकारी                      | x 38 506                   |    | <b>≵,७</b> २० |
| <b>४</b> नमक                          | క్షిడ్రం                   |    | २,०४,१४०      |
| ¥—र्शनकात                             | १,२८,७३७                   |    | <b>ያ</b> ,ዚዚቫ |
| ६पाकरी के बद्हों रूपया                | २,०० ४६६                   |    | •             |
| <b>∽</b> —जागीरदारों से क्रिराज       | ₹,42, <b>0</b> 00          |    | 0             |
| प <del>- हुक्</del> मनामा ( ववराधिकार | ७३,२८२                     |    |               |
| नवराना )                              |                            |    |               |
| <b>६रेन्चे</b> "                      |                            |    | ×,==,000      |
| १०फेस्टरीज                            | ই্ৰ্                       |    | ६,५१,३४२      |
| ११व्याज                               | 48,808                     |    | 90,592        |
| <b>१२</b> —कोर्ट स्टाम्प′             | \$,£0000                   |    | २४०           |
| ११-कानून व इम्साफ                     | ঽ৹,ঽ६४                     | •  | २३१           |
| १४ रमिस्ट्री                          | <b>የ</b> ጂተሪያል             |    | <b>११</b> 0   |
| १४सिपाई                               | ĘĘ,o⊕o                     |    | •             |
| १६प्रानें (सनिज्ञ)                    | १०,१८२                     |    | ४,१३४         |

<sup>1—</sup>मिशह राज्य ( उद्वयुर ) का सिश्का क्षांत्रश्री सिश्के के सलान की बडनपुर होते हुए भी मुख्य में कृत्व वर्षी से कम होगवा है। उद्वयुरी कृत्या क्षेत्रेशी (स्वरूप) इस काने के बारवा है।

| १७पावर हाउस (बिजलीघर)   | १०,३४७      | • • | •   | ३४,०११   |
|-------------------------|-------------|-----|-----|----------|
| १८—स्टेट छापाखाना       | १२०         | • • | ••• | المركزية |
| १६—साधारण शासनविभाग     | १६,६१६      | •   | *** | २४०      |
| २०-शिचा श्रौर श्रस्पताल | <b>5 2</b>  | • • | *** | ६,७१४    |
| २१—फ्रोज ""             | ३४          | ••• | ••• | ~ o ·    |
| २२—पुलिस "''            | ३,१६२       | •   | ••• | 0,       |
| २३—जेल                  | ८,२७४       | •   | ••• | ४१३      |
| २४-पवलिक वर्कस (कमठा)   | <b>৬</b> ৩২ | • • | ••• | ४,६१६    |
| २४—म्युनिसिपिल बोर्ड *  | १४,३६०      | •   | ••  | २२,⊏३२   |
| २६सरहद बन्दोबस्त        |             |     |     | ,        |
| ( वाउन्डरी सेटलमेन्ट )  | २३,४००      | •   | • • | २,३००    |
| २७—बागात (गार्डन्स) '   | २४,१२१      | ••• | ••  | १,२३७    |
| २⊏—देशी कारखाने     ''  | १,१०८       |     | **  | 0        |
| २६फुटकर                 | ६७,६⊏३      | ••  | ••  | १,३१७    |

कुल ४७,२०,३८३ मेवाड़ी २०,११,४४३ कलदार (कलदार २६,४०,२३६।८)

कुल जोड़ श्रामदनी कलदार सिक में = ४६,६१,६८२।=) रु०

## खर्च

|                                | मेवाड़ी रुपया | कल्दार रुपया |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| १—पेलेस (राजमहल)               | १,२६,१०० •    | १,४०,०००     |
| २पेलेस के नौकर चाकर            | १,४२,३३८ °    | ં ર૪, १४૨    |
| ३—देशी कारखाने                 | ४,१६,२८६      | १,४४,१६२     |
| ४—श्रम्रोज सरकार को खिराज      | o ··· ·       | २,००,०००     |
| ४—राजनैतिक ( पोलिटिकल )        | १३,३६४ * *    | ४३,३०६       |
| ६ - साधारण राज प्रबंध          | १,०४,४४७ •    | ३०,४४५       |
| ७—वजीफेदारी ( स्टाईपेन्डेंसी ) | १,४८,२४६      | . ४,८०२      |
| ८—इनाम-इकाम                    | २०,००० • •    | ७,६८२        |
| ६—सफर (यात्रा)                 | ४२,००० •      | १६,०००       |
| १०—मालगुजारी ( लेन्ड रेवन्यु ) | २,६३,०२७ •    | २३,२⊏७       |
| ११दाण-चूंगी (कस्टम्स)          | १,११,६७६ •    | ६,४००        |
| १२—आवकारी                      | १,०२,७०६      | २,६८४        |
| १३—जंगलात                      | १,३०,२६८ •    | , 6,388      |

| ाजपुताने | का | इतिहास |
|----------|----|--------|
|----------|----|--------|

| Ð | ٥ | ~ |
|---|---|---|

|                                      | _                        |               |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------|
| १४कानून और इन्साफ                    | द्ध <b>,</b> ⊌३२         | Low           |
| १४ कोर्ट स्टास्पस्                   | २,०४७                    | 2,50%         |
| <b>१६</b> रजिस्ट्री                  | <b>₹,</b> ₹ <b>६</b> ⊏   | १⊏र           |
| १७—ुपुह्रिस                          | ४,६२,३३६                 | २६,⊏२४        |
| १⊏—शिभा                              | ₹,२६,७२८                 | ₹5,00×        |
| १६—फ्रीज (सेना)                      | <b>१,३०,२१०</b>          | १,६३,६४२      |
| २० बस्पवास                           | १८,७४१                   | \$0 00%       |
| २१पवक्षिक वर्कस (क्यठा)              | K,KE,COU                 | Ek,84k        |
| २२—रेस्वे                            | <b>९,६०,४१३</b>          | ३,४६,०२१      |
| २३— फेक्टरीस                         | <b>₹</b> ⊏, <b>६</b> ⊏२  | ₹=5,257       |
| २४ <del>- श्र</del> मिज ( साइनिंग )  | ६,४१८                    | C00           |
| २४-पावर हाडस (विजन्नीघर)             | 88,884                   | १,१६,१६८      |
| २६—स्टेट चेंक                        | 8,808                    | *44           |
| २ <del>७ - स्टेट द्वापाद्या</del> ना | حبحده                    | <b>२,०११</b>  |
| २⊏—वेवस्थान भर्मादा                  | <b>₹,</b> ₺₺ <b>६</b> ₺४ | ₹,oĘŁ         |
| २६-बन्दोबस्त ( बाउरहरी सेटसमेन्ट )   | ४०,२⊏१                   | २,६०५         |
| ३०                                   | <b>२८,८६८</b>            | <b>६,६७</b> १ |
| २१—गगाव ( गार्बन्स )                 | Eq. out                  | २,११४         |
| १२—जेक                               | ದ್ಯ,६४३                  | <b>⊏,</b> ₹₹¥ |
| ३१ स्युजियम व साइज्रोरी              | २,४३१                    | 1,112         |
| १४—बन्दोबस्त (सेटलमेन्ट)             | ¥8,5308                  | 28,882        |
| ३४—वापसी (रीफंड)                     | E,000                    | 800           |
| <b>१६—</b> कुटकर                     | Koo                      | Koo           |
| ३७—झनिम्रित                          | १,४६,२७३                 | ±२,६६७        |

१८७४,०१९

( कसवार २८,०१,०६०१८)

इस जोक सर्च कलबार बंध जी ४० में-४६,८१,९०२॥=)

रास्य की कामदनी इन वर्षों में बहुत इक्ष बढ़ गई है और कारे कोर मी पढ़ने की सम्भावना है। कर्ष कामदनी श कम है। कहा जाता है कि राज्य के सजाने में कई सास रुपये वचत (रिजर्ष) में हैं।

# श्रहदनामें

उदयपुर राज्य श्रोर श्रंगरेजी सरकार के बीच में जो श्रहदनामे हुए हैं श्रोर जिनके श्राधार पर ही राज्य के वर्तमान हकूक श्रोर श्रगरेजी सर-कार के साथ सम्बन्ध निर्भर है। उनमें से खास श्रहदनामें (सिन्धपत्र) इस प्रकार है:—

# १- मित्रता और एकता का

श्रॉनरेवल श्रंगेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी की श्रोर से श्रीमान् गवर्नर जनरल हेस्टिग्ज के दिये हुए पूरे श्रिधकारों के श्रनुसार मि० चार्ल्स थियोफिलस मेटकॉफ के द्वारा तथा महाराणा से मिले हुए पूरे इंग्टितयारों के श्रनुसार उनकी तरफ से ठाकुर श्रजीतसिंह की मारफत ईस्ट इण्डिया कम्पनी श्रीर उद्यपुर के महाराणा भीमसिंह के बीच का श्रहदनामा—

पहली शर्त—दोनों राज्यों के बीच मैत्री, सहकारिता तथा स्वार्थ की एकता सदा पीढी-दर-पीढी बनी रहेगी श्रीर एक के मित्र तथा शत्रु दूसरे के मित्र एव शत्रु होंगे।

दूसरी शर्त — श्रत्रे जी सरकार उदयपुर राज्य श्रौर मुल्क की रत्ता करने का इकरार करती है।

तीसरी शर्त—उदयपुर के महाराणा अंत्रेजी सरकार का बड़प्पन स्वीकार करते हुए सदा उसके अधीन रहकर उसका साथ देंगे और दूसरे राजाओं या रियासतों से कोई सम्बन्ध न रक्खेंगे।

चौथी शर्त — श्रमेजी सरकार को जतलाए श्रौर उसकी स्वीकृत लिए बिना उदयपुर के महाराणा किसी राजा या रियासत से कोई श्रहद-पैमान न करेंगे, पर श्रपने मित्रों श्रौर रिश्तेदारों के साथ उनका मित्रता पूर्ण साधारण पत्र व्यवहार बना रहेगा।

पांचवी शर्त—उदयपुर के महाराणा किसी पर ज्यादती न करेंगे श्रीर यदि देवयोग से किसी से कोई मगड़ा हो जायगा तो वह (मगड़ा) मध्यस्थता तथा निर्णय के लिए श्रम्रेजी सरकार के सामने पेश किया जायगा।

छठी शर्त — पॉच वर्ष तक वर्तमान उदयपुर राज्य की आय का चतुर्थाश प्रति वर्ष अप्रेजी सरकार को खिराज में दिया जायगा और इस अविध के बाद हमेशा रुपये पीछे छ आने। खिराज के विषय में महा-राणा किसी और राज्य से कोई सम्बन्ध न रक्खेंगे और यदि कोई उस

प्रकार का दाया करेगा वो अंग्रेजी सरकार असका अवाब देने का इकरार करती है।

सावधी रार्व-महाराणा का कथन है कि धव्यपुर राज्य के बहुत से विक्षे दूसरों ने भन्याय पूर्वक दवा क्षिए हैं और वे उन स्वानों का बापस विशाप जाने के लिए दरखवारत करते हैं। ठीक-ठीक हाल माल्स न होने से भंगे जी धरकार इस बात का पका कील-क्रार करने में भसमर्थ है, परन्तु चन्यपुर राज्य की फिर से उन्नधि करने का वह सना न्यान रक्कोगी और इर एक मामले का हास ठीक ठीक दर्यापत शाजाने पर उक्त उदेश की पूर्वि के लिए जब जब ऐसा करने का मौका आयेगा धर्म तब वह मरसक काशिश करेगी। इस प्रकार बांधे भी सरकार की नदर से उदयपुर की रियासत को जो जो स्थान बापस मिलेंगे उनकी कामदनी में सं रुपये पीछे हा बाने वह हमेशा बांध जी सरकार का देती रहेगी।

भाठवीं रार्व-भावश्यकता पढ़ने पर रिवासत तत्वपुर को अपनी

सामर्थ्य क चनुसार कंत्रे की सरकार का सेना देनी हागी ।

नवीं रार्त-- व्वयपुर के सद्दारामा हमेशा अपने राज्य के ख़ुद्युक्तार रईस रहेंगे और उनके राज्य में अमे की इक्रमत का क्लक न होगा।

वसवीं रार्व-इस रावों का यह बाहदनामा (सिघ) जिसमर मि० भारती विधानिकत्त ने देवने के प्रधान के बहुन के स्वितित्ति कहातुर ने वृत्त्वव्य भारती विधानिकत्त ने देवने के प्रधान के वारीक्ष से एक महीने के भीर सुद्द को हैं, विक्षी में हुमा है। श्वात की वारीक से एक महीने के मीटर परम माननीय (हिल एकसेक्षेत्सी) गवर्नर जनरत और महाराणा मीमसिंह एक दूसरे को शी प देंगे ।

वेडजी में ह्रणा भाव ता० १३ बनवरी सम् १८१८ ई० वस्तवात-सी० टी० मेटकाफ

ठाकर चलीवसिंह।

डेस्टिंग्स

यह भहवनामा हिज एक्सेकेन्सी गवर्नर जनरख ने ता० १२ अनवरी

१८१८ ई० को ऊपहर के केम्प में सड़ी किया। जे पड़स

सेव्हेटरी द गवर्नर जेनरस ।

२-महाराखा और सरदारों का पारस्परिक सम्बन्ध किलान बॉड का की बानासा सा कार्य १८१८ ई. ]

१--वसेड़े के समय दबाई हुइ सारी खातसा जमीन और एक रूसरे सरकार की कीनी हुए भूमि काइनी होगी।

एक्सिन; डीडीअ ए गेंक्सेम्ब्स एवड सन्त्र भाग ६ प्र २२–१३ (पोक्स संस्करक) सन् १६६५ ई.)

- २-तमाम नई 'रखवाली', 'भोम', 'लागत', छोडनी पडेगी।
- ३-दाण (चुगी), विस्वा तथा राज्य के हक श्राज से छोड़ देने होगे ऐसे श्रधिकार केवल दरवार के हैं।
- ४—सरदार लोग श्रपने ठिकानों में चोरी न होने देंगे। ईमानदारी के साथ निर्वाह करनेवालों के सिवाय मोगिये, वावरी, थोरी श्रादि वाहरी श्रोर देशी चोरों को वे श्रपने यहां नहीं रहने देंगे। यदि उनमें से कोई श्रपने पुराने श्रवहों पर चले जायंगे, तो वे वापस नहीं श्राने दिये जायंगे। जिस सरदार के ठिकाने में चोरी होगी, उसे चुराए हुए कुल माल का हरजाना देना होगा।
- ४—देशी या परदेशी सोदागरो, तमाम काफिलो, व्यापारियो श्रौर वनजारो की, जो राज्य मे प्रवेश करेंगे, रक्षा की जायगी। उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुचाई जायगी श्रोर न उनसे छेडछाड की जायगी। जो कोई इस नियम के विरुद्ध श्राचरण करेगा, उसकी जागीर जन्त करली जायगी।
- ६—मेवाड मे या उसके वाहर (महाराणा की) श्राज्ञानुसार (सरदारों को) सेवा करनी पड़ेगी। सरदार चार भागों में विभक्त किये जायेंगे। प्रत्येक विभाग के सरदारों को तीन-तीन मास तक दरवार की सेवा में उपस्थित रहना पड़ेगा, फिर वे श्रपने घर जा सकेंगे। प्रति वर्ष एक वार सरदारों को दशहरे के दस दिन पहले से श्रोर उसके वीस दिन वाद तक (उदयपुर में) उपस्थित रहना होगा। नौकरी में रहने वाले उमरावों के सिवा शेप सब सरदार श्रपने-श्रपने घर जा सकेंगे। जरूरी मौकों पर या उनकी सेवा की श्रावश्यकता पड़ने पर सब सरदारों को दरवार की सेवा में हाजिर होना पड़ेगा।
  - ७—उन पटायतों, सम्बन्धियों और बन्धु-बांधवो को, जिन्हें दरवार से सनदें मिली हैं, श्रलग-श्रलग सेवा करनी पडेगी। वे वडे पटायतों के साथ या उनमे मिल जुल कर सेवा न कर सकेंगे। सरदारों के सम्बन्धियो तथा छोटे-छोटे जागीरदारों को, जिन्हे उन (सरदारों) से जमीन मिली है, उन (सरदारों) की सेवा करनी पड़ेगी।
  - द─कोई सरदार अपनी प्रजा को न सता सकेगा, न उस पर अत्याचार कर सकेगा और न जुरमाना कर सकेगा।
  - ६—श्रजीतसिंह ने मेवाड की श्रोर से (श्रंत्रजी सरकार से) जो संधि की है श्रीर जिसे महाराणा ने स्वीकार कर लिया है, वह सब को माननीय होगी।

१०-- जा व्यक्ति इस कीक्षनाले को नहीं मानेगा, उसे दरह दने में महाराखा दापी नहीं समके जार्येंगे और उस पर श्रीएकलिंगजी दवा भी दरहार की रापथ हागी।

हस्ताचर महाराणा,

फेप्टेन जेम्स टाइ

भीर वगू, भागट, देवगढ़ भावि के ३३ डमग्रव ब सरदारों क।

७—मन् १८५४ ई० ( वि० स० १६११ ) का कौलनामा [ योक्टिक्स प्रवेदर करन सरोमा का वैवार किया हुया ]

१-- घटन भासल पैदाबार पर रुपये पीछे बाद बाने की दर से दिसम्बर और जून की दो क्रिस्टों में साहकार या वक्कीस के द्वारा ऋदा हावी रहगी। यदि काई सरदार एसा न करेगा थो उसे प्रतिवर्ष १२ ६० सैंकई के हिसाब से सद दना पहेगा और बारह अहीने तक छट व चवा न करने पर नहीं हुई छट्ट द के अनुसार इसकी जमीन अब्द कर शी बायगी। बी असल पैदाबार का हिसाब परा न करेंगे उनपर कट व पंचायत के डाए लगाइ जायगी, परन्तु इसके बाद इससे धौर अधिक न सी आयगी। सल्कार का सरदार छट्ट व वा नहीं देता है, पर बारह महीने राजधानी में रहकर नौकरी करवा है। सरवारों को खट द के सिना असल पैदाबार के भी इजार रुपयों पर दा सवार और बार पैक्स भेजने पहले हैं छनक बनाय भाग धन्हें सीन महीने के क्षिए एक सवार और दो पैरक्ष धरयपुर में था पसके पाइर ( अयात मवाइ क अन्वर ) मेजने होते । इसके सिवा किसी भीर नीकरी की जरूरत पहेगी ता महाराणा हर सहीने की सबार के लिए १६ र॰ तथा पैदल के लिए ६ क॰ हैंगे। नीकरी में न पहुँचने पर इसी हिसाब स सरवारों से क्रिया जायगा। बापनी बापनी जमीयतों क साम सब सरदार दशहर स पहल दम और पीके पाँच दिन तक महाराणा की सेवा में उदयपर में हाकिए रहेंग चीर उस समय उन्हें उनदी नीकरी दी बारी दम तैनाती का स्थान वतसाया जायगा । जरूरत क थंक महाराणाका दस्तखरी परबाना मिलने पर सब सरदार थपने चपन सैनिकों (सिपादियों)का साथ भेकर हाजिर हुआ करेंगे। जिन्हें महाराया स असग असग जागीर मिली हैं उन्हें सह र ( गिराज ) चीर नीफरी चलग चलग देनी पहेगी।

२-देर चयात् तसवार बन्दी की रजम साल की वासल मेदाबार पर न्यये पीछ पारह चान बनी हागी। जिस सरदार से क्रिस साल सलवार पेचाइ की जायगी उस उस साल की छुट्ट के मांक कर की जायगी। चामड, गागु दा, कानाइ तथा पनड़ा के सरदार चीर किशानदातों का केंद्र नहीं दनी पद्दी, पर उसके बजाय बनम कबराना लिया जाता है, जा अब महाराणा की मर्जी पर छोड़ दिये जाने के वजाय श्रसल पैदावार पर सैकड़े पीछे श्राठ रूपये ठहराया गया है।

३—सरदारों की जागीरों में जो चोरी-डकैती सावित हुई हैं, उनकी हानि के बदले महाराणा ने जो रकमें टी है या भविष्य में देगे, वे सब सर-दारों से सूद के साथ बसूल की जायँगी। जो रकम श्रव तक टी गई है उस पर तो सैकडे पीछे ६ रु० श्रीर जो श्रागे दी जायगी उसपर १२ रु० के हिसाब से सूद लगाया जायगा।

४—सरदारों को चाहिये कि वे चोरो, डकेतो, थोरियों, वावरियों, मोगियों और वागियों को आश्रय न हैं। जो लोग डकेती की आय का हिस्सा लेंगे, चोरी का माल बहुण करेंगे या चोरो को आश्रय देंगे, वे सब चोरो के समान अपराधी समभे जायंगे। पोलिटिकल एजेट की राय के अनुसार उनको जुरमाने या जेल की सजा ही जायगी। सरदारों के इलाकों में सफर करते हुए सब सौदागरों, व्यापारियों, काफिलों. वनजारों तथा मुसाफिरों की रचा करनी होगी और अपने पहुँचने की इत्तिला करने एव अपनी रचा का उचित प्रवन्ध करा लेने पर उनके माल-असवाब की चोरी होगी तो सरदार उत्तरदायी समभे जायंगे। सब प्रकार के लुटेरे गिरफ्तार किये जाकर महा-राणा के सुपुर्व किये जायं। यदि सरदार यह न कर सके तो वे महाराणा को इसकी सूचना हैं। महाराणा की राय से पोलिटिकल एजेट जिम्मेवारी का निर्णय करेगा। मेवाड के जिन गाँवों मे चोरी होने का पता लगेगा उनके सब दावों की रक्तमें उन गाँवों को देनी होंगी, जिनमे आखिरी सुराग लगे।

४—सरदारों ने महाराणा से या उनकी जमानत से जो कर्ज लिया है वह सब का सब चुका दिया जाय। महाराणा के ऋण पर सैकडे पीछे ६ रु० और जमानत के कर्ज पर, यदि जमानत के वक्त कोई शरह न ठह-राई गई हो तो, ६ रु० सुद लगाया जायगा, पर यदि कोई खास शरह ठहर गई हो तो वह कायम रहेगी। ऐसे कर्जों के श्रदा करने की किस्तें पोलिटिकल एजेंट के द्वारा नियत की जायंगी।

६—नीचे लिखे हुए नजरानों के सिवा श्रौर सब नजराने माफ कर दिये गये हैं—

पहला—महाराणा का गद्दीनशीनी और उसकी या उसके उत्तरा-धिकारी की पहली शादी पर प्रथम श्रेणी के १६ सरदारों तथा दो राजाश्रो (शाहपुरा और बनेड़ा) से दस्तूर के अनुसार ४०० रुपये एव एक या दो घोडे, और छोटे सरदारों तथा दूसरों से उनकी हाल की श्रसल पैदावार पर सैकड़े पीछे दो रुपये लिये जायंगे। क्सरा—अहाराया की बहिनों था कुकरियों की साकाना पैराबार पर कपने पीझे काई आने और राजाः की प्रवाक कालुसार बोड़े किने जार्येंगे !

रीसरा--वन महाराका बाजा को बावें राव कर साक्ष पैदाबार पर दचने पीछे सना काना किना कानगा।

 —वर्षमान महाराखा की बहिनों की शादी की काक्य बाकी है वह इस वर्ष की उपक पर की इपने हाई आने के आवारी।

८-सरहार क्षोग महाराशा को तक्षवार-धवाई के मीके का नवराने के जो रक्षम देते 🖟 क्ससे काविक अपनी रैक्ट से क्सूब द

७.—इाक में बहुत से सरहारों पर कपराब तबा राजहीं की जुरसात हुए हैं, परन्तु पोलिटिकल एजेंट की सन्माति के बहुधार ने सक् बर तथा देवनाड के सरहारों के सिवा और शव के दिने हैं। इन दानों सरहारों ने कब्ध किने हुए गाँवों पर कवर्षकी कर सिवा और राज्य की शेना को निकास दिना इस कपरावण के हरफ से पत्तीस पानीस हजार करने जुरसान विवा जान। इसक के सिवा पादे के अपदाय सब कमा कर दिने हैं। अपरामित्रों को ज्वासाल की आहा के समुसार देव दिना वार्कों के अपदाय करने अपदाय देव दिना वार्कों के अपदाय के आहा के समुसार देव दिना वार्कों के अपदाय करने अपदाय के आहा के समुसार देव दिना वार्कों के प्रवासत की आहा के समुसार देव दिना वार्कों के स्वासालय की आहा के समुसार देव दिना वार्कों के स्वासालय की आहा के समुसार देव दिना वार्कों के स्वासालय की आहा के समुसार देव दिना वार्कों के स्वासालय की आहा के समुसार देव दिना वार्कों के स्वासालय की आहा के समुसार देव दिना वार्कों के स्वासालय की आहा के समुसार देव दिना वार्कों के स्वासालय की आहा के समुसार देव दिना वार्कों के स्वासालय की आहा के समुसार देव दिना वार्कों के स्वासालय की साथ के समुसार देव दिना वार्कों के समुसार देव दिना वार्कों के समुसार की साथ की समुसार के समुसार के साथ की स्वासालय की साथ करने साथ की स

१०—भोम, घर, जागीर, गांव, गिरवी रक्ती हुई वर्त्वम, क्यां मासियां, उदक चादि इस समय जिनके क्रव्ये में हैं वे क्यां के दिवास के क्यां का क्यां के क्या

११—नाय, फिरना (विजारतो आज की जायक्-रक्त का व्यवस्थिते बागत, कद-बाक्द (बास कददी) और रेवारियों के कर क्या कर सिंकी (बाससम्प्रधारी) ने सब कर राज्य के जबीब रहेंगे, वरन्तु किस करकारी के स्वान रॉक तथा कॉव के सत्तव के देवे कर जाएवं का व्यवस्थित है की विजन्ने पास करनी सन्तर्ष है ने इक करों को वस्त्व करने रहेंगे। १२—कप्तान टॉड श्रोर कॉव के समय से जो कर चले श्रा रहे हैं, वे रहेगे, पर उसके वाद लगाये हुए भौकूफ कर दिये गये हैं। पिछले महाराणाश्रों तथा वर्तमान महाराणा की दी हुई (वराड, दाण की लागत श्रोर जुरमाने की) माफी की सनदे वदस्तूर जारी रहेगी श्रोर उनका लिहाज किया जायगा।

१३—जेलखानो, डािंकनो, भोपो (डािंकिनियो का पता लगाने वालें व्यक्तियो) श्रोर भाटो एव चारणों के त्याग (दान) के सम्बन्ध में महाराणा की म्वीकृत से राजपूताने के एजेंट गवर्नर जनरल की जो श्राज्ञाएं जारी की गई हैं उनका पालन मेवाड के सब लोग करें। कैंदियों की हैसियत के श्रानुसार उनकी खुराक का प्रबन्ध किया जायगा, पर इसके लिए एक श्राने रोज़ से कम या श्राठ श्राने से श्रिधिक किसी को न दिया जायगा। किसी के साथ श्रत्याचार या बुरा वर्ताव न होगा।

१४—महाराणा, पोलिटिकल एजेट तथा सरवारों की श्रोर से तीन तीन सदाचारी एव जानकर प्रतिनिधि नियत किये जायंगे श्रोर ये सब मिलकर सातवा व्यक्ति चुनेंगे। भविष्य मे सब फौजदारी तथा दीवानी मुकदमों के निर्णय के लिए ये सब रजवाडे की प्रथाश्रों श्रौर न्याय व्यवस्था के श्राचुक्त नियम बनावेगे, जिनकी मजूरी पोलिटिकल एजेंट देगा।

१४—पेश होने वाले सव सगीन तथा अन्य मुक़द्दमों का निर्ण्य स्थापित की हुई अदालतों में होगा। सरदारों के नौकरों तथा रैयत के छोटे मुकद्दमों का फैसला सरदार करेंगे, और (वे) अपराधियों को एक महीने की कैंद का दड दे सकेंगे, परन्तु उनके साथ अत्याचार या बुरा वर्ताव न कर सकेंगे। उन (सरदारों) के फैसले की अपीलें प्रधान के यहा और उसके निर्णय की अपील पोलिटिकल एजेट के पास हो सकेंगी।

१६—अव तक जिन्हे 'शरण' का श्रिधकार है, वह जारी रहेगा, परन्तु खून, डकेंती या राजद्रोह के लिए उसका हक न रहेगा।

१७—मांजगड श्रर्थात् मौरूसी मुसाहिबत का श्रिधकार न तो कप्तान टॉड ने स्वीकार किया था श्रीर न श्रव स्वीकार किया जाता है। वह महाराणा की इच्छा पर निर्भर है। भिवष्य में पोलिटिकल एजेंट तथा चार या पांच राजभक श्रीर नेकनीयत सरदारों की सम्मित के श्रनुसार महाराणा जरूरी मुक्दमों की कार्रवाई करेंगे।

१८—सरदारों, मन्दिरों, धार्मिक सस्थात्रों आदि की प्राचीन प्रथाएं श्रोर अधिकार बने रहेगे। श्राण श्रर्थात् दुहाई की रीति का पालन, जैसा पहले होता श्रा रहा है, वैसा ही होता रहेगा। १६— बाबू, टोका वा बंकासकेत के न फिया का सकेता। बहुर होने वा बंकाबेल्य विवक्ते कैसकों का सम्बन्ध अद्युक्तों के हैं क्रुक्तर

२०—सहारामा केवस शवान की स्थितक कर सकते हैं, कस ( भागा ) में जुरसामा करने के होनी चाहिने ! जुरसामे की राजन हम्साफ कौर नरती के , निजय का पासन करते हुए सरहार भी वो प्रमा कम कक अनुसार बोद्या जुरसाना किया करें चौर पर्नेखी के क्लक्ट साम तथा सरह वर्ज करा दिना करें। बौंध चोर क्लक्ट साम तथा सरह वर्ज करा दिना करें। बौंध चोर क्लक्ट सीमत कावा से सारी किने जानेंगे कमा ( इन्हें ) ने खेक को टॉड वा कॉल के समय में किया करते ने !

२१—हाल के भीर भाइन्या के सरव्यी क्याकों के भागेजी सफसर वा काई भीर सफसर निवत किया आकता ! बाओं को लर्च कलना पवेगा, पर वाद कोई पद सरव्यी किराव सिक्ष होगा हो कसे क्या अर्च वेगा होगा तथा भीर भी स्वित्यक्ष

२२—सरवारों आदि को अधिकार है कि अहाराखा को रिवास तथा मर्सराक के अनुसार छक्ते नवदीको कारिक की सरवारों का देशन्य हो जाने पर बनकी विकास करने अंदर की हितींचनों की सलाह से गोव के सकती हैं। इसमें यह जेव टिकिक ऐजेन्ट के पास अपीज हो सकती है।

२२--एकजिक्त्यों, लावहारा, विदारीयस्य पंचेची का जो जमीन कीर गाँव दिए गये हैं वे उनके क्यरानिकारियों में रहेंगे। रिचान के क्युसार क्यूका की जाने वाकी सक्ष या भरास्त्री रहम--चित्रका दक होगा क्यू दी वार्वेगी कीर साम ये महास न की जानेंगी।

१४--वर्षपुर लगर में सरवारों जी को व्येक्स में में भाषार या जच्छी बता में रहेगी तब तक गोसिनिकक के मिना म तो सका की कार्केंग्री और न ब्यारों को दी कार्केंग्री । ऐसेस्ट की जनुमति के किया किसी बाजत में देखा व किया हिसी (परवारों) के वागों जी सिंचाई बीजोका ताकाय के कियां होती।

२१--- मकाय बनीन बाहि के निर्मी रखने में न हैंगे। अकरता नहीं कर हो खनेक कहने करी कर करेंगे नेवन हेने पर स्वाराण करने कैंगिकों ने दृश व होंगे और हर केंगे उन्हें बराबर वेतन दिया करेगे तथा श्रपने नाम पर दूकानदारी या किसी प्रकार का व्यापार न करने देगे।

२६—पहिले के कौलनामों में सरदारों को आपस में संगठन आर्थात् दल बन्दी करने की मनाही थी अब इस का कुछ ख्याल नहीं किया गया है। अब प्रत्येक व्यक्ति, जिसे वास्तव में कोई कष्ट हो, न्याय के लिए तुरत पुकार सकता है। इस लिए ऐसे सब सगठन अनावश्यक है और भविष्य में ऐसे संगठनों में जो सिन्मिलित होंगे उनके साथ राजद्रोहियों का सा बर्त्ताव किए जाने में सरदारों से कोई उन्न न होगा।

२७—राज्य में हरएक (सरदार) की श्रोर से वकील रहेगा श्रौर जसके द्वारा सब कार्य्य होगा। केंचल प्रतिष्ठित ज्यिक ही वकील बनाये जायेंगे श्रौर प्रचलित प्रधा तथा उनके स्वामियों की मान—मर्यादा के श्रातुसार उनकी प्रतिष्ठा की जायगी।

२८—सारी रैयन (काश्तकार)—चाहे वह राज्य की हो या सरदार की जहाँ चाहे वहाँ विना रोक—टोक के आवाद हो सकती है। उसके विरुद्ध के श्रिभियोग अदालतों में चलाये जावेगे। सभी लोग, छोटे हों या बड़े, पोलिटिकल ऐजेन्ट के पास अपील कर सकते है।

२६ — खालसे के इलाको में जिस प्रकार श्रयेजी सरकार की डाक तथा बैगी (थैला) की रत्ता का जिम्मेवार राज्य होगा वैसे ही श्रपनी जागीरों में सरदार, श्रौर उसी प्रकार लूट से जो हानियाँ होगी उनकी पूर्ति उनके जिम्मे रहेंगी।

३०—इस कौलनामें के होने से पहिले के सब कौल नामें रह सममें जायंगे श्रीर इसके श्रमल में श्राने के वाद यदि किसी समय द्रवार तथा सरदारों में ऐसी बातों पर मगड़े उठे, जिनकी इसमें चर्चा न की गई हो या जो सन्दिग्ध हो, तो उनके निर्णय के लिए तीन महिनों के भीतर मेवाड के पोलिटिकल ऐजेंन्ट को उनकी सूचना देनी होगी श्रीर राजपूताने के ऐजेन्ट गवर्नर जनरल का निर्णय श्राखिरी फैसला सममा जायगा। यदि इस मियाद के भीतर कोई मुक्कइमा पेश न किया जायगा तो बेबुनियाद सममा जाकर वह खारिज कर दिया जायगा

१—यद्यपि महाराणा सरूपसिंह श्रीर सादडी, बेदला, बेगूं, देलवाढा, श्रासीदं श्रादि ठिकानों के सरदारों ने इस कीलनामा पर श्रानिच्छा होते हुए भी दस्तखत कर दिये परन्तु सल् बर, कानोइ, गोगून्दा, देवगढ़, भेंसरोइ, बद्गोर श्रादि के सरदारों ने हस्ताचर नहीं किये। ऐसे ही उसका पालन करने के लिए न तो महाराणा

### ६-महाराणा शम्भूसिंद के नाम गोद होने की सनद

श्रीमती सहारानी विकटारिया की इच्छा है कि भारतवप के बनेक राजा और सरवार, वो इस समय बपने राक्यों का शासन कर रहाँ हैं उनकी सरकारें बनी रहें भीर उनका वैशा तथा प्रतिष्ठा जारी रहें। इसलिए इस इच्छा की पूर्ति के लिये में आपका विश्वास दिखाता हूं कि सन्तान न होने की दशा में बाप और आपके राज्य के भावी शासक हिन्दू कानून और आपकी जावि के रिवाजों के अनुभार किसी का गाद लेंगे तो वह मंजूर किया जावेगा!

विरवास रिक्षिये कि जब तक बापका पराना निटिश सरकार का मक ( खेरफ्याह ) वना रहेगा और बहदनामों की शवों का पालन करवा रहेगा, तब तक बापके साथ वा यह इकटार किया गया है, इसमें काइ अन्तर नहीं भाषगा ।

ता० ११ माच १८६२ ई०

दस्तलत—कैनिंग ।

#### 

१--अंग्रेजी राज्य या उसके बाइर का काई खाइमी यदि अंग्रेजी इलाके में काई संगीत जुर्म करे और नेवाइ राज्य की सीना के मीटर चालय के, दो मेबाइ की सरकार उसे गिरफ्तार करेगी और उसके उत्तव किये जाने पर प्रचलित नियम के खनुसार बॉग्रेजी सरकार के सुपूर्य करगी।

२ — कोई काइसी, वो मेबाइ की मना हो, यदि मेबाइ राज्य की सीमा के मीतर कोई संगीन जुर्म करें और बामें वी राज्य में शरस छ, या इसके तक्षव किये जाने पर बांध जी सरकार वसे गिरस्तार करेगी कौर वस्तुर के अुवाविक मेबाइ सरकार के हवाले करगी।

२--कोई खादमी, वो सेवाइ की प्रजा न हो, सेवाइ राज्य की सौमा के मीवर काई संगीन जुर्म करक कांग्रेजी राज्य में शरण से दी अंग्रेजी सरकार वसे गिरफ्तार करेगी और वसके अक्रदमे की वदक्रीकात वह स्वरा

रकामान्य ये चौर न जनके सरकार । इससे धन्त में अपने सरकार ने इस कीव नामा को रह समस्य भीर को मना पहले से कही बाली वी बही नारी रही।

नामा कर दू संशंक्ष कार का त्या त्या प्रवा म व्यव का व्यव को व्यव विद्या है।

र—हमी प्रकार की खबड़े खबड़न करीड़ा कियानाड़ कोड़ा खोजपुर कैप्रत वैवस्ता स्थावानं कुन वृत्य वोकपुर सालपाड़ वीकाने, जूनी वीसवानं, सरखपुर सिरोद्दी चीर वायदुर के नरेगों को दी गई।

लत करेगी जिसे श्रंत्र जी सरकार हुक्म देगी। साधारण नियम के श्रनुसार ऐसे मुकदमो की तहकीकात पोलिटिकल एजेट की श्रदालत में होगी, जिसके साथ मेवाड़ का राजनैतिक सम्बन्ध रहेगा।

४—िकसी सूरत में कोई सरकार किसी व्यक्ति को, जिसपर संगीन जुर्म का अभियोग लगाया गया हो, सुपुर्द करने के लिए वाध्य न होगी, जब तक कि प्रचलित नियम के अनुसार जिसक राज्य में अपराध किये जाने का अभियोग लगाया गया हो वह सरकार—या उसकी आजा से कोई—अपराधी को तलव न करे और जब तक जुर्म की ऐसी शहादत पेश न की जाय जिसके द्वारा जिस राज्य मे अभियुक्त मिले उसके नियमानुसार उसकी गिरफ्तारी जायज समभी जाय और यदि वही अपराध उसी राज्य में किया जाता तो वहाँ भी अभियुक्त ( मुलजिम ) दोपी सिद्ध होता।

५-नीचे लिखे हुए अपराध सगीन जुर्म सममे जायंगे-

१---क़त्ल।

२-- क़त्ल करने की कोशिश।

३—उत्तेजना की दशा में किया हुआ दड़नीय मनुष्य-वध ।

४--उगी।

४—विष देना।

६-जिना-बिल्-जन (बलात्कार)।

७-सरुत चोट पहुंचाना।

⊏-बच्चों का चुराना ।

६-स्त्रियों का बेचना।

१०—डकैती।

११--लूट।

१२—सेंध लगाना ।

१३-मवेशी की चोरी।

१४-धर जलाना।

१४--जालसाजी।

१६-जाली सिक्का बनाना

या खोटा सिका चलाना।

१७-दंडनीय विश्वासघात।

१८—माल-श्रसवाव का हजम करना,

जो दंडनीय समभा जाय।

१६—ऊपर लिखे हुए श्रपराधों में मदद देना।

- ६—ऊपर लिखी हुई शतों के श्रनुसार मुजरिम को गिरफ्तार करने, रोक रखने या सुपुर्द करने में जो खर्च लगे वह उसी सरकार को देना पंडेगा जो मुजरिम को तलब करे।
- ७—ऊपर लिखा हुश्रा श्रहदनामा तब तक जारी रहेगा जब तक श्रहदनामा करने वाली दोनो सरकारो मे से कोई उसके तोड़े जाने की श्रमनी इच्छा दूसरी से प्रकट न करे।
- प—इस (श्रहदनामे) में जो शर्तें दी गई हैं उनमे से किसी का भी श्रसर एसे किसी श्रहदनामे पर न होगा जो दोनों पत्तों के बीच इससे पहले हो चुका है, सिवा किसी श्रहदनामें के उस श्रश के जो इससे विरुद्ध हो।

यह भहवनामा इ० सन् ६८६८ ता० १६ दिसम्यर, तवनुसार वि० सं० १६२४ पोप सबि ६, का उपयुष्ट में हवा।

> ( इस्ताचर ) ए० भार० १० इपिग्सन, सप्टनेंट ठर्नस, शायममकाम पालिटिकल प्रॉट.

मेवाह। उदयपुर क महाराखा शम्मुसिह की मुद्दर चीर दस्तवत।

उदयपुर क महाराणा शम्मूसिंह की मुहर चौर वस्तवव ( हस्तावर ) मेगा।

हिन्दुस्तान का थाइसराय भीर गर्बर्नर जनरत ।

इ० सन् १८६६ वा २२ जनवरी (साप सुदि ६) को काट विक्रियम में हिन्दुरवान के वाइसरोंय कीर गयर्नर जनरक्ष ने इस भाइन्तामें का स्वीकार किया।

> ( इस्तक्षत ) डब्स्यू० एस० घेटन कर, भारत-सरकार का सेकेटरी।

#### १०-नमक का भहदनामा

चंत्रेज सरकार चौर महाराखा के बीच नमक क विषय में आ समस्त्रीता सन् १८०६ इ की १२ फरवरी का हुआ चौर गवर्नर जनरक ने उस ता० म मह को स्वीकार किया उसकी धशरतों का सारांश इस प्रकार हैं —

१-- भवाड़ राज्य में नमक का वनना बन्त किया खाय और सहाराजा धवा बसक (११) जागीरहारों क हरजान क क्षिप गवर्में उ प्रतिवर्ष २,६०० ६० ( कलवार ) महाराखा को व।

२— विस नमक पर सरकार की जु गी लगी हागी वसके सिवा और काई नमक मेवाड़ में न तो जाने जौर न उससे बाहर जाने दिया जायगा।

१—निस नमक पर सरकार की खुगी खगी ब्रागी वस पर मेबाई राज्य में चुगी न खगाई जायगी।

४—नमक की चुनी के हरजाने के बौर पर सरकार प्रविवर्ष ३४,००० के सवाब राज्य का वेगी।

४—झापी चु गी पर १,२४,००० सन (भीन सी) नसक तो सेवाद की प्रका के भीर बिना चु गी के १, ० सन सहाराया के क्वर्च के लिए पचपड़ा (सारवाद ) क नसक के कारखाने सं प्रतिवर्ष सिक्षता रहागा।

# मेवाड़ राज्य के सरदार

----

महाराणा श्रमरिसंह दूसरे के समय में मेवाड़ के सरदारों की तीन श्रेणियां बनाई गईं। पहले दर्जे के १६ सरदार थे जिनको "उमराव" कहते थे। इन उमरावों की गणना किसी किव ने इस प्रकार की हैं —

त्रण फाला त्रण पुराविया, चूँडावत भड च्यार । दोय सकता दोय राठवड, सॉरगदे ने पवार ॥ १ ॥

श्चर्थात् तीन भाला, तीन पुरिवया चौहान, चार चूँडावत, दो शक्तावत, दो राठोड, एक सारगदेवोत और एक पॅवार वंश के सरदार—इस प्रकार कुल मिलाकर १६ सरदारों की गणना पूरी होती है।

बाद में समय समय पर पांच और बढा दिये गये परन्तु राजदरवार में बैठकें केवल १६ ही हैं श्रीर ये बढ़ाये हुए उमराव वारी-वारी से श्रमुप-ियत उमरावों की जगह स्थानापन्न होते हैं। ऐसे ही दूसरे दर्जे में ३२ सरदार श्रीर तीसरे दर्जे में बहुत सरदार हैं जो "गोल के सरदार" कहलाते हैं।

उमराव तथा दूसरी श्रेणी के सरदारों को ताजीम है श्रौर तीसरी श्रेणी के सरदारों में भी कुछ लोगों को ताजीम है। पहले पाटवी महाराज-कुमार भी १६ उमरावों की बैठक से नीचे बैठता था परन्तु महाराणा फतहसिंह ने इस पुरानी प्रथा को श्रभी कुछ वर्ष हुए हटा दिया श्रौर पाटवी कुँवर की बैठक सब उमरावों के ऊपर रक्ख दी गई है। यह पुरानी प्रथा यों चल पड़ी थी कि महाराणा का पाटवी कुँवर (युवराज) मुगल सम्नाट् की सेवा में जाने लगा था।

१६ उमरावों की बैठक के नीचे महाराणा के नजदीकी भाई बेटो की बैठक होती है। महाराणा के नजदीकी भाई बेटो में से करजाली, शिवरती, कारोई श्रौर बावलास के श्रिधिपतियों को "महाराज" की उपाधि है। नेतावल के द्वितीय श्रेणी के सरदार को भी "महाराज" की पदवी है। बनेडा के सरदार को "राजा" श्रौर शाहपुरा को "राजाधिराज" की पदवी है।

पहले दर्जे के उमरावों में से दस उमराव तो सीसोदिया खांप के हैं श्रीर बाकी दूसरी खाँप (वंश)—जैसे माला, चौहान, पवार, राठोड श्रीर डोडिया-के हैं। सीसोदिया खाँप के उमरावों में ४ विभाग हैं—१-सलूम्बर,

दशगत बेगूँ, आमट, मंजा, मैसराइगढ कीर कारावह जा पूँबाबी क वंशवर है जिसन अपने छाटे माइ मोकलजी के लिए राजगरी का दक छाड़ दिया था। 2-कानाइ के सरवार महाराखा जासात्री क वंशवर संरागरेवाढ हैं। 3-कानाइ के सरवार महाराखा जयविद के पुत्र शां कि सरवार महाराखा जयविद के पुत्र शां कि सहाराखा जयविद के पुत्र शां कि सहाराखा अमर्गवद (मंजम) के पुत्र महाराखा आमर्गवद (मंजम) के पुत्र मुराजाल क और वनड़ा क राजा, महाराखा राजिद (मंजम) के पुत्र भोगविद क बंशावर हैं। और पाचवे विमाग में—शिवर की कीर करजाली क महाराज, महाराखा संगाविद कुमरे क वंशवर हैं।

रणाया च नदाराजा नदाराचा समामासह दूसर क वराधर है। इन सरदारों में स मुख्यों का सीक्षप्त विवरण नीच दिया जाता हैं —

क्रस्ताली—यह ठिकाणा सहाराणा संमामसिह (नूमर) क वीसर
पुत्र बार्जासि का जागीर में मिला था। इसक वर्षमान क्रियति महाराज
लहमणिसिंह हैं जा महाराणा फनहसिंह क पढ़े भाइ सुरतिसिंह के पुत्र हैं।
यह जागीर उदयपुर स ४५ मील पूर्व में ११ गोलों की हैं क्योर उसकी
क्षामदनी २२ हजार कर सालाना है। इस ठिकाणे म हतृद्र (सिराज) नहीं
ली जाती ह। महाराज लहमणिसिंह का जन्म सं० १६२६ (सन् १८-१ ६०)
में हुक्या। इनका विवाह सं० १६४६ (सन् १८-६) में शाहपुरा राज्यक सामार
ठिकान क ठाइर जारावरसिंह की पुत्री स हुक्या था। उस प्रमारती का दहान्य
हाजान पर क्यापना सुनरा विवाह यही स्पाहती क जागीरहान विद्वाम अहर
बहुतसिंह महतिया राजाइ की पुत्री म सन्वत् १६४६ (सन् १६८२ ६०)
में हुक्या। इस विवाह स चापक ता पुत्र केंद्र अग्रवसिंह (सं० १६६६)
मीर केंठ क्यमयसिंह (सं० १६६६) किं।

कुँबर जगविमह का पिशाह सी० १६०७ (इ० सन् १६२०) में अजमर मेरवाड़ा जिला क ठाडूद देवलिया की पुत्री स हुआ था पराष्ट्र एक पर पराप्त इस धमपरती का खगवास हागया। इसस सन १६८ इ० क हिसम्पर में इसका बिवाद जाएपुर राज्य क गरका ठाडुर की वहित क साम हुआ। इसक बीत पुत्र हैं जा गरका १६८२ (इ० १६२४), १६८३ (इ०१६२६) भीर १६८६ (इ १६२६) म नामा। युसर हैं वर कामपनिह का विवाह सी० १६८४ (मन् १६७४ इ०) म सामगढ़ क जानीरनार हीवान जसवंतिह की विदेत स

करजाली का वंशावली इस प्रकार ह --

१—महाराच पापनिह । ४—महाराच चनापनिह (मनीमा)। ७—महाराज मुस्तिनह । ४—महाराज मुस्तिनह (गार)।

६- मदाराज शीलनांबर (गाद)। ६-मदाराज सरमागृसद्।

शिवरती—यह ठिकाना महाराणा समामसिह दूसरे के चौथे पुत्र श्र जुनिसह को जागीर में मिलाथा। इसके वर्त्तमान स्वामी महाराज शिवदान-सिह है। यह ठिकाना ४४ हजार रुपये सालाना श्रामदनी का है और जागीर में २० गाँव हैं। महाराणा सरूपसिंह के समय से छठू द (खिराज) इन्हें भी माफ है। वर्तमान महाराज का शुभ जन्म सं० १६४७ (सन् १६००) में हुआ था और अपने पिता महाराज हिम्मतिसह के देहान्त पर सं० १६८७ (सन् १६३० ई०) को ठिकाने के स्वामी हुए। इनका विवाह स० १६७७ (सन् १६२० ई०) में जोधपुर राज्य के रास ठाकुर फतहिसह की पुत्री से हुआ था। इस सम्बन्ध से एक पुत्र है। दूसरा विवाह १६८३ के फागुण (सन् १६२६ के मार्च) मास में कुशलगढ (वासवाहा) के राठोड राव रणजीतिसिंह को पुत्री से हुआ था। इस विवाह से आपके तीन कुँ वर हैं। शिवरती ठिकाने की दो गाव की जागीर टोक राज्य के निम्बाहेडा परगना में भी है। वशावली इस प्रकार है—

१—महाराणा सत्रामसिह। ४—महाराज दलसिंह (गोद)।
२—महाराज श्रर्जुनसिह। ४—महाराज गजिंमह।
कुँ वर शिवसिंह। ६—महाराज हिम्मतसिह।
३—महाराज सूरजमल। ७—महाराज शिवदानसिह।

कारोई -यह िकाना महाराणा जयसिंह के तीसरे पुत्र उम्मेदिसह को मिला था। इसके सरदार "महाराज" कहलाते हैं। वर्तमान ऋधिपति महाराज कर्णसिंह हैं। इनकी वशावली इस प्रकार है —

 १—महाराज जयसिह ।
 ७—महाराज फतहसिंह ।

 २—महाराज उम्मेदसिंह ।
 ८—महाराज हम्मीरसिंह ।

 ३—महाराज ब्ल्तिसिंह ।
 ६—महाराज रतनसिंह ।

 ४—महाराज गुमानसिंह ।
 १०—महाराज विजयसिंह ।

 ६—महाराज व्ल्तावरसिंह ।
 ११—महाराज कर्णसिंह ।

वावलास—यह ठिकाना महाराणा जयसिंह के दूसरे पुत्र प्रतापितह को मिला था। यहाँ के जागीरदार को भी "महाराज" का खिताब है। वर्तमान सरदार महाराज रघुनाथसिंह हैं। वंशावली इस प्रकार है — १—महाराणा वयसिष् ।

१—महाराज मतापसिं ।

१—महाराज जोरावरसिंह ।

१—महाराज च्यानसिंह ।

१—महाराज च्यानसिंह ।

१—महाराज च्यानसिंह ।

१९—महाराज च्यानसिंह ।

१९—महाराज च्यानसिंह ।

मनेदा—इस संस्थान के मूल पुरुष राजा भीमसिंह सीसादिया य मो सव्यपुर नरेरा महाराखा राजिसिंह के चौथे पुत्र है। ये भीमसिंह कहे बीर ये भीर सादराह को स्कार को सवा में सं० १०३६ मानों सुदि १४ का बले गये। वादराह की वन्हें "राजा"का जिलाव, मनसब कौर बनके की जागीर तमा कई दूसरे परगने देकर अपने पास रम्न जिया। जब मादराह विख्य में गया था ये भी उसके साथ बहाँ पहुँचे परन्तु हिम्मी सन् ११०६ दा० २० काफर (बि० सं० १०४१ कार्विक विदे १५) का गालकुरके में भीमसिंह का देहांत होगया। उस समय इनका मनसब पंच ह्यारी था। इनके क्येप पुत्र अजनसिंह के स्वान में दूसरे पुत्र सुरक्षत्र को बादराह ने मनसब दिया और बही बनेदा के स्वानी हुए। पुरुषमात के पुत्र सुलदानसिंह एक ता कोई के राजा चादराही नौकरों में रह। याद में महाराखा की सेवा में को सारी वंदार प्रकार है —

१—महाराया रावसिह। ६—राजा भीमसिह (दूबरे)। १—राजा भीमसिह। ६—राजा दरवसिह। १०—राजा संग्रमसिह। १०—राजा संग्रमसिह। १९—राजा पावित्यसिह। ४—राजा पारमारसिह। ११—राजा पानिस्ह।

७—राजा दृश्मीरसिंद ।
इम समय धनका ठिकाएँ में ७६ गाँव हैं और सालाना आमदनी
रै लात २० हणार रुपय है। धनका कसवा उद्युद् से ६० भील उक्तर्ष्व
में हैं। राज्य क मालाना शिराज में ६, २०४ २० दल हैं। धनका के राज्य
साहय का एक ग्या अधिकार मान्त है जा नवाक के अन्य सरदारों का
नहीं है। इसरे जागीरदारों की सरद इनका जानशीनी क सिथे पदयपुर
नहीं जाना पढ़ता है चीक पूर लयाजमा क माय एक तलकार इनके पर्दी
भजी जानी है। जिसके पहुषन पर धनका बाल जानशीनी के सिथे
जात हैं।

बनेडा के वर्तमान स्वामी राजा श्रमरसिह है। इनका जन्म स० १६४३ की सावण सुदि ३ सोमवार (ई० सन् १८८६ ता० २ श्रगस्त) को हुश्रा श्रोर ये श्रपने पिता राजा श्रच्यसिंह के पश्चात स० १६६४ की पोप विद १४ मंगलवार (ई० सन् १६०८ ता० २२ दिसन्वर) को वनेड़ा के श्रिधपित हुए। राजा श्रमरसिह का विवाह सर्गु जासी०पी० के चन्द्रवशी रकसेल खांप के महाराजा रघुनाथ शरणसिह देव की पुत्री से हुश्रा था जिससे श्रापके ३ कुंवर विद्यमान हैं। वडे कुंवर प्रतापसिह का जन्म स० १६४० की पोप सुदि ८ शनिवार (ई० सन् १६०० ता० २६ दिसन्वर) को हुश्रा श्रोर उनका प्रथम विवाह ल्नावडा (गुजरात) के राणा वख्तसिह सोलकी की पौत्री से सं० १६७३ (सन् १६१८ ई०) मे हुश्रा। इस सन्वन्ध से उनके एक पुत्र सं० १६८० की सावण सुदि १४ (सन् १६२२ ई० ता० २६ श्रगस्त) को जन्म। दूसरे कुंवर मानसिह का जन्म स० १६६४ मे हुश्रा श्रोर वे विलायत से वैरिस्टर होकर सन् १६३४ ई० मे लौटे तथा उदयपुर स्टेट मे सेशन जज के पद पर हैं। तीसरे कु वर गोपालसिंह का जन्म १६७४ सावण विद १४ (ई० सन् १६१७ ता० १७ जुलाई) को हुश्रा है।

शाहपुरा—शाहपुरे के नरेश महाराणा श्रमरसिंह (प्रथम) के दूसरे पुत्र सूरजमल के वशज है श्रीर वे "राजाधिराज" कहलाते हैं। इनकी एक जागीर काछोला परगना नामक तो मेवाड मे हैं श्रीर दूसरी फूलिया परगने की त्रिटिश भारत में हैं जो सीसोदिया सूरजमल के पुत्र सुजानसिंह को बादशाह शाहजहाँ ने जागीर मे दी थी। जहाँ तक काछोला परगने का सम्बन्ध है, शाहपुरा के राजाधिराज महाराणा के मातहत हैं। काछोला की जागीर में ६० गाँव हैं जिनकी श्रामदनी ७४ हजार रुपया सालाना है। इसके लिये राजाधिराज ३,०००) रु० सालाना मेवाड राज्य को खिराज के देते हैं श्रीर रिवाज के माफिक एक वर्ष छोड कर दूसरे वर्ष एक मास तक महाराणा की सेवा में उदयपुर रहते हैं, किन्तु श्रभी स० १६६३ (ई० सन् १६३६) में वर्तमान राजाधिराज ने श्रमने घराने की गौरव वृद्धि के विचार से काछोला परगना की जागीर का त्यागपत्र भारत सरकार के द्वारा मेवाड़ राज्य को दे दिया है जो श्रभी विचाराधीन है। यदि यह त्यागपत्र स्वीकृत होगया तो किसी श्रवसर पर श्रम ज सरकार शाहपुरा को ११ तोपो की सलामी प्रदान कर देगी श्रीर उस समय वे स्वतन्त्र नरेशों की भाँति "हिजहाईनेस" कहलाने के श्रधिकारी हो जायँगे।

शाहपुरा रियासत का वर्णन श्रलग दिया जायगा, क्योंकि श्रब ये सलामी की धतोपों सहित श्रलग रियासत बन गई है। श्रयेज सरकार स वहाँ के कथिपति को "राजा" की तथा वेकान प्रकर्ण की स्पापि है। वर्तमान राजाविराज की क्यो<mark>र्लक्किक्की कर्जी</mark> केतन्नी (जबपुर राज्य) के राजा की कम्मा के हुक्का का ! सर्गावास हाजान पर आपका कुसरा विवास किराजनम् ठिकाने में हुन्या। इनके एक पुत्र राजकुमार सुवर्शकविष् हैं!

सञ्चर — यह एक पुरुष ठिकाना चूँ वाष्य सीकोषिका में है। यहाँ क दमराव का "रावत" की क्वमी है जीर स्टब्स बैठक हैं। इस जागीर में १ ७ गांव हैं जिनसे साझाबा काम है। इस जागीर से राज्य को कोई किरास वर्षी विकास साम है।

सत् वर करना उदनपुर राहर से दिखन-पूर्व में ४७ इसकी भागारी ४ हजार करीन है और एके परकोर्ट से निक यहाँ एक मील क किनारे रायसजी का यदन है और सनर दर्शनीय किसा है।

यह जागीर महाराखा सास्ताबी के म्लेड पुत्र चूँ हासी वंश में चली काली हैं। जब महाराख्या सामाओं व संबोर के धर्म राठाइ की पुत्री और कैंबर रखनक राठा**र की समी व्यवि**ष विवाह करना चाहा । तब कुँ वर वूँ का न शिक्स प्रविक्का करके नि (१० मन् १३६८) में मेबाइ की गरी का अपन साटे माई जो बाद दी । इस नेश के प्रसिद्ध सरवारों ने राज्य की स<del>वय बच</del>्च मैशार्ग की हैं। रायत रतनसिंह वृद्धावत सामना के वृद्ध में 🗗 सन् १४२७) में मारा गया । शक्त ब्रा, बहातुरसाह की विजेप बीरगति का प्राप्त हुआ। राज्य साँह्यास क्य अवने तुम हुँ वर्ष क शारशाह अकरर की क्लाइ की काई में सुरक्षकी क सामने काम आवा। जतसिंह (जवन) सं० १६२० ( १६००) में डॉटाल में समाद अहाँगीर के सुकावते में बीरगति का प्राप्त हुन्ता। जैतसिंह (दूसरा) अवस्त्राचा मरहटी मना म युद्ध करना विक लंक १८१२ साम्ब्य वर्षि १ (ईक ता॰ २४ जुलाह शुक्रवार ) का नागार (बारवाफ) के क्रम की बारा गया । जाशमिद न बहाराका करिनिंद (दूसरे) से कहने हजा राम माकर जपनी स्वामिनक का वरिवय दिया। एक पिट सं १८३४ (ई सम १०६६) में वर्तन के बुद्ध में सकत बुद्ध कर पूर्व वृत्रायस्था में काय काया।

सलूँ वर के रावत मेवाड राज्य मे "भांजगिडिया" कहलाते हैं अर्थात् वशपरम्परागत मुसाहिव हैं। चूँडाजी और उनके वशधरों को राज्य के कारो-वार में दखल करने का सदा हक रहा है। सं० १८७४ (ई० सन् १८१८) में जब अयेज सरकार से राज्य की सिन्ध हुई तब भी सलूँ वर ने इस हक को कायम रखने का असफल प्रयत्न किया था। महाराणा लाखाजी के समय से राज्य की ओर से पट्टों, परवानों आदि पर भाले का निशान करने का अधिकार चूँडाजी के मुख्य वशधरों में चला आता रहा। परतु पीछे में वे कभी उदयपुर और कभी अपनी जागीर में रहने लगे जिससे सहूलियत के कारण उन्होंने भाले का निशान बनाने का अधिकार अपनी और से अपने कायस्थ अहलकार को सोप दिया जिसके वशाज आज तक महाराणा की तरफ से पट्टे, परवाने, सनद आदि लिखते और उन पर "सही" (हस्ताचर) कराते तथा यह चिन्ह भी बनाते हैं। इससे वह पचोली (कायस्थ भटनागर) घराना "सहीवाला" नाम से कहलाता है।

स० १६२७ (ई० सन् १८७०) तक रावतजी को सिक्का ढालने की भी इजाजत थी और सल् वर में पदमशाही पैसा और सल् वर धीगला नाम के सिक्के चलते थे। परतु अंग्रेज सरकार की आज्ञा से यह टकसाल बद कर दी गई।

वर्तमान रावत खुमाणसिंह हैं जिनका जन्म सं० १६६६ (ई० सन् १६१२) में हुआ है और स्वर्गीय रावत अनाइसिंह के स० १६८६ वि० में देहांत होने पर चावंड से गोद श्राकर सलू वर के स्वामी हुए। इनके एक पुत्र स० १६६१ सावण सुदि ४ मगलवार (ई० सन् १६३४ ता० १४ अगस्त) को जन्मा है। इनकी वशावली नीचे दी जाती है —

१२—रावत रतनसिंह । ( दूसरे ) १३—रावत काधल । ( दूसरे ) १--रावत चू डाजी। २--रावत कोंधल। ३--रावत रत्नसिंह। १४-रावत केसरीसिंह। ४-रावत दूदा। १४-रावत कुबेरसिंह। ४-रावत साईदास। १६—रावत जैतसिह।(दूसरे) १७—रावत जोवसिंह। ६-रावत खेंगार। ७--रावत किशनदास। १८--रावत पहाडसिह। ८-रावत जैतसिंह। १६-रावत भीमसिंह। ६--रावत मानसिंह। २०-रावत भवानीसिंह। १०-रावत पृथ्वीराज। २१--रावत रतनसिंह। (तीसरे)

२२--रावत पद्मसिंह।

११—रावत रघुनाथसिंह।

२३--रावत कसरीसिंह । (बृक्षरे ) <sup>9</sup>र-राष्ट्र बावसिंह। (इसरे)

देवसद---इस ठिफान के खायी रागत करवाने हैं मेनी 🕏 उगरानों में सहैं। इस आगीर में 🖎 न्यॉन हैं भागद्ती इंड लाग ४० ईं। राज्य को खा**वाना कि**राग हैं। यह जानीर वि सं० १७४≍ (ई० **सव्ह १५६१**) र अवसिंह स रत्वत हारकाशम का इक्तवत की भी। भू दाओं % पड़पान सिंहजी के इसर पुत्र स्रोता ( **कावेट** व **क**ठा वेशमर था।

मनमान रावन विजवसिंह का अन्त्र सं० १६३० (ई० व्यू) में हुआ था। इनकी प्रशाह मना काक्षण असमेर ने हुई भी भी किंगतिमह क मं० १६१३ (इ० सन् १६०० ) में देहांब होने कर क स्वामी हुए। इनक एक पुत्र (कुँबर) सं<del>वामित् स्वयव</del> पात्र सं० १६६१ चेंच वहि १० शनिवार ( ई० सम् १६२४ सा० है का जरमा है।

रुपतन् उदयपुर से उत्तर—पूर्व में ६८ **शीस पर केर**प भी सरदर पर ४ इजार भाषाची को करना है। रहने क्षेत्रान के रिवा है। इस करन क वारों बार शररवनाइ है और एक किया हैं। यहाँ पर पहल स्वानातर वेद जाति क बाग रहा करते वे और पशा करत थ और इसीन इस कले का एक दिस्सा इसी व्यन है। दबगढ़ स 3 मील हर बाजना मात्र का नाँव है वहाँ कवा (गमाउपों ) का यह है। व शक्तक क रामकों के नद हैं और षप एक प्रामिक मना सगता है।

रकाम क अवसर्वे की बेसावची इस वक्तर हैं --१--राषण मॉॅंगाओं। र-रावन दुवा १०--रामर सहरतिह ३--रायन इस्वरहास ४--रावन गानुसन्।म ११—रामा राज्ये ११--राभव क्रम ५-रावत हारकाशम ६--रावन मंत्रावधिह THE PERSON ७-- एवन असर्वनसिंह

चेगूं—यह ठिकाणा उदयपुर से ८८ मील पूर्व मे हे। इस जागीर में १६३ गांव हैं। जिसकी सालाना आमदनी ६० हजार रुपये है। इसके आधिपित "रावत सवाई" कहलाते हैं और मेवाड के १६ उमरावों में से हैं। इनकी बैठक देवगढ़ के रावत के वरावर है। परन्तु अन्तर सिर्फ यहीं हैं कि देवगढ वाले महाराणा के दाहिनी ओर बैठते हैं और वेगू वाले वाई तरफ। राज्य को ६,७३२) रु० सालाना छठूद (खिराज) के भरते हैं।

यह घराना सीसोदियों की चू डावत शाखा से हैं और सल् वर ठिकाणें से फटा है। यह ठिकाणा पहले-पहल सल् वर के रावत खगारजीके पुत्र गोविन्द्दास को मिला था। इस ठिकाने की वशावली इस प्रकार है --

१—रावत सवाई गोविन्ददास
२ —रावत सवाई मेचसिंह
३—रावत सवाई राजसिंह
४—रावत सवाई महासिंह
४—रावत सवाई मोहकमसिंह
६—रावत सवाई खुशालसिह
७—रावत सवाई खुशालसिह
८—रावत सवाई श्रूपालसिह
६—रावत सवाई श्रूपालसिह

११—रावत सवाई हरीसिह
१२—रावत सवाई देवीसिह
१३—रावत सवाई मेघिसह (दूसरे)
१४—रावत सवाई प्रतापसिंह
१४—रावत सवाई प्रहासिंह (दूसरे)
१६—रावत सवाई किशोरसिंह
१७—रावत सवाई माधवसिंह
१८—रावत सवाई भेघिसह (तीसरे)
१६—रावत सवाई श्रनोपसिंह (दूसरे)

स० १८८० (ई० सन् १८२३) में रावत महासिह ने अपने पुत्र किशोरसिंह को ठिकाणा सोंप कर आप सन्यास अहण कर नाथद्वारा तथा काकराली में रहने लगे। परन्तु १४ वर्ष वाद स० १८६६ में किशोरसिंह को उसके एक ब्राह्मण नौकर ने सोते हुए को मार डाला। इसलिए महासिंह ने अपने ६ वर्ष के पुत्र माधवसिंह के नाम से ठिकाणे का काम अपने हाथ में ले लिया। सं० १६१० में माधवसिंह भी महासिह के जीवन काल में चल बसा। इसलिए महासिंह ने ठिकाणे का काम फिर अपने हाथ में लिया क्योंकि माधवसिंह का पुत्र मेधसिह केवल ४ वर्ष का बालक था। स० १६२३ में महासिह भी इस संसार से चल बसा। अत मेधसिंह ठिकाने का स्वामी हुआ। स०१६६२ आषाह सुदि १४ (सन् १६०४ ई० ता० १६ जुलाई) को मेधसिह का देहान्त होजाने पर उनके पुत्र अनोपसिंह ठिकाने के अधिपति हुए जो वर्तमान रावत हैं। इनका जन्म सं० १६४६ (सन् १८८६ ई०) में हुआ।

इस ठिकाणे में मैनाल (महानाल) नाम का पुराना गांव है जहाँ पर एक मठ श्रीर शिवजी का मंदिर है। शिलालेखों के श्रनुसार इसे वि॰ र्सं॰ १२२६ ( इ॰ सब ११६६ ) वे कियाँ पर एक मंदिर व बहुत इ॰विराज चीहूम की सबी का वज्याना हुआ है। जास केंगू' करने की वसकात है

श्वामेट — नव् शिकाया ज्यापुर से १० औस ज्यार पूर्व की गर्दी के किनारे पर हैं। इसमें ४६ माँच १८ का १,४०१) व० जट्द रत हैं। ठाकुर को राज्या की जू हाजी सीसादिया के पात्र सीहा के तुब कमा के बैठन हैं। पीत्र पता (अतावधिद) स्वाराज्या जन्मतिह (बुक्स) के गीराग क साम विचाद के किन्ने में जक्तर के पेरे के हुक्क्सी काया। इसस पत्र शिकाया पत्रा के तुब व क्यारिक्सरी जाराग मत्र गर्दाह (प्रमम) ने अवान किसा। जारी हैं —

१ — १ — रावन सीदावी । १ — रावन **द्यांधि ।** १ — रावन कोदिवे । १ — रावन कोदिवे । १ — रावन कोदिवे । १ — रावन काविदे । १ १ — रावन काविदे । १ १ — रावन काविदे ।

यतमान रावच गोविवधिह का कन्य यं १६०६ (हैं।

में हुआ वा । रावच शिवनायसिंह क क्रियम्बान शुक्त कार्य पर
माप वहि १० वृधवार (४० सम १६२० सा० ११ क्वार्य) के

न रुष्टें जीसाबा न सावर गवा वेसका । इन्या है। क्यार्य करकेवी (
क्रिया सावसिंह कीशन की जुती के हुआ है। क्यार्य करकेवी

१ हवार सं अधिक हैं। वे चारों वरण कालों के क्या हमा क्या

श्रेश—महाँ क सरहार में श्रीमान श्रीवेरिया इनका पराज भाजर व कहा है। वह सामीर नेवाद पान्य के भीर हमने १० गाँव सामाय सामानी ३२ इवार के वे हैं। १९११ वन स्टूर सर्वेश वह सामीर स्वाप्तक क्रम्यूनिय ने कि मीर (१० वम १८३५) में नेवासी के सामा सामित्रीह में क्रिकेट हुए को इनायत की थी। सं० १६५३ (सन् १८६६) में रावत श्रमरसिंह के देहांत पर रावत राजसिंह ठिकाने का स्वामी हुआ। राजसिंह के पश्चात् उनके पुत्र जयसिंह जागीर के स्वामी हुए जो वर्तमान रावत हैं। इनके दो विवाह ठिकाना कामा (जयपुर) श्रीर काछी-बड़ौद (मालवा) में हुए तथा तीसरा लिम्बड़ी (गुजरात) राजवंश में सन् १६२६ ई० के श्रासत मास में हुआ है। इस जागीर को आमेट के बराबर ही बैठक का दर्जा है। .वंशवली इस प्रकार है —

१--रावत श्रमरसिंह।

३--रावत जयसिह।

२--रावत राजसिंह।

भैंसरोड्गढ—यह ठिकाना भी चूंडावतों का है जो सल् वर से फटा है। सलू बर के रावत केसरीसिंह के छोटे पुत्र लालसिंह को यह जागीर वि० स० १७६८ (ई० सन् १७४१) में महाराणा जगतसिह द्वितीय ने इनायत की थी। इस जागीर मे १२० गाँव और सालाना एक लाख की आय है। दरबार को ७,४०२) रु० खिराज ( छठूँद ) के दिये जाते हैं। वशवली इस -प्रकार है ---

१ - रावत लालसिंह।

४-रावत भीमसिह।

२-रावत मानसिंह।

६-रावत प्रतापसिह।

३-रावत रघुनाथसिह।

७--रावत इन्द्रसिंह।

४-रावत अमरसिह।

वर्तमान रावत इन्द्रसिंह हैं जिनका जन्म स० १६३२ भादों बदि ८ मगलवार (ई० सन् १८७४ ता० २४ अगस्त) को हुआ है। और ये भदेसर से गोद श्राकर सं० १६५४ (सन् १८६७) में ठिकाणे के स्वामी हुए। इनके दो पुत्र हिम्मतसिह व खुमानसिंह हैं। खुमानसिह ठिकाना सलूम्बर मे गोद गया है।

भैसरोडगढ उदयपुर से १२० मील पूर्व में चम्बल नदी के तट पर है। इसकी श्राबादी दो हजार मनुष्यों की है। कर्नल टॉड के श्रनुसार इस स्थान को भैंसा और रोडा नाम के बनजारों ने बसाया था। मेवाड़ व हाडोती के वीच में व्यौपार का यही मुख्य रास्ता है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि इस गाँव को भैंसाशाह नाम के महाजन ने बसाया था। भैंसरोडगढ़ से उत्तर-पूर्व में चम्बल पार ३ मील दूर बाडोली नाम का प्राचीन व प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पर हिन्दुक्षों के मन्दिर श्राठवीं-नववीं शताब्दी के बने हुए हैं। इनकी कारीगरी दर्शनीय व बडी सुन्दर है।

कानोड़—मह कामीर सीकोरिक कार्न की की है जो महाराजा काला के हुवरे पुत्र काला के दुवरे कहवारी है। सारंगरेव (इसरे) का महाराजा कालावीय रिका महास्तिह की कामूल्य स्वाकों के कालाव में इसावत की। इस जागीर में ४० हवार कालावी के व्य ३,११९) ५० किराज क को हैं। इसकी बंगाला की

१—रायत सम्बन्धी ।

२—रावत सारंगप्य प्रवय । ११—

३—रायत जागाजी । ११—गण्य ४—रायम तरवर । १३—एक

४-रावत ननसिंह।

६—रावत मालमिंद ।

**৺**—राषत जगजाव ।

८—एवत मानसिंह! १७—शक

६--रावन महासिंह।

**\***=

वर्षमान सरहार राज्य कर्वाधिद हैं जो अच्छे कसरोसिंद क १० सन् १६३५ के दूव क्राय ( कि॰ सं॰ १६६१ ) के विकारी हुए। १नका क्रम सं० १६७० कारिक्स और ७ १६६, ११० २ मिनस्मर ) वर हुआ है ।

वाम करना काशांव वन्तवपुर से पश्चि<del>स पूर्व के बीव</del>

भाषाही ४ इजार मनुष्त्रीं की है।

मींहर----पर ठिकावा सीसाविषा बंदा की राज्याच्या उसक स्थानी का "सहाराज" की प्रशाबि है। यह **प्रदास** क हार माद शक्तिसंद क तुरुव बंदा में है। इस <del>प्रवादि में ६०</del> इसार पपद समागा साम का है। ४०००) के शतका स्थापना प्रविच्या करत हैं। इसकी चंदाराकी इस समार हैं---

४—वद्दाराज नकस्तिह । ११—वद्दाराज क्येपक्या ५—वद्दाराज कार्यक्रसिद । ११—वद्दाराज क्योप्टिय

६--वदाराय पान्तविष् । १६-वदाराय वस्त्रविद् । ७--वदाराय प्रतविद् । १४--वद्वाराय केववेदिद् । १४:--महाराज माधवसिंह।

१७-महाराज मानसिह।

१६-महाराज भूपालसिह।

वर्त्तमान महाराज मानासिह है जिनका जन्म सम्वत् १६६४ (ई० सन् १६०७) मे हुआ और अपने चचरे भाई भूपालसिह के पश्चात् सन् १६२८ के मार्च (सम्बत् १६८४ फाल्गुन) मास में ठिकाने के स्वामी हुए। इनका विवाह टोंक राज्य के ठिकाणा डोरिया के इस्तमरारदार की पुत्री से सन् १६२४ ई० के मार्च मास में हुआ।

भीडर उदयपुर से दिल्ला पूर्व में ३२ मील पर पक्षे परकोटे मे है। श्रावादी पाँच हजार मनुष्यों की है।

वानसी—यह ठिकाना भींडर के शक्तावतों में से फटा है।
महाराज शिक्तिसिंह के छोटे पुत्र श्रचलदास इस ठिकाणे के मूल पुरुष
थे। यहाँ के सरदार को "रावत" की उपाधि है। वशावली इस प्रकार है —

१--रावत श्रचलदास।

६-रावत केसरीसिह।

२-रावत नरहरदास।

१०—रावत श्रमरसिह। ११—रावत श्रजीतसिह।

३—रावत जसवतसिंह।

१२-राबत नाहरसिंह।

४—रावत केसरीसिह ।

१३--रावत प्रतापसिंह।

४—रावत गगदास।

१४--रावत मानसिंह।

६-रावत हरीसिंह।

१४-रावत तरुतसिंह।

७—रावत हठीसिंह ८—रावत पदमसिंह ।

१६-रावत हरीसिंह। (दूसरे)

वर्तमान रावत हरीसिंह का जन्म सं० १६६६ माघ सुदि ११ रिववार (ई० सन् १६१० ता० २० फरवरी) को हुआ है और स० १६६० (ई० सन् १६३३) में अपने पिता के पश्चात् जागीर के स्वामी हुए। इनके ३ भाई गोविन्दसिंह, लालसिंह और सज्जनसिंह हैं। जिनके जन्म सन् १६१२तथा सन् १६१६ के अक्टोबर और नवम्बर में क्रमश हुए हैं। रावत हरीसिंह का विवाह जोधपुर राज्य के ठिकाणे आसोप के सरदार की पुत्री से ई० सन् १६२७ में हुआ है। बानसी स्थान उदयपुर के दिन्तण में ४४ मील पर है। जागीर में ४६ गाँव हैं जिनसे ३० हजार सालाना आमदनी होती है। खिराज के राज्य को २,०१६ ६० देते हैं।

बड़ी सादड़ी—यह ठिकाणा चंद्रवंशी काला राजपूतों का है। जो मेवाड़ के सोलह उमरावों में प्रथम गिने जाते हैं। इस ठिकाणे मे ७७ गॉव ६० हजार रुपये सालाना श्रामदनी के हैं। राज्य को १,०६०) रु० सालाना सिराज के देते हैं। यहाँ के शरदार को "राअधाया" वती इस प्रकार है----

१--रावराया चन्नावी । ११--रावराया १--रावराया सिंदाजी । १९--रावराया १--रावराया चासा । १३--रावराया

४--राबराका सुकावाम ।

४--रावराणा नीषा । १४--**रावराजा** ६--रावराजा नेषा । १६--**रावराजा** 

प--राजरासा इरिवास । १७--राजरासा धन्ति
 प--राजरासा रावसिंह । १८--राजरासा

६--राजराशा प्रशान (वृत्तरे)। १६--राजराजा

to-रावराका चनासेन।

सहाराखा रायमका के समय में इक्षवर (कानिकाली राजघर के पुत्र कामा कोर सका सं० १४६६ में मेनाइ में की सेवा में रहने को। महाराखा साँगानी की कम समय के में सं० १४८४ (ई० सन् १४२७) में सनाई हुई, उस सम्बन् ने नहीं बीरता नगाई। जम सहाराखा पीडे केनाये गये तन अजाबी ने महाराखा की कम्मू हो जन, नैनर आदि सन राज्य कि साराखा की कम्मू को जागीर मिली। सिंहाजी भी महाराखा किम्म्मास्त्य के के मुख्यान महायुरगाह की विचीद की दूसरी नहाई के सबस्य पर काम आये। सिंहा को भी महाराखा किम्मास्त्य के के सुरुवान महायुरगाह की विचीद की दूसरी नहाई के सबस्य पर काम आये। सिंहा का गीर इसका पुत्र बीहा (क्रक हर्तीकारी के युद्ध में काम आना।

इस ठिकारों को कई जास क्ष्म क वाजीन शहर हैं। दरवार में महाराया के पास होती है और भेवाव के उच्च फहरते हैं। महाराया के महत्व के दरवाजे तक नगाय अधिकार है। महारायाओं ने वाजनी कई राजक्षमारियों को दश् क्या है।

वर्तमान राजराया करवायां दिव स्थावा हैं को जपने दिया के स्वर्गावासी हो जाने पर संक १९६२ में ठिकानों के स्वर्गात हुए। विवाद रिस्तवर १९३१ (विक संक १९६०) में बनेबा (नेनी हुए। विवाद हे तर्ह एक पुत्र संक १९६९ की सन्तों परि १९ (१९६४) को सन्ता

बड़ी सादडी कस्वा उदयपुर से टिक्तण-पूर्व मे ४० मील पर है। श्राबादी चार हजार है। एक छोटी पहाडी पर किला भी है।

देलवाडा—यहाँ के सरदार माला राजपृत हैं जो वडी सादडी के मूलपुरुष श्रज्जा के छोटे भाई सजा के वशधर हैं। सजाजी को यह जागीर महाराणा रायमल ने दी थी। इस ठिकाणों के सरदारों का खिताब "राजराणा" है। जागीर में १४५ गाँव १ लाख श्रामदनी के हैं। राज्य को खिराज ६,२२४) रु० सालाना देते हैं। वंशावली इस प्रकार हे—

१—राजराणा सज्जा । १०—राजराणा राघोदेव (दूसरे)।
२—राजराणा जैतसिह। ११—राजराणा सज्जा (तीसरे)।
३—राजराणा मानसिंह। १२—राजराणा कल्याणसिंह (तीसरे)।
४—राजराणा कल्याणसिंह। १४—राजराणा फतहसिंह।
६—राजराणा जैतसिंह। १४—राजराणा जातिमसिंह।
७—राजराणा सज्जा (दूसरे)। १६—राजराणा जानसिंह (तीसरे)।
८—राजराणा मानसिंह (दूसरे)।
१०—राजराणा जसवतसिंह।
१५—राजराणा जसवतसिंह।

सजाजी स० १४८६ (ई० सन् १४२४) में गुजरात के सुलतान धहादुरशाह की चितोड की दूसरी चढाई में हनुमानपोल पर काम श्राये। मानसिंह (प्रथम) हल्दीघाटी युद्ध (सं० १६३३ वि०) में वीरगित को प्राप्त हुए। वर्तमान राजराणा जसवंतसिंह का जन्म स० १६४६ (ई० सन् १६०२) में हुआ। श्रीर राजराणा मानसिंह के सं० १६७० (ई० सन् १६१३) में निसन्तान दहात हो जाने पर सादड़ी से श्राकर स० १६७१ (ई० सन् १६१४) में ठिकाणे के पाट पर बैठे। इनका विवाह कोटा स्टेट के ठिकाणे खातोली के सरदार महाराज बलवीरसिंह की बहिन से स० १६७७ (सन् ई० १६२०) में हुआ है। इनके एक कु वर खुमानसिंह है।

देलवाड़ा उदयपुर से १४ मील उत्तर में आडावाला पहाड़ से धिरा हुआ है। कहते हैं कि देलवाड़े को मेवाड़ के राजा भोगादित्य के पुत्र देवादित्य ने बसाया था। यहाँ तीन पुराने जैन मंदिर १६ वी शताब्दी के बने हुए हैं। इन्हें यहाँ "जैन की वसी" कहते हैं।

गोर्गूदा—यहाँ के सरदार देलवाडे के राजराणा मानसिंह माला क पुत्र शत्रुशाल के वशघर हैं और इनकी उपाधि "राज" है। शत्रुशाल प्रतालों के प्रकासकों में सं० १६१६ में शोनू हे समझ काम कार्य ! इससे उनके पुत्र कान्यसिंह को शोक्यां ने प्रदान की ! वंशावाबी इस प्रकार हैं —

१ - राज राजुरास । ६ - राज १ - राज काम्ब्रसिंद । १० - राज १ - राज वास्वरसिंद । ११ - राज ४ - राज वास्वरसिंद । ११ - राज ४ - राज काम्बरसिंद । १३ - राज ७ - राज काम्बरसिंद (बुसरे)। १४ - राज मैक्सिंद १ ८ - राज राजुरास (बुसरे)।

इस जागीर में १०४ गांच १० इसार वर्ण शासाना राज्य का क्रट्र के १,४६९) दार सालाता वेशे हैं। क्रियाम मेर्स्टर्सिंड हैं जिनका जनमा संग् १८८६ (ई० छन् १६९६) में १६८२ की केस सुनि १० (ई० सन् १८१० की ६ सूच, मनाहरसिंड के देहांत पर ठिकाखे के स्वामी बने।

गोग् वा करवा वहबपुर से २० सीख वचर-पश्चिम करीन भवार बजार सनुष्यों की है।

देहाा—इस ठिकायों के सरदार चौहान राजपूत हैं
"दान" का मितान है। इस आगीर में ६२ गोच शासिन हैं,
वार्षिक बाय ८०,०००) दुपये हैं। शब्द को अति वर्ष १,६९९,
विराज क इंग्र हैं। इनके कुछ गोन न्वचपुर शबदानी ने चला
विचानगढ़ के पास है।

बरबा का पराना खेतिस हिन्यू सखाव कृष्णीराज चौहार्य, में माना जाता है। ' मिस समय सं० रक्ष्य ( हैं क्ष्य रेटरें ) में सबाव बावर, महाराखा सांगाती सुद्ध को समये के रखावं ब्या, क्षी समय मैनपुरी (विश्वा कामार) के क्ष्यकर स्वयं के मान चौहान ४,००० बीर बोडा केवर का महाराखा के का निर्धे इस युद्ध में बीरता और बराइम का बरिचय रेक्ट रखावें में ही कीर को मान हुए और बनने रोव सन्वन्ती चोडा नेवाइ को बोख में बीना होनों !

3

इन्ही राव चन्द्रभान से चौथी पीढी मे राव बलभद्र (बल्ल्जी) हुए। जिनको महाराणा श्रमरसिंह (प्रथम) ने गगरार तथा बेदले का ठिकाना जागीर स्वरूप प्रदान किया। इनकी वशावली इस प्रकार है—

१—राव चन्द्रभान ।
 १०—राव रामचन्द्र (दूसरे ) ।
 २—राव सत्रामसिह ।
 १०—राव प्रतापसिह (दूसरे ) ।
 ३—राव प्रतापसिह (पहले ) ।
 ११—राव केसरीसिह ।
 १२—राव बल्ल् सिंह (दूसरे)रावबहादुर
 ४—राव रामचन्द्र (पहले ) ।
 १३—राव तल्लिसिंह ।
 १४—राव कर्णसिह ।
 १४—राव नाहरसिह ।
 ८—राव बल्लिसिंह (पहले ) ।

राव बल्लूजी से नवी पीढी में रावबहादुर राव बल्तसिह बड़े बुद्धिमान श्रोर नीतिज्ञ हुए। इनसे पूर्व ठिकाना होल्कर, सेन्धिया, नबाब श्रमीरखाँ (मीरखाँ) श्रादि से युद्ध होते रहने के कारण ऋणी था तथा श्रिधिकांश भाग ऊजड होगया था। श्रापने श्रपनी योग्यता से ठिकाने को ऋण मुक्त ही नहीं किया बल्कि उसकी कई तरह से उन्नति भी की। श्रापकी स्वामि भिक्त तथा राज्य सेवा से तत्कालीन महाराणा पूर्णरूप से प्रसन्न थे।

स० १६१४ के गद्र के समय में इन्होंने अनेक विषद प्रस्त और भय भीत अप्रेज कुटुम्बों को नीमच से उदयपुर लाने में अपूर्व साहस दिखलाया था। इसके उपलच्च में इन्हें भारत सरकार की ओर से सम्मान सूचक एक तलवार मिली थी। उक्त किरच पर गढर में की हुई सहायता की प्रशासा एव स्वीकृति अप्रेजी, देवनागरी तथा फारसी भाषाओं में अंकित है।

इम्पीरियल श्रसेम्ब्जेज के समय सं०१६३४ (ई० सन् १८७७) में बख्तिसह को राव वहादुर श्रीर सं० १६३४ (ई० सन् १८७२) में सी० श्राई० ई० की उपाधि मिली । राव बहादुर बख्तिसह के पश्चात् राव बहादुर तख्तिसह ठिकाने के स्वामी हुए। श्रापके चार कुवर कर्णिसह, राजिसह, रूपिसह श्रीर गोविन्दिसह नामक हुए। राव बहादुर तख्तिसिंह

राव मनोहरसिंह का जन्म स० १६६१ की मगसर सुदि ६ को हुआ। आपने मेयो कालेज श्रजमेर से डिप्लोमा परीचा पास की श्रीर स० १६८४ में

१—ठाकुर गोविन्द्सिंह के बढे ही सज्जन, धर्मनिष्ठ श्रीर सदाच री होने के कारण महाराणा फतहसिंह बहादुर ने उनको महाराज कुमार भूपालसिंह बहादुर का सरचक नियुक्त किया। श्राप चिरकाल तक स्वामि—मिक्त पूर्वेक उक्त कार्य कर, ४० वर्ष की श्रायु में, एक कु वर मनोहरसिह, दो कन्याऐ तथा एक पौत्र चिरजीव रघुनाथसिंह को छोड़कर परलोक सिधारे।

के प्रमात् नवेग्न पुत्र कर्वसिंग्न ठिकाने के क्यानिकारी की "महद्राज समा" के नेन्वर वे कीर कर्वे की "राव वहादुर" का लिखाव दिवा। इनके क्याराविकारी नाहरसिंग्न हैं जिनका जन्म सं० १६६२ की मार्चों सुबि द हिंदू ता० २७ करास्त) का हुआ। इनकी रिका सेवी क्यांज क्यांचे ठिकाय क स्वामी सन् १६०० ई० के काक्त मार्च में हुए हैं। क्यां में चोंमू (ज्यापुर) के ठाकुर साहब की पुत्री के साव हुआ। इन्हें सन् १६२४ में काम क सरकार से "राव क्यांच्ये पदशी मिसी कोर वे रावव की "महदाज समा" के मेन्यर हैं।

बेदमा करवा करवपुर शहर से ४ शीस क्यार में है। इस्तर्कः १,२ = मतुष्यों की हैं। इस बागीर में "शगधी" वामक विदाद से ७ भीस क्यार में है। इसका पुराखा नाम सम्मानिका बीटों क स्तृप व पुरागी इमारतों के सरकहर सिको हैं।

हुवातब् — नद णूनावर्षों का ठिकाना है किसमें ४१ की क्षेत्र ४० इजार व॰ साहाना कामवनी के हैं। दरवार का वह कह द (किसमें इक नदीं रठ हैं। सब्द वर के रावच केसरीसिंह णूजावच के क्षेत्र पार्जुनसिंह का वह जागीर वि॰ सं॰ १८०४ (है॰ सब्द १७४०) वे ब्याय सगवसिंह (ब्रितीय) ने प्रदान की वी। इस सानदान की वेसावती के परह हैं —

कर्ममान महाराखा साहच के ए हो सी ( भीजो हुसाहिक) विक्रम हुई।
नहाराखा साहच ने मानके विशासी की समा जाएकी एसानि स्वित काल करने क्षित्र की मारि तुम्बी से महाम दौनत साइको कमाहास नहानो हैं "समोर महाम की कीद कर्म से ने पूछ गाँव का मान चावर के रचान में भूराख मारा" रखते की क्षेत्र की से ने पूछ गाँव का मान चावर के रचान में भूराख मारा" रखते की क्षेत्र की (सं १६८८ में) महाम की | मारको सं १५६३ में "पूर्ण" को क्ष्मी के क्ष्मी प्रभाव की कीद कीद कीद कीद कीद मारा से मानके की कीद कीद कीद प्रभाव का मीड़ा तथा मारा मारा हुआ। कथा रामपुत्र मारा में के प्रमा प्रमाणियक हैं। बारा में सावोदि का विचा मेन हैं। चीर माप मुगाम के करने हाई एक्स पामक कीवा तथा संस्था के नी हैं। वर्तमान सरदार रावत नरदेविसह है जिनका जन्म सं० १६७८ (ई० सन् १६२१) में हुआ था श्रौर यह श्रपने पिता बलवतिसह के गुजरने पर सं० १६८६ के फाल्गुन (मार्च सन् १६३० ई०) मास में ठिकाने के स्वामी हुए।

कुड़ावड खास कस्वा उदयपुर से दित्तण पूर्व में ३० मील पर है। श्रीर उसकी त्रावादी १,७६३ है।

कोठारिया—यहा के सरदार रए। थम्भोर के अतिम चौहान राजा हमीर के वशज हैं और "रावत" उनका खिताब है। इनका मूल पुरुष माणिकचन्द चौहान था जो सयुक्तप्रान्त के मैनपुरी जिले के राजौर स्थान से आकर महाराणा सांगाजी की तरफ से खानवे के युद्ध में स० १४८४ में काम आया। इनकी वशावली इस प्रकार है —

१-रावत माणिकचन्द।

२--रावत सारगदेव।

३-रावत जयपाल।

४-रावत खान।

४--रावत तातारखान।

६--रावत धर्मागद्।

७-रावत साहिबखान।

५--रावत पृथ्वीराज।

६--रावत रुक्मागद्।

१०—रावत उदयभान ।

११—रावत देवभान ।

१२--रावत व्रधसिह।

१३-रावत फतहसिंह।

१४-रावत विजयसिंह।

१४-रावत मोहकमसिह।

१६-रावत जोधसिंह।

१७-रावत संप्रामसिंह।

१८—रावत केसरसिह।

१६-रावत जवानसिंह।

२०-रावत श्रर्जुनसिह।

२१-रावत मानसिंह।

इस ठिकाने में ६१ गाव चालीस हजार रुपये सालाना आमदनी के हैं। राज्य को यह १,४०२ रु० सालाना छठ्ंद के देते हैं। वर्तमान रावत मानसिह हैं। जिनका जन्म वि० सं० १६७३ (ई० सन् १६१६) में हुआ। इनका विवाह पोकरण (जोधपुर स्टेट) के उमराव (राव वहादुर ठा० चैनसिंह एम० ए०, एल एल० वी०) की दूसरी पुत्री के साथ स० १६६३ की प्रथम आषाढ चिट ८ (ई० सन् १६३६ ता० १० अगस्त) को हुआ। है।

खास करवा कोठारिया उदयपुर से ३० मील उत्तर-पूर्व में तथा नाथद्वारा से ३ मील वनास नदी के किनारे पर है। आवादी १,६०० मनुष्यों की है।

गारमोधी--वहाँ के सरकर वेक्से के इसरे पुत्र इसरीसिंह के वंशवर हैं और राष औ को महाराखा राजसिंह दिवीच ने वह आयौर हक्का इस प्रकार है --

१--राष केसरीसिंह।

२--राव नाहरसिंह।

३--राक रघनावसिंह। प्र--राव रावसिंह।

५--राव संप्रासमित्र।

C---(1) 4 -- FTE

इस ठिकालों में प्रश्नाोंच २४ इसार, सामाना जाने £u6 ४० साखाना राज्य में भरते हैं। वर्तमान शब बस्म सं० १६३४ ( ई० सन् १८६७ ) में हुना। शिका बेची में पाई है। सं० १६६० (ई० १६०३) में अपने बाबा साम मत्य होते पर के ठिकाखे के स्वामी इए। इनके एक अन (ई० सन् १६२४) में करण हुमाहि।

सास करना पारसांकी किवाब से २८ बीक भावारी करीब ६०० मनुष्यों की है।

बीजोक्यां—इस ठिकाको के सरवार आवाचा के राजपूत हैं। इन्हें "राव सवाइ" की तपायि है। इक्की कमी भार राजधानी रही है। इनका जगनेर से मेबार में महाराखा सांगाजी के सक्य में जाना की जागीर मिली। बंशावली इस प्रकार है'-

१-राव चरोक। १०--राण विक्रमावित्य। ११--एव यान्यसः। २--राष सद्यमसिंह। ११-- राप समाई सम्बद्ध १--राच समरकास । १३—राष सवार्व केलवरांचे । ~ ४-सम्बद्धारिकः। १४-राव सकाई नोकि ४--राव श्रमकर्त । ६--शव कंशक्वास । १४--राय सकारे क्रम्यानिय । 🖰 १६—राव धवाई हुप्तीविंद् । ध—राष इन्द्रमात । ८--राव वैरीकाक । १०—शय बयर्त केवरोसिंद ।

६—शव दुर्वमताबा राव शुक्करण (दूसरे) को स्वीय ने दुस में सं० स्वरंश (ई० वर्ष १०(c) में सबस हुए वे क्यें बहुराका सबरकिए हुकरे ने "कवारे" की उपाधि दी थी। तब से वीजोल्या के उमरावो का खिताव "राव सवाई" है। इस जागीर मे ७६ गांव ६० हजार सालाना श्राय के है। खिराज २,८६० रु० राज्य को देते हैं। वर्तमान राव सवाई केसरीसिंह हैं जिनका जन्म वि० स० १६६१ (ई० सन् १६०४) में हुआ। अपने पिता के वेहान्त पर वि० सं० १६७१ (ई० सन् १६१४) में ये ठिकाने के स्वामी हुए। इनका विवाह सीतामड (मालवा) राज्य के हिजहाईनेस राजा सर रामसिहजी राठोड़ के० मी० एस० आई० की विदुपी राजकुमारी के साथ स० १६८१ (ई० सन् १९२४) में हुआ है।

खास करवा वीजोल्या उदयपुर से उत्तर पूर्व १४२ मील दूर वृंदी की सरहद पर है। इसका पुराना नाम "विजियावली" तथा "विभापितका" है। बीजोल्यां करवा की वस्ती ७ हजार मनुष्यों की है और यह एक ऊचे पहाडी स्थान पर वसा हुआ है। इसी से इसे "ऊपरमाल" भी कहते हैं। बीजोल्या से करीब एक मील दूर शिव और जैन के दो मिदर दसवी तथा बारहवीं शताब्दी के है। दिगम्बर जैन मिदर के पास की दो चट्टानो पर चौहान राजा सोमेश्वर के समय के लेख खुदे हुए हैं। एक तो स० १२२६ फाल्गुए बिद ३ (ई० सन् ११७० ता० ४ फरवरी गुरुवार) का मिदर सम्बन्धी है और दूसरे पर "उत्तमशिखर पुराए" नामक जैन बन्थ उसी संवत का है।

बद्नोर—इस ठिकाणे के सरदार मेडितये राठोड हैं श्रीर वे मेडितयों में मुख्य हैं। जोधपुर के राव जोधाजी राठोड़ के पुत्र दूवाजी के ये वशधर हैं। यह घराना मेडिता (जोधपुर राज्य में) से वि० स० १६११ में मेवाड़ में श्राया श्रीर इनमें प्रसिद्ध वीर पुरुप राव जयमल मेडितया था जो श्रकवर की चढ़ाई के समय चितोड़ का सेनापित था श्रीर उसी युद्ध में स० १६२४ चैत्र विद ११ को वीरता से लड़ता हुश्रा काम श्राया। ठाकुर इनका खिताब है। वशावली इस प्रकार है.—

 १—राव जयमल ।
 ८—ठाकुर श्रव्यसिह ।

 २—ठाकुर मुकुन्द्दास ।
 ६—ठाकुर जैतसिह ।

 ३—ठाकुर मनमनदास ।
 १०—ठाकुर जोधसिंह ।

 ४—ठाकुर सॉवलदास ।
 ११—ठाकुर प्रतापसिंह ।

 ४—ठाकुर जसवतिसह ।
 १२—ठाकुर केसरीसिंह ।

 ६—ठाकुर जयसिह ।
 १३—ठाकुर गोविन्दिसह ।

 १४—ठाकुर गोपालसिह ।

इस जागीर मे ६० गाँव ६० हजार सालाना आमदनी के अजमेर-मेरवाड़ा जिले के पास हैं। उदयपुर दरबार को ४,१२४ रू० सालाना खिराज

के रेवे 🗗 बार रतेपावसिंह का कव गोविवसिंह के स्वर्गकाती गोर भाषर क्रिकाको से ठाक्कर साहब की प्रश्नी कें। में ह्रमा है। जभी जान इविदास से नमूब मेम है।

कास करना क्यारेट भाषायी से इजार की है। व भागी किसी पंकार राजा ने **नरकोर** ( राज्य वहां को वर्ष तक रहा ।

सरदारवाद--- वहाँ के जनक (काठिमाबाद ) के सिंहजी डोडिका के पुत्र क्य इनका कियान है। जन बदाराचा बाबाबी की वयः वसकी रका करता हुन्या सिंह कोक्या भारा क्या भवसभी को सं० १४४१ (ई० सन् १३८०) में मे**पा**ए में

**पर्नोर में तुगवकों के साथ युद्ध करके काम आधा**र

बगावार महारावा की तरफ से यूडों में काम आहे। १--अक्ट धवक्रवी। 11-aux २--ठाइर सक्रमी। ११—अक्टर इन्ह्रमान र १—ठाष्ट्रर नाहरसिंह। ११ - अक्टर सरपारसिक्त नि ४-ठाइर किसनसिंह। १४--डाइन्ट सार्यवर्षित् । <- ठाक्टर कर्गासिह। १४--ठाइन्र रोक्सिंह।

१६—ठाकर कोरावरसिंह।

६-ठाइर भागजी। १७--ठाक्रर समावरसिंह। ७—ठाकुर सांदा । ८--अङ्कर भीमसिंह। १८--राकुर सोवयस्थि ।

१६--उाश्वर सस्यवसिष्ठ । ४--ठाक्ट गांपाक्षवास । २०--ठाकुर धमरसिंह। १०-- ठाक्टर अवसिंह।

सं० १६१२ (ई. सम् १८४४) में महाराखा स्वक्ष्पर्सिह जाराबरसिंह को दूसरे दर्जे का सरदार बनावा और मदाराखा

ने ठा० मनोहरसिंह की कार्यदक्षण व बान्यता से असन होकर अर्चे भेगी का उमराव बनाकर "सहत्राज समा" का सेन्वर चुना। सरदार ठाइर कमरसिंह का जाम में १६७१ (ई सक् १६१४) में हुना । भौर सं० १६८० ( ई० सन् १६३ ) में अपने पिता क वत्तराधिकारी हुए।

कस्या सरदारगढ़ उदयपुर से ४० मील उत्तर-पूर्व मे तीन हजार श्रावादी का है। इसका पुराना नाम लावा था परंतु स० १७६४ (ई० सन् १७३८) में महाराणा जगतिसह ने ठाकुर सरदारिसह के नाम पर इसका नाम "सरदारगढ़" रक्खा। रेल्वे स्टेशन "लावा सरदारगढ़" है। यहाँ एक किला भी है।

## दूसरे दर्जे के सरदार जागीरदार

जो वतीसे कहलाते हैं उनकी नामावली इस प्रकार है — भाई बेटे ( नजदीकी रिस्तेदार ) साँगावत ( सीसोदिया ) १८-करेडा। १--हमीरगढ। १६—संत्रामगढ्। २-भूणोस। ३ - खैराबाद। भाला ४--महुवा। २०--तागा। ४-जरखाणा (धनेरिया)। चोंहारा ६--नेतावल । २१-फलीचडा। २२--भूपालनगर्। ७-पीलाधर। राठोड ८—सनवाड। २३-रामपुरा ( मेडतिया )। चूं डावत (सीसोदिया) २४-केलवा (जेतमाल)। ६-चेमाली। २४—ह्वपाहेली वडी ( मेड़तिया )। १०-- लुंगदा। २६—नोबाहेडा (मेडतिया शाखा)। ११--थागा। पनार १२--बाठरडा। २७-वंबोरी। १३—लसाखी। राणावत (सीसोदिया) शक्तावत (सीसोदिया) २८-धिरयावद् । १४ - बोहेडा। चावडा २६--कलडवास । १४-पीपल्या। ३०-श्रारज्या। १६—विजयपुर। कान्हावत (सीसोदिया) १७--भगवानपुरा। ३१-- अमरगढ।

## तीसरे दर्जे के सरदार जागीदार

इस दर्जे के कई सरदारों को ताजीम का सम्मान भी है। इस दर्जे के कितने एक की नामावली नीचे दी जाती है।

१—इन सब सरदारों का विशेष वर्णन तथा इतिहास हम "राजपूताने के उमराव व सरदार" नाम के स्वतंत्र प्रथ में प्रकाशित करेंगे।

188 च्डावत (सीसोदिका) १--वंबोरा । २—साटोबा । ३-श्रीकोसा। to stand ४--ताल (बगावत)। ३६--चीवाचा ¥-भाव् । ४०---वानवः। ६--कासीमस्र। ४१-- नासास। माम्बास । ४२ - जानवस्य । ८—थोजापासी । ४<del>३ - कावा</del> । ६--पीवास ह ४४-टब्सा। १०-काटका । ४१<del>- वाचरमध</del> । ११ - रक्याबस्र । ४६-अक्रवा। १२-- चौसार । ४० वांच्सा । १३--मानपुरा। ४५ - भरक्या । १४- कालाकोट। 84-F 341 1 १४—नीमाना । ko—स्रोगर । १६-भटबाबा कोटा। १७ साम्रास । १८-स्वावा । ×१—दीवा । १६-भरका **१२**—सेमारी ! २०-भाषक्या उत्पृता। 1 TES- 64 २१ -- वेबलिया । ४४-सिवार । १२<del>-कास्वास</del> । ±≥—गन्स**य** । २३--फक्षासाद् ! २४<del>-- वॉतका</del> ।

३६-कोल्यारी ।

६०--मनारिका ।

**६४**—जनस्य ।

६१ – यहरूबा ।

२४—सरेडी ! २६—मावास !

२७ -पीपश्वा !

१८—जसाड्या । १६—जोगरास । १०—चोंचड्या । ११—गोगास ।

३३ —म्बलरा ।

२३--कांग्रेजी ।

### मेवाड़ राज्य

| . 3-3                         | ६६—मंगरोप                        |
|-------------------------------|----------------------------------|
| ६०भैरवी                       | १००—गुरला                        |
| ६८—गाइरयावास                  | १०१—जामोली                       |
| ६६-करेडया                     |                                  |
| ७०—श्रोछुडी                   | १०२—गांडरमाला                    |
| ७१—रोलाहेडा                   | १०३परसाद                         |
| ७२द्मदमा                      | १०४ —हीगोली                      |
| ७३—चोरल                       | १०४—बॉसड़ा                       |
| ७४—सिंद्वडी                   | १०६—कॉकरवा                       |
| ७४—जासूरा खेडा                | १०७—सरवाणिया                     |
| ७६—पीपलदा                     | १०८—पहुना                        |
| ७७—श्रमरत्या छोटा             | १०६—मादडी                        |
| ७⊏—महुवा छोटा                 | ११० <b>—मं</b> ड <sup>्</sup> या |
| ७६—जेतपुरा                    | १११—पारोली                       |
| ८०—श्यामपुरा                  | ११२—कृचोली                       |
| ८१—जालेटरी                    | ११३—नारेल्या                     |
| ८२—कु चलवाडा छोटा             | ११४—कारूड                        |
| ⊏३—बडा कु <sup>•</sup> चलवाडा | ११४/-जालोदा                      |
| ८४ —श्रासोप                   | ११६—पहूनी                        |
| ८४—बीखरणी                     | ११७जेवासा                        |
| ८६—जंजोत्ता                   | ११८—तुरक्या                      |
| ८७—नोरेलाव अदलपुर             | ११६—सादड़ी (राणावत)              |
| द्रद्र-पातञ्ज                 | १२०वासग्गी                       |
| सांगावत (सीसोदिया)            | <b>१२१वोरिया</b>                 |
| ८६—दौलतगढ                     | १२२गोठडा                         |
| ६०—बसी                        | १२३श्रगुत                        |
| ६१—ज्ञानगढ                    | १२४—मॉगरोल                       |
| ६२—तलोली                      | १२४खेडी                          |
| ६३—लुहारिया                   | १२६—श्यामपुरा                    |
| ६४—नीबाहेडा (सांगावत)         | १२७जामूला                        |
| ६४—धावडया                     | १२८देवीसिंह खेडा                 |
| राणावत (सीसोदिया)             | १२६—जैतपुरा                      |
|                               | १३०—रामेड                        |
| ६६—बंदल्यास                   | १३१ - नेतावल (सीसोदिया)          |
| ६७—बरसल्य(वास<br>६⊏—केर्या    | १२५लेडियाखेड्रा                  |
| ~~ 1/4!                       | १३३—द्वरावा                      |
|                               |                                  |

३३-कांबाक्त ।

| 400                         | राजरूवान का रूपान                   |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| चूडावत (सीसोदिया)           | १४—पोस्स ।                          |
| 0                           | १४ <del> वर्</del> द् ।             |
| १-चंबारा !                  | <b>१५</b> ─-स्टबा।                  |
| २साटाबा ।                   | १७-करवा ।                           |
| ३जीकाका।                    | <b>₹</b> द~-भासपुरा                 |
| ४तास ( सगावत )।             | ३३पीतापा                            |
| ¥—भा <u>द्</u> ।            | ४० <del> बाग्ब</del> ।              |
| ६कामीयल।                    | ४१—मामास।                           |
| ७मान्यास ।                  | ४९ — चानवद्या ।                     |
| ८ घासापाखी ।                | ४३ <del>वाका</del> ।                |
| ६—पीशास ।                   | ४४ <del> टब्रफा</del> ।             |
| १०-काटका ।                  | ४१ — जानरवास ।                      |
| ११ रक्यावक ।                | ४ <b>६—ठीकरवा</b> ।                 |
| १२ — भीलाङ् ।               | ४७—-वांब्सा ।                       |
| १३मानपुरा ।                 | ४८ - जरकवा।                         |
| १४- काझाकाट ।               | ४६ इना।                             |
| १४नीमादाः                   | <b>३०—स</b> ंगर ।                   |
| <b>१६—मटनाङा छोटा</b> ।     |                                     |
| १७—सा <b>बा</b> स ।         | शुकारत (चीचोरिका)                   |
| १⊏—स्वावा ।                 | <b>४१—दी</b> चा ।                   |
| १६-मरक।                     | ४१—सवारी ।                          |
| <b>२०—भाषम्या ऋत्पुरा ।</b> | दर्—समारा ।<br>४१— <b>सर्</b> ।     |
| २१ दबक्रिया ।               | ४१—स्त्।<br>४४—सिवार।               |
| <sup>२२</sup> — कास्यास ।   | ४४—पानस <b>च</b> ।                  |
| २३—फवासार् !                | २२—्वानवस् ।<br><b>२६—इ थना</b> स । |
| २८शॅव <b>म</b> ा            | १५                                  |
| २४मर्गाः                    | क्र-पुरासी।                         |
| २६मालास ।                   | १६—कांस्वारी ।                      |
| २७ —पीपस्या ।               | ६०—अमारिया ।                        |
| १=ससाच्या                   | ६१-अंडच्या।                         |
| १६जागराम ।                  | <b>१र—क्वर्र</b> ।                  |
| ३०वांबडवा ।                 | ११कसराम्।                           |
| ३१—गंगासः                   | १४—जनात ।                           |
| ३२—मासरा।                   | ६१ — बोडफ्का ।                      |
| >>                          |                                     |

**44-44**1

# मेवाड़ राज्य

| ६०भेरवी                                     | ६६—मंगरोप                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| ६⊏—गाडरयावास                                | १००-गुरला                     |
| ६६करेडया                                    | १०१—जामोली                    |
| ७०—श्रोछुडी                                 | १०२—गाडरमाला                  |
| <b>७१—रालाहे</b> डा                         | १०३—परसाद                     |
| ७२—दमद्मा                                   | १०४ —हीगोली                   |
| ७३—वोरल                                     | १०४—वॉसङ्ा                    |
| ७४—सिदवड़ी                                  | १०६—कॉकरवा                    |
| <b>७</b> ४—जासूरा खेडा                      | १०७—सरवाणिया                  |
| ७६—पीपलवा                                   | १०⊏—पहुना                     |
| ७७—श्रमरत्या छोटा                           | १०६माद्डी                     |
| <b>५</b> ८—महुवा छोटा                       | ११०—मंडत्या                   |
| <b>७६</b> —जेतपुरा                          | १११—पारोली                    |
| <b>८०</b> ─श्यामपुरा                        | ११२—कृचोली                    |
| ८१—जालेटरी                                  | ११३—नारेल्या                  |
| <sup>⊏२</sup> —कु <sup>'</sup> चलवाड़ा छोटा | ११४—कार्ह्संड                 |
| ⊏३—वडा कु <sup>•</sup> चलवाडा               | ११४जालोवा                     |
| ८४ —श्रासोप                                 | ११६—पहूनी                     |
| ⊏४—बीखरणी                                   | ११७जेवागा                     |
| ⊏६—ज्जोला                                   | ११५—तुरक्या                   |
| ८७—गोरेलाव ऊदलपुर                           | ११६—सादडी (राणावत)            |
| ८८ —पाल छु                                  | १२०—वासग्गी                   |
| सांगावत (सीसोदिया)                          | १२१बोरिया                     |
| ८६—दोलतगढ                                   | १२२गोठड़ा                     |
| ६०—वसी                                      | १२३श्रगुत                     |
| ६१—ज्ञानगढ                                  | १२४—मॉगरोल                    |
| ६२—तलाली                                    | १२५सेड़ी                      |
| ६३—लुहारिया                                 | १२६—श्यामपुरा                 |
| ६४—नीवाहेडा ( सांगावत )                     | १२७जामूला<br>१२८देवीसिंह खेडा |
| ६५—धावड्या                                  | १२६—जेतपुरा                   |
| राणावत (सीसोदिया)                           | १३०—रामेड                     |
| ६६—वडल्यास                                  | १३१ - नेतावल् (सीसोदिया)      |
| ६७-च्रस्ल्यावास                             | १३२लीड्याखेडा                 |
| ६८—केर्या                                   | १३३—हकरावा                    |
|                                             | •-                            |

राजारताने का करिय 386

१३५--रावहा १६७-- चासस्य १३६-रूपपुरा

१६८-जन्मेश्वरा

१३७ - स्रांगच

१६६---बोरा का सेवा

१३८-पबार लेका

१५०-- तसीगपुरा

१७१-इत्वा

१७२ -- वेस्वावास

१७३--हावीपुरा

१७४—इरपुरा दोका १४१-- वाविया

१७५--- क्वाउपुरा केर्वा

१७६--वाकरी

१७०-- डीटोका

१४०-मीकरी

१७६-- श्रमसपुरा

१८ -मासपुरा

१८१-वंबारवा

१८२ — स्रेश

१८६-मंगराप १८४--गुक्का

१८३-गावरमास

१८६—सीगॉसी

रेट्र - समरत्वा

१८६-- बाइसीपुरा

१६१---चाकासा द्वाटा

रेट्य — भावसा

१६०—साम्रेरा

१६२-भीतपुरा

१६३-सावझा

१६४ - पाता

१६१—सूरास

१६<del>६ - साक्तब</del>पुरा

स्वादत (शीसोरिया)

बूराक्त (सीसोदिया)

१४२-- विवसपुरा

१४४—गापसेरा

१४६--- इन्द्रपुरा

१४७—चगरपुरा

१४८-सुरावास

१४०--गविसी

१४९--चगर्वा

१४१--मीमपुरा १४४-- भासला

१४६—योदमा

१४८--हीसरवा

१४६—कारङ्क्या

१६१-चारड की मागक

१६४-जासाप ( राक्षवत )

१६६— मंगावा ( राक्षव )

१६४—मैक्सरही ( राषावत )

१६०—वीरामी

१६५-कनवाद

१६३-नावना

१४५--रासडवापरक

१४७-सरस्वासका

१४६-नवा केवया

१४१-मगपुरा चुभपुरा

१४४- वावका साटा

१४१--साबाबास

१४०--माकदया

१३६- बार<del>क</del>ोड़ा

कान्हावत (धीधोविका) १६४—मामाना

२२१--सालेरा १६७-जुवास्या। १६८--भैसाकुन्ड। २२२--बोरज २२३--बोरज का खेडा दुलावत (सीसोदिया) २२४-चोकडी १६६--भागापुरा। २२४--आक्या २००--सामल। २२६—बांगडोला २०१-- ऊमरोद। २२७--पीपली २०२-- ऊमरणा। २२८--बीरम्यास २०३-सीगड्या। २२६-सुल्यावडी मांजावत (सीसोदिया) २३०--केरोट २०४--कटार । २३१-रोद का गुढा (सीसोदिया) २३२--सोयणराम का गुढा भाकरोत २३३--कोडाकड़ा २०४--परराडा। २३४ — सुलतानपुरा २०६--पुनावली २३४--राती तलाई २०७-भरखली देवड़ा / चौहान ) सोजावत (सीसोदिया) २३६--बङ्ला २०८--सीमरङा २३७--देबारी २०६--मदार २३८--मठ्एया कंभावत (सीसोदिया) २३६-मोखण २१०--तरयाल हाड़ा (चौहान) २११--कसन्याखेडी २४०--श्रोरीगुरज्ञा भाला २४१--द्राएया २१२--माडोल राठोड् २१३--नाद्सा २४२—हाचला (मेडतिया) २१४--टाक २४३--कणतोडा ( छपन्या ) २१४--श्रोलादर २४४--नीबडी (महेचा) २१६--वारीड २४४--जगपुरा चौहागा २४६ — लाखुडा (ईशरदासोत) २१७--गुडला २४७ —धूगा २१८--थावला २४≍--टकोरिया २१६--चनेडिया २४६---लावा २५०-सियावास २२०--सोमी

२**४१---चोचडी** २४२—देवसी

**२११—वराक** 

२४४-- चागस्या

२४५-स्पाइसी बोटी २४६---इटार

२४७--चंटाकी

१४८ — बामखिका

२४६--विवासा २६०—सोनासा

२६१—वेडवास

२६२-चंदा का गुका २६३---वरवाकी

२६४-सियाक

२६५--मारबी

२६६-- नैपीपुरा

२६७-वंबारका २६८<del>- साम्बाशा (विचोद विचा</del>)

२६६-नरकोद

२७०-असवन्तपुरा

२७१-शेवका २७२--- भद्देवा

२७३ - सखोदा

२७४—मोटरास २०४-सारका

२०६ - देवरवा

२००-भासी

२०८--- जलका

२०६ — नाहरमस

१८०--वदावरपुरा ₹८१—सराव

१⊏१--गरकर

२⊏३—कांबस्यों २८४--- व्यक्तिसर

श्च्य-गुका

१८६ -- उपक्षा

१८०--चारसिंह का केवा

श्टर-सीरोदी

१८३ - महासिंह का क्षेत्र

१६०—गक्तवा १६१—केसरपुरा

१६१-- करारा

२६३-- कामा २६४-माता का संस

सीसकी

२६४— रूपनगर

२६६-- गरच्या<del>योद</del>ी २६७--जीवनावा

२६८—समनपुरा

१६६—चदेरिया ३००-सापरोप

२०१---साचंक्यों का केवा

३०२—इरिसिंह का <del>जेव</del>ा ३०३---पीवाबास

पश्चित

२०४<del>--पविदार-कामा</del>

पशार

१०१-सिवाया ३ ६--कांसेडी

३०७-गोराखा ३०८--वेबसी सेवा सुदी

यादव ( बादव )

२०६--चालेकी

साटी ( शादन )

११०-मोद्यी

१११--- अरोबी

३१२—घोडच

३१३—चांनएया

३१४- बिलोला

३१४-- डगलां का खेड़ा

३१६--बराडा

३१७--जगपुरा

३१८—श्रालोली

३१६-मोखण

सिन्धीजमादार (मुसलमान)

३२०--मौहाडा

# मेबाड़ के भोमिये सरदार

मेवाड में पहले, दूसरे, श्रीर तीसरे दर्जे के राजपूत सरदारों के सिवाय कुछ ऐसे सरदार भी हैं जिनको भोभिये कहते हैं जो महाराणा को बराये नाम खिराज देते हैं। ये भोभिये गिरासिया कौम से बताये जाते हैं। विपत काल में इनके किसी पूर्वज ने भील स्त्री से व्याह कर लिया इससे वे राजपूत जाति से श्रलग होगये। तब से इनका श्रलग ही एक समूह बन गया है श्रीर उसी समुदाय में ये सरदार विवाह करते हैं। इन भोभियों का केन्द्र, राज्य का "भोमट" नामक पहाडी भाग है। इस भाग मे ६२ फी सैकड़ा भीलो की श्राबादी है। बाकी पटेल श्रीर राजपूत रहते हैं। जमीन का लगान गांव के चौधरी पटेलो द्वारा लटाई से वसूल किया जाता है। इन भोभियों मे मुख्य सरदार यह है —

जवास, जुडा, पाड़ा, मादडी, पानरवा श्रोर श्रोगना।
जवास श्रोर पहाडा के भोमिये श्रपने को सांभरी चौहान कहते हैं।
जो चौहान राजपृत सांभर से दिच्या में वस गए वे सांभरी श्रोर जो सांभर
से पूर्व की श्रोर गये श्रोर फिर राजपूताने में लौट श्राये वे पूर्वीया चौहान
कहलाने लगे। पूर्वीया से मतलब पूर्व दिशा से है।

कहते हैं कि साभर के राव लखमसी के वशज गांगा श्रौर माएक ने वि० सं० १३१६ (ई० सन् १२६२)मे गिरासिया कौम के बासिया जोगराज को मारकर उसकी राजधानी खारा को मय ७०० गावों के छीन ली। गागा ने पहाड़ा पर श्रिधकार किया श्रौर माएक ने जवास पर।

जवास — खंरवाड़े (मेवाड) की छावनी से ६ मील दूर है। इस भोम में ४४ गाव हैं श्रीर ३० हजार रु० सालाना श्रामदनी है। २,४००) रु० सालाना खिराज के राज्य में भरने पड़ते हैं। जवास के भोमिये सरदार की वंशावली इस प्रकार हैं —

<sup>9—</sup>दी रूलिंग प्रिन्सेज चीफस एन्ड लीडिंग परसोनेजस इन राजपूताना एन्ड श्रजमेर-मेरवाङा, पाचवा सस्करण पृष्ठ १६१, मारवाड स्टेंट सेन्सस रिपोर्ट सन १८६१ ई० ( जातियों की उत्पति व वृतान्त ) हिन्दी सस्वरण पृष्ठ १३०।

१ — सायकजी ३ — सोगाजी ३ — सबससिंह ४ — काळुजी ४ — भोजराज ६ — राजाजी ७ — भीमजी ६ — दोपसीं ६ — वापसी

६—वाभक्षा १०—चन्द्रमाण ११—असवन्टसिंह

१२—सूरजसिंह १३—जेवसिंह

१४—श्रमरसिंह ग्रयम १४—सरदारसिंह

१४ —सरदारसिंह १६ —सूरवसिंह १७—शतुसाक्ष

१८—समर्थसिंह १६—सुराजसिंह २०—वीत्रवसिंह

२०—वासससह २१—उम्मेदसिंह २२—इक्ससिंह

१९—हम्मवसिंह १४—हिम्मवसिंह १४—नधूसिंह

२४—रचुनाबसिंह २६—जसबन्तसिंह २७—ग्रीमसिंह

२८—भैरोंसिंह १६—अमरसिंह ( दूसरे )

३०—रसनसिंह ३१— नोवषसिंह ३२—सक्यसिंह

वर्षमान सामिया राज ठरूवसिंह हैं जो सयो कालेज असमेर में पढ़ रहे हैं। इनका जन्म सं० १६६८ की वैराल सुवि १४ रानिवार (ई० सन् १६११ ला० १३ सड़े) का हुआ और स्वृत्य राज नावतिह के नावाक्षिया अवस्वा में सं १६७६ की पास सुवि (ई सन् १८१६ ला० ह विसन्तर) को गुजर जाने पर सुवेशी गांव से गार आकर सं० १८७६ पाप सुवि ६ सुचवार (२७ दिसन्वर १६२२ ई०) का ठिकाया के स्वामी हुए।

पाइ — यह ठिकाणा खेरवाबे से १९ सीख दूर ह कीर उसमें २० गांव १२ हजार ठपये कलवार सालाना कामदनी क हैं। सिराज के ७२६ द मरते हैं। वर्तमान भामिया रावत वदनसिंह कीहान हैं। इनका प्रथम विवाह जुड़ा ठिकाने क समीजा ठाकुर को वहिन स सं० १६६६ हैं० (सन् १८८६) में, दूसरा ठिकाना पानरवा क वाइकिया ठाकुर को वहिन से सं० १६६५ (सन् १८ ७ ह) में कीर तीसरा हुंगरपुर राय्य क वीर क राव कर्जुनसिंह सोलंकी की पुत्री स हुवा है। इनक ४ कुवर हैं कीर एक माई है। स्पेट कुवर साहब का जम्म सं १८०४ सामुख सुदि ७ संगलवार (ह सन् १८६० ता० १९ माय) का हुवा। वंशावसी इस प्रकार हैं —

१--गांगाओ २--हकाडी ३--मनपीर ४—मासकी प्रथम। ४—करण थी। ६—साम जी।

| ७—ऋर्जुनसिह प्रथम।  | १८—नधूजी ।            |
|---------------------|-----------------------|
| ८—देवीसिह।          | १६—ऋर्जुनसिह दूसरे ।  |
| ६—मीराजी।           | २०—उदयसिह ।           |
| १० मालजी दूसरे।     | २१—दौलवसिंह।          |
| ११अखेराज।           | २२—छत्रसिंह ।         |
| १२—पेमजी।           | २३ — सूरजमत ।         |
| <b>१३—भीमसिह</b> ।  | २४नाहरसिह ।           |
| १४—केशवदास ।        | २४—खुमानिमह।          |
| १५—गोपीनाथ          | २६—लदमणसिंह।          |
| <b>१६—साहिवसिंह</b> | २७—बदनसिह (वर्तमान) । |
| १७—वीरमदेव          |                       |

मादडी यहां के राव श्रपने को मेवाड के महाराणा लाखा के दूसरे पुत्र तथा कनोड के रावत श्रज्जाजी के छोटे पुत्र के वश मे मानते हैं। यह घराना स० १६०४ (ई० सन् १४४८) मे स्थापित हुआ। वर्तमान राव दौलतिसह की श्रायु २६ वर्ष की है श्रीर उदयपुर के भोपाल नोबल स्कूल में पढे हैं। इनका विवाह पानरवा के सोलंकी राणा की बहिन से स० १६८४ माघ (ई० सन् १६२८ फरवरी) में हुआ है। वशावली इस प्रकार है:—

| 11 1 1 4 11 / 10 10 11/1/1 | 1 .1 8 .11 .2    |
|----------------------------|------------------|
| १-मालदेव सीसोदिया।         | १०-सामन्तसिंह।   |
| २—नत्थूजी ।                | ११—लालसिंह।      |
| ३—हरीसिंह।                 | १२—छत्रसिह ।     |
| ४ श्यामलदास ।              | १३—पृथ्वीसिंह ।  |
| ५—भीमसिंह।                 | १४—रघुनाथसिह ।   |
| ६—केसरीसिह ।               | १४—बख्तावरसिंह । |
| ७—दौलतसिंह।                | १६रणजीतसिंह।     |
| <b>⊏—</b> माथसिंह ।        | १७— दौलतसिह ।    |
| ६—पुजाजी।                  |                  |

मादडी खेरवाडा छावनी से २० मील दूर है श्रौर उसमें ६ गाव ४ हजार रु० सालाना श्रामदनी के हैं। खिराज के करीव २००) रु० राज्य को देते हैं।

जुडा—यहा के गरासिया सरदार श्रपने को पुरविया चौहान कहते हैं। इनका पूर्वज रावत पत्ता वि० स० १४४४ (ई० सन् १३६८) में

इद्दर साकर भोलों न यद भूमि धीनकर सालिक यन येटा । यतमान रायत शिवसिंह सै० १६४० में ठिकान क स्थामी हुए । इनका पियाइ मयाइ में ननवाड़ा के मीसादिया राय की पुत्री क साथ हुआ है। सन्तान में इनक काइ पुत्र नहीं है परंतु इनक स्वर्गीय भाइ प्रवापसिंह क वीन पुत्र हैं, जिनमें व्यप्न वस्तिसिंह हैं। बेशायला इस प्रकार है —

१—पचा (प्रनापसिंह ) १२ -श्रम्थेराज, लाधीसाह शुजर गए २—सुरमा सा उनक द्वाट माइ ठिकाखे १—ताधर्मिह, निसन्नान शुजर फ स्थामी हुए

इसस उनक पाचा १५-जगतसिंह

उतराधिकारी हुए १४—नाहरसिंह, निसन्तान भव ४—भीरसिंह चाचा उत्तराभिकारी हुन्या !

४--नारायखदान १४---रतनसिंह, निसन्दान भवः मार्

६—नरसिंद्रशस उत्तराधिकारी दुषा।

४—मानसिह १६—स्रतसिह

द---भगवानदाम १७--गुमानसिंह ६---जवमिंह १८---वारावरसिंह

१०--- इसोपसिंह १६--- शिवसिंह ११--- नेपामनिंह

री कर्तिय जिल्लोज चौकस पुँड खीडिंग परसालेज इन राजपुताबा पुषड शाजीर-मेरकाङ पुष्ठ १११;

| १—श्रखैराज, (भोजराज       | ११—राणा जोघाजी।                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| सोलकी का पडपोता )।        | १२राणा रघुनाथसिह ।              |
| २—राजसिंह।                | १३—राणा नाथूजी।                 |
| ३—महिपाल ।                | १४-राणा गुमानसिह।               |
| ४- हरपाल जिसे महाराणा     | १४-राणा कीर्तिसिह (न०१४ का भाई) |
| उदयसिहने राणाकी उपाधि दी। | १६राणा केसरीसिह।                |
| ४-राणा दीदा।              | १७राणा उदयसिह ।                 |
| ६—राणा प्'जाजी ।          | १८—राणा प्रतापसिह ।             |
| ७राणा रणजी।               | १६राणा भवानीसिह।                |
| ८राणा चन्द्रभागा।         | २०राणा ऋर्जुनसिइ।               |
| ६राणा सूरजमल।             | २१राणा मोहवनसिंह।               |
| १०—राणा भगवानजी ।         |                                 |

कोटडा कस्त्रा से १४ मील दूर मानपुर कस्त्रा है जहाँ पर पानरवा के भोमिया राणा रहते हैं। इस ठिकाणे में ६० गाव, १२ हजार रु० सालाना त्रामटनी के हैं। राज्य को खिराज ४०० रु० वार्षिक देते हैं।

श्रीग्ना—यहां के रावत पानरवा के राणा के कुल के हैं। इस ठिकाने के संस्थापक नरहरजी सोलकी थे जो पानरवा के राणा हरपाल के दूसरे पुत्र थे। उन्हें १२ गांव की श्राजीविका राजपुर श्रोर कुम्हर बास के सिहत मिली। उस समय श्रोगना पर उदयराज दुधिया ब्राह्मण का श्रिकार था। श्रात जैसे तेसे छल कपट से वि० स० १६४२ (ई० सन् १४८४) में उसे मारकर श्रोगना पर सोलकी नरहरजी ने कब्जा किया। बशावली इस प्रकार हैं —

| १-नरहरजी ( नहरुजी )।   | ६—सोमसिंह।     |
|------------------------|----------------|
| २—देवराज।              | १०लालसिंह।     |
| ३—द्वगरसिंह।           | ११ — हमीरसिह।  |
| ४ - केसरीसिंह।         | १२—किशनसिंह ।  |
| ४—श्रजमाल।             | १३श्रमरसिंह।   |
| ६—जसराज।               | १४—किशोरसिंह । |
| ७ <b>–</b> सुजानसिंह । | १४उदयसिह् ।    |
| ८—देवसिंह।             |                |

वर्तमान रावत उदयसिह अपने पिता किशोरसिह के देहान्त पर १६८४ पौष बिद १२ (ई० सन्१६२७ ता० २१ दिसन्वर) को ठिकाने के स्वामी हुए। इन्होंने पाडा ठिकाने के रावत की कुंवरी (पुत्री) से विवाह किया है और इनके दो छोटे भाई भी हैं।

स्रोगना स्रोटका से २१ मील पर है। इसमें १७ गांव १२ इजार ६० सालाना स्थानवनी के हैं। ४०० ६० सालाना स्थितक के वेसे हैं।

#### मेवाड के प्रसिद्ध पराने

सरवार जागीरवारों के सिवाय मेवाक में कई मुत्सही (राजकर्मचारी) घरानों ने मी समय समय पर राज्य की काच्छी सेवापें की हैं उनमें विशेष क्यों सनीय घराने यह हैं —

१-मासवास भागाशाह कावहिया का घराना।

२—संघयी द्याखदास का घराना।

३-पंचोली विद्वारीवाम का घराना।

४-४इवा समरचन्द ( सनाइय माझ्य ) का घराना ।

४-- मेहता अगरचन्त्र का घराना ।

६—मेहता रामसिंह का घराना।

प्रतिहत राम का घराना (सनाह्य माझग्र)।

= सेठ जाराष्ट्रमल शपना का धराना ।

भाष्मी राव बदनमल दंवर का घराना।

१०-काठारी केसरीसिंह का घराना।

११—कविराजा स्मामलवास का घराना ।

१२--सदीवाले अर्जुनसिंह पंवाली का घराना।

१३—मेहवा मापाससिंह का भराना।

### मेनाइ से फटे हुए कुछ राजवंश

[ राजपूराने के मनाशी गहकोठ राजपूर ]

मेबाइ क गहलात राजवंश का प्रवाध केवल सेवाइ (वहचपुर राज्य)
में ही नहीं रहा प्रत्युत इस बंश के बीर पुरुषों न समय-समय पर राजपृताने के पाहर जाकर भी अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित किये थे। कुछ विद्वानों का मत है कि वर्षमान कापान का राजध्याना भी सेवाइ राजवंश कीएक सान्य है। कारण यह वर्षकाया जाता है कि वहाँ के सम्राट (यक्का = मुख्यवंश) सूर्य के बंश में अपन आपका वर्षणात हैं और भारतवप की तरह वहां भी कुछ दिनों पहसे तक बार चर्ण स्थापित य जीर कुछा-कुल का मनवा भी था। जा बंश मेबाइ राजवंश स बालग डोकर भारत के मिल भिन्न भागों में स्थापित हाएंचे उनका बाहा सा बर्धन वहाँ किया जाता है:—

# भावनगर (काठियावाड)

भावनगर का राजवंश मेवाड के गुहिल वशी राजा नरवाहन के पुत्र शालिवाहन की त्र्यौलाद से है। राजा शालिवाहन गुहिलोत का शासन काल वि० सं० १०२८(ई० सन् ६७१)माना जाता है।इनके वंशधर पहले मार-वाड के खेड(मालानी)परगने में आकर रहे थे और उन्होंने वहाँ के भीलों को मारकर अपना राज्य जमाया था। वि० संवत् ११७० (ई० सन् १११३) के आस-पास खेड (मारवाड) के साहो (साहार) नामक गुहिल सरदार का पुत्र सेजक (सहजिग) श्रणहिलवाडा पट्टण (गुजरात) के सोलंकी राजा की सेवा में चला गया। उस समय श्रग्हिलवाड़े पर सिद्धराज जयसिंह सोलकी का राज्य था। जैसा कि सिंह संवत् ३२ (वि० सं० १२०२) श्राश्विन बदि १३ सोमवार (ई० सन् ११४४ ता॰ २८ श्रगस्त) के मागरोल (काठियावाड़)में श्रौर वलभी संवत् ६११ (वि० सं० १२८७ = ई० सन् १६३०) के उसके पास के गांव घेलाणा में मिले हुए शिलालेखों से ज्ञात होता है कि सहजक, सिद्धराज जयसिंह का अगरत्तक या ए० डी० सी० (सामत) था श्रीर सेजक का पुत्र मूल, सिद्धराज की तरफ से सौराष्ट्र (सोरठ) का हाकिम था। मूलु के पुत्र राएक के वशज भावनगर के राजा हैं। इसी प्रकार पालीताएए, लाठी श्रीर वला के नरेश भी सेजक गुहिल के वंश में हैं।

चारण-भाटों ने इतिहास के ऋंधकार मे इस राजवश को चन्द्रवंशी गोहिल मान कर ऋन्ध्रदेश (दिक्खन) के राजा शालिवाहन के वंशज घोषित कर दिया परन्तु यह भूल है। क्योंिक शक सवत् के प्रवर्त्तक ऋान्ध्रवंशी शालिवाहन तो जैन इतिहास के अनुसार एक कुम्हार (कुम्भकार) के घर जन्मा था और वड़ा प्रतापी होने से राजा होगया। उसका न तो खेड़ (मारवाड) पर न सौराष्ट्र (काठियावाड़) पर कभी राज्य था। वास्तव में भावनगर ऋादि के नरेश मेवाड़ के सूर्य्यवशी गुहिलोत—जोखेड में वसे ऋौर फिर सौराष्ट्र में गये—उनकी ही सन्तान हैं। जैसा कि उपर्युक्त शिलालेखों से प्रमाणित है। मांगरोल के वि० स० १२०२ (ई० सन् ११४४) के लेख से साहार और सहजिक (सेजक) को गुहिलवशी होना स्पष्ट लिखा है। यही गुहिल शब्द वाद में गोहिल प्रसिद्ध हुआ।

भावनगर राज्य का चेत्रफल २,८६० वर्ग मील है। सन् १६३१ की मनुष्य गणना के श्रनुसार इसकी जन सख्या ४,००,२७४ तथा सालाना

१--भावनगर प्राचीन शोध सम्रह भाग १ पृष्ट ४-७।

२--भावनगर इन्स्क्रिपशन्स पृष्ठ १६१।

३-- मेरुतुङ्क कृत प्रवन्ध चिन्तामिण पृष्ठ २४-३० (टिप्पण्)।

भामदूनी एक कराइ दस लाख उपये भीर सर्च ६० लाख हैं। इस सर्व में बामे अ सरकार का खिराज १२८,०६० ठ० व यद्दीश क पराकस के १,४८१ ठ० भीर जुनागढ़ के जार तलाई क २२,८४८ ठ० शामिल हैं जा भामतगर से वार्षिक खिराज रूप दिये जात हैं। यह राज्य दमकांध्र, सिहार, महुवा, कुपहला, लीलिया उमराला टाटाद गहुक, तलाजा भीर दिकटर (पीपा वाह) नाम के वस जिलों में बंटा हुमा ह। राज्य में तीन वेदरगाह (Sea ports) भावतगर, महुमा भीर पाट कलकट विकटर (वर्फ पीपा वाह) नाम के हैं। राज्य के मंडे व राजविन्ह में "महुप्य यक इस्तर कृपा" मोटो (मृतमंत्र) क्षंकित रहता हूं। सन्द १६९७ ई० की पहली जनवरी से यहाँ के नरेरों का "महाराजा" का खिलाय पीडीन्ट-पीडी क लिये मिला है वो वि० सं० १६६६ (इ० सन्द १६ ६) स क्यकिंगत (पर्सनल) था। मादनगर के नरेशों म स्वर्गीय हिक हाइनस रावक सर सम्वर्गीय (वि० सं० १६१८–१६४३) यह विचालुरागी भीर इतिहास में मी हुए हैं। उन्होंने वि० सं० १६१८ (इ० सन्द १८८८) में क्षपने राज्य में भाकिंग

मादनार के नराग म स्थाप बहुब हाइन्स रावक सर वस्त्रास्त (वि सं सं रेट्सास्त स्वाद क्षेत्रास्त (वि सं १६१४-१६४३) यह विचानुरागी और इतिहास मेमी हुए हैं। उन्होंने वि० सं० १६६६ (इ० सम् १८८२) में अपने राज्य में आर्किया सानिक हा विचानन्त (इविहास संशायन विभाग) स्थापित कर काठिया वाह मान्त के शिक्षासेखों व तान्यापत्रों का कच्छा संमह करवाया और वृद्धपुर के सूर्यवेद्धा स अपने वंश (इक्त) का निकास हान के कारण विवाह वदपपुर, फर्कक्षाण्यों नागहा, राजनगर, बायू, रायकपुर, नारक्षा के मो बहुत सरिक्षालेक अपने पंक्षिणे हारा पकत्र करवाये। काठियावाह व राजपूतान के इन केलों के संमह आपने "मावनगर प्राचीन शाम संमह" तथा "प्रकल्पा करवाये। काठियावाह व राजपूतान के इन केलों के संमह आपने "मावनगर प्राचीन शाम संमह" तथा "प्रकल्पा करवाये। काठियावाह व राजपूतान के इन केलों के संमह आपने "मावनगर प्राचीन नरा किए थे। इन्हों रावक राक्षित के पिक्र मावनगर के क्षात्रित किए थे। इन्हों रावक राक्षित केला है। मावनगर के व्यक्तित कर यह है। इनका जम्म ई० सक् १६१२ ता० १६ मई का हुआ है और सन् १६१६ का जमा है। सनका जम्म ई० सक् १६१२ ता० १६ मई का हुआ है और सन् १६१६ का जमा है। सनका जम्म ई० सक्त स्वत्र केला केला हुआ महाराजकुमार परि केला केला केला केला केला केला केला है। सनका जम्म इक्त सक्त स्वत्र स्वत्र सम्मा से सात वप की आप मे राज गरिपर केले हैं। आपके सात्र सात्र स्वत्र सम्मान सिंह है जिनका जम्म इ० सन् १६२२ ता० १४ मार्च का हुआ है। सर्वों के बंशावती इस प्रकार हैं—

१—रावस साहार। ६—रावस स्वारसिंह । १— , सहिमा (सेन्ड)। ७— , थीजा। १— , सुब्द (सुद्ध)। ८— , बार्ग। ४— , सहर्ग। १०— , सारंग। १०— , स्वारसिंह।

| ११—रावल | जेठा ।                |         | १७२३) में भावनगर       |
|---------|-----------------------|---------|------------------------|
| १२— "   | रामदास ।              |         | बसाया।                 |
| १३— "   | सुरताण ।              | २१रावल  | श्रखेराज (दूसरे)।      |
| १४— "   | बीसा।                 | २२— "   | बख्तसिह।               |
| १४ ,,   | धूरा।                 | २३— "   | विजयसिह्।              |
| १६— "   | रतनजी।                | २४— "   |                        |
| १५— ,,  | हरमभ ।                | २४— "   | जसवन्तसिंह।            |
| १८- ,,  | श्रखेराज।             | २६— "   | तरुतसिह् ।             |
| ۶٤— ,,  | रतन ( दूसरे )।        |         | राजा भावसिह (दूसरे)।   |
| २० "    | _ **                  | २८-सहार | राजा कृष्णकुमारसिंहजी। |
| १०      | <i>फ</i> ्र० ( ई० सन् |         |                        |

### पालीतागा

यहाँ का मूलपुरुष भी सेजक ही माना जाता है। सेजक के किसी पुत्र को जिसका नाम श्रव तक ज्ञात नहीं हुश्रा है उसे मांडवी की जागीर मिली थी श्रोर उसने गारियाधर नाम का गाँव बसाया। उसके पीछे सरजण, श्ररजण श्रीर नौघण नाम के शासक हुए। बादशाह श्रोरङ्गजेब की मृत्यु के बाद गारियाधर राज्य का विस्तार हुश्रा श्रोर इनकी राजधानी पार्लाताणा में हुई। पालीताणा शहर के पास ही शत्रु जय (शत्रु जा) पहाड़ जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ के नरेशों की वशावली इस प्रकार हैं —

```
१--रावल सेजकजी गुहिल।
                               १४--ठाकुर सुरताण।
                              १६--ठाकुर खाधा (तीसरे)।
२--( नाम श्रज्ञात )।
३--ठाकुर सरजण।
                              १७--ठाकुर पृथ्वीराज।
                              १८--ठाकुर नौघरा (तीसरे)।
४--ठाकुर श्ररजण।
                              १६--ठाकुर सुरतान (दूसरे)।
४--ठाकुर नौघण।
                              २०-ठाकुर उनड़।
६-ठाकुर भारा।
                              २१—ठाकुर खांधा चौथा (सं० १८७७)।
७---ठाकुर बन्ना।
                              २२—ठाकुर नौघण चौथा(स० १८६७)।
८--ठाकुर शिवा।
                              २३--ठाकुर प्रतापसिह (स० १६१७)।
६-ठाकुर हद्दा।
                              २४--ठाकुर सूरसिह (स० १६१७)।
१०--ठाकुर खाधा।
                              २४--ठाकुर मानसिह (स० १६४२)।
११--ठाकुर नौघण (दूसरे)।
                              २६ - ठाकुर बहादुरसिह (स० १६६२)
१२--ठाकुर श्रर्जुन (दूसरे)।
                                   के० सी० आई० ई०।
१३ - ठाकुर खाधा (दूसरे)।
१४--ठाकुर शिवा (दूसरे)।
```

इस राज्य का क्षेत्रफल २०० वर्गमील और जनसंख्या ६२ १४०, घमा साजाना आय १२,७८,००० है। यहाँ के नरेशों को "ठाकुर" का खिताब है और ६ सामों की साजामी वैशापरण्यागव है। बंगेन सरकार को काई खिराज नहीं वर्षे हैं। वहाया का ५८,५४ द० पेराकश नाम स तथा जुनागढ़ को १,४६० ३० जोरत्तवधी नाम से साजाना ठाकुर साहच चहातु पर्वेह कमई से रेल द्वारा ४८८५ मील दूर है। वर्गमान ठाकुर साहच चहातु पर्वेह जी गुहिल हैं। खापका जन्म ई० सन् १६०० की ता० ३ कामल का कुमा। अपने पिवा की सत्यु पर सन् १६०४ की २६ कामल का ये राज्य की गही पर बैठे और मार्च १६१३ ई० में काप विशेष पढ़ाई के लिए विलायत गये। नहीं बाज साई पाँच वर्ष एक रहं। खापका ग्रुम विवाह दिखहाईनेस गोंडल नरेश के युक्राज महाराजकुमार माजराजनी की पुत्री राजकुमारी सीताला (सीतावाई) के साथ पालीताया में २ दिसन्तर १६१६ ६० को हुमा।

#### साठी

यहां का राजवंदा गुविल मेजक के पुत्र सारंग क धंदा में माना जाता है। वंदावकी इस प्रकार है —

१--ठाकुर सारंगबी। द--ठाकुर स्रसिंह। २--ठाकुर जस्मा। ६--ठाकुर कस्पसिंह।

१--ठाकुर नीपण। १०--ठाकुर स्रसिंह (दूसरे)। ४--ठाकुर मीम। ११--ठाकुर मतापसिंह।

र —ठाकुर मता । १२ —ठाकुर प्रवापासह । १२ —ठाकुर मर्जुन । १२ —ठाकुर प्रवस्तावसिंह ।

६--ठाकुर बचाजी।

ठाकुर स्यासिङ् (नीजी वाषा)

( इन्होंन काठी को राजभानी मनाया )।

सारंग का कार्बिका का परमना जागीर में मिला वा कौर सारंग के पीत्र नीपण ने काठी पर कार्यकार किया। बत्तमान नररा ठाइर प्रकार्मासंक् जी गुद्धिल हैं था कपने पिता क बहुत पर सं० १२७५ (१० सन् १८१८) में गदी पर बैठे। आपने गुजकुमार कारोज ग्राकाट में कपने क्षानी माहुयी सदिव शिका पाइ है।

इस राज्य का खेत्रफल ४२ वगमीक मूमि, गाव १०, खावादी ६,४०४ मनुष्यों की खोर बार्षिक खाव २ लाख रू० हैं।

### वला

वि० सं० १७८० (ई० सन् १७२३) मे भावननर को भावसिह गुहिल ने बसाया था। उनके द्वितीय पुत्र बीसाजी को वला की जागीर मिली थी। यही वला प्राचीन नगर वलभीपुर है। बीसाजी ने बाद में बहुत सी भूमि जीत कर एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। इस राज्य का चेत्रफल १६० वर्गमील भूमि, जनसंख्या १४ हजार श्रौर सालाना श्रामदनी करीब ३ लाख रु० है।

वर्तमान ठाकुर बरुतसिह हैं। इनकी वशावली इस प्रकार है'--

 १--रावल भावसिंह ।
 ६--ठाकुर दौलतिसंह ।

 २--ठाकुर बीसाजी ।
 ७--ठाकुर पथाभाई ।

 ३--ठाकुर नथूभाई ।
 ८--ठाकुर पथ्वीराज ।

 ४--ठाकुर मघाभाई ।
 १०--ठाकुर बल्तिसंह ।

## राजपीपला (गुजरात)

गुजरात के गहलोत राजवंशों में राजपीपला श्रौर धर्मपुर मुख्य हैं। राजपीपला का मृल पुरुष समरिसह था जो भावनगर के राजा मोखडा का छोटा पुत्र था। इस समरिसह को श्रपने परमार (पॅवार) वंशी नाना की मृत्यु पर राजपीपला का राज्य मिला। वशावली इस प्रकार है —

१—मोखडा गुहिल। १४--दिलीपसिंह। १५--दुर्गशाह । २-समरसिंह (श्रर्जुनसिंह)। १६-मोहराज। ३-भागसिंह। १७--रायसाल। ४-गेमलसिंह। १८--चन्द्रसेन। ४---विजयपाल। १६--गम्भीरसिंह। ६--रामशाह ( हरिसिंह )। २०--शुभराज। ५--पृथ्वीराज। २१-जयसिंह। ८--दीपा। २२-मृलराज। ६--- कर्गा। २३---सुरमाल। १०---श्रभयराज। २४ - उदयकरण । ११---सुजानसिंह । २४-चन्द्रकरण। १२--भैरवसिंह। २६--- छत्रसाल। १३--पृथ्वीराज (दूसरे) ।

~७<del>...चै</del>रीसास्त्र। **२२---प्रतापसिंह (दूसरे)** । २८-जीवसिंह । २४<del>- वै</del>रीसाल (दूसर) । २४--गम्भीरसिह (दूसरे)। २६--- प्रतापसिंह । २६--- अत्रसिंह। ३०-रायसिंह। ३१—काजबसिंह। २७---महाराणा विजयसिंह।

३२--रामसिंह। क्र्यमान नरेश मेजर हिजहाइनेस महाराखा सर विजयसिंहजी के सी० एस० बाइ० बापने पिता क स्वर्गवास पर सं० १६७२ (ई० सम् १६१४) में २४ वप की काबु में राजगद्दी पर वैठे। ये सुधार प्रिय व प्रजा प्रेमी नरेरा है। इनका क्रमेज सरकार की कोर स ११ क स्थान में १३ तोप की सकामी वैरापरम्परागव तथा "महारागा" का खिलाव सम १६२१ की वा० १ जनवरी का शास हुच्या । सम १६४२ ईं० से आप कइ बार पारप **यात्रा कर चुके हैं। जापके गुकरा**ज महाराज कुमार राजन्त्रसिं**द का** ग्रम

राज्य का चित्रफल १,४९० वर्गमील मूमि, जन संख्या दा लाख ६ इजार तथा वार्षिक बाग १३ लाख के स्थान में वर्षमान नरेरा के समय में २८ साल होगई है। राज्य में दा शहर और ७१२ गांव हैं।

जन्म सन् १६१२ ई० की २० मार्च का हुआ है।

रे--राका रामशाह ।

\*\*

#### घरमपुर ( गुब्रगत )

यह राजभराना भी मवाइ के सीसादियों स निकला हुआ बताया जाता है। विताइ के राणा स्त्रेमसिंह क छाटे भाइ राह्य जिसको सीसादा गांव जागीर में या उनके किसी वंशघर रामशाह ने घरमपुर राज्य की स्थापना मं १३२० क कास-पास शीक्षों का मार कर की थी। वंशावली इस प्रकार है --

११ राखा सोमध्य । २-- त सामराह् I .. रामर्व । ३- , प्रदेशसमाह । = सहदय। ४-- , धर्मशाह। १४-- ,, रामश्व (वृमरे )। ५-- मापराह । १४-- "धर्मदण, सं० १८०१ में इन्होंन ६-- ,, जगतराहि । धमपुर गसाया। ... नारायगुराहः । १६- , मारापण्डब । .. .. धमशान (तृसर)। १८-- = सामस्य । Ε. " जगनशाह (जयत्व) दूसर। १८— " रूपस्य वि० सं० १८४४। Ł १६-- , विजयस्य सं० १८६४। ू सरमगुर्**य सं० (१६**०३)।

यह वशावली आरम्भ में भाटों की बहियों के आधार पर होने से ऐतिहासिक रूप से निश्चत नहीं है। वर्तमान नरेश महाराणा विजयदेवजी अपने पिता के स्वर्गवास होने पर सन् १६२१ ई० की २० मार्च को राजिसहासन पर बैठे। आप एक सुधारित्रय, विद्वान, साहित्य रिसक नरेश हैं। शिकार व सगीत से भी आपको विशेष प्रेम है। प्रजा की उन्नति की तरफ आपका पूरा ध्यान है। आप ३४ बार यूरोप यात्रा कर आये है। आपके युवराज महाराजकुमार नरहरदेव का शुभ जन्म सन् १६०६ ई० ता० १४ दिसम्बर को हुआ और इस समय केम्ब्रीज (विलायत) के किगज कालेज में पढ़ते हैं।

धर्मपुर राज्य का चेत्रफल ७०४ वर्गमील है और उसमे १ नगर तथा ८६ गांव हैं। जन सख्या सन १६३१ ई० की गणनानुसार १,१२,०३१ तथा १३ लाख रुपये सालाना श्रामदनी है। यहाँ के नरेशों को ६ तोपों की सलामी और महाराणा की उपाधि हैं। वर्त्तमान नरेश को सन् १६३२ ई० की १ जनवरी से व्यक्तिगन (जाती-पर्सनल) सलामी ११ तोपो की है।

### बड़वानी (मालवा)

यहां के राणा श्रपने को चितोड के महाराणाश्रों के खानदान में बताते हैं श्रीर कहते हैं कि बापा रावल के खुमाण श्रादि २४ पुत्र थे। उनमें से धनुक नाम के राजकुमार की सन्तान में बड़वानी का राजवश है। परतु इस घराने का प्राचीन इतिहास श्रंधकार में है। इनकी शुद्ध वशावली स० १६०० वि० से मिलती है। पहले इनकी राजधानी श्रावासगढ थी। इस समय यह छोटासा राज्य मालवा प्रांत में है। राज्य का चेत्रफल १,१७८ वर्गमील भूमि तथा जनसख्या एक लाख ४१ हजार श्रीर सालाना श्राय १० लाख र० हैं। श्रथेज सरकार को ३,३८६ रुपये खिराज रूप देते हैं। यहां के नरेशों को "राणा" की उपाधि श्रीर ११ तोपों की सलामी है। वशावली इस प्रकार हैं —

१—खुम्माण । २--धनुक ।

२६--मालसिंह । ३०--वीरमसिंह । ३१--कनकसिंह। ३२--भीमसिह ।

३२--श्रर्जुनसिंह ।

३४--श्रप्तिह ।

३४--प्रसन्नसिह ।

३६--भीमसिंह ( दूसरे )।

३७--बछराजसिंह ।

३८—प्रमम्भसित (दूसर)। ४४—चन्पितः। ३१—सीमती। १६—उम्मरसिद् । १०—चन्सिद् । १६—सात्रसिद् (दूसरे)। ११-स्रासिद् । १८—जन्मसिद् । ११-अपमिद् । ११—इजीसिद् । ११-परप्रतिद् । १४—मात्रसिद् ।

#### प्रघोल

यह यम्बद्द मान्त में एक छाटासा राज्य भरहतें का 🕻 जा चिताइ क गहलान राजपरान का वंशाज है। रागा रगसिंह (क्यसिंड) व सीयर पुत्र राहप जा सीमाद का नागीरहार था, उसको १० वीं पीदी में राजा करमणसिंह हुआ। सरमणसिंह क पुत्र भागपसिंह न अपने दो पुत्र सञ्जनसिंह व हीमसिंह क राज्याधिकार की मयइलना करक अपना उत्तराधिकारी अपन गतीज इन्मीर को बनाया। इसकिए सम्मासिह व चेमिनिह वानों माइ राखा स रूठ कर दक्षिण में परे गए। जहाँ उन्होंने सुलवान जकरकाँ (इसनगंगू) क पहमनी राज्य में गुलवगा में पहुँच कर शाही सेवा स्त्रीकार की। सञ्जनसिंह के पुत्र दुखह सिंह ( दिलीपसिंह ) भीर पीत्र मिक्रजी (सिंहा) ने भी सुलवान की भण्डी सेवा की। सिद्धश्री युद्ध में मारा गया। इसस मसन हाकर सिद्धजी के पुत्र भैरवसिंह-जो भोंसम्रा या मोंसाजी व्यनाम से भी कहस्राता था-उसे संस्रतान में ८४ गांव बकर वि० सं० १४४४ मांच बढ़ि १२ ( १३६८ इ० वा० १४ जनवरी ) को एक फमान दिया । इस जागीर की राजधानी मुघाब हुई । भाग वसकर मेरोसिंह क बीच वंशवर मीमसिंह न एक किला गाही (मराठी में घारपड़ ) की सहायता स लिया तब स मुहम्मदशाह वीसरे ने रागा के स्थान में इस थंश का "रामा धारपड़े बहादर" की टपाधि दी धीर एक गाह के भिन्द बाला मोडा भी राजा का दिया। इनकी धंशायली इस प्रकार है'--

१—राया कवयसिंह। १—राया सञ्जनिव। १—राया सञ्जनिव। १—राया विक्रीपसिंह। १—राया सेव्हि। १—राया सेव्हि। १—राया वेदसिंह। १—राया वेदसिंह। १—राया वेदसिंह।

राखा धमसन (इन्द्रसेन) । १९—राजा असेसिंह।

 १३--राजा कर्णसिंह (दूसरे)।
 २०--राजा मालोजी (तीसरे)।

 १४-राजा चोलराज।
 २१--राजा नारायणराव

 १४--राजा पीलाजी।
 (सं०१८६२)।

 १६--राजा प्रतापसिह
 २२--राजा बेंकटराव।

 १७--राजा बाजीराव।
 २३--राजा बलवतराव।

 १८--राजा मालोजी (दूसरे)।
 २४--राजा सर मालोजीराव

वर्तमान नरेश महरवान राजा सर मालोजीराव चतुर्थ ( उर्फ नाना साहव ) हैं जो अपने पिता के पश्चात् सन् १६०० की १६ जुलाई को राज सिंहासन पर विराजे। आपका जन्म सन् १८८४ ई० की १४ जून को हुआ। आपने अपने राज्य की अच्छी उन्नति की है और प्रारंभिक शिला राज्य भर में मुफत करदी है। आप सुधारक विचारों के हैं और गत यूरोपियन वार में मिश्र के रणचेत्र में भी गए थे। आप ब्रिटिश सेना में आनरेरी लेफ्टिनेन्ट हैं। आपकी इन सेवाओं के उपलच्च में भारत सरकार ने सन् १६२० में के० सी० आई० ई० का खिताब दिया और राज्य को ६ तोपों की सलामी भी प्रदान की। आपके व्येष्ठ पुत्र ( युवराज ) गोनिद्राव का स्वर्गवास १७ वर्ष की आयु मेसन १६२० ई० की २१ फरवरी को होगया। दूसरे पुत्र जयसिहराव का जन्म सन् १६०६ ई० में हुआ परन्तु वह भी सन् १६३१ ई० ता० २ जनवरी को चल वसा। इस राजकुमार का विवाह नेपाल में हुआ था। तीसरे पुत्र भैरविसह का जन्म सन् १६२६ ई० ता० ४ अक्टोबर का हुआ। राज्य का चेत्रफल ३६८ वर्गमील तथा जनसंख्या ६३ हजार और सालाना आमटनी ४ लाख क० हैं।

# कोल्हापुर (दिच्या)

यह राजवश भी मेवाड के गहलोत राजकुल से निकला हुआ है श्रीर मुधोल के राजवश से फटा है। मुधोल के राजा भैरोंसिह उर्फ भोंसलाजी (सं० १४४४) के पडपोत शुभकर्ण (शुभकृष्ण) भोंसले के वशज माल्जी स० १६५७ में हुए। उनका पुत्र शाहजी विजेपुर नवाव की सेवा में जमींदार था। शाहजी के पुत्र शात स्मरणीय छत्रपति शिवाजी थे जिनकी राजधानी रायगढ थी। शिवाजी की मृत्यु के वाद उनका पुत्र संभाजी वादशाह श्रीरगजेव द्वारा कतल किया गया। दूसरा पुत्र राजाराम सतारे का मालिक वना। राजाराम के वाद सभाजी के पुत्र शाहू ने मनारा ले लिया। इस लिए राजाराम की रानी तारावाई श्रपने दोनो पुत्रो-शिवाजी (दूसरे) श्रीर सभाजी को लेकर कोल्हापुर चली गई। इसी समय सं० १७८७

में कारहापुर राज्य की नींव पड़ी। शिकाओ द्वितीय ने १२ वप तक राज करके सं० १७६६ (इ० सन् १७१२) में वेह छाता। इसक बाद इसका भाइ मेमाजी कीरहापुर की राजगढ़ा पर बैठा, जिसने सं० १८१७ तक राज किया। जब संभाजी निसन्तान गुजर गण तक छत्रपति शिवाओं की मूझ शास्या नष्ट हा गइ कीर मेंसिसा पानशन में सं एक दूर का इटम्यी शाहजी

(युपासाह्य) नामक गाव क्षिया गया। वंशावली इस प्रकार है'--१--- व्रमसेन (मुघाल क)। १३--- ह्रमविविशावाजी (रायगढे)। २--- शुमकृष्ण (शुमकरण्)। १४-- राजाराम।

१ - न्यांति । ११ - म्यांति (कोल्हापुर) । ११ - म्यांति । १६ - म्यांति (कोल्हापुर) । १५ - म्यांति । १६ - म्यांति (कोल्हापुर) । १५ - स्यांति । १५ - सिवाजी (वृसर)।

६—वरहर। १८—संसाक्षी।
५-वरहर। १८—संसाक्षी।
७-सेका। १६—राहजी(पुबासाहव)।
८-कार्सिक। २०—शिवाबी(ग्रीसर)।

६—र्समाः २१—राजासमः १०—वावाः २९—राजाती (चाप)।

११—मासूजी (सं० १६४७)। २३—साहुजी। १२—साहुजी। १४—साहुजी।

इन नरेशों में के २३ वें मरेश राजा शाहुओं का ही पहले पहले इ० सन् १६०० में मारत सरकार ने वंश परम्परागत के लिए "महाराजा" की उपाधि से मृपित किया था। ये महाराजा अच्छो शासक और विचारसिक वे। इन्होंने राज्य प्रवास में अनेक सुधार किये ये और विचा का भी अच्छा प्रवार किया था। जन्मति में पिक्की झाटी व गरीव जातियों के प्रति इन महाराजा की वहीं सहानुमृति थी। और कमपति शिवाजी की तरह ये महाराजा कुकांसिमानी और इंजिय वंश में हाने का गीरव रकते थे। इसी से अब नहीं के माहारानुस्ति ने राज-कुटन्य के पार्तिक संकार

में करबाने का प्रवरण किया।

1—स्थिय के माश्रण समस्यते हैं कि प्रत्यकों के श्रणुसार कि सं की १३वीं राजस्वी के श्रणुसार कि सं की १३वीं राजस्वी के श्रास पास कियानाग वंग के सीक्षा राज्य माश्राक्तरों के पीड़े राज्य प्राथम और प्राथमी होते। होती के क्योंकि परिवर्ध में देवक दो कर्व माश्रय और युप ही एकं कर विदे हैं और वनकी परिवर्धों में प्रति सुक्तरा के साम्य कराय स्थाप साम्य भी क्या के एकं साम्य भी साम्य कराय होते भी का पांच है। वे वहते हैं कि क्येन्द्रिय संवर्ध कराय स्थाप है। कीर की आञ्चित साम्य होते का साम्य कराय साम्य विद्या साम्य स

वैदिक रीति से करणाना करवीकार" कर दिया तथ महाराजा में सनकी कातीर बीन सी और अपने यहाँ की मासिक क्रियाक्टों के वैदिक रीति इन सुधारक महाराजा का स्वर्गवास सन् १६२२ ई० मे हुआ था। इनके पुत्र महाराजा राजाराम (दूसरे) इनके उतराधिकारी हुए। आप ही कोल्हापुर के वर्तमान महाराजा और योग्य िता के योग्य पुत्र हैं। आप भी राज्य की उन्तित मे पूरा ध्यान देते हैं। दिलत जातियों के उद्घार के प्रति आपके विचार अनुकरणीय व प्रशसनीय है। ई० सन् १६२६ ता० ११ अक्टोबर को आपने राज्यभर मे एक सक्युं लर (हुक्मनामा) नं० १७६ का जारी कर दिया था कि "किसी प्रकार का भी छूआछूत का विचार सरकारी इमारतों, धर्मशालाओं, सरायों, राज्यचेत्रों और नदी तटों पर नहीं किया जायगा। न इन स्थानों पर कोई मनुष्य अछूत (अस्पृश्य-अनटचेबल) ही समभा जायगा। यदि इस हुक्मनामे के विरुद्ध कार्य्य होगा तो गाँव के लोग, पटेल, तुलाही (लम्बरदार और पटवारी) और उच्च अफसर जिम्मेदार समभे जायंगे।" ऐसे ही बेगार आदि प्रजापीडक कुरीतियों को भी आपने हुक्म जार्रा करके हटा दिया है।

### सावन्तवाङ्गी

यह छोटा सा राज्य वम्बई प्रदेश में है। इसका चेत्रफल ६३० वर्ग-मील भूमि, २,३०,४८६ जन सख्या और ७ लाख रुपये की सालाना आय है। अंग्रेज सरकार से इस राज्य को ६ तोपों की सलामी और "सरदेसाई" का खिताब है। वर्तमान नरेश को सरकार की ओर से जाती तौर पर "हिजहाईनेस सरदेसाई" खिताब और ११ तोपों की सलामी है।

यह खानदान भौंसला राजवश से निकला है श्रौर इसका मूल पुरुष मांग सावत था जो सं० १६११ (ई० सन् १४४४) में बीजापुर सुलतानों के श्रधीन के इस इलाके को दवा लिया था। वशावली इस प्रकार है —

१०- खेम सावंत ( तीसरे ) १-मांग सावत (बाड़ी में )। २-फोड़ सावत। ( राजा वहादुर )। ३—खेम सावत (सं० १६८४)। ११—रामचन्द्र (सं० १८६२)। १२—फोड़ सावत ( चौथे )। ४--सोम सावत। ४-लखम सावत (सरदेसाई)। १३-खेम सावत (चौथे)। १४—फोड सावत (पाचवे)। ६—फोड सावत (दूसरे)। ७--खेम सावत (दूसरे)। १४—रघुनाथ ( सं० १६२६ )। १६—श्रीराम ( स० १६४६ )। ८-फोड़ सावत (तीसरे)। १७ - खेम सावत (पाचवे)। ६--रामचन्द्र।

समय समय पर इस राज्य के शासको ने मराठों, अये जो तथा पोर्चु गीजों से स्वतत्र होने का यत्न किया था। अन्त में फोड़ सावंत चौथे के समय में थि॰ सं॰ १८६६ ( इ॰ सन् १८९॰ ) में खोने ने क साथ इसकी सन्धि दुइ। इस सन्धि चतुसार इसका खपना येंगुरला का वन्दरगाइ स्था लड़ाइ फे सब जहांच भी खोमें जो का सोंपन पड़।

वर्तमान नरहा दिकहाइनस कैप्टेन सरदशाइ श्वेम सार्थव (पंचम ) हैं जो वि० सं० १६७० (इ. सन् १६१३) में गदी नहीन हुए। इनकी शिक्ष इंगलैंड (बिलायव) में हुइ है। गत यूरापीय महामुद्ध में भी बाप सिम किंद्र हुए थे। इसस इन्हें स्थालगत (परसनल) (दिजहाइनस की उपाधि व ११ तेपों की सकायी है। ब्रिट्टा सेना में बापका रूखान का पद है।

#### नागपुर के मासले

यह पराना मौंसला राजधंश स निकला है, विसास कि सुपाल, कोल्हापुर के घराने कटे हैं। किसी समय यह एक स्वर्तत्र भीर विस्टुट राज्य था। वि० सं० १८ ० (इ० सन् १७४६) में राजाजी मौंसला ने गोंडों से नागपुर (मध्य प्रदेश) का इलाका झीन किया और कटक सम्मलपुर जादा और क्रुपीसगढ़ क इलाक इस प्रमृत मिला लिये। राष्ट्रामी के पूर्वज सुपोजी की बादारी सी जागीर असरायवरी व मामगाँव में थी वह इस समय एक विस्तृत व स्वर्तेष राज्य में बदल गई थी।

बि० सं० १८१२ में राषाजी प्रथम क इहात पर नागपुर का राज्य कमकार होन समा। इनक पौत्र रामाजी वृसरे क समय में बांगीजों के साम भुठमेड हुइ । फिर राषाची बुसरे का पुत्र परेसाजी मोंसल सन् १८१६ वा॰ २३ मार्च कागरी पर बैठा । यह १८ वप की काम में दी कविक मोग विसास ब कारय सन्या और संगड़ा हा जान स राज-कात क शिय स्थाग्य हा गमाथा। इसीसे इसक राज्य का प्रवंध इसकी सीतवी साता बकावाह अपने हाथ में रकता चाहती थी। परस्त इसका चचरा भाइ आपा साहब संधानी स्वयं इसक किए इक्टूक या। भात में दरवारियों में दा दक्ष होगये। आपा साहब की कायु कवल २२ वर्ष की भी और वह राजनैविक चालों स आजान था। इसीस बद्द अपने वन मुत्सदियों क दाय का कठपुरुखा बना हुआ। बा खी उस समग भौंगे जो संघूँ स ला यह थे। बन्धी मंत्रियों की राय से उसने नागपुर में बाँधे जों की सहायक फीज रखना स्वीकार कर ६० सम् १८१६ की ठा० ६८ सार्च की चापी रात के समय ऑप्रोजों क सुसहनामे पर वस्तस्तत कर विष् । यस उसी विज की काफी रात से नागपुर की स्वाधीनता आती रही। इसक कुछ मास वाव ही पहुंचन्त्र क कारण सब् १८१७ की १ फरवरी के संबद्ध सहाराका परसाली सहस्र में मर हुए पाये गये । इनका उत्तराधिकारी भाषा साहब हुआ। इसे अब समयानुसार हेक्सवाद निजान की तरह.

श्रॅम जों की छत्र छाया में रहना था श्रोर रेजीडेन्ट की इच्छा के विरुद्ध एक इंच भी इधर उधर न हिलना था। परन्तु चचल बुद्धि के वश में होकर इसने श्रॅम जों के विरुद्ध वाजीराव पेशवा से गुप्त मत्रणा की। फल यह हुआ कि सन् १८१८ता० २ मई को उसेराज्य से हाथ थोना पडा। इसके वाद यह केंद्री की हालत में प्रयाग जाते हुए रास्ते में पहरेदारों को लोभ टेकर १३ मई को भाग निरुत्ता श्रार पिडारियों के साथ कुछ उपद्रव मचा श्रसीरगढ़ के किले में जा रहा। परन्तु १८ अप्रेल को श्रसीरगढ़ पर श्रॅम जो का कटजा होगया। इसके वाद श्रापा साह्य का कुछ भी पता नहीं चला। कुछ वर्षों के वाद माल्म हुआ कि श्रापा साह्य ई० सन् १८२६ ता० १६ नम्बर को जोधपुर नरेश महाराजा मानसिह की शरण में पहुँच गया था। वहीं पर ई० सन् १८४० ता० १४ जुलाई को उसका स्वर्गवास होगया।

श्रापासाहत्र के चले जाने पर अग्रेजों ने नागपुर की गद्दी पर वाजी-राव भोसले को गोव लेकर विठाया। शराव श्रोर श्रव्याशी के कारण ४० वर्ष की श्रायु में ई० सन् १८५३ ता० ११ दिसम्बर को यह भी निसन्तान चल बसा। इस पर नागपुर का रहा सहा राज्य भी गवर्नर-जनरल लार्ड डलहींजी ने जन्त कर लिया। परन्तु बाद में वि०स० १६१४ के गवर में नागपुर के राजावहादुर जानोजी राव भोसले की राजभिक्त व सेवाश्रों से प्रसन्न होकर सरकार ने उनकी दो लाख तेतीस हजार रुपये की पीढी दर पीढी के लिए पेशन कर दी श्रीर सत्तारा जिले में देऊर गाव की जागीर (जो इस वश के श्रिधकार मे १२५ वर्ष से थी) मय "राजावहादुर" उपाधि के ई० सन् १८६० ता० ३० मार्च को दी। यह श्रव तक इस वश के श्रिधकार में है। वर्तमान राजा वहादुर रघोजीराव भोसेले है। उनके दो पुत्र फतहसिंह श्रीर जयसिह हैं।

# तंजोर ( मदरास प्रान्त )

तजोर का राज्य छत्रपित शिवाजी के भाई वेंकाजी ने नायक जाति के राजा से छींन कर स० १७३१(ई० सन् १६७४)में स्थापित किया था। सन् १८४४ की ३० श्रक्टोबर को राजा शिवाजी के लाश्रोलाद मरने पर लाई डलहोंजी ने सन् १८४६ ई० की १८ श्रक्टोबर को तजोर को जव्त कर खालसा कर लिया श्रोर उसकी एक पुत्री विजयमोहन मुक्तांबा को ७२ हजार ६० सालाना की पेन्शन श्रोर "तजोर की कन्या" नाम की उपाधि तथा १३ तोपों की सलामी दी। इसी राजकुमारी की पुत्री चिमनावाई (उर्फ लच्मीबाई) वर्तमान बडौदा नरेश महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ को ई० सन् १८८० ता० ६ जनवरी (स० १६३७) में ब्याही गई थी जिसका स० १६४२ में देहात हो गया।

#### विजियानगरम

मन्रास प्रान्त में यह गहलोंवों की एक वड़ी जमीदारी है। इसका मूल पुरुष माधववर्मा था जिसका समय निश्चित नहीं है। इसके वंशघर पशुपति माधवनमा ने सं० १७०६ (इ० सन् १६४२) में विजगपट्टम में भपना राज्य स्यापित किया। इसक कड़ वय वाद विजयराम राज नामक प्रसिद्ध राजा हुआ जो में व सेनापित जनरस यूमी का मित्र या और क्षेपेओं स कह सहाहयाँ लड़ी। इसक समय में राज्ये का विस्तार मी हुआ। इसक उत्तराधिकारी धानंदराज धीर विजयराज (द्वितीय) कमरा हुए! विवयराज ( दूसरे ) क पुत्र नारायण वायू के समय में क्षेमे जो ने राज्य का अधिकारा भाग देवा लिया और कवस १,१५७गाँव उनकी जागीर में रक्खे ! इनका दहांत सम् १८४४ इ० में काशी (बनारस) में हुआ। इनक पुत्र मिर्जा विजयराम ( तृतीय ) का "महाराजा" तथा क० सी० एस० चाई० का सिवान चर्म के सरकार से था। इनके उतराधिकारी पुत्र महाराजा मानन्य गजपति राज जी० सी० माइ० इ० का विवाह जयपुर राज्य क ठिकाण कामा क राजा बस्नदेवसिंह कद्भवाहा की कम्या से वि० सं० १६३० ( इ० सम् १८७३ ) में हुआ। इनक पुत्र न था इससे इन्होंन अपने मामा के पुत्र का अपना उत्तराधिकारी जुना। इनक पौत्र महारामा पशुपति विजयराम गजपविराज वर्तमान रहता है जा सं० १६३४ में ठिकाने के स्वामी हए हैं।

इस वंश का वर्यपुर महाराया सम्मूसिंह (वि० सं० १८१८-२१) भीर जयपुर नररा महाराजा रामसिंह न गहलात बंश से मान लिया बन कि इस राजधराने की कन्या का विवाह रीवा के वयल राजवंश में होने का मस्ताव हुका था। विजया नगर की वंशायशी इस प्रकार है'-

```
१-- विजयराभ राज (शयम) ।
```

२-भानन्दराध।

३--- विजयसम राश्च (विदीय) । ४-नारायण गञ्जपतिराजः।

x-मिर्का विश्वयराम (वृतीय)।

<sup>(</sup> गञ्चपतिराज मान्य सुलवान षहादुर के० सी० एस० चाई० )

६-- भातन्त् गजयपतिराज जी० सी० आई ४०।

७ - विजयराम ।

द-पगुपति विजयसम् गजनतिसम् ।

### नेपाल

नेपाल का राजघराना मेवाड़ राजवंश से फटा है। यह नेपाल राज्य हिमालय की तलहरी में बसा हुआ है। हिमालय की सर्वोच चोटी एवरिष्ट इसी राज्य में स्थित है। संसार में एक मात्र यही स्वतंत्र राज्य है, जिसे हिन्दू जनता श्रभिमान पूर्वक श्रपना साम्राज्य कह सकती है। यह पहाड़ी राज्य श्रपनी परम्परा, सभ्यता श्रौर साहित्य की रत्ता करता हुआ न कभी मुस्लिम आक्रमणकारियों की वर्वरता का शिकार हुआ और न ईसाई पादरियों के चक्कर में फॅसा।

ने गाल के राज्य-भाड़े में सूर्य का चित्र है। पुराने भांडे मे महावीर हनुमान का चित्र था त्रौर वह केसरिया रंग का था। राज्यचिन्ह में सर्वोपरि स्थान "श्रीपच" नामक मुकुट को दिया गया है। मुकुट के नीचे "गुरु पादुका" है जो स्वामी गोरखनाथ के पदचिन्ह है। उनके नीचे दो आड़ी ( Cross ) खुक्खरियें (कटारियाँ) का चित्र है जिसे नेपाली सदा अपने साथ रखते हैं। नीचे की त्रोर ढाल पर हिमालय से लेकर तराई तक समस्त नेपाल देश का चित्र है। उसमे कुलदेव "पशुपित नाथ" महादेव विराजे हैं। ढाल के



श्रर्थात् जननी श्रौर जनमभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, श्रंकित है । यहाँ का राजघराना उदयपुर (मेवाड) के गहलोत राजवंश की शाखा है। रावल समरसिह गुहिलोत का छोटा पुत्र श्रीर रावल रतनसिंह का भाई कुम्भ-कर्ण इसका मूलपुरुष माना जाता है । रावल रतनसिंह के समय में वि॰ सं॰ १३६० की भादों सुद्धि १४ (ई० सन् १३०३ ता० नेवाल का राज्य-चिन्ह २६ स्त्रगस्त ) को जब वादशाह श्रालाउदीन खिलजी द्वारा चित्तोङगढ का

दोनों तरफ दो वीर नौजवान खड़े हैं श्रौर नीचे राज्य का मूलमंत्र (मोटो) संस्कृत भाषा में "जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद्पि गरीयसी"

१--टॉंड राजस्यान, भाग १ ( श्रेंग्रेज़ी ) पृष्ठ २४८ ( ई० सन् १८२६ संस्करण )। another son, either on this occasion or on the subse-

पतन हुमा, सन रावल के माई-बेटे इचर उपर वक्ष गये। समय पाकर इम्मकर्ण क वराज पहले इमाऊ के पहाड़ी प्रदेश में रहे। फिर उनमें से गोरखावीर महाराजाविराज पृथ्वीनारायण शाह ने पाटक, काटमाइ कोर मटगाँव पर हमला करके वि० से० १०२४ की आरिकन बादे २-४ गुरुवार (ई० सन १०६२ ताजा किया। प्रधानारायण क जानिकार में जाने से पूर्व बह राज्य होटे-छोटे राज्यों में विभाव को प्रधानारायण के जानिकार में जाने से पूर्व बह राज्य होटे-छोटे राज्यों में विभाव को कीर पहले होटे छोटे राज्यों में विभाव की सीर वहीं नेवार कोण राज करते थे। प्रधानारायण ही नेपाल के गुहिज बंशी पहले महाराजाविराज हुए। इनके सेनापति राष्टा राष्ट्रा रामक्रपण



विचोड़ का किया (येनाड़ शस्त्र ) <sup>44</sup>गढ़ तो विचोडगढ़ और सब गढ़ैसा<sup>99</sup>

गुष्टिल ने वड़ी बीरहा कौर स्वाधि-भक्ति बतलाई। इससे प्रसन्न होकर पृथ्वी नाययण ने उसके पीक्षे उसके पुत्र राजा व्यक्तीवकुमार को कपना एक मंत्री बनाय। इसी पृथ्वीनारायस्य शाह के बीचे बंशाचर महाराज्ञासियाव राज्ञित विक्रमराह के समय में बने वंत्र प्रस्य "राज कस्पत्रुम" से—विसमें इस

quent fall of Cheetere, fled to the mountains of Nepal and there spread the Guhilot line."—Tod's Rajerthan. Vol. I Pp. 258 (London 1829 A. D.)

घराने की वंशावली दी है — पाया जाता है कि इस घराने का मूल स्थान चित्रकूट श्रर्थात् चित्तोडगढ़ (मेवाड़) था। उदयपुर राज्य की श्रोर से बने वृहत् इतिहास "वोर-विनोद" में भी इससे मिलती—जुलती वंशावली ही दी गयी है। परन्तु (१) कुम्भकर्ण से (१४वें) द्रव्यशाह तक की वंशावली प्रायः श्रशुद्ध है।

चौदहवें महाराजा द्रव्यशाह से अब तक के सम्राटो (महाराजाधिराजों) की सूची इस प्रकार है:—

१४-- द्रव्यशाह ( वि० सं० १६१६-२७ = ई० सन् १४४६-७० ) १४—पुरर्णेन्द्रशाह ( वि० सं० १६२७-६२ = ई० सन् १४७०-१६०४ ) १६--- छत्रशाह ( वि० सं० १६६२-६३ = ई० सन् १६०४-१६०६ ) १७—रामशाह ( वि० सं० १६६३–६० = ई० सन् १६०६-१६३३ ) १५--डंबरशाह (वि० सं० १६६०-६६ = ई० सन् १६३३-१६४२) १६—कृष्णशाह (वि॰ सं॰ १६६६-१७१४=ई॰ सन् १६४२-१६४५) २०—रुद्रशाह (वि० सं० १७१४-२६ = ई० सन् १६४५-१६६६) २१—पृथ्वीपतिशाह (वि० सं० १७२६-७३=ई० सन् १६६६-१७१६) महाराजकुमार वीरभद्रशाह (पिता के जीवनकाल मे देहान्त) २२—नरभूपाल शाह ( वि० सं० १७७३-६६ = ई० सन् १७१६-४२ ) २३—पृथ्वीनारायण शाह ( वि० १७६६–१⊏३१ = ई० १७४२–१७७४ ) २४—सिंहप्रताप शाह ( वि० १८३१-३४ = ई० १७७४-१७७७ ) २४—रणबहादुरशाह ( वि० १८३४-४६ = ई० १७७७-१७६६ ) २६--गिरवाण युद्ध विक्रमशाह (वि०)१८५६-७३ = ई० १७६६-१८१६) २७-राजेन्द्र वीर विक्रमशाह (वि० १८७३-१६०४ = ई० १८१६-१८४७) २५—सुरेन्द्रवीर विक्रमशाह (वि० १६०४–३५ = ई० १५४७–५१)

२६—पृथ्वीवीर विक्रमशाह (वि० १६३८-६८ = ई०१८८१-१६११) २०—त्रिभुवनवीर विक्रमशाह (वि० १६६८ = ई०१६११-चिरायु हो)।

म॰ कुँ ॰ त्र लोक्यवीर विक्रमशाह (पिता के जीवनकाल में देहान्त)

सम्राट् के परिवार में सब से बड़ा पुत्र ही साम्राज्य का श्रिधिकारी होता है। सम्राट् को नेपाल के निवासी "पाच सरकार" कहते हैं और उनका वंश "शाह" और प्रधानमत्री का घराना "राणा" कहलाता है। वास्तव में शासक (सम्राट्) की दृष्टि से नेपाल-सम्राट् कुछ भी नहीं करते। उनका श्रस्तित्व और उनके कार्य का महत्व जापान के वादशाह या इगलैंग्ड के सम्राट् से किसी प्रकार भी श्रिधिक नहीं है। नेपाल का सर्वेसर्वा प्रधान-

१---महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री सी० श्राईं० ईं०, केटलाग श्रॉफ पाम लीफ एन्ड सिलेक्टेड पेपर मेनुसिक्रिप्टस, दरवार लाइवोरी, नेपाल पृष्ठ २४२)

मंत्री ही है जो वहाँ "वीन सरकार" कहलाता है। राज्य का सारा काराबार प्रभानमंत्री क इशारे पर ही हाता है। दिस्सी, लंदन बादि क दरवारों में प्रभानमंत्री ही सम्मिलिट होता है, मन्नाट् कहीं बाहर नहीं जाते। वि० सं० १६०३ (४० सम् १८४६) में "राष्णा" परिवार ने नेपाल-सम्राट से वहाँ

के प्रधानमंत्री का पीतक व्यक्तिकार प्राप्त कर लिया । क्योर काक सफ सर्वा के बंगज बारों के प्रचानर्श्वी बनते का रह हैं। इस शासा-परिवार के पर्वज राखा रासक्यम गहि स्रोठ, महाराजा भिराज प्रच्योनास यण शाह के संना प्रति थे। तत्रक चेशबर प्रसिद्ध प्रधानमंत्री राजा र्वगवहादर हए. का सदाराजाधि राख सरम्बद्धिका शाहके संजी में। जंगवहादर



प्रतापी संत्री हुए। विक्रमेजेसी चोजस्वी राजस्य संस्थाबन नेपान शार प्रति प्रवत्न सनको संगेत सर गोमका-दिवन नाहु सहाविकति श्रीसम्बद्धसावाविताव कार से बी० सी० विक्रम साह वेच वित्र प्राप्त नेपास

श्रनुसार श्रधिकारी होते है श्रौर फिर वड़े भाई के लड़के को श्रधिकार मिलता है। जगबहादुर के वंश के निम्नलिखित प्रधान मत्री हुएः—

नाम मत्री काल

१—महाराजा जंगवहादुर राणा ता० १७-६-१८४६ ई० से ता० २४-२-१८७६ ई० २—महाराजा उदीपिसंह ता० २४—२-१८७७ ई० से ता० २२-११-१८८५ ई० ३—महाराजा वीरशमशेर ता० २२-११-१८८४ ई० से ता० ४—३-१६०१ ई० ४—महाराजा देव शमशेर ता० ४—३-१६०१ ई० से ता० २६—६-१६०१ ई० ४—महाराजा चन्द्रशमशेर जंग ता० २६-६-१६०१ ई० से ता० २४-११-१६२६ ई० ६—महाराजा भीमशमशेर ता० २४-११-१६२६ ई० से ता० १—६-१६३२ ई० ७—महाराजा युद्धशमशेर जंग राणा ता० १-६-१६३२ ई० से—श्रव तक।

वर्त्तमान प्रधान मंत्री हिजहाईनेस महाराजा सर युद्धशमशेर जंग

बहादुर राणा जी० सी॰ एस॰ आई॰ की श्रायु इस समय ६३ वर्ष है और वे श्रपने भाइयों में सब से छोटे हैं। इनके बाद प्राइम मिनिस्टर (प्रधान मत्री) पद इनके भाइयों के पुत्रों को श्रायु के श्रनुसार मिलेगा। युद्ध शम-शेर के बाद उनके भतीजे कमाडर-इन-चीफ हिज एक्सेलेन्सी जन-रल सर पदम शमशेर जंग वहा-दुर का मंत्री बनने का नम्बर है। उनके बाद सिनि-यर कमान्डिंग जनरल हिज श्रॉनर सर मोहन शमशेर जंग बहा-



हिजहाईनेस श्रोजस्वी राजन्य प्रोज्ज्वल नेपाल तारा गोरखा दिल्ला बाहु पृथुलाधीश महाराजा युद्ध शमरोर जगवहाहुर राणा प्राइम मिनिस्टर एन्ड सुप्रीम कमाराहर-इन-चीफ नेपाल

दुर के न्यार बाइर इर, केर बीर ईर का है, जा स्वर्गीय प्राइस मिनिस्टर हिज सेट हाइनेम महाराजा सर षन्द्रशमशेर जग बहादुर राखा क क्येष्ठ पुत्र हैं। यहाँ जब परों पर प्रधान संत्री क सम्त्रन्थी ही नियक्त होत हैं।

नेपाल क बर्तमान सम्राद् हिज मेजेस्टी महाराजाधिराज किंग त्रिमुबन बीर विक्रम शाह दब चहादुर हैं। बापका ह्यम जन्म कापाइ सुदि ६ मं० १६६६ वि० रानिवार (६० सन्१६०६ ता० ३० जून) को हुमा और माप बपने पिता महाराजाधिराज एथ्योवीर विक्रम शाह क कैसासवास हा जाने पर ११ दिसन्बर १६११ इ० को नेपाल के राजसिंहासन पर प्रतिस्ति हुए।

आपके दो महा रातियाँ झौर ७ संविधि हैं। जिन में तीन महारा ज कमारी के नाम क्रमराः सहद्र वार विक्रम, डिमाक्षय-प्रवाप बीर विक्रम और बसम्बरा बीर बिक्रम हैं। भाप क राज्यकाश में तीन योग्य माईयो ने प्रचान संत्रो की हैसियव से उत्तराचर मंत्री पद भइए किया है-चन्त्रशमशर भीमरामरार और यद्ध शमरोर। महाराज्ञा सर चन्द्र शमरार संग



ने सतेक मुधार स्वर्गवासी क्षित्र केंद्र कार्यवेस धीतस्वी शायन्त्र प्रोध्यक्ष वेशाव-द्विया | इसीसं स्वर्गा कार्यकार विकास माहु प्रयुक्तकोय महरतामा सर नाम स्वास नेपाल तुस्त्र का कुळा का नामा है । सब से व्यक्तिक महरतामूर्य कार स्व स्वापक सामन से हुवा है, यह है—वि संवत् १६८२ की बेसान्त्र विदिश्

(-ई० सन् १६२४ ता० १० अप्रेल ) से दास प्रथा का अन्त । इससे नेपाल की कीर्ति देश देशान्तरों में फैल गई और दूसरे देशों तथा भारत के राजपूत राज्यों का ध्यान इस २० वी शताब्दी में भी दास प्रथा हटाने की ओर गया है।

चन्द्र के पश्चात् भीमशमशेर ने भी योग्यता पूर्वक मंत्री का कार्य किया। उनके वाद संवत् १६८६ (ई० सन् १६३२) से सर युद्ध शमशेर प्रधान मंत्री के पट पर कार्य कर रहे हैं। आप वहुत ही सुयोग्य, दत्त, विवेक-शील त्र्यौर राजनीति विशारद शासक हैं। सन् १६३४ ई० के भूकम्प मे श्रापने १२ लाख रु॰ प्रजा में मुफ्त में वॉटा तथा ४० लाख रु॰ बिना सूद के कर्ज् के तौर पर और ३० लाख रु० नाम मात्र के व्याज पर दिये। अभी हाल ही में आपने ये ३० लाख की भारी रकम पूर्ण रूप से माफ कर देने की घोपणा की। जिस समय आप उक्त घोपणा करने वाले थे उस समय ऋण प्रस्त लोगो की यह धारणा थी कि शायद ब्याज ही माफ किया जायेगा किन्तु इसके विपरीत आपने मूल धन भी माफ कर दिया जिसका किसी को स्वप्न में भी ख्याल न था। क्या ससार में उदारता का ऐसा एक भी उदा-हरण देखने को मिलेगा? नेपाल में फॉसी की सजा आपकी ही आज्ञा से वंद की गई है अगर वृद्ध-विवाह को रोकने के लिये एक कानून वनाया। श्रापके समय में नेपाल के डाक विभाग का टिकट भी श्रन्य देशों मे जारी हुआ्र। इसके पहले भारतीय टिकट का दौरदौरा था। आपके प्रजावत्सल्य, स्वार्थत्याग, कर्त्तेव्य पालन श्रादि गुणो ने प्रजा को मुग्ध कर दिया है। वास्तव में Uneasy lies the head that wears the clown जिस सिर पर ताज है उसे आराम कहाँ ? महाकिव शेक्सिपयर के इस कथन मे कितनी सचाई है इसका प्रमाण नेपाल जाकर मिल सकता है। श्रीमान को योरोपीय कई राष्ट्रो (फास, वेलजियम, इटली, जर्मन, इगलैंग्ड, चीन) की श्रोर से पदक तथा उगाधियाँ प्राप्त हुई हैं।

सम्वत् १६६१ (ई० सन् १६३४) में नेपाल युवराज का विवाह् वर्तमान प्रधान मंत्री के वहे भाई (भूतपूर्व मत्री) के अनौरस (Illegatimate) पुत्र की कन्या से होने वाला था, किन्तु प्रधानमत्री ने राजवंश की पिवत्रता कायम रखने के लिये उसे अस्वीकार कर दिया। परिणाम यह हुआ कि १८ मार्च से राणा परिवार के दासी पुत्रों का प्रधानमंत्री पद प्रह्णा करना सदा के लिए वन्द होगया और कमाण्डर-इन-चीफ जनरल रुद्र शमशेर जंगवहादुर राणा, उनके भाई जनरल तेजशमशेर तथा जनरल प्रताप शमशेर एव अन्य दो और अनोरस पुत्रों को फौजी पदों से अलग कर दिया गया । नेपाल सम्राट् को शासन करते हुए २४ वर्ष होगये, इससे सन्

१--टाईमस श्राफ इंगिडया इल्स्ट्रेटेड वीकजी ता० २८ फरवरी ११३७ पृ० २३।

१६२७ ई० के मार्च मास के दूसरे सप्ताह में उनके शासन 🐐 रजन्त जयन्ती (सिल्वर जुविती) महोत्सव यदी घूमधाम से मनाया गया।

विरव ठगापी जम्मेन महाबद्ध में ने गल ने भागरेजों की वही सहायता की थी। मारत के वाईसराय की प्रार्थना पर नेपाल सरकार ने बांगरेजी सरकार को ६०,१४४ योघा, ४,१८,०००) रु०, २१ मशीन गर्ने, ४। हजार मन इक्षायची, ८४ ७०० पाँड पाय और बहुत से फौजी कम्मल तथा ? सास सकडी क पाट सहायतार्थं दियं थे। इसके सिवाय एक करोड़ २४ साह्य रुपये ऋगु रूप भी दिय थे। सै० १६७६ (६० सन् १६१६) में जम ष्मकात युद्ध क्षित्रा तब सी नेपाल ने वा हजार याचा सेजे से। इत सब कार्यों की सराहना सारत सम्राट् चौर वाइसराय ने सुक्त कंठ से की बी। इसके बदल कारोज सरकार ने सी नेपाल को सुन् १८१६ ई० की २७ दिसम्बर से १० लाख रुपये सालाना बिना किसी शर्व के देना स्वीकार किया मौर भक्टबर सन् १६२० ई० से नेपास **च भश्चिपति (सहाराजाभिराज**) स्रे स्तरंत्र सम्राट् की तरह हिज हाईनस उपाधि के स्थान में 'हिज मैजेस्टी' दी किंग" मानना और प्रधान मंत्री को "हिज एक्सेकेंसी" के स्थान पर "हिन हाइनेस महाराजा" कहना प्रारम्भ किया। इसी के साथ पहाँ के गुरूप सेनापवि को "हिब "एक्सेलेंसी 'वधा सेना के सीनियर कमानिड बनरस ( अंगीसाट ) को हिड बानर ( His Honour ) की उपाधि से विभूपित किया। इसी समय नेपास में इ० सम् १८०० (सं १८४६) से उद्देन वासे भंगरेय राजदत का शिवान रेजीडेन्ट के बजाय ब्रिटिश एनबोब (Envoy ). व रेबीडे सी का नाम बिटिश सीगेशन (Legation ) रक्का गया ! तब से जन्मेन, फान्स रूस कादि अन्य देशों की शरफ के राज्ञवत नेपाल में और नेपाल के राजवूत करूप राष्ट्री में रहने लगा। पारस्परिक सन्त्रम्यों को भौर भी क्यिक इक तका स्थायी बनाने के लिए सन् १६२३ हैं० की २१ दिसन्वर को बिटिश सरकार और नेपाल में एक और सन्दि की गई।

नेपाल की लम्बाइ ४-१४ मीका चौढ़ाई ६ से १४० मीका तक स्पीर चेत्रफड़ा ४४ ००० वर्ग माल है । इस वंश की जनसंख्या ४४ ७४ ७४६ है ।

<sup>9.—</sup>प्रसिद्ध देशभाक राजा गरिष्णाप्रताय का पुष्क खेळ ''कार्यको, येपाळ जीर सिं' श्रीचेक का है तथ् १०१९ ता २१ दिसमार को पाड़ी से सक्तिप्रत हुवा जा, उससे क्षम होता है कि तक राजा सामक के अमान से हैं तथ् १०१० के साई माम में पहले पहले कार्यों के मंत्री मंडल के पान्ते पत्र में नेशक सकाद को ''दिन में मेंदियों' दिखा कर वेपाल राज्य का सामार राष्ट्रीय सम्मान स्वीकर किया जा। वाद से मिदिया सरकार ने मो नेपाल गरेश के दिल्योंनेस्टी चौर ''किंग'' (बाद ग्राह) दिल्ला चारम किया।

जिसमे २८,००,०४२ पुरुप तथा २७, ७४, ७१४ स्त्रियों है। स्रावाद घर ६,४७,६०६ हैं। काठमांन्हू, पाटण स्त्रीर भटगाव तीन वडे शहर है। प्रत्येक की श्रावादी एक-एक लाख हैं। वि० स० १८७२ (ई० सन् १८१४) के पहले नेपाल साम्राज्य वहुत ही वडा था श्रोर कमाऊ व सतलज नदी तक कुल पहाड़ी जमीन इसमे शामिल थी परन्तु श्रंप्रेज सेनापित डेविड श्राक्टरलोनी ने उन सूबो को गोरखा लोगो से छीन लिया श्रोर वि० सं० १८७३ (ई० सन् १८१६) मे सरकार श्रवेजी व नेपाल देश की टर्मियानी सीमा महाकाली नदी करार पाई। वार्षिक श्राय लगभग दो करोड रुपये हैं। यह सारा देश पहाड़ी है श्रोर - यहाँ का मार्ग भी पहाडी तथा ऊँचा नीचा है। जगह-जगह 'गहरी घाटियाँ श्रीर ऊंची पहाड़ियों नजर श्रानी है। पहाड़ी होने से केवल दिल्या के एक छोटे भाग में खेती श्रादि की जा सकती है। यहाँ की प्रमुख पैटावार चॉवल, गेहूँ स्रोर मका है । यहाँ खनिज पदार्थ भी वहुत है । प्राचीन स्पृतियो के चिह्न यहाँ वहुत वडी सख्या में पाये जाते हैं। इस राज्य मे वौद्ध कालीन वहुत से स्तम्भ भी मौजूद हैं। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य वडा ही मनोहर एव दुर्शनीय है। पहाड, नदी, भरनें, ताल, तलैया, वृत्त, जगल आदि प्राकृतिक दृश्यो की यहाँ अधिकता है। यहाँ के अधिकांश निवासी हिन्दू है जो गोरखे (गोरचक) कहलाते हैं। ये लोग मुसलमान व ईसाइयो को शूद्र समभते हैं। यहाँ पर उनका छूना पाप समभा 'जाता है। मेहतरो (भंगियो) का रिवाज यहाँ नहीं है। नित्यक्रमी दि के लिए स्त्री-पुरुप दूर जाते हैं। वे घरों की सफाई भी ख़द कर लेते हैं। गोरसा एक बड़ी ही वीर एवं लड़ाका जाति है। जो कभी कायर रह कर जीना पसन्द नहीं करती।गोरखा लोग स्वाभिमान, स्वधर्म श्रीर स्वदेश रत्ता के लिए श्रपने प्राणों की वाजी लगा देते हैं। वे कहते हैं कि ''काफूरहुनु भन्दा मनु निकों' श्रथीत् कायरता से मृत्यु श्रच्छी है। साराश यह है कि गोरखा जाति ही नेपाल की कीर्ति रत्ता का श्रेय प्राप्त करने योग्य है।

यहाँ की स्थायी फौज ४४,००० है और फौजी शिचा श्रनिवार्य है। वाहर के लोगो को नेपाल में कदम रखने के लिए नेपाल सरकार से राहदारी (पास पोर्ट) लेने की जरूरत होती है। शिवरात्रि के मेले पर पासपोर्ट श्रासानी से मिल जाता है। नजदीक रेल्वे स्टेशन रकसौल है जहाँ से काठमांद्र राजधानी अर मील दूर है। वी० एन० हब्लू० रेल्वे के रकसौल स्टेशन से नेपाल गवर्नमेन्ट रेल्वे शुरू होती है जो २४ मील तक गई है। गोरखा लोग योरोपियनों (गोरों) के नेपाल प्रवेश के विरुद्ध हमेशा से ही बड़ी श्रापति करते श्राए हैं और उनका विश्वास है कि श्रगर इस नियम मे थोड़ी सी भी ढील रही तो उनकी स्वतंत्रता—जिसका उन्हे बड़ा भारी श्रभिमान है—शीघ ही नष्ट हो जायगी। इस विषय में गोरखा लोगों में

एक कहायत प्रसिद्ध हैं कि "क्योपारी के साथ बन्दूक और उसकी बाइनल क साथ संगित पुस पड़ती हैं"।" अर्घात ओ लोग शुरू में क्योपार के वहाने स दश में प्रदश करते हैं, वे भीरे धीरे अपना प्रमुख और वह वतला कर उस दंश पर शासन करने की थाग करने क्षगते हैं। यहां कारण है कि सँगे अ भी १४~२० मोल की घाटी के सीमित केंत्र क सिवा देश क दूसर भागों का हाल अपनी भाँसी नहीं देस पाये और इस सीमित घाटी में भी य ही जा सकत है जिहें महाराजा (प्रधान मंत्री) का परवाना मिल आता है।

### मेजाब के नरेशों का वश-इव

```
<--राजा गुहिल ( गृहवृत )
२—ओज
३-- सहेन्त्र
४-नाग ( नागावित्य )
k-जीलावित्य (जील ) वि सै० ५०३
६-अपराजित वि० स० ७१८
•—महेन्द्र (दसरा )
 =-काल भोज (बापा ) बि० सं० ७६१-५१० (विसीह )
 ६--- सुम्माण वि० सं० ५१०
१०-अत्तट
११--अव्धाट (अव्धाट)
१२--सिंह
१३--श्रुम्मायः ( वसरा )
१४-- महायक
१४--श्वम्माण (सीसरा )
१६-अर्व भए ( अरु पट्ट पूसरा ) वि० सं० ६६६ १०००
१७-भागट वि० से० १००६ १०१०
१८-- सरवाहन, बि० सं० १०४८
```

<sup>1—</sup>With the merchant comes the musket and with the Bible comes the bayonet.

<sup>—&</sup>quot;Gurkhas Indiau Army Book by Libut Col Eden Vansittart, Published by Government of India Page 42. (2nd Edition, 1918 A. D., )

```
१६—शालिवाहन
        २०--शिककुमार वि० सं० १०३४
        २१---श्रम्बाप्रसाट
        २२---श्रचिवर्मा
        २३---नरवर्मा
        २४—कीतिवर्मा
        २४--योगराज
        २६--वैरठ
        २७-- हंसपाल
        २५—वैरिसिह
        २६-विजयसिंह वि० सं० ११६४, ११७३
        ३०-श्रारिसिह
        ३१—चोड़सिह
        ३२--विक्रमसिह
        ३३--रणसिंह ( कर्णसिंह )
मेवाड़ की रावल शाखा
                    सीमोदे की राणा शाला
३४-रावल चे मसिंह
                                               २--राणा राहप
                              -राणा माहप
                               (सीसोदा ठिकाना)
                                               ३---नरपति
 ३४—सामन्तसिह
                                               ४—दिनकर
                 ३६---कुमारसिंह
  (वि० सं० १२२⊏) ३७—मथनसिंह
                                                  जसकरण
                                               ६—नागपाल
                 ३५-पद्मसिंह
   डूँ गरपुर की
                 ३६—जैत्रसिंह वि॰ सं॰
                                               ७—पूर्णपाल
      शाखा
                                              ५-पृथ्वीमल्ल
                      १२७०-१३०६
                                              ६-भुवनिसह
         ४०--तेजसिंह १३१७-१३२४
                                           १०-भीमसिह
         ४१—समरसिंह १३३०-१३४८
                                    ११-जयसिह | चन्द्र (रामपुरा के
                                                      चन्द्रावत)
                                  १२-- लद्दमणसिंह वि० सं० १३६०
४२—रावल रतनसिंह कुम्भवर्ख (नेपाल)
  ( सं० १३४६-६०)
                                            १३—श्रजयसिंह
                 श्ररिसिंह
       ४३—महाराणा हमीरसिंह
                              सज्जनसिंह (मुघोल, कोल्हापुर)
```



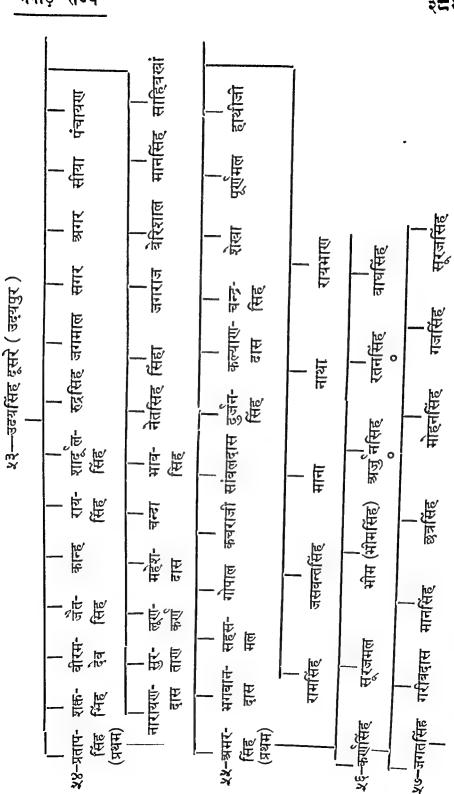

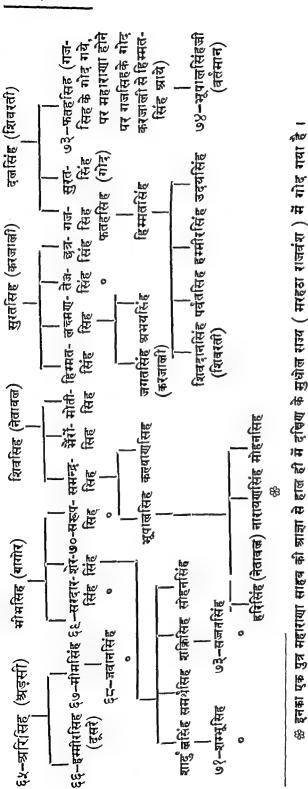



### टदयपुर ( मेवाड़ ) में शेर की शिकार महाराखा साहिष मय मपनी शिकार पार्टी के (श्रीमन्महाराखा साहब बीच में विराजे हैं)



चाँई झोर खड़े हुए—इंघर झाफ वसी, बेटी बहुमुँ ज, वमनसिंह काला (शाया), धायमाई प्रथ्वीराड (गूबर), धायमाई वुक्तवीनाथ वंबर (सैनिक चृत्रिय) धायमाई झमरसिंह वचर ए० डी० सी० सुवरिटे डेन्ट शिकारस्त्राना पत्न्व ज्विपाटेंसेन्ट, पुराहित सन्दर्भाष (सनावय))

बाई घोर बैठ हुए—डिकड़िया बालांकरान, गम्मीरांसह चौहान ( धुपरिटेन्डेन्ट कोन्फीबेंसल घाफिस )—इसीं पर वर्षमान हिन्दुचा स्वज भी महाराणा साहब बहादुरु—यब मनोहर्सहह ए०बी०सी० चीफखाफ गूयालनयर, घायमाई नेपरान, मासानी पनालाल।

# इँगरपुर राज्य

# ं आठवां प्रकरण



राज्य चिन्ह, धूँगरपुर राज्य ( राजपूताना )

DUNGARPUR STATE

### हुँगरपुर राज्यका राष्ट्रीय गीत

वय गिरिपुर, जय गिरीपुरेशा । जबति जनेशा. वय देशा ॥ व्यति महौरावल रावशा। जय 'न्यायं चिराज्य'' शहेशा !! वय रावेकल-रावि वायति गरेशा । अवति परम पाषम देशा ॥ वय गिरिपर, वय गिरीपुरेश। जबति जमेशा जय दशा॥१॥ सस-सम्पन सदा श्राचि घरची। उञ्चल शानिसमयी राम करची ॥ कौर्ति कथा कल यो कवि वरसी। रचा नित करें महशा।। वर गिरिपुर वस गिरीपुरेशा । वयति बनेशा वय देशा ॥ २ ॥ प्रमापालक प्रतापनान हो। वर्म पुरन्पर भीतियान हो ॥ विश्वमान भाग्यमान हो। प्रमा ! करें राज्य नरेशा ॥ चय गिरिपुर चय गिरिपुरशा।

बगति अमरा, जम देशा || ३ ||

10 गलप्ताने का इतिहास्ते K Z

### राजपुताने का इतिहास



भौमान् हिन्नहार्देगसः महिमहंन्द्रः महाराजाधिराज महाराजकः मर प्रश्नमार्भिङ्जी नहातुर कः सी० धम० चार्ड० वर्तमान इगरपुर मरेश

# **ढूँगरपुर राज्यका इातिहास**

# भौगोालिक वर्णन स्थिति श्रीर विस्तार

मह राज्य राजपूताने के दिन्ताणी सिरे पर मेवाड़ से सटा हुन्ना है। इसका पुराना नाम बागड़ है जिसका न्नर्थ जंगल यानी कम 'त्राबादी वाला इलाका होता है। यह २३° २०' मे २४° १' उत्तर न्नत्रांश न्नीर ७३° २२' से ७४° २३' पूर्व देशान्तर के बीच फैला हुन्ना है। इसका चेत्रफल १,४६० वर्गमील है।

इसके उत्तर में मेवाड़ ( उदयपुर राज्य ), पूर्व मे बांसवाड़ा, दिच्चण में गुजरात प्रांत के लुनावाड़ा, कढाणा श्रीर सौथ ( संत रामपुर ) के राज्य तथा पश्चिम मे गुजरात प्रान्त के महीकांठा इलाके का ईडर राज्य है।

## पहाड़ तथा वृत्त

इस राज्य में अर्वली की छोटी-छोटी पहाडियां हैं जिन पर हरी भरी भाड़िया हैं। पूर्व और दिज्ञण का भाग खुला हुआ मैदान है। पहाड़ियों के बीच में घाटियां हैं जिनकी भूमि उपजाऊ है। दिज्ञणी भाग की भूमि गुजरात से मिलती हुई है जिसमें खेतीवाड़ी अच्छी होती है और जगलों में कई कीमती वृत्त सागवान, आवन्स, सालर, महुआ, बास आदि के पाये जाते हैं।

## जल वायु

यहाँ का जलवायु साधारण, न गर्म न ठडा है। सिवाय भादों (सितम्बर) श्रीर श्रारिवन (श्रक्टोबर) के यहा की श्राबहवा श्रच्छी रहती है। मलेरिया, बाला (नाहरू) की बीमारी वर्षा के श्रम्त में प्राय प्रकट होती है। वर्षा की सालाना श्रीसत २४ हॅच के है।

### नदियां

बारहों मास बहने वाली निद्यां इस राज्य में एक भी नहीं है। मुख्य निदया माही श्रीर सोम दो हैं जो सदा नहीं बहती हैं। गर्भी के मौसम में कहीं कहीं दरों में पानी रहता है। वर्षा ऋतु में ये दोनों निद्या वही विशाल हो जाती हैं। दूसरी छोटी निद्यां मोरण, भादर, माजम श्रीर वातरक हैं।

सीलें मुख्य भीलें पाच हैं । वैसे तो प्रत्येक गांव में प्राय छोटे वडे तालाव हैं । परंतु सबसे बड़ी भील गेवसागर (गोपाल सागर) राजधानी दूगरपुर में हैं । यह मील महारावक गांपीनाव ने बनवाई थी। प्रशास और प्रजुर की मीलें भी कासी वड़ी हैं। प्रजुर की प्रजला नामक मील महारावल प्रजानी की बनवाई हुई है। यह पूरी मर जाने पर इसकी सम्बाई वाइ मील और पीडाई से मील कह हो आसी है।

### पशु पद्मी

हिसक जानवरों में चीवा च अदिया ( बचरा ) यहाँ बहुठ पाये जात हैं। साँमर, नीजगाय (रोक्त), जरुब चीर सुचर नी कही कहीं देखने में चाठ हैं। वाकी पहा पत्ती बढ़ी हैं जा उत्तरी भारत में पाय जाते हैं।

### खनिज पदार्थ

अनिक पदाचों में लाहा व तान्या बहुत मिसता है परन्सु इनकी सुदाई बन्द है। द्वांगरपुर से ४ मील उत्तर मात् गायहा नामक स्वान में नकती द्वीर का पत्यर अच्छा पाया जाता है। इसारणी पत्यर कई जाह तिकला है। एक ठरह के संगमरमर (सफंद पत्यर) और "परेया" मास के सफंद, रचाम व सूरे रंग के मुखायस पत्थर से मूर्तियों, कटारे किलाने बादि बनते हैं। जिन्दा पदायों की ओल और खुदाई द्वांग पर कह करायी। पदायों का पता लगाना सन्मव है। शिल्पकला से कोई उत्तरीय विशोधन इस राज्य की नहीं है।

### धन्दा

क्योगार में विक्ष चलसी, इस्ती, चलीय चौर सहुचा बाहर में मा जाता है चौर चावल, कांड (शकर), तमक, कपड़ा व पानुएं बाहर से भात हैं। क्योगार चायकर मोहरे मुसलसान लागों के हाच में हैं। ७६ भी सैकड़ा खाग कंतीवाड़ी करते हैं। मील' लाग को लुरू मार करा करते म बाब केरी करते खाग गये हैं। में बाह की चायका यहाँ के भीच चित्रक मोले चौर कम बहुं हैं। इनक मालेपन से इनके साहकार बहुत लाम बदाते हैं। किसानों में पटेल कीम के लाग वहें महनती चौर बतुर हैं।

### भागावी

राज्य सर की बावादी २,२७,४४४ है। इस संख्या में हिन्दू २ १६, ८४४(चैन ४, ८०१ सिक्स ६) बौर दंशी ईसाई ७ तवा मुससमान ७,६८२

ए—मीळ (निवक्ष) कप्य संस्कृत मध्ये में सालवी शताब्यी में निक्षता है। रीजं बासक चरीड़ खेलक वे "वायुवद पुण्या चाड़ द्विपाया" बासक प्राप्य में परिवीं का चाहिम निवास मारवाय बताबा है कहाँ से बहुती खाठियों हारा परिवा में निवास हिंदे गये। बातक्ष्य इनकी बहितयों राजपुताया गुज्यात चीत्रा परि मम्बसारत में है। पर्यमु राजपुताने में वे चालिक वाये खाठे हैं। राजपुताने में

हैं। मुसलमानों मे सुन्नी मत के ४,४०८ श्रीर शिश्रा ३,२७६ हैं। हिन्दुश्रो में भील १,२३,३४०, पटेल २४,१३१, ब्राह्मण १३,०३३, हरिजन (श्रक्त) ११, १६४, राजपूत ६,६२४ श्रीर दरोगा (हुजूरी, चाकर) ३,०४० हैं। साराश यह है कि कुल श्रावादी में हिन्दू ६७ फी सैकडा श्रीर मुसलमान ३ सैकडा है। हिन्दुश्रो में ४४ फी सैकडा भील हैं। फी वर्ग मील १४८ मनुष्य रहते हैं। भाषा यहाँ की वागडी कहलाती है जो गुजराती भाषा का रूपान्तर है। राज्य

इनकी सख्या कोई ७ लाख हैं। करौली, धौलपुर, भरतपुर, श्रलवर, जयपुर, बीकानेर श्रीर किशनगढ को छोडकर वाकी सब राज्यों में भीलों की वस्तियाँ हैं। मेवाड राज्य से भीलों की १६, प्रतापगढ से ३७, डूँगरपुर से ३६, वाँसवादा से ३२, जैसलमेर से १८ श्रीर जोधपुर से ४८ उपगालाश्रों ( गोत्रों ) का पता लगा है। इनमें कई राजपूतों की उपशाखार्ये भी (चौहान, परमार, राठोड़, भाटी, गोहिल, सोलकी, मकवाना आदि ) पाई जाती हैं और इनके भीलाला नाम के थोक में विधवा विवाह भी नहीं होते हैं | इनके अपद श्रौर जंगल निवासी होने पर भो इनमे सचाई, श्रतिथि-सःकार, एक्ता, स्वामिभक्ति श्रादि कई गुरा हैं। यदि कोई भील किसी की रचा का वचन दे देता है तो वह उसकी रक्ता के लिए प्राणों पर खेलने में ज़रा भी संकोच नहीं करता । इतिहास से प्रकट है कि यह जाति मेवाइ के गहलोत (सीसोदिया) नरेशों की बडी सहायक रही है। श्रीर पहले उदयपुर, ड्रॅंगरपुर श्रीर बॉसबाडे में राजा का राजितिलक भी भील ही श्रपने श्रॅगूठे के लहु से किया करते थे। उदयपुर के महाराणा श्रमसींह दूमरे (वि० स० १७४४-१७६७ ) के समय तक भी जों द्वारा राजतिलक होने के प्रमाण मिलते हैं। (देखो श्रमरसिहाभिपेक काव्य श्लोक १३४)।

े ये लोग-जगली होने पर भी स्त्री-जाति के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। लड़ाइयों में वे श्रपनी जाति की स्त्रियों प्र कभी शस्त्र नहीं चलाते, चाहे वे श्रपने शत्रु की हों या मित्र की। इनके गीतों में वीररस -श्रधिक पाया जाता है। परन्तु इनकी भाषा श्रलग होने से इनके गीत दूसरे लोगों को श्रटपटे (श्रजीब) से लगते हैं श्रीर वे श्रासानी से समक में भी नहीं श्राते। इसीसे कहावत प्रसिद्ध है —

काई चारण री चाकरी, काई श्रारण री राख । कांई भील रो गात्रणों, काई साटिये री साख ॥

श्रयांत् चारण की नौकरी, एरण (लुहार की भट्टी) की राख, भीजों का गाना श्रीर साटिये (एक निम्न जाति) की गवाह किसी काम की नहीं होती है। (देखो "दी कास्टस खाफ मारवाइ" पृष्ठ ४१ सन् १८६४ ई०, मारवाइ मर्दुमग्रुमारी रिपोर्ट, तीसरा हिस्सा सन् १८६१ ई० पृष्ठ १२८)। तीन मार्गो में — इंगरपुर, सागवाड़ा और आसपुर नाम से — इंटा हुआ है। प्रत्येक जिले का हाकिम जिलेहार कहलाता है।

### जातियाँ

जादियों में कमरा भील, राजपूत, नामख, नैरय, मुसलमान भीर बीहरे मुमलमान मुख्य हैं।

#### पैदाशार

इस राज्य की पैदावार में मधी, चावल, मूँग, विल, सरसों, गई, चना, जौ और कपास है। सवी कुमों से मधिक भौर नदी तालामों स बहुत कम सींभी जावी है।

#### सदकें

रेल का प्रवेश क्षय तक इस राज्य में नहीं हुआ है। व्यानेर तथा मामन से जान वालों क क्षिप सबसे नजरीक रेखने स्टेशन बदयपुर है जो हूँगरपुर स ६० मील दूर है। बहमदाबाद काहि की तरक स जाने वालों क लिये तलादा का रलव स्टेशन है, जो हूंगरपुर सं ७४ मील दूर है। हूंगरपुर



1-माचीन राजमहत्र हैं गरपुर

स उदयपुर काहमनाथाद कीर वाहद दन वी में राहरों के लिए माटर सर्विस है। इस राज्य में काह वहां महक गहीं है। राजधानी कूँगरपुर में कहा के सील पने सहक है। क्या कूँगरपुर स मैरेमादा (१० बील) कीर कूँगरपुर स मादासा (१४ सील) नक पने। (सटक सड़कें) पननी गुरू दागई हैं। राज्य भर में करकी सब्हें काह ३० सील हैं।

# सवारियाँ

मुख्य सवारियाँ घोडा, वैलगाडी, ताँगा, वैल श्रीर कॅट है। स्त्री पुरुष यहाँ वैलो पर भी सवार होते हैं। उच्च हिन्दू लोग कॅट पर सवारी करना श्रथम समभते हैं। परन्तु गांव के वाहर सवार होने में काई वोप नहीं समभा जाता।

# डाकखाने

द्वॅगरपुर, सागवाडा, गिलयाकोट, वनकोडा, सावला ख्रोर श्रासपुर मे श्रॅमेज सरकार के डाकखाने हैं तथा द्वॅगरपुर सागवाड़ा ख्रौर गिलयाकोट में तारघर भी हैं।

### खानपान-रहनसहन

यहाँ का मुख्य भोजन मकी श्रीर चावल है। होली, दिवाली श्रीर उत्सवों में लोग चूरमें के लड्ड श्रीर काली रोटी (मालपुए), लपसी श्राटि बनाते हैं। कची-पक्की रसोई श्रीर छुत्रा-छूत का वाजार यहाँ गर्म है। परन्तु उत्सवों में यहाँ के स्नी-पुरुप एक दूसरे के सामने बैठ कर एक साथ भोजन करने में बड़ी प्रसन्नता मानते हैं। यहाँ के राज-कर्मचारियों का पिहनाव लम्बा श्रॅगरखा, चूडीदार पायजामा, कमरबन्दा श्रीर हाथ में समाल होता हैं। देहाती लोग वडी श्रॅगरखी कोनी तक पहनते हैं। भील लोग सिर्फ धोती श्रीर सिर पर पोतिया बाधते हैं। बाकी नगे बटन रहते हैं। उनकी श्रीरतों के पैरों में पीतल का गहना होता है। शहरी स्नियों में चूडा पहनने का बडा रिवाज है श्रीर उन्हे श्रपने दात रगने व उन पर चूपे (सेख) लगाने का भी चाव है। यहाँ के कई रीत-रस्म खोटे हैं। कन्या को बेचना, शादी में महीनों ब हफतो तक बरात का ठहराना जिसका सब खर्च वर-पच्च पर पड़ता है। न्यात (जाति) जिमाना, जिससे लोग तबाह हो जाते हैं। किसी छुटुम्बी के मरने पर उसे वर्ष भर सुबह-शाम को रोते हैं श्रीर हर स्रोंहार का स्वागत भी रोने से ही किया जाता है श्रीर मृत्यु का समाचार सुनने पर रोते-हुए तालाब पर स्नान करने जाते हैं।

### कसबे

राज्य में कुल ७८८ गांव व कस्बे हैं जिसमें ३६२ खालसा, ३२३ जागीर में श्रौर १०३ माफी में हैं। मुख्य कस्बे दूंगरपुर, सागवाडा, गलियाकोट बड़ौदा, करौली, श्रासपुर, सोलज श्रौर भील्डा हैं जिनमें से मुख्य-मुख्य का वृत्तान्त इस प्रकार है —

ड्रारपुर--यह कस्वा इस राज्य की वर्तमान राजधानी है। जो चारों श्रोर पहाडियों से धिरा हुआ है। राजस्थानी भाषा मे पहाड को हूँ गर कहते हैं। इसक्रिये संस्कृत के पीक्षतों ने संस्कृत भागा में हूँ गरपुर का नाम गिरपुर पत्र किया। क्योंकि हूँ गर कोर गिर (गिरि) का एक हो कार्य है। यही कारख है कि कह भाषीन शिका केओं कारि है इस (राज यानी) का नाम गिरपुर मी मिलता है। यह समुद्र की सन्दर से करीक १,४०२ एक की उत्तेवाह पर है कोर २३ करें। ४१ कला उचर कार्युश तथा



२--- माचीन राजनहस्त है गरपुर

कारा ४४ कसा पूर्व रेखांश के बीच में फैबा हुमा है भौर यहाद की एक तलहरी में ही यह बसा हुआ है। सम् १६३१ **ई**० का सनुष्य चत् गणना मार इस करव में - × 4 सतुर्य' वसते हैं जिसमें परप X.83C कियां ४,१४२ € गर सं० १४१४ (इ सन् १३६४) क

सगमग बसाया था। घहाँ के लिखीने, पानी के बर्तन कीर हरें परमर की मुद्दी मूर्तियाँ अवसी हाती हैं। यहाँ शहर सप्ताह के सिये मुनिसिसपरी है चीर प्रजा के सुगति क सिये बंधने जी काकपर तारपर सरपताल चीर एक हाइस्कृत हैं। करन के चार्रा तरफ सहायचल शिवसिंह का बनावाहुका परकारा है। ब्रिखण की पहाली पर हिस्सा है नहीं पर स्वर्गीय महाराबत विकासीह ने विजयाद नाम से राज-बहुस भी बनवाये। इस

<sup>1—</sup>इस संबंध में दिल्हु ६, ६१ ( बैजी ७६६ धीर सिवंब ६ ) अनवस्थान २,४१५ चीर इंसाई ७ हैं।

पहाडी के नीचे पुराने राज महल है। जिनमे राज्य की कचहरी व दफ्तर हैं। शहर के वाहर पास ही गेवसागर नाम की मील हे जो महारावल गेवजी (गोपालजी) की वनवाई हुई ह। इस मील क दिल्ली तट पर महारावल उदयसिह (दूसरे) का वनवाया हुआ उदयिवलास नामक राजमहल है। इसी महल में डूगरपुर नरेश सपरिवार निवास करते हैं। और इसी विशाल भवन में महकमा खास और मुसाहिव आला (प्राइम मिनिस्टर) के दफ्तर हैं। गेवसागर के भीतर का वादल महल आर उसके तट पर का महारावल प् जा का वनवाया हुआ गोवर्धननाथ (श्रीनाथजी) का विशाल मिदिर भी दर्शनीय हैं। राजधानी से ६ मील के फासले पर "एडवर्ड समद" नाम का एक विशाल तालाव ह।

सागवाहा—यह इँगरपुर से विज्ञण-पूर्व में २६ मील पर है। यहाँ पर कई प्राचीन जैन मिंदर वन हुए हैं। यह जिले का मुख्यस्थान है जहाँ पर जिलेवार रहता है। व्यापार की अच्छी मण्डी है। यहाँ की आवादी ३,४७८ है। जिसमें हिन्दू १,७७६ (जेनी २५६) और मुसलसान१,७०२ हैं। गिलियाकोट—यह करवा इँगरपुर से ३७ मील और सागवाडी से



पीर फखरुद्दीन की द्रगाह, गिलयाकोट कि किस में पुरुष २,४४७

भीर कियाँ २,००६ हैं। इस संख्या में हिन्यू २,६४६ भीर मुसलमान १,६१७ हैं। प्राचीन किसे के खण्डहर भन तक माही नदी क तट पर हेलने में चाते हैं। यह स्थान शिष्णा मत के ताकरी मौहरों का जियारणगई (तीये) है क्योंकि यहां वनके पीर एक्सकरहों ने के क्रकर है। इस जियारण के लिये हर साख मुहर्रम मास में तूर-तूर स चौहरे भाग हैं भीर छनक ठहरने च भाराम के लिये मुखर सरायें य बाग बने हुए हैं। मेला मुहर्रम की २४ वीं तारील से भरता है जा मुझा अब्दुलकाली की दिवायत मुताबिक वि० संव १८८१ की काशित व वि१ ११ रिवायर (हि० सन् १९४० ता० २४ मुहर्रम इ० सन् १८२४ ता० २४ मुहर्रम इ० सन् १८२४ ता० १४ सितवन्य रे में पर से आवारी व ही मुसलमान बीहरों की बावायी वहीं तर की पर है भीर यह इसी तेजी से बढ़वी रही तो यह कुसा विशेष कर मुसलसानी बसी हा जायगा।

सङ्गीदा,—वह स्ँगरपुर से या आह दूर है। पहले यह नागड़ के गुहिलों की राजधानी थी। संस्कृत शिलाकेकों में इसका नाम "वटपड़क" मिसता है। इसे "नागड़ यटपड़क" कहते थे। क्योंकि वटपड़क (नदीवा) नाम के कह स्थान भारत में हैं। यहां कहें प्राचीन मंदिर हैं। बिनमें रिश्त कुमेर, सूर्य, पाहर्ननाथ आदि की मूर्तियां मिसी हैं। महारावक कीर्तिहर के समय का एक शिलाकेक विच र ११४० का यहां सिसा है। यहाँ कम्ब्सी महाजनी वाली हैं।

पु ज्ञपुर — यह करना हुँगरपुर से २६ मील वृद्धिया में है, जा रावल पू जाजी का बसाया हुमा है। इसक पास ही साबला गांव है, जहां पर मावजी नाम का क्षीत्रीक्य माज्य बड़ा संत हुमा है। उसके शिष्य वर्ग उस बिच्छु का क्षवदार मानसे हैं। मावजी का वहान्य सं० १०८८ (हु० सन् १०६२) में होना कहा जाता है। इनका पहुंचा को नाम का जाता है। इनका पहुंचा के क्षिया विवाद को तिक्य (कुननी) की वियया श्रवा से के हम्मा सं कीर वीचा पक पटेल (कुननी) की वियया श्रवी से हुम्मा सा विच्छत प्रतीव की कुननी, राजपूर, माजय,

सुनार, छीपे श्रौर दर्जी श्रादि उनके श्रनुयायी हैं। उनकी रची वाणी श्रौर भजनों को लोग बड़े प्रेम से गाते व सुनते हैं। मावजी की गद्दी के महन्त श्रौदीच्य ब्राह्मण दी होते श्रौर वे श्रविवाहित रहते हैं।

# ऐतिहासिक स्थान

देवगांव—यह दू'गरपुर से उत्तर पूर्व में १४ मील दूर है। यहां पर सोम नदी के तट पर देवसोमनाथ नाम का प्राचीन स्त्रौर दर्शनीय



१--देवमोमनाथ का मन्दिर

मंदिर है। यह मदिर सफेद पत्थर का बना हुआ है और उसके चारों तरफ परकोटा है। इसके तीन द्वार, पूर्व उत्तर श्रीर दिल्लाए में हैं। राज्य भर के सब मदिरों से यह प्राचीन श्रीर भव्य हैं। इस की बनावट श्रद्धुत है। भीतर से देखने पर ज्ञात होता कि यह मदिर श्रभी गिर जायगा परन्तु वह बाहर से बड़ा मजबूत दिखाई देता है और है भी वास्तव मे यह ठीक। इस में यह विशोष कारीगरी है। श्रनुमान है कि यह विशाल श्रीर सुदृढ़ मदिर विक्रम की बारहवीं शताबदी के करीब बना होगा।

चेगोश्वर—यह दूंगरपुर से पूर्व में ४० मील दूर है जहां बॉसवाडा राज्य की सीमा मिलती है। यहा सोम श्रौर माही निद्यों के संगम पर बेगोश्वर महादेव का मिदर है। फाल्गुन मास में शिवरात्रि के श्रवसर पर यहा १४ दिन का एक वड़ा मेला भरता हैं जिस में दूर दूर से हजारो लोग श्राते हैं। इस मंदिर के सम्बाध में बूँगरपूर और बाँसवाड़ा शक्यों के बीच कई वर्ष तक मगड़ा चला था। चन्त में भारत सरकार ने सं० १६२२ (ई० सम् १८६६)



वैयोरवर महादेश के मन्दिर का तोरख

में इसे दूँगरपुर राज्य की शीमा में मान कर फैसला कर दिया ! यह वैग्रेरवर का मंदिर माटोशी गांव के पास ही है।

#### राज्य प्रश्नाध

यहाँ की राजप्रणाकी राज तन्त्र शासन है। इसस राजसचा महारावस क हाय में है जा एक कींसिल की सलाह से कार्य करते हैं। नरेश का किद हिज हाइनेन महिमहेन्त्र राज रायों महाराजाविराज महाराजा की कहाद है। कींग्र ज सरकार स यहा के नरेशों को रेश वीची की सलामी है।

राज्य को स्नाय करीय ७ जासा स्वीर त्याची ६ जाल द० सालाना हैं। संगे ज सरकार का वार्षिक सिराज क १७,४० द० कलदार वेदे हैं। हैं गरपुर का निज् कोई सिक्का नहीं है। पहले यहा विवादी वया सालसगाई। सिक्कों का सी बलन था परस्तु वि सं १६६१ की सापाद विद प्रमुक्तार (५ सन् १६ ४ वा० १ जुलाई) सं स्वीन सरकार का कलदार कपपा ही आरी है।

#### स्क्रन अस्पताल

राज्य मर में पड़े किलों को कौसत ३ फी खैकड़ा है। स्टूकों की संग्या २२ है कोर उन पर करीड़ २४ हजार रूपया सालाना ऋषे होता है। राजपानी में हाइ स्टूक है। शिखा सुपत है। अस्पताल ४ हैं जिन पर १६ हजार रूपया सालाना ऋषे होता है।

# राज्य-चिन्ह

इस राज्य के राज्य-चिन्ह के बीच में ढाल है। ढाल के मध्य मे बाल



हुँगरपुर का राज्य-चिन्ह

ब्रह्मचारी महावीर हन्मान श्रपने टाहिने हाथ में पर्वत एठाकर दीड रहे हैं। टाल के ऊपर के-दोनों कोनों पर स्वस्तिका बनी हैं। स्वस्तिका एक परम माङ्गिलक चिन्ह है जो के का रूपान्तर है। स्वस्तिका श्रों के बीच में हनुमानजी के ठीक ऊपर छ' शाखाश्रों वाला एक तारा है। टाल के सब से ऊपर एक हिरण का सिर है।

ढाल के दोनों तरफ दो भील बीर खंडे हैं जिनके एक हाथ में धनुष हैं तथा दूसरे हाथ में ढाल थामे हुए हैं। भीलों के कन्धों पर बाणों का भाता रक्खा हुआ है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या मे सब से ऋधिक भील ही हैं। इसके नीचे राज्य का मूलमन्त्र "न्याय चिराज्य" (चिर राज्यं) लिखा हुआ है। इसका भावार्थ, "न्याय ही राज्य का दीर्घ जीवन है" लिया जाता है।

# प्राचीन इतिहास

जिस भूमि को इस समय हूँ गरपुर और बॉसवाडा कहते हैं वह प्राचीन काल में बड़ी विस्तृत थी और उसका नाम बागड था। इस बागड़ प्रदेश पर ईसा से पूर्व की तीसरी शताब्दी के आसपास मौर्यों का और ईसा के पूर्व की पहली शताब्दी में कुशनों का तथा वि० सं० २३० (ई० सन १८०) के आस पास चत्रपों का और उनके बाद वि० स० ४४४ (ई० सन २८८) के करीब गुग्तों का राज्य रहना सम्भव है। गुग्तों के बाद हूगों और कन्नौज के बैसों तथा पिहहारों का राज्य भी यहा रहना अनुमान किया जाता है। इस प्रदेश से मिले श्रब तक के सिकों व शिलालेखों से यह बात तो निश्चित है कि यहाँ चत्रप-विश्वा और परमारों का राज्य रहा था और परमारों से ही गुहिलोतों ने बागड़ का प्रदेश लिया था।

मालवे के परमार जिनकी राजधानी धार थी, उन मे वाक्यपितराज के दूसरे पुत्र डबरसिंह को यह बागड का इलाका वि० स० ६२० के श्रास-पास जागीर में मिला था। इस इलाके में उस समय वह प्रदेश सामिल था जो वर्तमान में दूँगरपुर, बासवाडा श्रीर सौंथ के राज्य कहलाते हैं। डबरसिंह

<sup>9-&</sup>quot;Justice is everlasting Government",

परमार की राजधानी कार्युंखा (उच्छूखक) थी जो इस समय थांसवादम राम्य में है। वासवादम के पाखाह्दम गांव के मंदलेखर महारेव के मंदिर में रं १११६ (६० १०४६) का एक शिलालेख मालवा के परमार राजा जयसिंह (मध्म) का मिला हैं। उससे पता चलता है कि परमारों का चागद प्रदेश राधिकार था। उस लेख में परमार राजाओं क कुछ नाम दिये हुए हैं कोर वनसे झांव हाता है कि परमार राजा किंवराज का खाटा माद्र मंद्रिक्ष (मंद्रनद्द) था। उसने बीर मेप्त सनापित कुछ का केंद्र करके पाइ हायियों स्वित्त इसे जयसिंह (प्रवम) के सुपूर्व किया था। मंद्रक्रिक के बाद चार्यों के हित उसे जयसिंह (प्रवम) के सुपूर्व किया था। संद्रक्षिक के बाद चार्यों के हाति विजयसाय नाम कराजा हान का पत्र राज की स्वता है। इनक पाद्रे के किसी राजा का सेख न मिलन से उनके उत्पादकारियों क नामों का पदा नहीं चलता। सक १८३९ (१० सन् १९७४) के करीव परमार्गे का निकाल कर मेवाद के गहलाद वाराव प्रदर्श कर साथी वने।

<sup>1-</sup>राज्ञपूतामा म्यूजियम स्पिट सम् १६१६ ३७ ई पु १।

२—उदनदुर ( मंगाइ ) ते दशर-पूर्व में जड़ शीख दूर व्याहाइ ( व्यावाद्युर ) स्वान है वो फिलम की १ की व्याह्मी में गहकोत हाजर्यत की यूगरी राजवाकी थी। वर्षों कुछ दिसी तक रहते से गहकात कंश ने रावक नामक वर्ष व्याप्त व्याहारा" बदबाई । हमी कारचा कुँगरपुर तथा वासवादा के राजवंत 'ब्राह्मा गहकोत्त" बदबाई ।

१——वीर विनोद् साग १ पू १७३–१८८।

में चला गया । श्रोर राहप मेवाड का स्वामी हुआ १।" मेजर के० डी० श्रमंकिन ने श्रपने ह्रॅगरपुर राज्य के गजेटियर (सर्व संयह) में लिखा है कि "कर्ण के दो पुत्र माहप श्रोर राहप थे। कर्ण ने राहप की वीरता से प्रसन्न होकर उसे युवराज बनाया। इसलिये ज्येष्ठ पुत्र माहप स्ठ कर श्राहाड में जा रहा। बाद में माहप श्रपने निनहाल (बागड के चौहानों के यहा) गया, जहा उसने भीलों की सहायता से धीर बीर श्रपना राज्य जमाया ।"

मूता नैणसी ने श्राज में २७४ वर्ष पहिले श्रपनी ख्यातमे लिखा है कि "रावल समतसी (सामनिष्तह) ने श्रपने छोटे भाई (कुमारिमह) को मेवाड़ का राज्य श्रपनी ख़ुशी से ट दिया श्रोर श्राप श्राहाड में जा रहा। वाट में सामतिसह ने वडोट (वानड प्रदेश) के राजा चौरसीमल को मार कर कुल वागड देश छीन लिया <sup>3</sup>।

इन उपरोक्त विचारों को नवीन खोज, शिलालेखों व तास्रपत्रों की कसोटी पर कमने से यह सार निकला कि वास्तव में दूँ गरपुर राज्य के सस्थापक मेवाड के गुहिल वशी राजा रावल चेमसिह (खेमसिह) के ज्येष्ट पुत्र सामन्तसिह थे। जब बि० स० १०३१ (ई० सन् ११७४) के आस पास सामन्तसिह ने गुजरात के सोलकी राजा अजयपाल से युद्ध किया तब वे निर्वल होगये। साथ ही उन्होंने अपने सरदारों के साथ अच्छा वर्ताव भी नहीं रक्खा जिससे वे भी सब उनसे नाराज होगये। ऐसी दशा में मेवाड के पड़ौसी जालोर के चोहान राजा कितू (कीर्तिपाल) ने सामन्तसिह पर चढाई कर स० १२३२ (ई० सन् ११७६) के करीब मेवाड की राजवानी आघाटपुर (आहाड) पर कञ्जा कर लिया। तव

# १—महारावल सामन्तसिंह [वि॰ स॰ १२३२-४६ ई॰]

मेवाड से दिल्ला की तरफ वागड प्रदेश मे चले गये। वहाँ पर उन्होंने वडौदा (बागड) के राजा चौरसीमल को मार कर अपना ,नया राज्य स्थापित कर बडौदे को राजधानी बनाया। सामन्तसिह के वशधर बागड में ही रहे और उनके छोटे भाई कुमारसिंह ने अपने बाहुबल तथा गुजरात के राजा की छुपा से (उसकी अधीनता स्वीकार कर) कितू चौहान को निकाल कर अपना पैतृक राज्य वापस लिया । और कुमारसिंह के वंशज मेवाड के नरेश रहे।

१ — कर्ल टॉड, राजस्थान ( क्रुक सम्पादित ) भाग १ ए० ३०३-०६ ।

२-- मेजर श्रर्सकिन, दुंगरपुर का गज़े टियर ( ख्रय्रेजी ) पृ० १३१ सन् १६०८ ई०।

३ -- मुह्रणोत नैणसी की ख्यात, भाग १ पृ०७८ (काशी संस्करण)।

४---कुम्भत्तगढ़ का स० १५१७ मगसर बदि ४ का शिलालेख।

गुजरात वालों ने सामन्तसिंह का मवाइ से निकाल कर ही संवाप नहीं किया परन्तु उन्होंन उस बागइ प्रदेश में भी स्थायी नहीं रहने दिया। हूँ गरपुर राज्य क सालक गाँव क पास वारेश्वर महादय क मनिहर में लग हुए बिल सं० १२३६ (इल सम् ११७६) क शिलालेल म निक्रित हैं कि उस समय उक्त सामन्तसिंह वहीं राज करवा था। वदयपुर राज्य की प्रसिद्ध वसराय दिवर हैं कि उस समय वालों से प्रदेश कार्य हैं के साम के सिद्ध वसराय हैं कि उस समय वालों भी मोदब (दूसरे) के सरवार महाराजिया जाहिक देश समय वालों भी मोदब (दूसरे) के सरवार महाराजिया जाहिक वस समय वालों भी मोदब (दूसरे) क सरवार महाराजिया जाहिक वंशी क्षायुवपाल क व्यविकार में बागइ महरा था, कोर कहा वस्ती राज्यानी थी। बाजुमान है कि सं० १२३६ स सं० १२५५ वक इन ह वर्षों में किसी समय सामन्तिंह का निकाल कर गुजरात क सालंकी राज्य मीमदब न गुहिल वंशी क्ष्युवपाल का बागइ का राज्य बनाया हा। बागइ भइरा पर सं० १२३६ (इल सम् ११६६) उक्त मीमदब का राज्य वहा वोवड़ा नामक गाँव के सं० १२४६ के मूर्ति लेल स पाया जाता है।

वागड़ का राज्य कूट खाने पर सम्मव है कि सामन्तसिंह कापने साले क्रान्तिम दिन्दू सम्राट प्रप्तीराज जोहान क पास क्ले गये हो और नहीं राहाबुद्दोन गोरी स कहत हुए और गति का मास हुए हों। जैसा कि सं १६० के कास पास वन प्रप्तीराज रासो क माचार पर राजपूतान में यह मिस्ट है।

सामन्द्रसिंह का स्थातों में समतसी जिल्ला है। समतसी श्रीर समरसी क नामों में कथाड़ स झन्तर स भान्त हाकर ही प्रथ्नीराज रासों क कर्ता न इन्हें समरमी जिल्ला विण हा।

#### २--महारावल नयवसिंह

यचिए रुवावों व सरकारी गर्वेटियर चावि में महारावक सामन्त्रसिंह क पीछ सीहवृद्द का नाम मिल्रवा है। परन्तु जगत गाँव स मिल्र संरु १३०६ (इरु सम् १२४ ) क शिकाशंत्र में सीहवृद्ध क विवा का नाम जबतिह क्षित्रा है जा रुवात चादि म चिक समिक है। इसलिय महारावक व्यवसिंह सामन्त्रसिंह क पुत्र या उच्याधिकारी रह होंगे।

जयतिमह न बागङ्गराज्य वापम लिया या नहीं चीर य कितम बप अवित रह यह बुद्ध नहीं कहा जा मकता। परम्यु श्रीवदा गाँव स मिस सं० १२१६ के लेख स यह ता निभित ही है कि वस समय तक बागद्र पर भीमदब का राज्य था। शायद्र उसक पीछ चीर सं० १२८५ क पहले किसी समय वागड पर सामन्तिसह के उत्तराविकारी जयतिसह या उनके पुत्र सीहडदेव का श्रिधिकार हुआ होगा।

# ३--महारावल सीहडदेव

# [ स० १२७७-१२६५ वि० ]

ये महारावल जयतिसंह के पुत्र थे। इनके समय के दो शिलालेख सं० १२७७ (ई० सन् १२२१) स्रोर सम्वत् १२६१ (ई० सन् १२३४) के मिले हैं। जिनसे पता चलता हे कि इनकी राजधानी वागड का वटपट्टक (वड़ोदा) नगर था स्रोर ये स्वतन्त्र राजा थे। इन लेखों में इनकी उपावि "महारावल" स्रोर "महाराजाधिराज ' लिखी है। मेजर स्पर्सिकन ने इनके विषय में लिखा है कि रावल सीहड़देव ने दिल्ली के वादणाहों के थानदार मिलिक चोरसी को वि० सम्वत् १३३६ (ई० सन् १२७६) के करीव मार कर स्रपने राज्य को बढाया । परन्तु यह सही नहीं है क्योंकि चोरसी को महारावल सामन्तसिंह ने मारा था।

सीहडदेव की मृत्यु कब हुई इसका पता श्रव तक नहीं चला है, परन्तु उनके पुत्र विजयसिंह (जयसिहदेव) का पहला शिलालेख वि० सम्बत् १२०६ का मिला हे उससे वि० सम्बत् १२६१-१३०६ के बीच किसी समय उनकी मृत्यु हुई होगी।

# ४---महारावल विजयसिंह

# [ वि० सम्वत् १२०६-१२०८ ]

महारावल सीहडदेव के पश्चात उनके प्रत्न विजयसिह राज्य के स्वामीं हुए। परन्तु ख्यातों में इनका नाम छूट गया है। इनके समय के दो शिलालेख सम्बत् १३०६ (ई० सन् १२४६) श्रीर सम्बत् १३०८ (ई० सन् १२४१) के मिले हैं। इनका दूसरा नाम जयसिहदेव भी लिखा मिलता है। सम्भव है इसमे "वि" श्रचर छुट गया हो। वैसे जयसिंह श्रीर विजयसिह दोनों पर्यायवाची शब्द ही हैं। मेवाड का छप्पन प्रदेश उस समय वागड में इनके श्रिधकार में था।

## ५---महारावल देवपालदेव

इनके समय का कोई शिलालेख नहीं मिला है। कहा जाता है कि इन्होंने परमारों के साथ युद्ध करके उनकी राजधानी गुलियाकोट छीन

१-- ए गज़े टियर घाँफ दि डूंगरपुर स्टेट पृ० १३२ ( सन् १६०८ ई० )।

की भीर उसे भागन राज्य में मिला लिया। परन्तु परमारों की राजधानी गलियाकाट नहीं थी। गलियाकाट स कुछ मील दूर कामू खा नामक प्राचीन नगर था। इनका देहान्त में० १६४४ में हुआ होगा। क्योंकि इनक पुत्र विजयसिंह क दानपत्र में इनके निर्मित मुभिदान करने का उल्लेख है।

### ६—सहारायल बीरसिंहदेव [वि सं १३४४-1३६ ]

य महारावल व्वपाल (वृद्जी) क क्लापिकारी थे। इनका एक दानपत्र संव १२४४ (१० सन् (२८०) का माल नामक गांव से मिला ह। किसस झाव हावा है कि इनकी राजधानी भी वागड़ का बटपठक (वहाँदा) स्थान था। प्रपावों में लिला है कि इन्होंन बूँगा नाम के भील का माएकर दसका गांव छीन लिया और उस स्थान का नाम पर स्थान का नाम पर दूँगरपुर रसकर उसे अपनी राजधानी धनाया। दन्य क्या स यह भी प्रकट हावाहें कि "दूंगा भील आसवाल सालारााड या सान्दराज नाम क एक महा तन (देरस) की मुन्दर कन्या से क्याह करना चाहवा था। इस पर साला-साह ने महारावल कीरीस इस मिलकर को पास से मरना दाला। उस भीत के पीछे उसकी दा खियां जिनका नाम बनी और काली या यह सा मुद्द। उनकी संतिम इस्का थी कि क्स स्थान का नाम वनके पिछे के नाम पर रखा जाने, उनक दाइ स्थान पर बनकी लुश्चियां बनाइ खाइ और उनके बंदाल बहां के महारावलों क गही चैठने पर राजधिलक किया करें। कहां की इस्कालुसार बूँगपुर के पास की पहाली माता की खाने मी सहसाओं के स्मारक को हैं। किन्हें पन माता भीर काली माता की खतियां कहत हैं भीर राजधितक करने का रिवाल क्या नहीं रहा है।"

प्यातों में बीर्यसद्द का कहीं सं० १३१४ में कहों सं० १३१४ में कीर कि १४१४ में हैंगिरवा भीक का मार कर हैं गरपुर बसाना किया है। परन्तु यह सब कथन इविहास की कमीठी पर ठीक नहीं उवरता। क्योंकि रिक्काक्षेत्रों से हि मं० १३४६ (इ० शत् १३ २) तक वीरसिंद की राजधानी बड़ीन में हाना प्रकट हाता है। इसिंतये हैंगरपुर वीरसिंद के समय न वमाया जाकर सम्मवन कि सं० १४४ में महारावाद हैंगर सिंद के समय में वमाया गया हागा। बैस भी मबीन वसाये परे नगरों के नाम पर ही रक्ये जात हैं।

१—स्थालव में यह शाखाशाह कि सं १६२६ (हें मत्र १७६८) में कियाना चर नेपा कि चौतती लॉक्ट नेव मेरिस सिखें बसके शिखाई कर राया मता है। यह महारावधा गीमीनाव चीर शोमशाल का मंत्री (चीवाव) था। इसने चुदा सत्ता के मीची वर किया नात की थी।

# ७-महारावल भचुंडजी

[वि० सं० १३६०-१३८८]

ये महारावल वीरसिंह के उत्तराधिकारी थे। ख्यातो में इनका सं० १३६० से १३८८ तक राज करना लिखा है परंतु इनका कोई शिलालेख श्रव तक नहीं गिला है।

# द्र—महारावल डूॅगरसिंह [वि॰ स॰ १३८८-१४१६]

ये । महारावल भचूंड के पुत्र थे जो ख्यावो के श्रानुसार सं० १३८८ (ई० सन् १३३१) से सं० १४१६ (ई० सन् १३६२) तक राज करके स्वर्ग को सिधारे। ह्रॅगरपुर नगर की इन्होंने ही सं० १४१४ (ई० सन् १३४८) के करीब नीव रक्खी।

# ६--महारावल कर्मसिंह

[ वि० स० १४१६—१४४३ ]

ये महारावल दूँगरसिंह के पुत्र थे। इनकी रानी माणकदे (माणक-देवी) का एक शिलालेख सं० १४४३ कार्तिक (चैत्र श्रादि मार्गशीर्ष) बिद ७ सोमवार (ई० सन् १३६६ ता० २३ श्रक्टूवर) का दूँगरपुर स्टेट के डेंसा नामक गांव से मिला है। उसमें माणकदेवी द्वारा एक बावड़ी (वापी) बनवाने का उल्लेख है।

# १०- महारावल कान्हड़देव

ये कर्मसिंह के पुत्र थे। इन्होंने ड्रॅगरपुर राजधानी मे कान्हड पोल नामक दरवाजा बनवाया था।

# ११-महारावल प्रतापसिंह (पाता रोवल)

वि॰ स॰ १४४६-१४८२

ये महारावल कान्हड़देव के पुत्र थे। इनका राज्यकाल सं० १४४६ (ई० सन् १३६६) से वि० स० १४८२ (ई० सन् १४२४) तक माना जाता है। इन्होंने ह्रॅगरपुर शहर में पातेला तालाब और पातेला दरवाजा बनवाया। ख्यातों में इन्हे पाता रावल के नाम से लिखा है।

# १२-महारावल गोपीनाथ

[वि० स० १४८३-१५०६]

ये महारावल पाता (प्रतापसिह) के पुत्र थे जिन्हें शिलालेखों में गजपाल, गईप, गोप, गोपाल व गोपीनाथ श्रौर ख्यातों में गेवा लिखा है। स० १४८३ (ई० सन् १४२६) के करीव ये राजसिहासन पर वैठे। "तकात सकसरी" में इनको राजा गनेश के नाम से किसा है और यह भी जिक काता है कि दिए सम ८३६ के रखब महीने (यि० सं०१४८८ फाउन्।न=४० सम १४३३ मार्च) में गुजरात के सुजतान करमहरताह (पहले) ने कुँगरपुर पर कहाई की तक ये रावज राजधानी हाइकर नके गये परनुतु कुछ समय परनात सुजतान करवार में द्वाधिर हिस्त सातव्यी श्लीकार करजी। "काइसरहाह करणाधिकारी महम्मरहाह ने गुजरात से किर इस राज्य पर वि० सं० १४०३ (४०सन् १४४६) में पढ़ाई की। इस बार भी गोपीनाय ने कायीनता स्वीकार करजी, तब बढ़ वापस लौट गया। "परन्तु इन कपनों के विठक कांतरी के शानिताय के मंदिर क सं० १४२६ (ई० सन् १४६८) के लेख में गोपीनाय द्वारा गुजरात के सुजतान की सेना हमा वह दवा व करजी सम्मर्थ होनना किना ह हाना व करजी सम्मर्थ होनना किना है जा अधिक विरक्षता होता है।

सं० १४१० (ई० सन १४६०) के कुम्मसम्ब के शिलातेस में महा राया कुम्मा का ब्रॉगरपुर के रावस गेपास (गार्पानाय) पर वडाई करना मी तिन्या है। सम्मव है गुजरात क मुलतानों का प्रभाव वडत हुए वसकर ब्रॉगर पुर को समीन करने को यह वडाई महाराया ने की हो।

सहारावल गोपीनाय का नेहांव सं० १४०६ के करांव हुआ । इन्होंनें कूँ गरपुर राजधानी में गेव सागर ठालाव कौर गैपपोल नायक न्रवाजा वन वाया था। यह ठालाव राजधानी में सबसे बढ़ा है और उस पर कहें मुन्दर क्षत्रियां हैं। इनके समय क ४ रिजाबेल मिले हैं। जिनमें स वा सं० १४८४ (ई० सन १४२७) और सं० १४६८ (ई० सन १४४१) के हैं। बाकी दा पर के संवत पले गये हैं।

रामक्ष गोपीनाथ सामनाथ महादम के बढ़े भक्त और बदार नरेहा थे।

### १३--महारायल मोमदास

### किसं १४ ६ १४६६]

काप गापीनाथ के पुत्र थे। वापक विषय में वारीक फरिस्ता में क्रिक्ता है कि "माज़में का सुक्रवान महमूत्र विकाजी वि संव ११९६ में कुन्मतगाह का किया फतह करने मं निराश हाकर खीटता हुआ हूँ गरपुर चाप और गेष सागर पर अपनी कुषनी बाली। सामशास शत्रु का सामगा न कर सकने पर राज्ञानी काह कर चल दिये। सुसक्रमानों ने हूँ गरपुर खुव लुटा। चन्त में राज्ञानी काह कर चल दिये। सुसक्रमानों ने हूँ गरपुर खुव लुटा। चन्त में राज्ञानी हा कर चल दिये। सुसक्रमानों ने हूँ गरपुर खुव लुटा। चन्त में

१----चेत्रे हिस्ती आक्ष गुधरात छ १२ । १-----धर्मकिन। बुँगरपुर स्टैट गोस्टिंगर चु १६२।

कर ली।" परतु इस विषय में निश्चय रूप से नहीं कह सकते कि यह बात कहाँ तक सही है।

वि० सं० १४३१ में जब सुलतान गयासुद्दीन ने चित्तोड पर चढाई की तब मार्ग में उसने हूँ गरपुर पर भी हल्ला बोल दिया था। रावल सोमदास के समय के कोई ८-१० शिलालेख सं० १४०६ ( सन् १४४६ ) से स० १४३६ (ई० सन् १४७६) तक के मिले हैं। इनके उत्तराधिकारी गंगदास का पहला शिलालेख स० १४३६ का मिला है, इससे सोमदास की मृत्यु स० १४३६ में ही होना पाया जाता है।

# १४---महारावल गंगदास [स॰ १४३६--१४४३]

इन्हें गॉगाजी भी कहते थे । इनके समय के शिलालेख सं० १४३६ (ई० सन् १४८०) से स० १४४३ (ई० १४६६) तक के मिले हैं। महारावल आसकरण के समय के सं० १६१८ (ई० सन् १४६१) के शिलालेख से ज्ञात होता है कि इन्होंने ईडर के राठोड राजा भाग से युद्ध कर उसे परास्त किया था। देव सोमनाथ मदिर के सं० १४४८ (ई० सन् १४६२) के शिलालेख मे रावल गगदास का खिताव "रायरायां महारावल" लिखा मिला है। इसके सिवाय इनका विशेष कोई गृतान्त नहीं मिलता है।

# १५—महारावल उदयसिंह प्रथम िव॰ स॰ १४४३—१४८४ ]

ये गगदास के उत्तराधिकारी थे, जो वि० स० १४४३ (ई० सन् १४६६) के त्रास पास गद्दी पर बैठे। इनका नाम तारीख फरिस्ता त्रीर मिराते सिकन्दरी में "रायसिंह" लिखा है परन्तु तुजके बाबरी श्रादि फारसी तवारीखों में इन्हें उदयसिंह बागडी लिखा है, जो सही है।

ईडर का राजा रायमल राठोड बचपन में गद्दी पर बैठा तब उस्का काका भीम, रायमल को गद्दी से उतार कर, स्वय राजा बन बैठा। इस पर रायमल राठोड़ चित्तोड़ के महाराणा संप्रामसिंह (सॉगा) की शरण में चला गया। अपने पिता भीम के मरने पर जब भारमल ईडर की गद्दी पर बैठा तो महाराणा सॉगाजी ने रायमल राठोड के साथ सेना भेज कर उसे ईडर का राज्य दिलाने की कोशिश की। दूँगरपुर के महारावल उदयसिह भी अपनी सेना लेकर रायमल के साथ हो लिये और स० १४७० (ई० सन् १४१४) में ईडर पर राव रायमल का श्रिधकार करा दिया।

भारमल भाग कर गुजरात के सुलतान मुज्जफरशाह ( दूसरे ) के पास गया, जिसने श्रहमदनगर के हाकिम निजामुलमुल्क को भारमल राठोड़

की मदद करने की सिफारिश की। इससे भारमल का सफलता मिली और वह एक बार फिर स॰ १४०१ में इबर का राजा हागया। लेकिन एक बार एक माट ( मद्यानट्ट) के सामने कपनी राखी प्रपारत हुए निज्ञासुलसुरु में महाराखा सींगा क विषय में इस्त क्ष्ममान सुबक शब्द कह दिये। इससे महाराखा ने वादशाही हाकिम निजासुलसुरू पर चढाइ करही । मार्ग में महाराबल क्ष्मपित स्वाद हा सिये। इस सिम्मिलित सना सि निज्ञासुलसुरू की काफी त्याही हुई और वह क्षमपे क्षहमदनगर ( मादीकाँठा ) कि किस से मार खुटा। इसी समय महाराखा ने रायमल राठाइ का फिर इंडर पर क्षिकार करवा दिया। इस चताइ का वदला सने के लिय सुककरताह ( इसरे ) न महाराखा सींगा पर सना मेजी कीर सना की एक दुकड़ी बागइ की सरफ भी ( बिल सं० १४०० में) रवानें की। क्योंकि कुँगरपुर का रवल महाराखा से सिल हुंचा वा । इससे इस सना न कुँगरपुर का रवल महाराखा से सिल हुंचा या। इससे इस सना न कुँगरपुर का रवल महाराखा से सिल हुंचा था। इससे इस सना न

सं० १४८२ ( इ० सम् १४०४ ) में मुलवान मुजक्करराह का एक राह्यादा बहादुरसाह अपने पिवा से नाराख हाकर सहारावल बदयसिंह के पास पहुँचा। महारावल ने बसकी बहुत खाविर की और वस शरय दी । लेकिन वह बाव में महाराखा साँगाओं के पास विवाह चला गया। किर इसी बहादुरसाह के मुलवान हां जाने पर सकते विरोधी सफसर अवदुलमुक्क और मुहाफिजलाँ न महारावल व्ययसिंह की रारण ली। वस मुलवान ने महारावल के पहले उपकारों को मुला कर दूँगरपुर पर बहाई करदी। लेकिन महारावल वहबसिंह ने बसस मुलह करली।

महारावल वदयसिंह के समय में भारत में बड़ी उथल पुभक्त हा रही यी। लाविचरा का नारा होगया। बावर का सिवाध चमक रहा था। इचर महाराज्या संमामसिंह फिर स हिन्दू सालाक्य स्वापित करने की पुनमें लगे। महाराज्या क्यांसिंह ने भी वनका साल दिया और क्याने १२ इजार सवारों के साब मरतपुर क पास लातवा क नैदान में वि सं १३८८५ चैंज सुदि १४ (इं सह १४८० ता० १७ मार्च रविवार — हि समू ६१२ ता० १२ जमा-पीतस्तानी) के सुबह सं महाराजा की वरफ से यावशाह बावर से खड़े और वर्षी चीरगांठ को सात हुए ।

इनके दो पुत्र प्रच्यीराज कोर जगमाल थे। जगमालहस युद्ध में महा रावस क साब था?। वह भी पायल हुआ परस्तु वच गमा। महारावस ने

१--- बिरहा धारीक फरिरता भाग ७ थू वर्षा

२-- नेवरिज कृत तुसुढ़े वावरी ( धंग्रेजी ) ए १०३।

कविराज वाँकी इस्स, पृतिहासिक कार्ते संक्या ३६ इस्तकि कित ।

श्रपनी मौजूदगी में ही श्रपने राज्य के दो भाग कर दिये थे। माही नदी का पश्चिमी भाग तो ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज को श्रौर पूर्वी भागदूसरे पुत्र जगमाल को देदिया। स० १४७७ कार्तिक सुदि २ (ई० सन् १४२० ता० १३ श्रक्टूबर शिनवार) का एक शिलालेख बॉसवाड़े राज्य के गाव चीच के ब्रह्मा के मंदिर में मिला हें। उसमें जगमाल को महारावल की उपाधि से लिखा है, जो छुंबरपने मे होना श्रमम्भव है। इस लिए यह सम्भव है कि जगमाल को पृथक राज्य सं० १४७७ के पहले यानी महारावल उदयसिंह की मृत्यु से ७ वर्ष पूर्व ही मिल चुका था। जगमाल को जो राज्य मिला वह बॉसवाडा कहलाया। पृथ्वीराज की राजधानी दूँगरपुर रही श्रीर जगमाल की बॉसवाडा रही। इस प्रकार राज्य का बटवारा होने का खास कारण जगमाल की माता पर महारावल का विशेष प्रेम होना ही ज्ञात होता है।

महारावल उदयसिह बड़े वीर और प्रवल राजा थे। युद्ध में श्रपने साथ बारह हजार सवारों की संना रखना वतलाता है कि उस समय बागड का राज्य बड़ा प्रवल था। परन्तु उदयसिह ने बहु विवाह की कुरीति के कारण उसके दो भाग करके बड़ी भूल की। इससे दोनो राज्य निर्वल होगए। महारावल के शिलालेख वि० स० १४४४ (ई० सन् १४६८) से १४८१ (ई० सन् १४२४) तक के मिले हैं।

# १६---महारावल पृथ्वीराज [ वि० स० १४८४-- १६०६ ]

ये उदयसिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे जो अपने पिता के युद्ध मे वीरगित प्राप्त कर लेने पर स० १४८४ के वैशाख मास मे राज्य के स्वामी हुए। अपने पिता के द्वारा बागड़ के दो भाग किये जाने से यह असन्तुष्ट थे। इससे इन्होंने अपने सरदार बागड़िया चौहान मेरा और रावत पर्वत को सेना सिहत भेज कर जगमाल को बॉसवाडे से भगा दिया। जब ये सरदार जगमाल को पहाड़ों में भगाकर वापिस लौटे तो अपने एक नौकर के बहकाने मे आकर पृथ्वीराज ने उन सरदारों से भी अन वन करली। इससे ये बागड़िये चौहान जगमाल से जा मिले और अपने भाई बन्धुओं को बुला कर जगमाल की शिक्त बढ़ादी। वे लोग बागड को लूटने लगे। पृथ्वीराज से वह लूट मार नहीं सभल सकी और पहले की तरह आधा राज्य जगमाल को देने में ही लाभ सोचा। इसी समय आपस की फूट देखकर गुजरात का सुलतान वहादुरशाह भी स० १४८८ (ई० सन्१४३१ = हि०६३०) में बागडपर चढ आया। परन्तु मनीला गाव में पृथ्वीराज ने पहुचकर सुलतान से सुलह करली। और महाराणा रतनसिंह

१--राजपूताना म्युज़ियम रिपोर्ट पृ० ३ सन् १६१६ ई०।

को सिफारिश से मुख्यान ने पहले की वरह बागड़ का आधा राज्य अगमास को दिखना दिया ै।

जब सै० १४६६ (इ० सम १४६६) में महाराया विकासित्य का वासापुत्र वयावार ने मारकर विचाइ पर कविकार कर खिया भीर विकासित्य के कार माई उदयसिंह का भी भारना वाहा तेव सीवी(वीहान) वैराकी पना भाय ने घरे खिलाकर विचाइ से बाहर मेळ दिया था। इसके बाद वह भाय उसे सेकर देविया (मतागढ़) के रावकर सर्वाह कास गई पर वहा रहने का मवन्य न हा सका। इससे वह क्रायुत पहुची। महारावस प्रभीत्व ने इस दिनों तक उसे कापने वहां रक्का और किर करें कुन्मकाढ़ पहुचा दिया।

महारावक प्रव्याराज के एक राजी सरजनावाई सांलंकी से जासकरण और अवस्थार जासक दा पुत्र और खावबाई नामक पुत्री हुई । साझवाई का विवाह कोषपुर के राव सासदव राठाड़ से हुआ था।

पूर्ण्याराज के समय के शिकालेख सं० १४८६ कासाज द्वित ४ से कि स० १६०४ कासाइ द्वित १४ तक के मिले हैं। इन लेखों में इनके स्विताक "त्यरायी" और "महारावद्व" किले मिलते हैं।

### १७-- महारावल मासकरण

### [कि सं १६ ६-१६६०]

यह सं० १६०६ (इ. सन् १४४६) के करी व क्रूगरपुर के राजसिंहा सन पर बैठे । विक सं० १६०० ( इ० सन् १४४३ ) में खेव शेरशाह शूर ने हुमाय का इराया तब उसने सालवे पर भी कब्झा कर लिया और शुजाबासाँ का भेड़ों का हाकिम बनाया । रोरशाह के पुत्र सलीमसाइ सं शुकास सां की नहीं पटी और इसस शुआन्सा मातवे का स्वामी थन बैठा। परंतु सप ससीमशाह ने उस पर चढाई की वो वह मागकर हुँगरपूर क राजा ( बासकरण ) कं यहाँ शरण आ बैठा । इसके वाद मीका पाकर ग्रुवाद्यां न हूँ गरपुर में वापिस जाकर फिर मालब पर कव्या कर सिया। वि० सं० १६९२ (६० सन् १४४४) में शुआधानां की मृत्यु हाने पर उसका पुत्र वासबीर बाजवहादुर नाम घारण कर मासवे का मुसंतान यन गया । परेतु वह रूपमती क प्रम में इतना फीस गया कि इस रामकात की कुछ भी सुप म रही । उसकी यह दशा सानकर धावसाह अकदर ने सं० १६१८ (ई० सम् १४६१ ) में मालव पर चढ़ाई कर उस न्यवड़ विया । परंतु विक संक १६१६ में उसन फिर मालव पर कन्त्रा कर लिया। इस पर मं० १६२१ (इ० सम १४६१ ) में मालव पर चढ़ाइ कर इस व्यवह दिया। परम्तु वि सं० १६१६ में इसन किर मास्रव पर फरुवा कर सिया। इस पर मं॰ १६९१ (इ० सम

- केंग्रे, दिस्से चाप स्थापन व ३०० ०००

१४६४) मे श्रकवर ने फिर चढाई कर उसे भगा दिया। इससे बाजबहादुर महा-राणा उदयसिह के पास चित्तोड मे जारहा श्रौर फिर वह डूं गरपुर मे श्राकर रहा।

सं० १६१३ फागुण बदि ६ को श्रजमेर जिले के गांव हरमाडा के पास हाजीखां और महाराणा उदयसिंह से युद्ध हुश्रा तब महाराणा की श्रोर से महारावल श्रासकरण भी सिम्मिलित हुए।

स० १६३० (ई० सन् १४७३) में बादशाह श्रकवर ने गुजरात फतह करके श्रामेर के कुँ० मानसिह कछवाहा को डूँगरपुर पर भेजा। श्रासकरण



बैणेश्वर महादेव का मदिर

ने उससे युद्ध किया जिसमे श्रासकरण के भतीजे बाघा श्रीर दुर्गा मारे गये। श्रन्त मे श्रासकरण भाग कर पहाडो में चले गये श्रीर मानसिंह दूँगर-पुर के इलाके को लुटता हुश्रा जब उदय-पुर चला गया तब श्रासकरण वापिस श्रमनी राजधानी मे

स० १६३४ (ई०-सन् १४७७) में रावल आसकरेण ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और जब बादशाह श्रकवर उदयपुर से बॉसवाडा में आया, तब बॉसवाड़े के रावल

प्रतापसिंह व द्वगरपुर के रावल श्रासकरण बादशाह की सेवा में उपस्थित हुए। बादशाह ने इन दोनो राज्यों को श्रलग-श्रलग फरमान लिख दिये श्रीर वे सालाना खिराज गुजरात के स्वेदार द्वारा देने लगे।

रावल श्रासकरण के समय के १३ शिलालेख सं० १६०७ (ई० सन् १४४०) से स० १६३६ (ई० सन् १४८०) तक के मिले हैं। ये बड़े उदार थे श्रीर इन्होंने श्रपने नाम से श्रासपुर नामक गाँव बसाया। माही नदी पर वैणेश्वर महादेव का मिंदर श्रीर हूँ गरपुर में चतुर्भु जजी का मिंदर बनवाया।

इनके पुत्र सैंमसल का सब से पहला शिकालेख वि० सं० १६५७ फास्गुन सुदि १० (ई. सन् १४८९ ता० (१ फरवरी) का मिला है। इससे इनका यहान्त सं १६५७ में हका हो।

महारायल भासकरण के २१ राणियों थी । उनमें से प्रेमलदेवी चौहान पटराणी थी। उसके गर्म स महारायल सैंसमल का जन्म हुआ। भासकरण के ठीन पुत्रियों रमावाह गारवाई चौरकमलावलीवाह नाम ने थी।

### १८-महारावस सेंसमल (सहस्रमण्ल) [व मं १९६७ १९९२]

ये महारायक जाराकरत्य के उत्तराधिकारी य जा से १९३७ (ई० सम् १४८ ) में हूँ गरपुर के राजसिंहासन पर वठे। इन्हांने १४ वप तक राज्य किया। इनके समय के कह रिालालेख वि० मं० १६३७ फानगुन मुदि १० (ई० मन् १४८१ ता० १३ फारपी) सामचार में से १६६२ माध मुदि १२ (इ० सन् १६ ६ ता० १२ जनकरी) रविवार तक के मिसे हैं। इनका राज्यकाल मुख्याति का या चौर इन्हांने सुपुर गाव में माघव राय का विशाल मंदिर बनवाया। मीराते कहमारी में लिखा है कि य महा रावल मुलवान मुजयपराह गुज्याती/वीकरोकी मावहती में १६जार सवार स नौकरी पते व। जब महाराखा कमरसिंह ने हूँगरपुर पर वहाई की तब दूँगपुर के एक निवासित जागीरदार वीरमान के पुत्र सुरजमल में मेवाही सेना को रोका चौर वह मुख्य में सारा गया। जब व्हांसवाई क रायक मानसिंह का चौदान की गही पर कटना कर लिया। व्हांक की बीहान सरदार रावव मान ने गही पर कटना कर लिया। व्हांक उन मानय वहां पर चौहानों का वहा जार था। इस पर महाराखल सेंसमल ने उन पर बढ़ाई की परन्तु सफल न हुच्या।

यि में १६४४ (ई सन् १४८०) कशिलालेख म बात हाता है कि
महारावल सेंसमल क धाठारह रानियों थीं। राणी स्पृष्ट (मृर्यद्वेषी) चायशी पट्ट रानी थीं। राणी सुहागद काली से महारावल क उत्तराधिकारी कर्मिह् का
जन्म इष्मा। महारावल क १०राजकुमार कर्मित कम्मरासिह, आताती, नारा यणशास कस्याणग्रस सामन्तिसह माधवशास, जतिस्ह, विश्वयसिह, इमर राम चार ११ राष्ट्रमानियों मातवाद माधवशास लाइवाद नामकुचैर होंग पाइ समादा, रंसावशी मवादर्स (सुवीरा) जसबन्ती हीरावाद व रहमावती थीं। महारावल का रश्यशास में १६६६ (इ मन् १६६) में दुव्या था।

१६-महागयल समर्गिह [किने १९६३ १९६६]

इनका राजनिलक्षे मं० १६६६ की भाषान् मुद्दि ७ का हुचा था। मरागवल मेंसमलक सब अपकारों कामुखकर बोसवाकू व सहाराकृत उपसन

इन्होने

ने महारावल कर्मसिंह से छेडछाड की। जिसके फलस्वरूप माही नदी के तट पर युद्ध ठना। इस युद्ध में कर्मसिंह ने शत्रुश्रों को मारकर वडी वीरता बताई। श्रोर उनका एक सरदार चौहान वीरभाए जूं के कर काम श्राया।

महारावल कर्मसिह का स्वर्गवास स० १६६३ मे हुआ। इनके समय का वि० स० १६६६ (ई० सन् १६०६) का एक शिलालेख सागवाडे के जैन मिद्दर में मिला है।

# २०-महारावल पूंजराज (पूंजाजी)

इनका जन्म वि० स० १४४४ (ई० सन् १४८८) मे हुआ और राज-गही पर वि० सं० १६६६ पोप सुदि १४ (ई० सन् १६०६ ता० २६ दिसवर)



गोवर्धननाथ का मन्दिर, हॅं गरपुर

of Royalty) का मित्रना भी कहा जाता है।

ली थी । इसलिए ख़ुर्रम जब बादशाह हुआ तब ये दिल्ली पहुच कर स० १६८४ फागुण सुदि ३ को बादशाह से एक हजार जात व पाचसौ सवारों का मन्सव किया। पश्चात् स० १६८६ ( ई० सन् १६२६) में बादशाह के साथ दिच्या की लडाइयों में श्रच्छी सेश करने से इनका मन्सव डेढ हजारी जात श्रीर पन्द्रह सौ सवार का होगया भ श्रीर इन्हें "माहीमरा तिब" (Insignia

को बैठे

शाहजादे खुर्रम से अच्छी मित्रता गांठ

१ — मुन्शी देवीप्रसाद, शाहजहाँ नामा तीसरा भाग ए० २१।

महारावक पुंजराज वश्यपुर वाकों से पूर्ववत श्वरंत्र ही रहना चाहत था, हसिक महाराणा अगयसिंह न चावने मुसाहिव चावपराज काविक्या की मातहवी में बूरेगएएर पर सना मेंजी। महारावक पू जाजी पहांकों में बले गये और मेवाही सेवाह की राज अग्राहिन में जुना हुआ है। इनक समय के वि सं० १६६६ वैसाल सुदि १ (इ० सम् १६१० ता० १६ जनवरी) सामयार वक के शिकालेश मिले हैं। इनक समय के वि सं० १६६१ माप सुदि १६ (इ० सम् १६१० ता० १६ जनवरी) सामयार वक के शिकालेश मिले हैं। इनका वेहात सं० १०१६ फाल्यान सुदि ६ (इ० सन् १६४० ता० ६ फरवरी) का हुआ था। इनके १२ रानिया और ६ पुत्र वा। महारावल के ४४ वर्ष के राग्यकाल में मजा में सुख शादि रही। इन्होंन पुंजपुर गांव बसा कर पुनेता (पुंजसागर) वालाव और राज्यकाल व्यंपर गांवकनाय का विशाल मेरिर कनवाया।इस संदिर की प्रविद्या विंठ सं० १६८० (ई० सन् १६२६) में हुई थी।

### २१—महारावल गिरघरदास िव वे १०१२ १०१० ]

ये अपने पिता सहारावल पूजराज क उत्तराधिकारी वि सं ०१०६६ (ई० सम १६४०) में हुए। इनक समय के रिश्वालेख और वाजपत्र वि० सं०१०१४ (ई० सम १६४८) से सं०१०१७ काल्गुज सुवि २ (इ सन् १६४१ (ई० सम् १६४८) से सं०१०१७ काल्गुज सुवि २ (इ सन् १६४१ रा० २० फरवरी) युषवार तक के मिलों हैं। इनके समय में वारशाह और ज्ञाव विज्ञा होता के करन पर सेठ पूजा था और इपर सहाराया राजिए सेसा राजनीतिक राजा अवाह की गदी पर था। और ज्ञाव न महाराया का सं०१०१६ (ई०१६४८) में परसान व विया कि वह जासपास की रियामवों का बाह ता अपने मातहत रक्ले। इस किय राजसिंह न हैंगएस, वांसवाहा, वविलाग (प्रवापपत्र) का ज्यपते अधीन करने के सिने उद्योग संसवाहा, वविलाग (प्रवापपत्र) का ज्यपते अधीन करने के सिने उद्योग संसवाहा, वविलाग (प्रवापपत्र) का ज्यपते अधीन करने के सिने उद्योग काकराजी (सवाह) क राजससुत्र की राज प्रशस्ति महासाव्य सामी मिलता है।

महारावका गिरधरशास का कापने विधा क जीविशकाक में भाषशाह सहमाही म हे जात और ६० मधारों का सन्मव दिया था। इनके दीन प्रश्न जमकेतिसह, कशारीसंह और परवतिसह थ। इनका बहांत सं० १०१७ ( इ० सन् १६६१ ) में हाना पाया जाता है।

१--- विश्वरत्तास अवसिंह, बतावसिंह म मुसिह बार सुवानसिंह ।

# २२—महारावल जसवन्तसिंह ( प्रथम ) वि॰ स॰ १७१७-१७४८]

महारावल गिरधरजी के बाद ये सं० १७१७ के करीव गद्दी पर वेठे । इन्होने स० १७४८ (ई० सन् १६६१) तक राज किया । इनके समय के शिलालेख स० १७२२ (ई० सन् १६६४) से सं० १७४४ (ई० सन् १६८८) तक के मिले हैं। सं०१७३६ (ई० सन् १६७६) में जब बादशाह और ज्ञजेब ने मेवाड पर महाराणा राजसिह के समय चढ़ाई की तब महारावल जसवंतसिह महाराणा की सहायतार्थ पहुँचा था । ऐसे ही जब राजसमुद्र (कांकरोली) तालाब की प्रतिष्ठा स० १७३२ (ई० सन् १६७६) में हुई तो महाराणा राजसिंह ने रावल जसवतसिह को हाथी, घोडा, व जरदोजी सरोपाव दिया था । जब शाहजादा अकबर अपने पिता से बागी होकर राठोड दुर्गादास के साथ दिलाण में जाता हुआ इंगरपुर पहुँचा तो महारावल ने उसका प्रेम्पूर्वक स्वागत किया और राजपीपला के मार्ग से उसे दिल्ला में पहुचा दिया।

महारावल का स्वर्गवास स० १७४८ (ई० सन् १६६१) मे हुआ। इनके दो पुत्र खुमानसिंह और फतहसिंह हुए। खुमानसिंह पिता की मृत्यु पर राजसिंहासन पर बैठा और फतहसिंह को नादली का ठिकाना मिला।

# २३---महारावल खुम्माणसिह

[ वि॰ स॰ १७४८-१७४६ ]

ये महारावल जसवतिसंह के पीछे स० १७४८ (ई० सन् १६०१) में राजगद्दी पर बेंठे। इनके समय के तीन शिलालेख स० १७४१ (ई० १६६४) से स० १७४८ (ई० सन् १७०१) तक के मिले हैं। इन्होंने वादशाह श्रीरगजेब से सल्फ रखते हुए उदगपुर से छेड़ छाड़ कर दी। महाराणा श्रमरिसह (दूसरे) ने श्रपनी गद्दीनशीनी के समय सं० १७४४ (ई० सन् १६६८) में उदयपुर टीके का दस्तूर नहीं भेजना वताते हुए दूँगरपुर पर फौज सेजी। सोम नदी पर युद्ध हुआ। खुम्माणिसिह राजधानी से बाहर चले गये श्रीर महाराणा की सेना ने शहर को ल्टा। परन्तु श्रन्त में महारावल ने सुलह करली श्रीर वि० स० १७४६ ज्येष्ठ सुवि४ (ई० सन् १६६६ ता०२३ मई) मगलवार को सेना के खर्च के लिए १ लाख ७४ हजार रूपये देने का रक्का लिख दिया। इसके साथ ही महारावल ने वादशाह को महाराणा श्रमरिसह के विरुद्ध भड़काया श्रीर पत्र में लिखा कि "महाराणा चित्तोड

१--यति मानकवि, राज विलास ए० १६।

२-- राज प्रशस्ति महाकाच्य सर्ग २० ( राजपूताना म्यूजियम रिपोर्ट सन् १६१८ ई० )

की सरम्मठ करान, वादशाही इलाका मालपुरा लेने भौर सन्दिर बनान में सुम्हे राशीक रखना चाहल हैं पराष्ट्र प्रमुख्य करने पर महाराणा ने मर सुरुक पर चवाइ करती है। दस शिकायन के पहुंचने पर भौरङ्गजेव ने भागमर के स्वेदार सुझाध्यवया के द्वारा आव करवाह । उन दिनों वादशाह विजय किया करने में लगा हुआ या इसम उसने महाराणा की भार पिराण्यान न दिया और कवल व्यपन वकीर (प्रभान मंत्री) असदनों द्वारा महाराया। का भायन्त्रा एसा न करने के लिए दिवाय करवी ।

महारावल खुमानसिंह का स्वर्गधास सं १७४६ (इ. सन् १७ र) में हुचा चौर उन्होंने चपने नाम स खुमाणपुर गाय वसाया।

#### d---महारावल रामर्मिह [विसं १७४६ १७८७]

महारावल खुमानसिंह की मृत्यु क पश्चास्म १७४६ ( १ सम् १७ र ) में ये राजगही पर वैठे। इनक समय क शिकालेख व राजपत्र सं० १७१६ ( इं) सम् १७ २ ) से सं १७८७ ( इ० सम् १५३० ) तक क मिल हैं। इनका स्वभाव हठी सौर अहयह था। ये युवराजकाल में अपन पिता द्वारा राज्य स निकास दिये गये भा इसमे य अपनी ननिहाल इडर राज्य क न्वान कंटाल में कुछ समय तक रहे। राजगदी पर बैठने पर रामसिंद ने उस दीवान का मरया काला जिसने उनका दश निकाला दिलवाया भा। चौर परवात् बादसाइ चौरंगजेव की सेवा म पहुचकर एक हजार जात भीर एक हतार सपार तथा १६ लाख दान ( ८ लाख ठ ) भी दूँगरपुर की जागीर का फरमान प्राप्त किया। इसस मशह क महाराखा प्रमरसिंह ( दूसर ) न फिर इनम खड़ख़ाड़ नहीं की। भीर महाराखा क उत्तराभिकारी संमामसिंद् ( वृसर ) न ना भापस का विराध शिलान का सहाराव्या का सं० १५७२ (इ. सम् १७१४) में बायन यहां शुक्रधारूर वड़ा भारर सन्कार किया । परंतु सं १७७८ में जब बादशाह माहम्मन्शाह न हू गरपुर भीर गोमवाइ का परमान मदाराणा का लिख दिया तथ उदयपुर की सना न 🥊 गरपुर में पट्टचकर महारायल वर वृक्षाव काला। क्रमस महारायल न मना रुपय "ना रर्धकार द्विया। याद् में गुगल माम्राज्य जय खेराटाल दान लगा भीर मरद्दी का जार बदन लगा तब महारावल रामसिंह न पश्चा बाजीराय म मंधि की चाँर सराठों का पापिक श्विरात्र देमा स्वीकार किया। सं०१७°४ (इ० सम १७ =) स यह शिराज धार राज्य क सूल पुरुप उ.शामी पंदार क द्वारा ये त्रन सव ।

१—वीर दिवाद माग २ द्र ७३३:।

महारावल रामसिंह के राज्यकाल के १२ वर्ष लड़ाई भगड़ों में ही बोते। फिर भी प्रजा व किसानों में अमन-चैन था। इनके समय में हूँ गरपर का प्रताप त्रोर राज्य-विस्तार बहुत वढ गया था । इन्होने गुजरात के कडाणा घोर लूणावाडा राज्य के कई गाव अपने राज्य में मिला लिये घोर उधर अपनी छोटी-छोटो गढियाभी वनवाई। भीलोको दण्ड देकर इन्होने उन पर अपना पूरा आतह जमा लिया था जिसमे चोरी डकेती बन्द होगई। इनका स्वर्गवास सम्वत् १७८७ चेत्र सुदि ४ ( ई० सन् १७३० ता० १३ मार्च) भुकवार को हुआ। इनके ४ कुंवर—उदयसिंह, बरुतिसह, उम्मेदिसह और शिविसह थे । इन्होने अपनी प्रीतिपात्र महारानी ज्ञानकुँवरके पुत्र शिवसिह को ऋपना युवराज बनाया।

२५---महारावल शिवसिह वि० स० १७८७-१८४२ ]

ये स०१ ८७ (ई० सन् १७३०) मे राजगदी पर वेंठे। ये छापने



महारावल शिवसिह

समय के शिला-े लेख श्रौर ताम्रपत्र स०१७८७ भाद्रपद (ई० सन् १७३० श्रगस्त ) स

पिता के चौथे पुत्र थे। इन हे पिता ने राज-पूतों की रीति के विरुद्ध इनको श्रपना उत्तरा-धिकारी वना दिया, इसमे राज्य में वखेडा रहा । ऐसे मौके पर महा-राणा सन्नाम-सिह (दूसरे) ने भी दवाब डाल कर इनसे ४ लाख रुपये देने का लिखा लिया। महाराव ल शिवसिंह

#### २६---महारायम वैरिशास

[विमंश्यक्त-१८४०]

ये महारावस शिवसिंह के प्रधात कि सं १८४१ (हैं वस् १०८८)

में हूँगरपुर की गरीपर वैठे। इन्होंन कवल र वव तक र वव किया। इस के

शिकालल कीर तालपत्र में १८८२ लावय सुष्टि व (हैं व सक् १७८८ का

११ कानते) गुरुवार से मंते १८८१ कार्तिक वित्र व (हैं सक् १७८८ का

११ कानते) गुरुवार से मंते १८५१ कार्तिक वित्र व (हैं सक् १७८८ का

११ कानते) गुरुवार से मंते १८५१ कार्तिक वित्र व (हैं सक् १७८८ का

११ कानतार) कक कि मिले हैं। इनके समय में मंत्रियों (वीवायों) का

पत्र के बाद दूसरा मारा गया। मुस्ती महारावस की पासवान (वपत्री)

रेगराय का कुपायात्र वा। सहारवत्र की परदाशी गुरुकु वर्ष वालेग्य

(मारवाय) क महतिया राठोड़ वीरमाय की पुत्री वी विससे राजवाली में

गुरुवीमतावर का मन्दिर बनवाकर से १८४० (हैं सक् १८८ ) में वसकी

मिलाग करवारी। महारावल वैरिशाल का परलोकवास से १८५० (हैं सक्

१४६) में हमा। इनके रावपकाल में राज्य की वर्षी हाति हुई।

२७—महाराषस फत्रहसिंह वि सं १८४७—१८१२

ने महाराशक मेरिशाल के पुत्र ने भौर कि सं १८८७ (ई सन् १७६०) में बनके पीक्षे गद्दी पर नैठे। इन्होंने महाराखा वदवपुर स संवरण विगाड़ा श्रोर जब सं० १८४० (ई० सन् १७६४) में महाराणा भीमसिंह (दूसरे) ने ईडर में विश्वाह किया तब बरात में ये महारावल नहीं गये। इससे श्रप्रसन्न होकर महाराणा ने ईडर से लौटते समय दूँ गरपुर पर धावा वोल दिया। महारावल ने तीन लाख रुपये देने का रुक्का लिख कर पिण्ड छुडाया।

महारावल फतहसिह श्रपने पिता से भी श्रधिक गये-वीते थे। इसिलये इनके समय में राज्य मे फिसाद रहा छौर मरहठों व पिएडारियों का जोर बढा। महारावल को शराव का बडा शौक था। श्रतः नशे की दशा में एक रोज अपनी रानी को भी इन्होंने तलवार से मार डाला। इसिलये इनकी राजगाता मेडताणी शुभकवरी ने ऋपने पुत्र की यह दशा देख कर पेमजी मत्री के द्वारा इनको कैद करवा दिया श्रीर राज्य कार्य की वागडोर अपने हाथ मे ली। इस पर राज्य मे दो दल हो गए-एक दल तो राजमाता का श्रीर दूसरा सरदारों का। ऐसे समय में राज्य मंत्री के पद पर रहना बड़े खतरे का काम था। आपस की छोटी बड़ी लड़ाइयो में सरदार लोग कट-मरने लगे। होलकर का सेनापित रामदीन बांसवाडे मे डेरा डाले हुए था। राजमाता के विरुद्ध सरदारो ने उसको हूँगरपुर बुलवाया। परन्तु राजमाता ने उसे कुत्र दे लेकर ख़ुश करके वापिस लौटा दिया। इससे सरदारों मे राजमाता के विरुद्ध और भी असंतोप फैला। अन्त मे सरदारों ने ऊँमा सूरमा की अध्यक्तता में राजधानी पर हमला किया श्रौर राजमाता के सहायकों की हार हुई। विद्रोहियों ने राजमाता को गिरफ्तार करके फानी पर लटका के मार डाला । इस पर महारावल फनहसिंह कैंद से मुक्त हुए। श्रीर उन्होंने मॉडव के कुँवर दुर्जनिसंह के द्वारा ऊँमाजी सूरमा (सोलंकी) को पकडवा कर फांसी चढवा दिया।

सं० १८६२ (ई० सन् १८०४) में मरहठे सदाशिवराव पेशवा ने मरहठों की सेना लेकर बागड मे प्रवेश किया परन्तु फतहसिंह ने २ लाख रुपये नागर ब्राह्मणों से वसूल करके मरहठों को विदा किया। स० १८६४ (ई० सन् १८०८) में फतहसिंह का देहान्त होगया। इनके केवल एक पुत्र जसवतसिंह (दूसरे) थे जो इनके उत्तरा-धिकारी हुए।

महारावल फनहसिंह के वि० स० १८४० माघ सुदि ११ सोमवार (ई० सन् १७६४ ता० १० फरवरी) से सं० १८६४ फाल्गुन सुदि १२ रिववार (ई० सन् १८०८ ता० १० जनवरी) तक के ११ शिलालेख श्रीर १३ ताम्रपत्र मिले हैं।

## १८-महाग**रत ब**सराग्डनिष्ट ( दूसरे )

भाग सं० १८११ (हैं० सन् १८०८) में महाराजक कार्यनिक के उत्तरामिकारी हुए। भाग वो भागने विवा चन्नहिंद से भी मने की कैं। भागमारी रारावकारी भीर राजब की वर्षक्रवामी के समय के किया मने संग राजिए की राजिए की स्वाप्त में संगरित राजिए की स्वाप्त की संग भाग के स्वाप्त माने के स्वाप्त माने संग कर साम संग की सम्बद्ध की स्वाप्त की साम संग स्वाप्त में स्वाप्त माने स्वाप्त में स्वाप्त में स्वप्त में स्वाप्त में स्वप्त माने स्वाप्त में स्वप्त में स्वप्त में स्वप्त माने स्वप्त में स्वप्त में स्वप्त में स्वप्त में स्वप्त माने स्वप्त में स्वप्त माने स्वप्त में स्वप्त में स्वप्त माने स्वप्त में स्वप्त में स्वप्त माने स्वप्त में स्वप्त में स्वप्त में स्वप्त में स्वप्त माने स्वप्त में स्वप्त स्वप्त में स्वप्त स्

हूँ गरपुर राज्य सुग्रक साझान्य क नाहा के बाद स पंशाचा (वरस्था) का ३६ हजार रुपये किराय में साकाना दता था चौर उस (पराचा) के इमकी वस्त्री का व्यक्ति धार वार्तों का दे रूक्ता था। परंतु जय केराज्ये का स्वार रागमा तय इसक कि वे धिन्या हाकर चौर धारचालों में कन्यां हुचा चौर वह सिराज परावा क नाम स स्वस्त्र हाकर दनमें दें व व्यक्ते काना। वस्त्रों का काम पार राज्य (शासवा) वाले ही करत थे।

सं० १८०४ (इ० सन् १८१८) में सरहातें ही सन्धा तिर गई जीर जंगरंज सरकार का सिवारा राजपूर्ण में में पूरी तरह से चमक बड़ा। देशी रियासतें बहावह जेंमे की सावहती में सान सर्गा। इसी मकार हाँगरपुर क साज भी वि० सं० १८०४ सिमस्स सुदि १४ (ई सन् १८९८ मा ११ दिसम्बर) द्वाकवार का एक सिल्म हुई। इस सन्ति सं राज्य की रचा वाहर क शतुकों सं ता हा गई वरस्तु महारावस की क्षत्राम्यता तथा निर्मेत्रता क कारक भीवरी काइ सुवार नाँ हुमा। मंत्रियों में कापसी कृद स वष्ट्रकर रच अन्त समा। सरदार स्त्रीत न राज्य में सूट-कसाट स वष्ट्रक सक्ता । इस्त क्षत्रस्त पर वि० सं० १८८० पाप सुदि १९ (ई० सक् १८९४ वा० १३ सक्वरी) का कीमे क सरकार के साथ फिर एक सन्धि-पत्र हुआ। अप्रेजी सेना ने आकर सरदारों और भीलों का देमन किया। इस पर भी महारावल से राज्य का काम नहीं संभल सका। इसिल्ये एक नया इकरार नामा वि० स० १८८२ वैशाख सुदि १४ सोमवार (ई० सन् १८२४ ता० २ मई) को अप्रेजो के साथ हुआ। और महारावल को उचित पेशन देकर राजकार्य से अलग किया। महारावल के स्थान मे गद्दी पर प्रतापगढ के महारावत सावतसिह सीसोदिया के छोटे पौत्र भवर दलपतिसह को दत्तक पुत्र की तरह सं० १८८२ (ई० सन् १८२४) में बिठाया गया इससे सरदारों मे असंतेष फैला। क्योंकि दलपतिसह सीसोदिया-कुल के होने से, रावल शाखा से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखते थे। और न वे दूंगरपुर या वासवाड़े के नरेशों क वशधर थे। दूंगरपुर की राजगद्दी पर नादली और सावली के ठाकुरों का हक था। राज्य में डकेती व लूट मार का वाजार वैसे ही गर्म था। इसिल्ये दलपतिसह को अप्रेज सरकार ने सैनिक सहायता दी।

दलपतिसह का ये विचार था कि प्रतापगढ व दूँ गरपुर दोनो राज्यों का में एक ही स्वामी रहूँ। उधर सरदार लाग चाहते थ कि गही पर सावली से उदयसिंह को गोद लेकर बिठाया जावे। उधर महारावल जसवन्तिसिंह यह चाहते थे कि नॉदली से गोद लिया जावे। सं० १६०१ (ई० सन् १८४४) में प्रवापगढ़ के महारावत सावन्तिसिंह का देहानत हो गया। उनके कोई उत्तराधिकारी न होने से दलपतिसिंह ही प्रतापगढ़ की गहो पर बैठे। इस पर अभेज सरकार के सामने यह प्रश्न था कि हूँ गरपुर, प्रतापगढ एक कर दिये जॉय या हूँ गरपुर की गही के लिये दूसरा गोद मजूर किया जावे या प्रतापगढ़ अभेजी अमलदारी में मिला लिया जावे। अन्त मे यह निश्चय हुआ कि सावली का उदयसिंह गोद लिया जावे और दलपतिसिंह प्रतापगढ की गही पर रहे। परन्तु उदयसिंह की नावालगी में हूँ गरपुर की देख भाल महारावत दलपतिसिंह करता रहे। यह प्रवन्ध स० १६०१ (ई० सन् १८४४) में हुआ। महारावल जसवन्तिसंह जिन्होंने अपनी मर्जी माफिक गोद लेने का प्रस्ताव कर वखेड़ा डाला था उन्हें अभेज सरकार ने १२००) रु० मासिक पेन्रान पर युन्दावन ( मथुरा ) मेज दिया, जहाँ ही उनका वि० स० १६०२ पोष सुदि ह शिनवार (ई० सन् १८४६ ता० ३ जनवरी) का देहानत हुआ।

प्रतापगढ के मटारावत दलपतिसिंह ने रीजेस्ट (श्रिभिभावक) की हैसियत से चि० रू० १६०६ (ई॰ सन् १८४२) तक द्वारपुर का काम सभाला। वाद में श्रियेज सरकार ने महारावत दलपतिसह का हराचेत दूर करके (बि० सं० १६०६ में) उदयसिंह की निगरानी के लिये गुन्सी सफररहुचैनखों का बूँगरपुर का सुपरि टेप्टेक्ट नियुक्त किया। सफररहुचैनखों न सं० १६१६ (इ० सन् १८५६) तक जय कि महारानस्र उदयसिंह बालिन हुए—कूँगरपुर राज्य का काट्सा प्रवास किया।

महारावज जसवन्यसिंह कथाग्य राजा थे। धनके वो राधियाँ भीं। वनमें से राठोड़ राणी इंडरणी गुमानकुँचर के गर्म से सुर्यकुमारी उत्पम दुई थी या कविवाहित ही थक वसी। इनके समय क कह शिकालेख विच सं० १८६५ (ई० सम् १८०६) से वि० सं० १८६६ (इ॰ सम् १८४२) वक के मिखे हैं।

# २६ — महारावल उदयसिंह ( ह्यरे )

सहारावक का पहला विवाह विक सं १६१२ की व्येष्ट सुवि २ (इंट सन् १८४४ ता १६ सम् ) को सिराही के महाराव शिवरित की पुत्री वस्मेवक बर स हुचा। इस महाराजी का मंद्र स महारावकुम र कुमानसिंद कीर राजकुमारी गुलावक कर का जन्म हुचा था। महारावकुमार कुमान सिंद का जन्म सं १६१३ की चैत्र वित (ईंट सम् १८४६ ता १८ मनेक) सामवार का हुचा। विक सं १६९६ सावग्र सुरि १२ तरवार का इस पटाणो देवड़ी वस्मेवक सिंद का स्वावस हा गया। महारावक का सुसर पटाणो देवड़ी वस्मेवक से का स्वावस के गया। महारावक का सुसरा विवाह वीसवाह राज्य के मांगांव ठिकाम के गाँव मुक्ती के चौहान दौलन तिह की पुत्री शिवकुँ वर से हुआ था, जिसका देहांत भी महारावल की मौजूदगी में हो गया था।

महाराजकुमार खुमानिमह वि० स॰ १६४० की कार्तिक बिद ६ (ई० सन् १⊏६३ ता० ३० ऋक्टूबर) सोमबार को केवल ३७ वर्ष की



महारावल उदयिंह (दूसरे)

त्रायु में ही वने । इनका प्रथम विगाह स० १६३१ मे रतलाम केः राजा भैरविसह की पुत्री जमकु वरी से. हुआ जिसमे केवल एक राजकुमारी गिरवर क्रवर का जन्म हुश्रा। दूसरा विवाह ईडर राज्य के ठिमाने सूर के ठाकुर जगत-सिंह राठोड की पुत्रो से हुन्ना था। इस विवाह में स० १६४४ मे पुत्र विजयसिहका जन्म हुआ।

सं० १६२४ (ई० सन् १८३६) में वर्षा की कमी के कारण भयंकर श्रकाल पडा। परन्तु महारावल ने

कई नये काम खोल कर श्रकाल पीड़ित लोगों को उन कार्यों पर लगा कर प्रजा की रचा की।

सं०१६३३ (ई० सन् १८७०) में लॉर्ड लिंदन ने दिल्ली में एक बड़ा दरबार किया। उस मीके पर महारावल तोर्थ यात्रा में गये हुए थे। श्रत उस दरबार में वे सिम्मिलित न हो सके। इस दरबार से उन्हें भड़ा श्रीर तगमा मिला। सं०१६३० की पौष सुदि ३ (ई० सन् १८७३) श्री दत्यवार को महारावल की राजकुमारी गुलाव कुँ विर का विवाह जैमल-मेर नरेश महारावल वैरिशाल भादी के साथ हुआ। महारावस का स्वर्गवास वि० सं० १६४४ फारमुग्य वि६ ६ (ई० सन् १८८८ ता० १३ फरवरी) का हुआ। । ये एक दयालु व उदार प्रकृति कं राजा वे और इर्दे पुरान विश्वारों से मेस बा। साथा मिळाज, शिकार के सीकीन, रॅगीली तिथियतकाले और कवियों क बदर्दान । इना। स्वापन माला था। किर भी इहोने साथजनिक कार्य किये। सबसे प्रमान पाठसाला, कारस्ताल और स्वृतिविधिलाई इन्धें



बद्दविकास महस्र है गरपुर ( गेक्सागर के तह पर )

के समय में स्थापित हुई। इन्होंने सं० १८६६ में गैबसागर वालाव पर मये ढंग का "उद्य विकास" सहल कौर उदय विदार व ग तथा पक्तिंगाओं पर्य राभविहारी कादि के अदिर बनवाये । एक लाख उपये का साम का तुलादान भी इन्होंने किया था। इनक क्लराधिकारी विकाससिंह इप जा इनक पीत्र तथा स्वर्गीय सहाराजकुमार लुभानसिंह क पुत्र वे।

#### १०---महार।वल विजयसिंह [विसं १६१४--१६७४]

इनका नन्म वि सं० १.४८ को कापात बिर १० (ई सन् १८ को तो १७ जुलाइ) का हुआ और ११ वप की मानु में सं १६.४४ की फाएतुन परिण रिवादा (इ सन्, १८८८ को प्रत्येत के स्थाप के स्वादा महारावल प्रवित्ति के पीत्र गारी पर १६ पत के ११.४४ के मारों (मितन्पर इ० सन् १८८८) में ये अक्षमर के मान कारोज में भोगेजे पद्म का मरती हुए और वि० मं० १६६० (इ० सन् १६ ४) में गरों स विक्रामा परीचा पाम की। परवान के चीत्री शिजा के लिये वहरान्त के किंद्र कार में मरता हुए परना के लिये का रिवादा कि किंद्र कार में मरता हुए परन्तु वहाँ का रिवादा कि वादा कि विवर्ट वेखकर ये वापिस त्रजमेर लौट श्राये। वि० सं० १६६४ ( ई० सन् १६०७ ) में इन्होने मेयो कालेज की सर्वोच्च परीच्चा "पोरट डिस्नोमा" (जो बी० ए० के समान समभा जाता है ) पास किया।

इनकी नाव लगी में राज्य का प्रवंच पोलिटोकल एजेन्ट की निगरानी मे रीजें भी कौसिल द्वारा होना था और सं० १६६४ (ई० सन् १६०६) तक



१--महारावल विजयसिष्ट बहादुर

से पवारे तब महारावल ने भी वहाँ पहुँच कर उनसे मुलाकात की। सन् १६१२ ई० के जून मास में सम्राट् ने इनकी योग्यता आदि गुणों से प्रसन्न होकर अपनी वर्प गाठ के उपलच्च में इन्हें कें सी आई० ई० के खिताब से भूषित किया। सन् १६१४ ई० में जब यूरोप में विश्वव्यापी जर्मन महायुद्ध छिडा तव महारावल ने स्वय रण्चेत्र में जाने की श्रपनी इच्छा वाईसराय से तीन वार प्रकट की, परन्तु भारत सरकार ने उनकी युद्ध में जाने की आवश्यकता न होना बतलाकर धन्यवाद दिया। इन्होंने इन्डियन वार रिलीफ फड में ८००० ) रु० देने के सिवाय १ हजार

यह रहा। वाद में इसी वर्ष की फाल्गुन सुदि ⊏ (ता० २७ फरवरी) को शासन के -पूरे अधिकार मिले । सं० १६६८ (ई० सन् १६११) में जन दिल्ली के दरवार में स्वय सम्रट् पचम जार्ज श्रौरसम्राज्ञी म हा रा नी मेरी लन्दन

र॰ मासिक युद्ध भंड में बालग भी दिया था। इसके सिवाय एक वागुपास, एक मोटर, इद्ध भोड़े, सौ याद्या और १ ताल ७४ हजार रुपये पुद्ध के लिए त्या ४६.६० ) रू० बार लोज में किसे।

महारायक का पदला विचाह वि० सं० १६६६ साघ मुदि ६ (ई० सम् १६ ७ ता० १६ जनवरी) का सैलाना नरेश हिज हाइनेस राजा सर



- अवस्थानमा विश्वनिष्ट

जसबन्तसिंह राठाइ की विद्रपी राजक्रमारी दवेग्ड क्रमारी संदुष्याः जिनसे ययराज महाराज इमार सदमण्मिंह ( वर्चमान महारावक ), धीरमहर्सिह चौर तारम्डसिंह स्वा पक राजकुमारी समकु बर का जाग हका। रसा क वरिका विवाह दोकानर (काठियानाक) के राम कुमार प्रतापसिंह क सा है साथ हुआ।

महारावक का दूसरा विवाह सं० १६७४ ब्रापास विष ६ (इ० सम् १६१७ सा० १३ जून) का बांग्रानर (काठियाचार ) राज्य के ठिकाने सिंपायदर क मासा ठाकर की पुत्री सजन

ह परि स हुआ । इस सम्बन्ध से जापके बीय महाराजकुमार प्रशुस्त मिंद्र का अन्म सं० १६७४ की पाप वित्र ४ ( ई० सब् १६१८ ता० १ फर बरी ) फा दुमा ।

इन महारायल क राज्यकाल में स ० १६४६ में जिस समय भीपय चाकाल पड़ा हम समय कापन भागनी प्रजा क पालन में बढ़ी सहायता की। इन्होंन राज्य क महकर्मी में सुघार किया । कथहरी, पुलिस माल, मायरात, जंगसात भारपताल, शिक्ता विभाग भादि सब गद्दक्रमी पर चापकी इपि गई। बापक समय में सरकार का कर्जा विलक्ष बवाब द्दाकर राज्य म पूर्व चारुद्दी उन्नवि की । स्वर्गीय समाद् एडवड सप्तम की

हित में "एडवर्ड समुन्द्र" नामक नया तालाव राजधानी के पास वनवाना शुरू िक्या परन्तु वह इनके समय में पूरा न हो सका। धार्मिक व लोकोपकारक कार्यों में श्रापने एक लाख में श्रधिक रूपया दिया। ई० सन् १६१० से श्रापने श्रपने राज्य में शिज्ञा मुफ्त जारी कर दी। श्राप में प्रजा-प्रेम क्ट क्रट कर भरा हुश्रा था। कभी किसी पर श्रत्याचार न किया। विद्या, किवता श्रोर साहित्य में श्रापको गाढा प्रेम था श्रोर विद्वानो के गुण प्राहक थे। श्रपने देश के रीति रस्म, चाल ढाल श्रादि को श्राप वडे पसन्द करते थे। ऐमे योग्य नरेश का ३१ वर्ष की भरी जवानी में जंगी बुखार (इन्फ्लुण्जा) रोग में वि० स० १६७४ कार्तिक सुदि १२ (ई० सन् १६९८ ता० १४ नवम्बर) को स्वर्गवास हो गया।



श्रीमान हिज हाईनेस रायरायाँ महिमहेन्द्र महाराजाधिराज महारावल सर लदमणसिंह जी वहादुर का शुभ जन्म वि० स० १६६४ फाल्गुन सुदि ४ (ई० सन् १६०८ ता० ७ मार्च) शनिवार को हुआ। अपने पिता श्री का देवलोक वास हो जाने पर सर्० १६७५ की कार्तिक सुदि १२ (ई० सन् १६१८ ता० १४ नवम्बर ) शुक्रवार को श्राप राजसिंहासन पर विराजे। श्रापकी शिक्ता श्रजमेर के मेयो कालेज में हुई श्रौर सन् १६२० ई० के अप्रेल मास में कालेज की पोस्ट डिल्लोमा क्लास के प्रथम वर्ष के कोर्स की पटाई करने के बाद अनुभव श्रौर ज्ञान वृद्धि के लिये त्राप यूरोप गये, जहा से त्राप पाच मास पश्चात् श्रक्टोवर मास मे वापिस लौटे। स० १६८४ की फाल्गुन विद १० (ई० सन् १६२८ ता० १६ फरवरी) को आपको शासन के पूर्ण अविकार मिले। आपका प्रथम विवाह भिनगा ( अवध ) के विश्वेन वशी राजा की राजकुमारी वृजराजकुँवर विश्वेन से स० १६७६ फाल्गुए बिद ४ रविवार (ई० सन् १६२० ता० ८ फरवरी) को बनारस में हुआ जिनसे एक राजकुमारी का जन्म वि० स० १६८४ माघ वि १० मगलवार (ई० सन् १६२८ की १७ जनवरी) को हुआ। ट्सरा विवाह वि० स० १६८४ की चैत्र बि २ गुरुवार (ई) सन् १६२८ ता० ८ मार्च) को किशनगढ के स्वर्गीय हिज हाईनेस महाराजा सर मदनसिंह वहादुर



हिजह हैनेस महाराज्यधिराण महिलाहे व महरराषण सर सप्तार्वसिंहभी बहानुर के शी एस कार्युट

TWI, राम अमारि (असराtare, iate और १८३३ ई में ) चौर खैच सहाराज क्ष्मार कराज्ञ हए। वर्षे सहाराज इन्हर ध्वराच मिना संशीपाक्षसिंह का श्रम जन्म ROH . TUTE की सावन सरि र सकवार(ई॰ सम् १६३१वा॰ १४ व्यवस्य ) को द्वचा ।

सहारावत साहब एक वहार, सहावारी एवं बुद्धियान नरेरा हैं। वजा एवं रावप के उत्थान के किये आप निरन्तर निर्मित रहते हैं और अवक्षा करिन समय शासन काव्यों में ही विश्वादे हैं। यही कारक है कि आव अपनी क्षारों आपना के प्रिय बन एवं हैं। प्रवा के बारम के बारम के प्रिय बन एवं हैं। प्रवा के बारम के किये आपन राजधानों में विज्ञाती की राशनों तवा पानी के मझ को प्रवंप किया है। कृषि और कपकों की तकात के किये आप वपनुक्त वैचार कर वर्ष हैं है। व्या पर वर्ष कुत विश्वाद है। कृषि की क्षार के किया कर का का पान कर कर कर के विवार से आपने राज्य में स्थान-स्थान पर सदक वनवाई हैं। हुँ गरपुर

र--- मृतरे सद्वाराज्ञक्यार जचसिंद सं १०६१ जैवान्य तृष्टि व तामियत ( कन् १०६० ता १६ नई) को जीर तीसरे नदाराजक्रमार राजसिंद वि तं १०६० योष जी । गुरुवार (वे सन् १०६४ ता २० दिसेन्यर) को जनक हुए जे।

से खैरवाडा (१४ मील) श्रीर खेरवाडा (मेवाड) से ईडर राज्य के मोडासा (४४ मील) तक पर्का (मेटल्ड) सड़के वनवाने का काम इस समय जारी है। प्रजा मे विद्या का प्रचार हो इस श्रमिलापा से कई प्रामीण पाठशालाएँ खोली गई है श्रीर राजवानी ड्रॅगरपुर मे मिडिल स्कूल के स्थान पर हाईस्कूल खोला गया ह। इसके सिवाय श्रापने कई स्थानीय छात्रों को स्कालरिशप देकर उच्च शिला की प्राप्ति के लिये प्रोत्साहित किया ह। श्राज राजवानी में जो उच्च शिला प्राप्त पुरूप हिन्दे चर होते हैं वह श्रापके प्रोत्साहन का ही सुपरिणाम हं।

विद्या प्रेम के साथ साथ आपको शिल्पकला से भी बडा प्रेम हे। इसीसे अब तक अनेक सुन्दर भवनों का राज्य में निर्माण हो चुका है।

स० १६६३ (इ० सन् १६३६) में सारे हूँगरपुर राज्य में श्रकाल पड़ा। उस समय श्रापने वाहर सं श्रनाज मगवा कर स्थान स्थान पर उसके सस्ते भाव स वेचे जाने का प्रवन्य करवा दिया। साथ ही वेकार श्रीर गरीव किसानों की रत्ता करने के लिये कई स्थानों पर हालाव व सड़कों का काम शुरू किया गया। इन प्रवन्यों क कारण सारे राज्य में श्रकाल होते हुए भी शान्ति रही। लगान में वहुत माफी की गई। कई स्थानों पर छ श्राने से श्रिधिक लगान नहीं लिया गया।

स० १६६४ की त्र्याषाढ विद ६ (ई० सन् १६३७ ता० २६ जून ) से विद ७ (ता० ३० जून) तक २४ घटो मे ३४ इच वर्षा हुई स्त्रीर इसमे



दूँगरपुर में भयकर बाढ श्रागई । परन्तु महा-रावल साहव ने प्रजा प्रेम के कारण वर्षा में स्वय उपस्थित रहकर लवालय भरे हुए गचसागर तालाव को बड़ी बुद्धिमत्ता श्रीर दूरदर्शिता द्वारा दूटन से वचा लिया। यदि तालाब दूट गया होता तो श्राधे से श्रिधिक दूँगरपुर शहर का विश्वस हो जाता।

महारावल साहव किकेट के श्राच्छे खिलाडी हैं श्रीर श्राप से प्रज्ञा को भी महाराज श्री वीरभद्रसिष्ट बड़ी श्राशा है क्यों कि श्राप उसके हित के एम॰ ए॰, मुसाहबश्राला लिये सदा उद्यत रहते हैं। श्रापके छोटे श्राता महाराज वीरभद्रसिंह एम॰ ए॰ (श्रोक्सन) भी—जो सन् १६३२ ई॰ से ही राज्य के मुसाहबश्राला (चीफ मिनिस्टर) का काम सँभाले हुए हैं - बड़े ही सोग्य ज्यित हैं श्रीर हर समय प्रजा की सेवा के लिये उद्यत रहते हैं।

वहाँ पर दा कोंसिलें हैं जो अपन कर्तन्य तथा अधिकारों



२-- महारायक सर काममानित वहायुर

महाराष्ट्र शासय कार्च बचा क्यी कर स्थानीन पक्ष कार्ड में श्राविकार जनने मनी-बतों का प्रशंस किया है। क्वोंकि न्युवि बटी ही एक देखी है जो जागरिकों रावव शासन वे अकन धाव वडाने काविक शासन क्षपम क्षेत्री पर स्थाप की शिका दवी है।

सं १६६२ (इंग वर्ष १६६६) में जावन कर राज्य में "साम्राज्यनि इ.स.-विवाद राज्य कार्म कार्म बतवा कर कार्य दिया । इसके कार्य

र-महारायक सर सम्मानात वहातुर । क्या र देन निरसम्बद्ध द्वाँगरपुर का प्रजा का बहुत सामाजिक दिस हुआ है ।

इसी वर्ष आपकी वास्त्रता स प्रसत्न हाकर आरत सरकार के सज़ार आअपरक्षम क जन्म दिवस पर चापका के सी: वसक आर्डे॰ क स्थिताव म भूवित किया है।

# राज्य का श्रामद खर्च

- ces

गत ६ वर्षों की श्रीसत देखने से द्वॅगरपुर राज्यकीसालाना श्रामदनी द लाख रूपये श्रीर खर्च ६ लाख रु० श्राता है। ई० सन् १६३४ श्रीर सन् १६३४ ई०(सं० १६६२ वि०)मे मुख्य-मुख्य मदों का हिसाब इस प्रकार थाः—

|                                                   | त्रामदनी       |     |                |
|---------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|
| नाम मद्                                           | सन् १६३४-३४    | सन् | १६३४-३६ ई०     |
| १—देवस्थान                                        | १०,=८३         |     | ६,६६३          |
| २—मालगुजारी                                       | २,४१,०७४       |     | २,६७,६७२       |
| ३—जगलात                                           | <b>२२,३</b> २⊏ |     | ३४,०७३         |
| ४-सायर (कस्टमस-दाण)                               | १,२२,१६⊏       |     | १,२१,७८२       |
| <b>४</b> —श्रावकारी                               | १,०४,३३०       |     | १,१०,१४२       |
| ६—ठेकों से                                        | १,६१३          |     | २,१७४          |
| ७—फीस से                                          | ३,०१३          |     | १,६१३          |
| ⊏—जुडिसियल                                        | १८,४०८         |     | २१,६४२         |
| ६—जेल (कैदखाना)                                   | ५३०            |     | ६४१            |
| १०शिचा त्रिभाग                                    | २,४२०          |     | ३,४२६          |
| ११-पुलिस                                          | १,८८२          |     | १,५१२          |
| १२—मेडिकल                                         | ४०१            |     | ४०१            |
| १३—व्याज                                          | ६,३३⊏          |     | ¥,8 <b>८</b> ¥ |
| १४-भारत सरकार से प्राप्त                          | •              |     | १०,४६६         |
| १४— नाबालगी (कोर्ट स्त्राफ                        | वार्डस) १,६११  |     | १,६६४          |
| १६—लाग-गाग व लेन्ड रेवेन<br>१७ – रजिस्टी ऋौर विकी | यू १६,८००      |     | १७,८८३         |
| नान जुडिसियल स्टाम                                | पस ३,६८७       |     | ४,४७०          |
| १८-नफा श्रीरामचन्द्र लच्य                         | मण बैंक १६,४३३ |     | २१,२३७         |
| १६—छापाखाना                                       | २,६६१          |     | २,७७१          |
| २०-पी० डब्लू० डी० (कम                             |                | •   | १४,६०२         |
| २१ - बिजलीघर व पानीघर                             |                |     |                |
| (्वाटर वर्कस )                                    | २१,४७१         | •   | १६,४८०         |
| २२—स्टेशनरी                                       | •• ६४४         | • • | ६४२            |
| ~२३—फुटकर                                         | ४,१७०          | •   | ८,४६४          |
|                                                   |                |     |                |

कुल ६,२४,१८६) रु०

६,५३,६६८) रु०

|                                          | सर्च                         |                     |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| नाम मन् स                                | PT 12.78-32 80               | QC                  |
| १—-५ गरभान                               | ₹0,35€                       |                     |
| २-भारत सरकार का जि                       | राज १७,४००                   |                     |
| ३—राजप्रभू                               | ४,४२७                        | 2,62                |
| ४-भीक मिनिस्टर दस्तर                     | 41,450                       | 1944                |
| ५—एकाउंट काफिस                           | 4,151                        | a tal               |
| ६—रक्ब ॥                                 | \$\$9,\$                     |                     |
| <b>७</b> ~५किम                           | K\$,CEL                      | 377                 |
| ८—सना                                    | ९३ ६४४                       | (624)               |
| ६मिक्स ( चरपतास )<br>१०जंगवात व शिकारसान | ₹5,52₹                       | 14,00               |
| ११-भगेता (पुरुष)                         | स्,०४०<br>स्,७१३             | 2,014               |
| १२-पुरुरामा व कारवाने                    | <b>≅</b> 8,⊏x₹               | SUPER,              |
| १३-पनशन                                  | ११,१०१                       | \$\$ sies           |
| १४वस्तुर                                 | 27,404<br>27 ×               | દેશ                 |
| xx-राजनइस (पक्षेस)                       | કે, રે                       | प्रवृत्तर           |
| १६-नरेश का निज् सर्व                     | ¥⊂,¥∙¥                       | Çaya <b>Ç</b> a     |
|                                          |                              | Rujeto.             |
| १७ - जनानी श्याबी                        | ₹£, <b>=</b> ₹₹              |                     |
| ध्य-राजवंश की शिका                       | <b>१७ ६</b> =२               | १६११र               |
| १६मालगुजारी ( रेवेन्यु )                 | . વ <sup>ર</sup> , <b>કર</b> | 68,888              |
| २०-नामासगी (कोर्ट आफ                     | <b>पार्डस) १</b> ८५०         | 8,845               |
| २१सायर (चूगी) व भा                       | वकारी २४,६३४                 | 62° 7 8.5           |
| २२-जुडिसयम्                              | 5, <b>2</b>                  | 5,850               |
| २३—इंजलास गैर                            | * 2 6                        | . 60                |
| <b>१४</b> —चन                            | ४ ३•२                        | Si ding             |
| २४—पी <b>ब</b> ब्ध् <b>डी०</b> (कम       | ठा) ६,६८१                    | w <sub>f</sub> cite |
| १६-विजली व अलघर (बाटर                    |                              | Payent              |
| २०-रिक्स ( एरमूकरात )                    | १४ ४८४                       | <b>电影</b>           |
| १८-स्टेशनरी                              | 2,⊏43                        | 7,427               |
| २६ - कमिसन आहि                           | மத்ம                         | 444                 |
| ३० जापाजाना                              | ₽,k?w                        | 2.585 #             |
| <b>३१-सर्वे भौ</b> र श्रंदावस्त          | <b>₹,48</b> ₹                | 2,049               |
| ३२-राभक्त अस्मण वेंक                     | 0                            | E44E                |
| 11-देडबर                                 | <b>ቅ</b> ሂ, ፍቅዊ              | 84.880              |
|                                          | 4 44                         |                     |
| इन                                       | kinkizfs)                    | Bu FALI-EE          |

# अहदनामे

**→当 |=;--**

## ( ? )

यह अहदनामा आनरेटल ईस्ट इण्डिया कम्पनी और हूँगरपुर के रायराया महारावल श्री जसवन्ति तथा उनके वारिसो एवं उत्तराधिका-रियो (जानशीनो ) के बीच हुआ था। भारत के गवर्नर जेनरल मारिक सिहिस्ट के दिये हुए इंक्तियारों के अनुसार सेण्ट्रल इण्डिया व मालवा के एजेण्ट गवर्नर जेनरल, त्रिगेडियर जेनरल सर जॉन माल्कम की आज्ञा से कम्पनी के प्रतिनिधि कप्तान जे० कॉल्फ ल्ड थे और दूसरी ओर से रायराया महारावल श्रीजसवन्तिनह अपने और अपनी सन्तान व उत्तर विकारियो (जानशीनों) की तरफ से थे।

पहली शर्त — ऋषेज सरकार ऋार ह्रॅगरपुर के राजा महारावल श्रीजमप्रनासिंह तथा उनके वारिसों (वशजो) एव उत्तराधिकारियों के बीच मित्रता व मेल जोल ऋार स्वार्थ की एकता सदा वनी रहेगी ऋार एक के मित्र तथा शत्रु द्सरे के मित्र एव शत्रु होगे।

दूसरी शर्त — अत्रेज सरकार दूँगरपुर राज्य और उसकी सीमा की रक्षा करने का वचन देती है।

तीसरी शर्त—महारावल तथा उनके वारिस एव उत्तराधिकारी बिटिश सरकार के साथ एक मातहत की हैसियत से सहयोग करेंगे श्रीर हमेशा उसका स्वामित्व स्वीकार करेंगे श्रीर भविष्य में दूसरे राजाश्रों या राज्यों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रक्खेंगे।

चौथी शर्त-महारावल तथा उनके वारिम श्रौर उत्तराधिकारी श्रपने मुल्क एव राज्य के खुद मुख्तार रईश होंगे श्रौर उनके राज्य में श्रप्रेज सरकार की दीवानी तथा फीजदारी हुकूमत दाखिल न होगी।

पॉचवीं शर्त—हूँगरपुर राज्य के मामले अमेज सरकार की सलाह से तय होंगे और इस काम में अमेज सरकार भी महारावल की मर्जी का पूरा ध्यान रक्खेगी।

छठी शर्त-श्रयोज सरकार की मंजूरी लिये विना महारावल तथा उनके वारिस (वशज्) श्रीर उत्तराधिकारी किसी राजा या रियासत के साथ कोई सन्धि या लडाई की बात न कर सकेंगे, परन्तु श्रपने मित्रों या सम्बन्धियों के साथ जो उनका साधारण मित्रता पूर्ण पत्र व्यवहार है, वह जारी रहेगा। सावर्षी सर्व-महाराषक, वनके बारिस और वचराविकारी पर क्यादवी (बनईस्ती) म करेंगे और व्याद इचकाक से किसी कें बाई दनाजा हो जावना तो वसके निपटारे के सिन्ने क्लारेस तरकार्य सामने पेश करेंगे।

चार्ट्यों रार्थ—महारावस, वनके वारिस चौर क्लराविकारी स्वीक्यें करते हैं कि चन तक जा किराज चार चा किसी चौर राज्य को देखें वासिक हागा वह सब हर साझ चंगरेज सरकार का किश्तवार चहा किस जायगा चौर किसे चंगरेज सरकार देंगरपुर राज्य की हैक्षित के चहुंखार निवत करेगी।

नवीं रार्त — महारावक, उनके बारिस और उचराविकारी करा करते हैं कि वे अंगरेक सरकार का अपनी रक्षा के पत्रज किराज के रहें।! जिराज उनकी रिवामत की हैंस्पिक के मूर्जिब निक्त किया बाक्या। केकिन किसी हाज़त में रिवासत की कामदनी पर क' आने की करने के क्यादा न हागा।

इरावीं रार्त- महारावक, वनके बारिस और क्लराविकारी स्तीकार करत हैं कि बनके पास जितनी छना हागी, उसे वे सकरत के कक सांगवे पर संप्रोच सरकार के इवाले करेंग।

ग्यारहर्षी शर्त-महारावक, वनके वारिस और क्यराविकारी इकरार करते हैं कि वे सब अरब सकरानी तका सिन्धी स्विपादिकों को मीकुफ कर देंग और अपनी औन में अपन देश के रहन वालों के स्विचाय इसरे सिपादिकों का मरती न करेंग।

बारहर्षी शर्व-चामे क सरकार बावा करती है कि वह महायक्ष के सर्कश वा फसानी रिखेनारों की हिमायत व करेगी विकेब वनका दनव करन में महायक्ष को सहायका गेगी।

ठेरहवी शर्व—इस अब्दन्ताने की नवीं शर्व में नद्दाराणक इकरार करते हैं कि वे कॅमेज सरकार का किराज दिना करेगें कीर इसके इससीतान के क्रियं के करार करते हैं कि कॅमेज सरकार की सरफ से को सात सिराज कर्मक करने पर प्रकर्षर होने वन्हें कह (किराज ) दिवा जावता क्षोर उसके बक पर कहा न हान की दावत में सहारावक क्षया करत हैं कि अंगेज सरकार की क्षार से काई अनिविध्य सेक्किकर ) सुकर्रर हा, जा हूँगरपुर करने की चुनी की कावनकी से किराज सरक करें। यह तेरह शतों का श्रहदनामा श्राज की तारीख कप्तान जे० काल्फील्ड की मारफत विगेडियर-जनरल सर जे० मॉल्कम के० सी० बी, के० एल० एस० के हुक्म से, जो श्रानरेबल ईस्टइण्डिया कंम्पनी की श्रोर से प्रतिनिधि थे श्रोर द्वंगरपुर के राजा महारावल श्री जसवन्तसिह की मारफत जो खुद श्रपनी श्रोर श्रपने वारिसों तथा उतराधिकारियों की तरफ से प्रतिनिधि थे, तय हुश्रा। कप्तान काल्फील्ड वायदा करता है कि इस श्रहदनामें की एक नकल मोस्ट नोवल गवर्नर जेनरल द्वारा तस्दीक की हुई, द्वंगरपुर के राजा महारावल श्री जसवन्तसिंह को दो महीने के श्रसें में दी जायगी श्रोर उसके दिये जाने पर यह श्रहदनामा, जिसे विगेडियर जेनरल सर जे० माल्कम के० सी० बी०, के० एल० एस० के हुक्म से कप्तान काल्फील्ड ने तैयार किया, वापस दिया जायगा।

इस श्रहदनामे पर रावल ने श्रपने शरीर श्रीर मन की पूरी श्रच्छी हालत में श्रीर श्रपनी इच्छा से दस्तखत श्रीर मुहर की । उनके दस्तखत श्रीर मुहर वर्तीर गवाह के समके जायगे ।

यह ऋहदनामा दूँगरपुर में ऋाज की ता० ११ दिसम्बर ई० सन् १८१८ तदनुसार १२ सफर हिज्री सन् १२३४ एवं ऋगहन (मिगसर) सुदि १४ वि० सं० १८७४ को नैयार हुऋ।

(दस्तखत) जसवन्तसिंह वडी मुहर (दस्तखत) जे० काल्फिल्ड नागरी श्रज्ञरों में दस्तखत—हैंस्टिंग्ज श्रानरेबल कपनी , जी० डाड्जबेल गवर्नर जे० स्टुश्चर्ट जेनरल की

श्राज फरवरी की १३ तारीख ई० सन १८१६ को हिज ऐक्सेलेंन्सी - गवर्नर जेनरल-इन-कोंसिल ने तस्दीक किया ।

> ( दस्तखत )—सी० टी० मेटकाफ सेक्रेटरी, भारत सरकार

१-- ट्रीटीज़ ए गेज़मेंन्टस एन्ड सन्द्त भाग ३ पृ० ४४०-४२ (ई० सन् १६३२ सस्करण)।

भंगे व सरकार भीर हूँ वैश्वर के शक्क, वहाराज्य औं निंद के बीच का इकरारवाया---

चार्न ( आर्गरीर्प) सुद्दे १४ विक सं क १८०६ वस्तुकार है हिसंबर इ० सन १८१८ को जाने न सरकार चौर में लख्दर के राजक, कोर्ट रावस में तस्त्रमारिक के बीच आ कार्यकार चौर में लख्दर के राजक, कोर्ट राव में तस्त्रमारिक के बीच आ कार्यकार चुना था, जानी जानी पति में रावस ने बारा दिना कि उस जार्यकार की जार्यकार के कि अर्थ के कि तिस्म पार वा कोर किसी र जा का जार्यकार को या एक एक के स्त्रमार्थ के स्त्रमार्थ के स्त्रमार्थ के स्त्रमार्थ के स्त्रमार्थ की होनाएक का निकार करेगी। सदरवार का कार्यकार कार्यकार

१८०३ तबत्रसार जनकरी ई० सक १४२० माथ सबि १४ वि॰ सं 1200)80 -9-बैरा/न सबि १४ **१**⊏२• tzee)we 1000 माच सर्वि १४ जनवरी 1-21 ₹**₹00)**₩. 1000 . च्चेत्र चेंशाक सवि १४ 1505 1521 tree)we म म समि १४ 1505 जनकरी tett \$000)E0 वैशास सुदि १४ 1211 1048 **200** less bee बाब सुदि १४ .. 1041 91 सनपरी 1511 ttoo me **கர்** वैशास मुदि १४ त No. No 2000 • रेक्टर है जनवरी ₹X +)We माथ सुदि १४ 1550 1CTY भागेश वैसाल सुदि १३ ॥ test tuty \$2.00)E0 \*\* क्रमपरी live) We भाष सदि १४ 1001 \*\* terk. चप्रेस 1==3 बैशान सरि १४ न 1525 ikee we

आफि प्रवर्षक काइनाम की नवीं रातें में महारायक वादा करते हैं कि व रखा कंपरक कामेज सरकार का मुख्य की देशियत के मुताबिक निराज रेंग पर यह दिवानत की सामानती पर की प्रयत्ने कुंचाले के काबिक न हागा जीर कामेज सरकार रायक के मुख्य की कुंच रातकी होते की हक्का स काका गुनी है कि सिर्फ है स्मार (१६, १८२०, तथा १८९१ के खिराज की रकम श्रदा किये जाने का वंदो नस्त हो, महारावल इकरार करते हैं कि वे ऊपर लिखे हुए सवतों के लिए नीचे लिखे श्रनुसार रकम श्रदा करेंगे —

माघ सुदि १४ वि० सं० १८७६ तदनुसार जनवरी ई० सन १८२० ८४००) ह० वैशास सुदि १४ ,, १८७७ ,, श्रमेल ,, १८२० ८४००) ह०

कुल वावन सन १८१६ = १७,०००) रु०

माघ सुदि १४ वि० सं० १८७७ तदनुसार जनवरी ई० स० १८२१ १०,०००) रू० वैशाख सुदि १४ ,, १८७८ ,, श्रप्रेल ,, १८२१ १०,०००) रू०

फुल वावत सन् १८२० = २०,०००) रु०

माघ सुदि १४ वि॰सं० १८७८तदनुसार जनवरी ई०सन् १८२२ १२ ४००)रू० वैशाख सुदि १४ ,, १८७६ ,, श्रप्रेल ,, १८२२ १२,४००,र०

कुल दावत सन् १८२१ = २४,०००) रु०

यह प्रवंव केवल तीन वर्ष के लिये हे, जिसकी मिश्राद पूरी होने पर श्रमें ज सरकार नवीं शर्त के श्रनुसार खिराज का ऐसा वदोवस्त करेगी जो उसकी दृष्टि में नेकनामी के श्रनुकूल श्रौर रावल के मुल्क की तरकी तथा दोनों सरकारों (गवर्नमेन्टों) के फायदे के लिये ठीक म.लूम हो।

यह श्रहदनामा सोमवाडा स्थान पर श्रम्रोज सरकार की तरफ से, जेनरल सर जे० माल्कम के० सी० वी०, के० एस० एल० की श्राज्ञा से कप्तान ए० मेकडानल्ड श्रीर महारावल श्री जसवन्तसिह की तरफ से डूगरपुर के मत्री (मिनिस्टर) तख्ता गामोडी के श्रादेशानुसार श्राज २६ वीं जनवरी ई० सन् १८२० तद्नुसार माघ सुद्दि १४ वि० स० ८८६ को तय हुआ।

रावल की मुहर श्रीर दस्तखत

दस्तावत-ए० मेक्डानल्ड फर्स्ट श्रुसिस्टेन्ट, दु सर जे० माल्कम

( ३ )

कौलनामा द्व गरपुर के महारावल जसवन्तसिंह श्रौर श्रानरेवल कम्पनी की तरफ से कष्तान श्रलिकजेन्द्वर मेकडानल्ड के बीच हुआ। सात सी तपने जातिक, जिसके जात इकार कर हैं पानत पत्तकाइ सवार (बुवसकार) जीर वैक्से पर्ने, में सरकार को सुबर्ध किस्तों से विवा कर्ममा। क्ष्मों कीर जम न कर्ममा। यह बचना पहली बनवरी स्वर् स्मिन्न हैं-इसमें कुन कर्म न पनेगा। इस लिए वह बहरीर क्षमी के से जिल्ली।

दस्तलत---राषक वत्रवन्तातिह

या० १३ जनवरी सन् १८८४ ई॰ वर्तुसार वीच क्रिक्ट १३ ईमी १८८६ विकसी ।

भारतभार इकरारनामा जो स्वीवरवादा के शीकों जीर कार्यरेक कर्मानी भी वरफ से करवान सेक्बानसक के दिने हुए इक्विकारों के नाई की मेजर हैमिस्टन के बीच वब हुआ। बाठ १९ सई सब् १८९४ हुं ( जोड़ की १० संठ १८८२ विक गुदकार )।

१--इम अपने तीर कमान भीर सन इविवाद ने हैंगे। ९-- इस के हंगे में बुत से इमें जो इन्द विवाद है इन व्यवस क्यां

भी दे देंगे। १— मिक्ट में इस शहरों शोकों का सकतों कर कभी कुट संबद स करेंगे।

४ - इस फिसी चोर खुढेरे, मासिया, ठाइर वा चाँगरेज सरकार के दुरामन का अपने गांव में जाजन ( पनाह ) न हैंगे, नाहे ने वह हमारे देश के हों था किसी चौर गांव के हों ।

४-- इस अंगरेज सरकार ( क्यमी ) की आक्राओं का पासन करेंगे

भौर भावरवद्या पड़ने पर शाबिर शोगें।

्रभार पायर पर के प्राप्त करें हैं कार्य करें हैं कार्य के स्वाप्त करें हैं के स्वाप्त के स्वाप्त करें हैं के स्वाप्त करें हैं के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त करें हैं के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त करें हैं के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त कर स्वाप्त के स

 म्यास इँगरपुर के रायक का साकाता किराज हैने स स्वी इस्कार न परेंगे।

८-चदि कम्पनी ( चॅमे च सरकार ) की काई मजा इचारे क्रिकेट क्रूरंगी, ता इम चसकी रका करेंगे

वरि इस उपर किसे अनुसार असक न करें, ता अंग्रेच करकार के अपराची समन्ने वार्चे।

इस्तसत —रेन ( रेन। ) मूरात च

१---इची नकर वर जीवनामा अवसम्बद्ध कंप्रवन्ता है हुआ ह

ं इसी प्रकार का एक श्रोर इक्तरारनामा नीवे लिखे हुए श्रादमियों के दस्तखत से तैयार हुश्रा —

| 9            |                     |
|--------------|---------------------|
| १ —श्रमरजी   | १२—मोगा             |
| २—डामर नाथा  | <b>१३</b> —कन्हेंया |
| ३ —पीथा उमर  | १४—लाल जी           |
| ४—सलिया डामर | १४—तजना             |
| ४—मन्ना      | १६—मनिया            |
| ६ — कोरजी    | १७-भन्ना डामर       |
| ७ – शवजी     | १८− ल.लू            |
| ८—मनिया      | १६—ताजा             |
| ६—नाथू काटेर | २०—जीतू             |
| १० — लालू    | २१—भीड्             |
| ११ — राजिया  | २२—थानो कोटेर       |

२२—थाना काटर इसी तरह का इकरारनामा समरवाडा, देवल स्त्रोर नॉदू के भीलो ने भी दस्तखत कर स्वीकार किया —

| •        | (41 1017 | (30%)         |              |
|----------|----------|---------------|--------------|
| द्स्तस्त | —थाना    | द्स्तखत ग्टडा | द्स्तखत हीरा |
| "        | सुकजी    | ,, सामजी      | ,, मगा       |
| "        | कान्हजी  | ,, धर्मा      | ,, रगा       |
|          |          |               |              |
|          |          | 4             |              |

( 4 )

श्रनुवाद कोलनामा (इकरारनामा) जो डंगरपुर के रायल'जस-घन।सिंह श्रोर श्रानरेयल कम्पनी की तरफ से कप्तान मेकडानल्ड के बीच मुकाम नीमच में ता०२ मई सन् १८२४ ई० वैशाख सुदि १४ स० १८८२ सोमवार को तय हुआ।

१—अयोज सरकार जिसे दीवान (मिनिस्टर) नियत करेगी, उस में मजूर करूंगा। राज्य-कार्य का सब प्रबन्ध उसके सुपुर्द करूगा श्रीर किसी प्रकार का उसमे हस्तचेप न करूगा।

२—मेरे निर्वाह के लिए अयेज सरकार जो कुछ मुकर्रर करेगी उस पर मैं सतोप करू गा और दूंगरपुर राज्य में मेरे रहने के लिए जो स्थान तजवीज करेगी वहाँ रहूँगा।

३—चालाक श्रादिमयों की सलाह से मेरे मुल्क में कई वार फसाद हुए है, इस लिए मैं लिखे देता हूँ कि में न तो उनकी सलाह पर कुछ ध्यान दूंगा श्रीर न खुद कोई फसाद करूंगा यदि मैं ऐसा करू तो जो सजा श्रम ज सरकार तजवीज करेगी वह मैं मजूर करूगा।

### **दू**गरपुर राज्य के उमराब-सरदार -

इस राज्य में भी भेषाक राज्य की वरह सरदारों की की जो "सोलद" व "क्सीस" कहकाते हैं। परन्तु इनकी महीं है। तीलरे दरजे में आटेकोटे टॉकेशर और मुक्किक्ट "गुदावननी" के नाम से मराहुर हैं। महाराज्य क मजबीकी ठिकाने सानशी, जोडा और नेर्स्सी के साधानिक क मजदीकी कहकाते हैं। दरकार में सबस करर बैठक महाराज्य क माई के किस्सी सरदार इनकी वालों के सकत कीवत हैं। सरदार इनकी वालों के सीवत कीवत हैं।

माई-पेट

पूँ अपूर — यहाँ के स्वामी महाराज वीरअहाँ कह कि का का महारावक की कार्य के कहें को स्वामी महारावक कि कार्य के कार्य के सार हैं। आपका द्वार करना दि॰ सं० १६६६ की कार्याय द्वार के से हैं। आपका द्वार करना दि॰ सं० १६६६ की कार्याय द्वार के दि सो कार्य का मान कर देशके के से की कार्य का मान कर के कार्य का मान कर के की कार्य के कि के दि सवायत के ते की शास की साम की साम कि कार्य के कार्य की कार्य के कार्य की कार्य की कार्य के कार्य की कार्य के कार्य की कार्य की कार्य की कार्य की कार्य की कार्य की कार्य के कार्य की की कार्य की की कार्य की क

करोही— यह ठिडाना मी स्वर्गीय महारावक से जबने वीकर कि सहाराज नरेल्लिस को जपने जीवनकास में वि स ० १००१ ( क्षेत्र के १६१७) में 'महाराजण की वर्षाचि के साथ साशीर में स्वित्र । देखों में कीच पोच हमार कपने साखाना आप के हैं। महाराज साहब कर व्यन्त्र वि० वा ० १६७० फारगुन वि१ ७ (१० सेन् १६१४ ता० १८ मार्च) को हुना। सन् १६५० है। में सेया कांत्रेज से हिल्लामा परीका पास कर जाव गवर्ननेन्द्र कांसेक कानेदर में मरती हा गवे। जहां से में सन् १६१४ के जागरा दिखावाबन की ची० द० की परीका में समझ ने यी में सर्च प्रथम रह कर पास हुए। इस समय आपने विलायत में केम्ब्रिज विश्व-विद्यालय की एम० ए० तथा आई० सी० एस० की उच्च परीचाएँ सफलता-पूर्वक पास कर ली हैं।

महाराज प्रद्युमनिद्द— आप महारावल विजयसिंह के चौथे पुत्र हैं और वर्त्तमान महारावल के सबसे छोटे भाई है। इनका जन्म विव् संव् १६७४ पीष विद् ४ (ई० सन् १६१८ ता० १ फरवरी) को स्वर्गीय महारावल की दूमरी महारानी भाली मज्जनकुमारी के गर्भ से हुआ हैं। राजकोट के राजकुमार कालेज की डिल्लोमा और मेयो कालेज की पोस्ट डिल्लोमा परंद्या पास कर, इस समय ये इलाहाबाद में छिष सम्बन्धी उच्च शिक्षा पा रहे हैं।

## हवेली वाले

सावली—यह ठिकाना महारावल गिरधरदास के पुत्र हरिसिंह को मिला था। हरिसिंह का पाचवा वशज जसवंतिसह हुआ जिसके चार पुत्र अभेसिंह, भेंक सिंह, उदयसिंह और लदमणसिंह हुए। जसवतिसह का उत्तराधिकारी अभैसिंह हुआ और उदयसिंह डूगरपुर की राजगद्दी पर बैठा। लदमणसिंह को खोडा और भेंक सिंह को माडवा जागीर में मिला। अभैसिंह के पुत्र गुलाविसह के पुत्र नहीं था, इससे भेंक सिंह का पुत्र शंभूसिंह गोद गया। इसी शभूसिंह के पुत्र गुमानसिंह सावली के वर्तमान सरदार हैं। इनकाजनम सन् १६०६ ई० की ता० १७ जनवरी को हुआ और अपने पिता शभूसिंह की मृत्यु पर सन १६१२ की १४ अपने को ठिकाने के स्वामी हुए। इनका विवाह ईडर राजा के ठिकाने मेढासन के ठाकुर की पुत्री से हुआ है।

इस ठिकाने की वशावली इस प्रकार हैं --

१—ठाकुर हरीसिह।
 २—ठाकुर पृथ्वीसिह।
 ३—ठाकुर एवनिसिंह।
 ४—ठाकुर एतनिसंह।
 ४—ठाकुर धीरतिसंह।
 ४—ठाकुर जालिमसिंह।
 १०—ठाकुर गुमानसिंह।

श्रोडां—यहाँ के ताजीमी सरदार सावली के ठाकुर जसवंतसिंह के चौथे पुत्र लक्ष्मणसिंह के वशघर हैं। ठाकुर लक्ष्मणसिंह को वि० सं० १६१६ (ई० सन् १८४६) में श्रोडा की जागीर श्रोर पॉव में सोना पहनने की प्रतिष्ठा मिली, इससे उनकी गणना पहले दर्जे के सरदारों में हुई। सर्मप्रसिद क काई पुत्र न का, इसके करोजे करने नासे के चीने कुँ बर वरकार्थिक को लेश किया : बरक्किय का देई कॉर्किट मानु में इ० सन् १६१४ की ता० रे कामक को देहानत होक्या : कार्य की पुत्र नाहर्रामंद रचराविकारी दूप सिजका करन सन् १६१९ में हुआ ! इक्या : विवाद महीकोश (गुजरात) प्रवेतनती के विश्ववननार (केसी चोदनसर ) के राव साहव की बहिन से हका है।

इस वार्गार में १ गाँच १,३६८) इ० खा**वाला जाय के हैं। क्या** वली इस प्रकार हैं:

१-ठाकुर सस्मक्तिइ।

१—अक्ट वहरसिंह।

२--ठाकुर परवदसिंद्।

नांद्रही—पद ठिकाना अदारायक क्सर्ववर्धित (जनव) के दूसरे पुत्र जनवर्धित के पीत्र अनागित का नहारायक क्षत्राव्यकित के मिला था। वर्षमान ठाकुर असर्ववर्धित हैं जिलका सम्बद्ध कर १८०८ वा १२ जुलाई का हुआ भी ठिकाने के स्वासी कर १८९१ का १ सितन्तर को हुए। आपका विवाद ठिकाने वीत्रावाद के उन्हर की दुवी के सन् १८२६ रंठ वाठ २० आई को हुआ है।

इस ठिकाने में 4 गाँव हैं और खाकाना आवस्त्री ४,६४९ द॰ हैं। वंशायकी इस प्रकार हैं—

१-- अकुर फत्र(सिंह।

६—ठाकुर (इम्बवसिंह ।

२—अङ्गर प्रधासिङ् । ३—अङ्गर प्रवापसिङ् । ५—ठाकुर मोहकमसिह । ८--ठाकुर कमोवसिह ।

२—ठाकुर अवस्थित । ४—ठाकुर दवीसिंह ।

६—अ**इ**र <del>का</del>इसिंह (दूसरे)।

k-ठाकुर हिन्द्सिङ् ।

१० - ठाकुर बसवन्यसिंह।

#### शाबीमी सरदार

वे प्रथम शेली के सरपार हैं जा "कोकह" करवाले हैं। इथकी संस्था इस समय तीनों द्वेकियों सहित चौबह हैं, किसमें ६ तो चौबाय चौर दा चूँबायत सीसादिया कोंप के चौर तीन महारायक के व्यवस्था कुट्टमी (द्वेकी वाले ) हैं। दरबार के समय इस खरपारों हैं के बन्दाना पीठ, चौबीयवाल, मोज का का स्वार्थ के सम्बद्ध के सरपार महारायक को बाहियों चौर को बीक हैं चौक किस हो। हो। चौर से सक्कामन के बागीरदार काई करता के स्वार्थ के किस हैं। इस की की सावार्थ, का बीक हैं चौक हैं। हो की से सक्कामन के बागीरदार काई करता है। किस के बागीरदार हा किस है।

में वैठते हैं। इनको महारावल की तरफ से ताजीम श्रौर पैर में सोना (स्वर्ण) पहनने का सम्मान प्राप्त है। जागीरवारों का सिन्तिप्त परिचय इस प्रकार हैं:—

यनकोड़ा—यह िकाना वागिडिये चौहान राजपूतो का है जो हूँ गरपुर राज्य के उमरावों में प्रथम गिना जाता है। यहाँ के सरदार को ठाकुर की उपािव है ऋौर जागीर में २८ गाँव ३१ हजार रुपये सालाना ऋाय के हैं। राज्य को ये २,७६४) रु० खिराज के ऋौर ४०४) रु० पुलिस खर्च के वार्षिक देते है। वाँसवाडे राज्य की तरफ से भी मोर नामक गाँव इस जागीर में है।

इस घराने का पूर्वज मुंधपाल चौहान, नाडोल (मारवाड़) के राजा आसराज (अश्वराज) के वशजो में से था। वह मुंधपाल नाडोल से वागड़ में चला गया। उसका वंशधर डूँगरसी मय अपने पुत्र कान्हसिह के सं० १४७० (ई० सन् १४२०) में अहमदनगर (ईडर) की लड़ाई में काम आया। डूँगरसी का छोटा पुत्र लालसिह गुजरात के सुल्तान वहादुरशाह की चित्तौड़ की चढाई के समय काम आया। इससे उसको महारावल पृथ्वीराज ने वोरी की जागीर प्रदान की। लालसिह के पुत्र वीरभान और महारावल सहसमल की आपस में न वनी जिससे उसकी जागीर छीन ली गई। किर भी वीरभान राजद्रोही न हुआ। उसका पुत्र सूरजमल महारावल पूँजराज की सेना के साथ रह कर उदयपुर (मेवाड़) की सेना से लडता हुआ काम आया। इस स्वामिभिक्त के कारण सूरजमल के पुत्र परसा (परशराम) को बनकोड़े की जागीर मिली। वंशावली इस प्रकार है:—

१—ठाकुर परसाजी ।
 २—ठाकुर केसरीसिंह ।
 ३—ठाकुर परवतसिंह ।
 ३—ठाकुर भावसिंह ।
 १०—ठाकुर वीरमदेव ।
 १९—ठाकुर केसरीसिंह (दूसरा)।
 ४—ठाकुर नाहरसिंह ।
 १२—ठाकुर दलपतसिंह ।
 ६—ठाकुर पृथ्वीसिंह ।
 १३—ठाकुर किशनसिंह ।
 १४—ठाकुर सज्जनसिंह ।

वर्त्तमान उमराव ठाकुर सज्जनसिंह चौहान सं० १६८३ फाल्गुन सुिद १४ गुरुवार (ई० सन् १६२७ ता० १७ मार्च) को अपने पिता किशनसिंह के देहान्त पर ३० वर्ष की आयु में ठिकाने के स्वामी हुए। इनका दूसरा विवाह ईडर राज्य में मेथासन के ठाकुर हिम्मतसिंह की पुत्री से हुआ है।

पीठ--- इह ठिकाना भी क्यादिके चौहानों का है। इसमें देश है (६,५००) रु० साझाना चाव के हैं। दरबार को वे कुर्य (किया ) के ' १,७७०) रु० और पुक्तिस सर्चे क २००) वरु साझाना वेचे हैं।

इनक पूर्व मुँचराज कर बंशकर चौद्याज बाक्स हुआ। इस स्वर्ध क पात्र तथा हाथी क पुत्र भक्तपन को महारायन आवणक (बि॰ स॰ १६०६-१६३७) ने बीठ की बागीर मनाम की। वैसावकी हैंसे प्रकार है --

१-- ठाकुर भनौराज। ७—अक्र वस्यसिंह । २-- शकर समैराम। द<del>-- अपूर श्रवका ।</del> **२--**शक्त दवासवास । ४-अक्ट सवानसिंह।

६—सङ्गर केसरीविक् १०-अश्वर शेपस्टि (क्षेत्)। ११—अका कोरावरमित । ४--अक्ट चमर्रसंह। १२—अकर सेवायसिंह । ६—स्टब्स् जेवसिंह ।

वर्षमान सरदार अकुर संमामसिंह हैं जिनका कमा संबद् १६३६ (ई० सन् १म६२) में हुआ और ठिकाने के स्वामी विक संक १६४९ की फास्त्रान सुदि ११ बुपबार (ई० सन् १६१६ ताक १४ मार्च) को हुए। वे इस समय 😨 गरपुर भरश के डाअसहोत्क करहोक्कर हैं। इसकी एक प्रदेश स्रोक्तज के ठाइन्ट को स्वाही है।

वीकावादा—वह ठिकाना पूर्णवेष बौहानों का है। इसमें ६ वॉर्ष थ, प००) ए० साकाना भागवनी क हैं। १६८) ६० किराज (बद्र'र) चे राज्य में मरत हैं। इनकर मूकपुरव मैनपुरी (बानरा) का जीहावे जन्म-मान या जो मेशाइ क वेदला और पारसीबी का भी मुकपुरव था। कन्मुकार का एक पीत्र और रक्षपत का पुत्र केरावराव इ गरपुर के बहाराच्या की सेना में जा रहा। उसके पुत्र सामंत्रिक चौहान को बीकाकरे की बागीर मिली । बेरावकी इस मकार है।--

रे--अकर व्रश्नराच । २--अक्टर सार्मतस्ति । १---स्टबर स्थलस्थि ।

४-- अकर रामस्ति ।

थ—सङ्गर **ओर्पनरस्थि**। <--अक्टर अनोप**र्वित** ।

v—स्टब्स् वस्त्रविक । PARTY STREET

६---राक्टर प्रध्वीसिक्ष । १०-अनुर स्वाबी।

११--अक्टर वकासिंह। १२-- ठाकर बीरवर्गिक । ११- ठाकर श्मासिक् ।

१४--शक्कर जनरसिंद ( भारे )।

१३- अक्ट मोहक्वाधिह (गोर )

वर्त्तमान उमराव ठाकुर मोहवतिसह का जन्म सं० १६८१ माघ सुदि ११ बुधवार (ई० सन् १६२४ ता० ४ फरवरी) को हुच्चा च्रोर ये कुटुम्बियों में से गोद च्याकर वि० सं० १६८४ पौप विद १० रविवार (ई० सन् १६२७ ता० १८ दिसम्बर) को ठिकाने के स्वामी हुए।

मांडव—यह वागिडिये चौहानों का ठिकाना है। इसमें १४ गॉव ५,०००) रु० आय के है। १,००२) रु० खिराज के भरते है। वांसवाड़ा राज्य की तरफ से इस ठिकाने को नयागांव जागीर में है।

इनका मूलपुरुप वनकोड़े के सरटार ठाकुर लालिसह का दूसरा पुत्र सुरतानिसह है। इस सुरतानिसह को महारावल शिवसिंह ने वि० सं० १८१७ (ई० सन् १७६०) में १२ गांव जागीर में टिये। तव से यह मांडव का अलग ठिकाना कायम हुआ। वशावली इस प्रकार है:—

१—ठाकुर सुरतानसिह।
 २—ठाकुर प्रतापसिह।
 ३—ठाकुर पद्मसिंह।
 ४—ठाकुर सूरजमल।
 ३—ठाकुर पद्मसिंह।
 ४—ठाकुर उम्मेदसिंह।

वर्तमान सरदार ठांकुर उम्मेदिसह का जन्म सं० १६४७ फाल्गुन सुदि ४ रिववार (ई० सन् १८६१ ता० १४ मार्च) को हुआ। ठाकुर दलपतिसिंह के देहान्त पर ग्राम गामडा से गोद आकर ये ठिकाने के स्वामी हुए। ये सुरतानिसह के पौत्र ष्ठा० दुर्जनिसिंह के वंशधर हैं। इनके तीन पुत्र हैं जिनमें से ज्येष्ठ पुत्र का जन्म वि० सं० १६८० वैशाख बिद ६ सोमवार (ई० सन् १६२३ ता० ६ अप्रेल) को हुआ।

ठीकरड़ा—यह भी बागडिये चौहानों का ठिकाना है। इसमे १७ गांव १० हजार रुपये सालाना आमदनी के हैं। १,०६६) रु० खिराज के ये राज्य में भरते हैं।

ठिकाना मांडव के ठाकुर प्रतापिसह के दूसरे पुत्र दुर्जनिसिंह, महा-रावल फतहिसह के समय राजमाता के वध-कर्ता ऊमा सूरमा (सोलकी) को पकड लाया। इम पर उक्त महारावल ने दुर्जनिसिंह को ठाकरड़े की जागीर दी। दुर्जनिसिंह के कोई पुत्र न था इससे उनके छोटे भाई अर्जुनिसिंह उनके उत्तराधिकारी हुए परन्तु वे बांसवाड़ा राज्य के गढ़ी ठिकाने में गोद गये तब अर्जुनिसिंह के छोटे भाई भीमिसिंह ठाकरड़े के स्वामी हुए। इनकी वंशावली इस प्रकार है:—

१—ठाकुर दुर्जनसिंह। २—ठाकुर श्रजु नसिंह। ३—ठाकुर भीमसिंह।

४—ठाकुर उदयसिंह। ६—ठाकुर केसरीसिंह। ७—ठाकुर विशनसिंह।

४-ठाकुर गुलाबसिंह। ५-ठाकुर दुर्गानारायणसिंह।

वर्षमान ठाइर तुर्गानारावकांसंब का जन्म मंग्रेशक वालोन हुनें १४ मुनवार (ई॰ सन् १६१६ ता॰ १४ जनत्वर) को हुना कौर जिन्में क स्वामी मंग्रेशक को ज्येष्ठ ग्रुवि १० संगत्कार (ई॰ वन् १६१८ सन १६ मर्द) को हुए। इनका प्रवम विवाद सन् १६१९ ई॰ के जनवारी क्या में इंगरपुर राज्य के रामगढ़ आगीरवार राज्य वन्निस्त की पुत्री के कुना। परन्तु सं० १६६२ नेरास्त वृदि १ हाकवार (ई॰ सन् १६१६ ता॰ १६ जनेका) को रात्त प्रवि का पृदान्त हो आने से बसी वर्ष को ज्येष्ठ सुन् ए प्रिकार (जा॰ ६ ज्या) को प्रवेश राज्य के कुन्निया जाहर की पुत्री के क्याहे। सन्यान में एक इंबर सं० १६६० शिगसर वृद्धि संगतकार (ई॰ कम् १६१६ ता० जनवन्तर) को जन्मा वा परन्तु व्यह वक्त कसा।

सीखन—ये क्रिकाना चूँकचत सीसोविचा राजपूर्ती का है चौर मेबाइ राज्य के सर्वे बर राज्य के आई-वस्पु हैं। इसमें १४ गाँच प्र,२०० वरु सालाना बाव के हैं। २३⊄) ह० ब्रह्में के स्टेट को देते हैं।

इस पराने का मूझ पुरुष क्षपसिंह सम्ब्रॉबर के राक्त किरानगार के एक पुत्र विदुशदास का बंशज था। को हुँगरपुर के सहाराजक स्थापिक (वि० सं० १७४६-८०) ने सोलज की जागीर ही।

र्थरावसी इस प्रकार है:--

१—सङ्गर सपसिंद् । ६—सङ्गर गुलाशसिंद् ।

१—अकुर पूँजाजी। ७—अकुर वुर्बनस्सह। १—अकुर वुर्वसिंह। ५—अकुर मोहबतसिंह (गोद)!

४—अकुर रतनसिंह। ६—अकुर पदावसिंह।

x—अक्रर इवेरसिङ् । १०—अक्रर प्रतक्सिङ् ।

वर्तमान ठाकुर फ़तव्हिंस्य का जन्म सं० १६४४ सावी सुवि १० सोमबार (१० सम् १८६७ ता० ६ सित्तक्वर) को तुक्रा और अपने पिदा की सूखु पर सं० १६४६ माथ सुवि ६ मंगक्रबार (१ सम् १६०६ ता० ६ फ़रवरी) को जागीर के स्वामी हुए। इनकी शिक्षा मयो कालेज अजनेर में दूरी। इनका प्रवम विवाद बीमवी के ठाकुर की पुत्री से हुआ से सम्पर्धिय समझ पुत्र सं० १६७६ सिगसर सुवि १२ हामबार (१० सम् १६१६ स्ट० ६ विस्तवर) को जन्मा १ इनका बुसरा विवाद पीठ के ठाकुर की वादिन के दुक्रा

समाप्ता---वह ठिकावा बागिकिये चौदानों की मावान्तर शक्तक में हैं। ज्ञानित में देह गांव २०००) क आमानाति के हैं। बार्चु के शक्त के करते हैं। अच्छर बावारित को वीजन की निम्माचान चालु को बावे कर कि तर्क १८७४ आवक्ष विदे १२ श्रीकार (है० सन् १६४० वक्क हैं। श्रुकार्य ) को ये जागीर जब्त हो गई थी, क्योंकि कोई नजदीकी हकदार नहीं था। पश्चात् फिर उसी घराने के ठाकुर सज्जनसिंह को आजीवन के लिये ये जागीर मिली जो वहाँ के वर्त्तमान सरदार है। इनका विवाह वांसवाड़े राज्य में गढ़ गोपीनाथ के ठाकुर की पुत्री से हुआ है। वशावली इस प्रकार हैं:—

१—ठाकुर माधोसिह ।
 २—ठाकुर माधोसिह ।
 ३—ठाकुर म्रासकरण ।
 ३—ठाकुर स्रतसिंह ।
 १०—ठाकुर उदयसिंह ।
 ११—ठाकुर फतहसिंह ।
 ४—ठाकुर नाहरसिंह ।
 १२—ठाकुर लालसिंह ।
 १३—ठाकुर सज्जनसिंह ।
 १३—ठाकुर सज्जनसिंह ।

लोड़ावल — यहाँ के सरदार बागड़िये चौहान हैं और उनके अधिकार मे १ गॉव १४ सौ रुपये सालाना आमदनी का है। ये राज्य को छुछ भी खिराज नहीं देते हैं।

महारावल पूँजाजी के राज्यकाल में चौहान मनोहरसिंह को लोड़ावल की जागीर मिली। इनकी वंशावली इस तरह है:—

१—ठाकुर मनोहरसिंह।
 २—ठाकुर वाघसिंह।
 ३—ठाकुर सूरतसिंह।
 १०—ठाकुर विजयसिंह।
 १८—ठाकुर विजयसिंह।
 १८—ठाकुर किशोरसिंह।
 १८—ठाकुर किशोरसिंह।
 १८—ठाकुर शिवसिंह।
 १८—ठाकुर शिवसिंह।
 १८—ठाकुर शिवसिंह।
 १८—ठाकुर शिवसिंह।

वर्त्तमान ठाकुर सज्जनसिंह का जन्म वि० सं० १६६२ मिगसर बिंद ७ रिववार (ई० सन् १६०४ ता० १६ नवम्बर) को हुआ और अपने पिता ठाकुर शिवसिंह की मृत्यु पर सं० १६७७ प्रथम श्रावण बिंद ३० गुरुवार (ई० सन् १६२० की १४ जुलाई) को ठिकाने के स्वामी हुए। इनके छोटे भाई लक्ष्मणसिंह और एक पुत्र मोतीसिंह नामक है। कुँ वर मोतीसिंह का जन्म सं० १६५१ (ई० सन् १६२४) में हुआ।

रामगढ़—ये चूडावत सीसोदियों का ठिकाना है जो सल्दंबर वालों के भाई-बन्धु है। जागीर की आय ४ हजार सालाना है। दरबार को कोई छूठंद (खिराज) नहीं देते हैं। मेवाड़ राज्य की तरफ से एक गॉव बहाँ भी जागीर में हैं।

सम् वर के रावश किरानवांचा का वसको पुत्र उनके पुत्र रखकोत्रवास के शीमरे केंद्रे कुराकरिक् का पुत्र दिन कूँ गरपुर के महारावस रामसिंक के समय कूँ क्या का कि मीर बिना आज्ञा क महारावस के वावस महस्य में क्यू क्या का कि महारावस ने शुस्ते में काकर को कन्तुक का निवस्ता क्या किया की वृहावर्षों ने हूँ गरपुर पर वहाई कर बी। काम में महारावस ने का की दिस के पुत्र विजयसिंक को मृजकटी में वो गाँव क्या का स्वार्थ के की कुस करत् को शांत किया। विश्व संश्रेत किया का स्वार्थ के की महाराया प्रतापसिंक (दूसरे) ने विजयसिंक को क्या की का के की वारों की जागीर वी कीर विश्व रिशा परिश्व में महारावा कारिका है कि

१—-तक विजवसिंह। ४—-तक म्हानविंद। २—-तक स्रजनत। ४—-तक बुमावसिंद। ३—-तक गम्भीतसिंह। १—-तक वदनसिंद।

वर्षमान सरदार राक्त क्वासिंह व्यपने फिला **ब्रुवानरिंव के कड़े** पर सं• १६८१ वैशास वदि २ सोमवार (ई० सन् १६२४ वा॰ २१ कमेक ). को ठिकाने के स्वामी हुए।

चीतरी---- यह चौहानों का क्षित्रमा है। इसकी श्रास्त्रका जानकी ५,४००) त॰ है और सिराज क १००) त० राज्य में समा करावे हैं।

वनकाड़ा के ठाकुर परसाजी क पुत्र केसरीसिंह का बुक्स केस कर्मा सिंह, वीसवाई में जाकर वहाँ क महाराज्या विष्णुसिंह के जामीर जान की ! जो टिकाना गड़ी करकारा है। इस जगरसिंह के पुत्र जवारिक में हूँ मराष्ट्र महाराज्या शिवसिंह क समन में शानक क बागी सरवार की के काहर के पत्रक जाना। इससे महाराज्या शिकसिंह ने विन संग शर्मा पान (के काहर एक मान। इससे महाराज्या शिकसिंह ने विन संग शर्मा पान के काहर की रुक्स पव्यसिंह की पूर्य पर वे बीसरी की जागीर जाव हो गई काहर की राज्य पव्यसिंह की पूर्य पर वे बीसरी की जागीर जाव हो गई पत्र काहर की रिकार ने सामित्र की आप नासिंह ने हुँगायुक्त मानाविक्त हो की काहर की रिकार में प्रमुख्य के काहर के पत्र काहर की काहर की काहर की काहर की जाहर (बात एकश्र) में 'पान' का विकास किया, वस हो कही के काहर काहर की स्वास हैं। पीसरी स्वा गड़ी क सारहर करने वाह सींव 'काहरें शिक्तकार स्वास हैं। पीसरी स्वा गड़ी क सारहर करने वाह सींव 'काहरें शिक्तकार स्वास हैं। पीसरी स्वा गड़ी क सारहर करने वाह सींव 'काहरें शिक्तकार स्वास हैं। पीसरी स्वा गड़ी क सारहर करने वाह सींव 'काहरें शिक्तकार काहर ही पहले हैं। वंशावली इस प्रकार है:—

१—ठाकुर उदयसिह । ६—-गव गम्भीरसिह ।

२—ठाकुर जोधसिह । ७—गव संग्रामसिह ।

३—ठाकुर जसवंतसिह । ५—गव रायसिह ।

४—ठाकुर श्रजु निसह । ६—-गव हिम्मतसिह ।

५--राव रतनसिह।

वर्त्तमान सरदार राव हिम्मतिसह का जन्म सं० १६७१ आशिवन विद ६ गुरुवार (ई० सन १६१४ ता० १० सितम्बर) का हुआ और अपने पिता के देहात पर सं० १६७४ कार्तिक विद ७ शनिवार (ई० सन् १६१८ ता० २६ अक्ट्बर) का ठिकाने के स्वामी हुए। इन्होंने मयो कालेज अजमेर मे शिज्ञा पाई है और होनहार नवयुवक हैं।

सैमलवाड़ा—यह भी वागडिये चौहाना का ठिकाना है। इस जागीर मे १६ गॉव प हजार रुपय सालाना आय के हैं। राज्य को १,०७४) रु० छठूँ द के भरते हैं।

वॉसवाडा राज्य के ठिकाने श्रथ्र्णा के जागीरवार चोहान कपूर के भाई किशनाजी के श्राठवे वंशधर वलवंतिसह को महारावल शिवसिंह (स० १७८७-१८४२) ने सेमलवाडे की यह जागीर वी। वि० सं० १६७४ (ई० सन् १६१७) मे महारावल विजयसिंह ने यहाँ के सरवार ठाकुर गोपालसिंह को ताजीम का सम्मान दिया। वंशावली इस प्रकार है:—

वर्त्तमान ठाकुर काल्सिह का जन्म सं० १६८१ कार्तिक सुदि ६ वुधवार (ई० सन् १६२४ ता० ४ नवम्बर) को हुआ और अपने पिता गोपालसिंह का स० १६८३ वैशाख विष्ठ भंगलवार (ई० सन् १६२६ ता० ४ मई) को देहात हो जाने पर ठिकाने के स्वामी हुए।

## दूसरे दर्जे के सरदार

सख्या नाम ठिकाना खॉप डपाधि सहित (जागीर) (वश) सरदार का नाम १— वगेरी चौहान ठाकुर गोपालसिंह २--पाइरड्डी (वड्डी)

रे-साकोदरा ४---<del>मोद्रा</del>

५—नठाया

६--पारदा-सकानी ७--चीसांनी ५--गामडी-बाड़ा

६--मोद्रवा ०--धङ्गाला

<<del>--लंडा कह्मवासा</del> २--पादरकी (छोटी)

३--पारका धूर

पौदान हा॰ प्रसापसिंह । ठा० शिवसिंह।

चौदान सालकी ध्य॰ जवानसिंह।

सीसोदिया ( राणावत ) झ० असवन्त्रसिंह । सीसोदिया ( च्रॅंशवव ) ठा० वस्मेवसिंह। चौद्दान ठा॰ मातीसिंह I **छा० विज**यसिंह ! ठा० उम्मेदसिंह।

गहलोत (भहादा) गहस्रोत (बहादा) चौहान हा॰ सरूप सिंह। कछवाहा द्य॰ दसेस[सँह । घौहान क्ष॰ हिम्मवसिंह। सीसोदिया ( चुँ बाबत ) ठा० गुमानसिंह !



# डूँगरपुर की राजवंशावली

बागड़ राज्य के संस्थापक महारावल सामतिसिंह से लगाकर वर्तमान समय तक

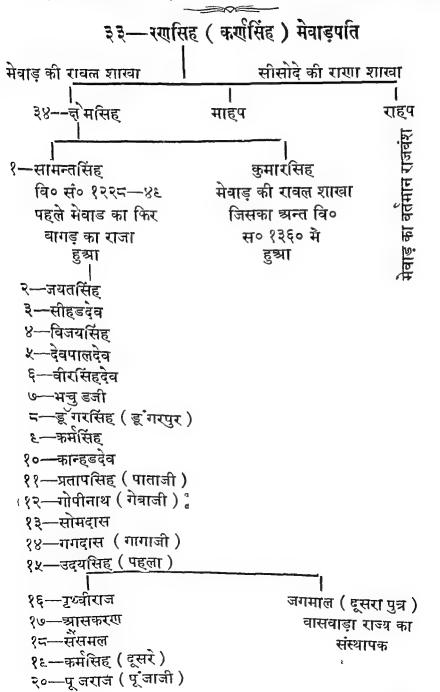

# बांसवाड़ा राज्य नवां प्रकरण



राज्य-चिन्ह, बासवाङ्ग राज्य ( राजपूताना )

**BANSWARA STATE** 



राजपूताने का इतिहास





# बाँसवाड़ा राज्यका इतिहास

# भौगोलिक वर्गान

# नामकरण, स्थिति श्रीर विस्तार

सवाड़ा राज्य राजपूताने के एक दम दिल्ला छोर पर है। यह बागड़ प्रदेश (प्राचीन डूँगरपुर राज्य) का पूर्वी भाग है। इस राज्य का बॉसवाडा नाम वॉसना नाम के भील के पीछे होना कहा जाता है। यह भील यहाँ पर ख्रपनी पाल यानी गाँव बसाकर रहता था छोर रावल जगमाल (वि० सं०१४००—१६०१) द्वारा मारा गया। रावल



धन्नावाव का मन्टिर, बाँसवाहा शहर

जगमाल ने उसकी पाल (पल्ली) की जगह नया कस्वा श्रावाद किया श्रोर उसके नाम पर ही इसका नाम वॉसावाडा रक्खा । परन्तु यह सव कथन चारण-भाटों की मन-घडन्त कथा जान पडती है। क्योंकि महारावल जगमाल के समय से पहले के सं० १४३६ (ई० सन् १४७६) के गॉव चीतली के शिलालेख से वॉमवाडा का मौजूद होना पाया जाता है।

१—ग्रसंकिन, बॉमवाडा स्टेट गजेटियर, पृष्ट १४६ सन् १६०६ ई०।

कई बिहर इस राज्य का वाँस के इचीं की जाविकता जीर वाँकों की कीं से रिवट होने से वाँसवावा करताचा मानते हैं जो बात्यव में सेव की देंके बहुँ कर बाँसवावा राजवानी है वहाँ पहते वाँस के इच कावक के 8 वहाँ से इस करने का नाम "वाँसवावा" "वाँस बहाबा" तथा "वाँच कावीं" किसा मिसरा है।

विस्ता निर्मात है।
इस राज्य का के त्रफल १,६४६ वर्गमीका है। इसके क्या में मध्यप्रकृष्ट,
वहसपुर कीर क्रूँ गरपुर, परिकम में क्रूँ गरपुर कीर खेंक ( सम्ब रामसुष्ट)
के राज्य, विक्रण में निर्देश-आरत के पंचमहान किसे का आकोर करणके
अञ्चुका और इन्दोर राज्य के पेटलाकर परगले का खुझ करा तथा सूर्व में
सैसाना, रवलाम कीर प्रवापनव राज्यों क बांस हैं। इसका जीवाय १६ बांस २ कता से २३ कार ४४ कता वचर ककांत्र वा ७६ जिंस ४५ क्यों के
अप और ४५ करा वचर कहांत्र वचा ७६ जिंस ४५ क्यों के
अप और ४५ करा मील और बींकाई पूर्व से परिवम कर कविक के व्यक्तिक करीब ४० सील है।

वह समस्त प्रदेश पहाड़ी है परम्तु इसका परिवमी तका मानसाम अंधा सुद्धा मैदान है जो कुल-कुछ उपकाठ है चौर उसमें केवी मी होती है।

#### पहाब तमा इम

वहाँ सहमा ववल और वाल क इस वहुत हैं। विकासिक्त का माना पती ऋषितों से दक्त हुका और पहाषितों व वाधियों से हुंगों है। पूर्वी भाग में पर्वत भेगी हैं, विश्वी केंगों क्वी-क्वी हैं। ऐ. १७०० फुट तक है। कुरालगड़ में में में क कर की बोर एक कुछि। १,६८८५ फुट केंगी है। इन समन ऋषियों व मनोहर वादियों को वेल वामियों को यह देश बढ़ा शिव लगता है। वास्त्र में कुर्मसामा रावपुराने का बहुत ही छुत्वर भाग का बाता है बोर किरोक्तम वर्षे आप के अस्त में।

#### वसवाद

यहाँ का नसमानु भावः पुत्ती काने नाका और तन्तुकृती के किये भाष्ट्रा नहीं हैं। वर्ष के भन्त में समीरिवा (जूबी बुबार) का हो साल बक बड़ा प्रकोप रहता है। गर्भी क सीसम में वहाँ गर्भी का पारा क्ष्ट से १००४ किमी तक रहता है और सर्वी में ४० से ७० किमी तक होता है। वर्ष का सीसत करीन १८ हरण है।

#### नवियाँ

इस राज्य में नदी नाथ प्रविक हैं।इसकिये जनकार कहाँ प्राया नहीं पहता। सुम्य नदी साही (सही सहीसागर) है को हैंगरपुर

के आमभरा

धार.

परगने से है। यह

भाबुत्रां, सेलाना त्रौर रतलाम राज्यों में बहने के पश्चात् पूर्व में खांडू के पास बांसवाडा राज्य में

राज्य

ग्वालियर.

प्रवेश करती

सीमा बनाती हुई श्रोर पश्चिम को मुड़ कर गुजरात के महीकांठा तथा रेवा-कांठा इलाको में बहती हुई खंभात

फिर डूँगरपुर श्रीर बांसवाड़ा राज्यों की

व वांसवाड़े के बीच सरहद बनाती हुई १०० मील तक बहती है। यह नदी श्रक्सर साल भर बहती है श्रोर इसका निकास ग्वालियर



केशवराय का मन्दिर ( बांसवाड़ा )

गिरती है। इसके तट ऊँचे होने से इसका जल खेती बाड़ी के काम में नहीं श्राता। माही नदी की शाखाएँ श्रनास, चाप श्रीर एराव है।

### भीलें

यहाँ प्राकृतिक भील कोई नहीं है। छोटे-छोटे बाँध कई हैं परन्तु विना मरम्मत के होने से वर्षा में वे फूट जाते हैं। विशेष उल्लेखनीय बाँध ( कृत्रिम भीलें ) नोगामा, तलवाडा, बागीदोरा, वजवाना, आसन, गनोडा, घाटोल, खोडन, मेतवाला, श्रथू णा, कालिजरा और राजधानी बासवाडा के पास "बाई तालाब" है।

### पशु-पची

जंगली जानवरों में शेर, चीता, रीछ, साभर, चीतल, वारहसीगा, नीलगाय, सूश्रर, भेडिया श्रादि हैं। पित्तयों में कोयल, मोर, तोता, कबूतर, शिकरा, जंगली मुर्ग, सारस, वगुला, वत्तख, कछुश्रा, मछलियाँ, घडियाल श्रादि जल-जन्तु पाये जाते हैं।

### सनिज नदार्व

सनित पदार्थों में पहले समेरा और सोहरिक की सार्थी निकलता था। परन्तु कई को से वं कन हैं। सम्बन्धा, बीच की की की पुरा में सकेद इसारती पत्तर की साने हैं। बन्य कमा है कि को की पास साने डी एक सान थीं। कृते का पत्त्वर कई स्वामी वे कि की की राज्य ने सनित पदार्थों की सोज व सुदाई का कार्य कम सुक्त कर हिंस हैं। इससे कह प्रचार के उपवोगी पदार्थों का पता कोगा।

### मानादी

सन् १६२१ ई० की मतुष्यगद्यना **च व्यतसार इस राज्य की अर्थ** २ ६०,६७० (चुरालगढ़ साहित) की। इसमें १,२६,७३० **व्यक्त** 



भीवा

व पड़ाकियों में ही रहत हैं।

का जानारी, विशिष्ट पर जिल्हा आर्थि पर जिल्हा आर्थि जारारी (११९ काला गरि को जीवन्द्री रीजी भी काला रेश भी जेवला है और गभी दिल्ला रेश में जेवला रोजी और जीवल जेवला गरी (जेवला) भी भी है। जिल्हा काला बेवली जारारा के भी काला

19

नहाँ क निशानी चारिकार सती और पेट्यपंका करते हैं। इस बाजदी में ६० फे में इस दिलान हैं। घरियती गांग में कराय को खेती बच्ची हार्गों है और दिलान गांग जीता हैं और इस सबस्य व प्रकेश (कारी-कुर्मी) में। बच्च दिलान जाने जान हैं। क्याब की पैकार मका, चावल, गेहूं, जव (जौ-गूजी) स्त्रौर चना तथा सॉठॉ (ईख) भी होती है। श्रावपाशी ज्यादातर कुश्रों या तालाबो से होती है।

राज्य का आधे से अधिक भाग जंगल से ढका हुआ है। जिसमें सागवान्, सीसम, पीपल, महुत्रा के वृत्त अधिक हैं।

## व्यापार व दस्तकारी

यहाँ कोई उल्लेखनीय कारीगरी नहीं है। व्यापार में यहाँ से त्रनाज, लकडी, शहद व महुए के फूल बाहर जाते है स्रोर कपड़ा, नमक, तमाखू बाहर से आते है।

## गाँव और कस्बे

इस राज्य मे कुल स्रावाद गॉवों स्रौर कस्वों की सख्या १,१४६ है जिसमें से ४०० से १ हजार की आवाटी वाले ४ गॉव, एक हजार से दो हजार



भीलनी

तक की आबादी वाले १४ श्रीर दो हजार से ४ हजार तक की श्राबादी वाले ४ गॉव हैं। खास बॉसवाड़ा शहर की आबादी दस हजार चार सौ चार है।

इन आवाद गॉवों में से ३४४ खालसा के, ७४३ जागीर के श्रीर ४८ गॉव माफी के हैं।

### भाषा

यहाँकी भाषा वागड़ी

है जो कि गुजराती श्रीर राजस्थानी भाषा का मिश्रण है। श्रीसतन सी पीछे ६० श्राटमी बागडी बोलते हैं।

### रेल

बॉसवाडा रियामत में रेलवे नहीं है। राजधानी के नजदीक वी॰ बी॰ एएड सी॰ श्राई॰ रेल्वे का नामली स्टेशन ४६ मील, रतलाम ४३ मील तथा दोहट ६४ मील है। टोहट से वॉसवाड़े को मोटर सर्विस स्रोर तोंग जाते हैं। राज्य में कुछ पत्नी सक्क २४ मीख है जौर है जो वर्षा में प्रावा विशव जाती है।

#### बाबसाने

भैंगरेन सरकार के बाकसाने केवल गाँसगाना, परतापुरा भीर कुरतकान में हैं। सबसे प्रवान स्वाची कर के बाकसाना गाँसगाना सहर में सं०१६३१ की मिगसर सुदि १ ( के स रा० १४ दिसन्वर ) को मुला । गाँसगाना स्वा कुरतकान में सारकर जहाँ जाकसाने नहीं हैं, वहाँ राज्य की सोर से इरकारों डारा सम्ब का प्रकार है।



शीवों का वाच

### ग्रिपा

चहाँ की शिका वहां शिक्षणी हुई है। सी पीको स अमुख्य कोर है कि स्थान पहला आतत हैं। राज्य की कोर से पिको पहल हिंगी कुछ की १६६६ (ई० सम १६०२) में कोर चीपायी रहक से० १६६६ (ई॰ सम १६८२) में कोर चीपायी रहक से कीरते की कार के बीपोर्ट के अपने १६८५ के सम्बद्ध है। स्थान पहला नामक एक शिक्षित स्थान कोर कन्याकों के सिंह अपने सामक पात शिक्षणी स्थान की एक स्थान है। सुकान कार्य सारशासां नाम स हिन्दी सहस्य है। सुकान कार्य सारशासां नाम स हिन्दी सहस्य है। सुकान स्थान कार्य सारशासां सारशासां स्थान स्थान है। सुकान स्थान पहला है। स्थान स्थान पहला है। स्थान स्थान पहला है। स्थान स्थान पहला है। स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान के स्थान है। स्थान है। स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान है। स्थान है। स्थान स्थान

### अस्पताल

श्रस्पताल राज्य भर में ४ हैं, जिसमें से दो तो राजधानी मे हैं श्रोर दो जागीरी ठिकाने कुशलगढ़ श्रोर गढ़ी मे है। राज्य की तरफ से करीब १० हजार रुपया सालाना श्रस्पतालो पर खर्च होते है।

### राजप्रबन्ध

राज्य की वागडोर महारावल के हाथ में है। राज्य दो भागो में वॅटा हुआ है जो उत्तरी तथा दित्तणी भागों के नाम से प्रसिद्ध है। इन भागों



महकमा ख़ास ( सेक टेरियट ), बॉसवादा

(परगनों) में तहसीलदार रहते हैं। जिनको बहुत कम श्रक्तियारात दिये गरे हैं। राज्य प्रबन्ध का सबसे बड़ा महकमा "महकमा ख़ास" कहलाता है इस महकमे का श्रध्यन्न दीवान (प्रधान मत्री) होता है।

राज्य की सालाना श्रामदनी करीब ४ लाख श्रौर खर्च ४ लाख करें है। जिसमें से भारत सरकार को १७,४०० ६० कलदार (श्रेगरेज़ी) खिराज के तौर पर दिये जाते हैं।

### सिक्के

पहले यहाँ बादशाह शाहश्रालम (दूसरे) का फारसी लेख वाल सालमशाही (शाहश्रालम शाही) रुपया बनता था। उस समय के रूपयं पर "जब बॉस" (वाड़ा) लेख मिलता है। श्रिधकतर यहाँ तॉबे के पैसे ई बनते रहे जिन पर एक तरफ "श्री" के नीचे "रियासत बॉस वाला" श्रीर संव या। दूसरी तरक सकीरों वर्ष विदेशों से पता हुआ हुंदीके जैया सं० १६ ७ (३० सम १८७०) से जहारावता सरफारित में भीर तीय क सिरफ वनवाने हुत्त किये जो "क्षण्यकारी विपक्ते" हैं। व चौरी क सिरफ हुत्त चौरी क हात थे। व्यक्ति जहारावत सत था कि सिमाण्ट वासे चौरी क सिरफ हात में देख कर्म विद्यु हैं रूपया करहार नपन क ॥।-) क वरावर होसा था। वरानु सर्थ में खंडी साडी चौर लग्नसम्पारी सिरफ शी कर गये हैं। इस समय विक वी देखी साडी चौर लग्नसम्पारी सिरफ शी कर गये हैं। इस समय विक वी देखी सा कम्याप सिरफ असी है।

#### अधीन प्राप्त

इस राज्य में धीतहासिक स्थान बहुत हैं। **वर्ष का स्था**न स्थानों की रहा कौर धीतहासिक स्थान की तरक शुक्त का स्थान की हा ता वहाँ क इतिहास में अवशीकन का स्थान है। इस स्थान स्थानों में संगुलन-पुलन का बुशाल्य बीचे दिया बाबा है—

वॉसवाड़ा—व्य क्रम कॅलकड़ा राज्य की शतकारी है। इस्ते केंद्र राज्य राज्य स्थान क्रमता और शतकार हैं के देखें क्रमा की की



efemel det de del

प्रकार प्रभव कर का प्राप्त है। कार्य का क्ष्म क्ष्म होते हैं। व्यक्त इस्कार है। इस कर वा कि अने १००० (हैं क्ष्म क्ष्मण क्षेत्र के स्वत्र इस्कार प्रभव का प्रथम का कि अने १००० का क्ष्मण क्ष्मण के स्वत्र इस कारक प्रभव का प्रथम है। कार्य का क्ष्मण क्ष्मण क्ष्मण के हूँ गरपुर राज्य के चीतली गाँव से मिले सं० १४३६ श्रापाढ सुिंद १ के महा-राजाधिराज महारावल सोमदास के शिलालेख में इसका नाम वॉसवाड़ा पाया जाता है। ऐसे ही फारसी तवारीख "मिराते सिकन्दरी" में भी वि० सं० १४७७ (ई० सन् १४२०) में वॉसवाड़ा नाम मिलता है। इस नगर के चारों तरफ पत्थर का परकोटा है श्रीर राजमहल ७,४०० फुट ऊँची पहाड़ी पर बना हुआ है जिसका "शहर विलास" नाम का दो मजिला भवन दर्श-नीय है। इस महल के पास ही पूर्व में पहाड़ियों में "बाई तालाव" नामक भील है जो महारावल जगमाल की ईडर वाली रानी लछवाई की वनवाई हुई है। वहाँ की पहाड़ी श्रीर इस भील के बीच कागड़ी नामकी एक नदी वहती है। मैदानों में सबन बुद्दों की शोभा इस महल से बहुत



नीलकठ महादेव का मन्दिर

ही अच्छी दिखाई देती है।शहर से पूर्व आध मील पर नदी के पास एक वाग में बॉसवाडे के रईसो की रमशान भूमि है। वॉसवाडा शहर का वाजार अच्छा है। शहर में घंटाघर, विजली की रोशनी व टेलीफोन है। कई वड़े-वड़े मन्दिर भी हैं जा १६ वी शताब्दी के बाद के है। वॉसवाडे से ६ मील दूर विद्रलदेव गाँव में नीलकंठ महादेव का प्राचीन मन्दिर है श्रीर वॉसवाड़े से दो मील द्त्रिण में एक पहाड़ पर जग-मेरु नाम का स्थान है। जहाँ रावल जगमाल श्रपने भाई पृथ्वीराज के साथ की लडा-इयों के समय रहा था श्रीर वहाँ उसने एक गढ बनवाया

था। वहाँ पर उस समय के बने मकानात के खडहर श्रब तक विद्यमान हैं।

तलवाड़ा — बॉसवाडे से कोई प्र मील पश्चिम मे यह बडा गाँव है। यह (पर कितने ही टूटे फूटे पुराने मिन्दर पड़े हैं। इसमें से गराप्ति का मिन्दर गुजरात के महाराजा सिद्धराज जयसिंह सोलकी का बनवाया हुआ है। यह का सूथमन्दिर विक्रम की ११ वीं शताब्दी के आस-पास का वना

हुमा है। रिक्स क्षेत्रों में इस गाँव का नाग "तक्षवाटक" पावा जिसका व्यक्त राजी "तक्षवादा" है।

गड़ी—संस्थाने से करीय २२ सील परिषय में बाव करी के कि फिनारे पर करा दुव्या यह बोटा सा गाँव है। यह प्रथम लेखी के किस्स सरदार का टिकाना है। व्याचारी करीय एक इवार समुख्यों की हैं। वह पर बागीरदार की ठरफ से प्रावेशनी सक्स व्ययस्थात कीर पुरस्कानक को हैं। इस टिकाने के पट्टे के गाँव में ७ पाटराकार्थ हैं बोकि टिकान के कर कर के सर्व के ही बदारी हैं।

पाबाहेडा—जॉसवाइं से १४ मीस परिवम में वह गाँव है। किस्स-हेलों में इसका नाम 'पाइइसलटक' किसा मिक्का है। वहाँ का वैकेटक महावेव का मन्तिर वि० से १११६ में परावार मेकाकि से क्लाका वा।

सर्च बा—गाँसवादे से करीव २० मील दिक्क परिचम में कर्यू का ( एच्यूएक ) तामक प्राचीन करवा है। वो किसी समय बढ़ा कार कर कोट बागड़ के परमारवंशी राजाओं की राजवानी उह चुका है। इस समय बढ़ स्मान एक बोर्न से गाँव के रूप में बाजाद है और इसके पास ही कई कैंव मन्दिरों तथा मकानी धादि, के टूर-पूट खरकहर पाने बाते हैं। कहें के एक जैन रिखालेल सं० १२६६ वेसाल सुदि १ (ई० सन् १६०६ ता० है% अमेल रविवार) का मिला है।



गनगीर मासद पर दूशर वाच व्यवस्था

कर्तिकरा--वर वांसवाहे से 18 बीख स्वक्रकान्त्रिक में दूरण उन्हीं के शादिने किनारे पर कोटासा गाँव है। वर्के मिक्कर केनी का स्वक्रत्य का बड़ा जैन मन्दिर है। वर्तनाव स्वत्राव्यक के इस (वर्तनार ) का पहा अपने कोट महागानकुनार नरकार्तिक को सामीकृति है दिया है।

### <sup>-</sup> राज्यचिह्न

इस राज्य के राज्यचिन्ह के बीच मे ढाल है। जिसमें पर्वत श्रेणी का चित्र है श्रीर उसके एक कोने में सूर्य श्रकित है। ढाल के श्रासपास दो



राज्य चिन्ह

घोडे हैं। ढाल के उपर एक घोड़ा त्रिश्ल लिये हुए है। ढाल के नीचे राज्य का आदर्शवाक्य (मोटो) "विजयनते धर्मा-नुरक्त सदा" लिखा हुआ है, जिसका अर्थ यह है कि "धर्म से अनुराग (प्रेम) रखने वाले की सदा जय होती है।"

# प्राचीन इतिहास

बॉसवाडा राज्य, बागड़ प्रदेश (प्राचीन डूॅगरपुर राज्य) का पूर्वी भाग है। इस भाग में मोर्य, कुशन, चत्रप, गुप्त, हूण, बैस, पिडहार, परमार श्रीर सोलकी राजवशों का श्रिधकार रहा है। जिनका

वृत्तान्त ड्रॅगरपुर राज्य के इतिहास में लिखा जा चुका है। उस वृत्तान्त से यह भी पता लगता है कि यह बॉसवाड़े का राज्य सं० १४७४ (ई० सन् १४१८) के लगभग ड्रॉगरपुर राज्य से निकला है।

### १-महारावल जगमाल

[वि० स० १४७७--१६०४]

हूँ गरपुर के महारावल उदयसिंह (प्रथम) के दो पुत्र पृथ्वीराज श्रीर जगमाल थे। उदयसिंह स० १४८४ (ई० सन् १४२७) में खानवा (भरतपुर स्टेट) के मैदान में मारे गये। उन्होंने अपनी मृत्यु के ७ वर्ष पूर्व ही (श्रपने जीवन काल में) बागड़ राज्य के दो हिस्से कर अपने दोनों पुत्रों को वॉट दिये थे, जैसा कि वॉसवाडा राज्य के चीच गाँव के ब्रह्मा के मिन्दर से मिले वि० सं० १४७० कार्तिक सुदि २ (ई० सन् १४२० ता० १३ अक्टूबर शनिवार) के शिलालेख से प्रकट होता है । इस शिलालेख में जगमाल की उपाधि महारावल लिखी है। खानवा के युद्ध में राजकुमार जगमाल भी घायल हुआ था परन्तु अच्छा होकर जब वह देश को लौटा तो उसके वड़े भाई महारावल पृथ्वीराज ने उसे उसका हिस्सा देने से इनकार कर दिया। तब वीर जगमाल ने वागड में ल्ट्मार शुरू की। अन्त में जगमाल के

१- राजपूताना म्युजियम रिपोर्ट ई० सन् १६१७ पृ० ३।

उपप्रचों स तंग बाकर पृथ्वीराज ने तां॰ १२०० कि॰ ( विचोढ़ क महाराका रतनसिंह (बुकरें) की विच्वीरा के बहादुरसाह की पंचावती में विपटाच करवावा । इसके स्वतन्त्र रूप से जगमान के हाब कावा और स्वती की हक के बीच की सराहर उदयों गों।

सहाराक्त जगनात क सं० १४०६ (ई० जम् १२१म) है. (ई० सन् १४४४) तक के रिस्साकेल व ताज का काव कक किये हैं। बहान्त सं० १६०४ (ई० सन १४५९) के आध्याच हुक्त को उनके सिंह (कान्युवरव) और अवसिंह मातक वो तुल हुद! केवह का प्रेम अपनी राठोड़ रानी सावकुँविर से कविक का । इक्की

#### व्यक्तियाचा के लागीन नवान

बस्क पुत्र जनसिंह को अपना कराराविकारी बनावा। इन्होंने गॉसवाड़े में मीलेखर महावेव का मनियर और पूज महत्व बनवाया। इनकी रानी कावा हैं बरि ने नीलकेंठ महावेब के मनियर की मरस्मत करवाई और रावधानी व सेबपुर गॉब के पास यक तालाब बनवाया जो ''बाई का तालाव'' कावाता है।

#### २---महाराषम् वयसिंह

#### [किसी १९३–१९९]

ने सं० १६ २ (ई० सण् १४४६) के जास पास राजगारी पर नेहें इनका भी इतान्य नहीं भिनता है। वैशावकी में भी इनके विकास में स्ववेद है। नेनान राज्य के दृष्ण देखित्तस 'जीर किनोत्' में नगम्यक का युन प्रवार्त-संबंद को विदानसिंह माना है। परन्तु मुखा गैनसी ने जुनकी क्वार की जगमाल के दो पुत्र माने हैं । ज्येष्ठ किशनिसह जिसे राज न मिला ऋौर दूसरा जयिसह जो गद्दी पर वैठा । वास्तव में नैणसी का लिखना ही सही पाया जाता है ऋौर यही वांसवाडा राज्य के रेकर्ड मे भी लिखा मिलता है ।

जयिसह का देहान्त सं० १६०६ (ई० सन् १४४६) के आसपास हुआ होगा। क्योंकि उनके उत्तराधिकारी महारावल प्रतापिसह का प्रथम शिलालेख पारोदरा गाँव से स० १६०७ आपाद सुदि ११ रिववार (ई० सन् १४४० ता० २४ जून) का भिला है।

# ३—महारावल प्रतापिसह

[ वि० स० १६०६-१६३७ ]

श्राप श्रपने पिता की मृत्यु होने पर वि० सं० १६०६ के श्रासपास गही पर वैठे। वि० सं० १६३४ (ई० सन् १४७७) में वादशाह श्रकत्रर महाराणा प्रतापसिंह को श्रधीन करने में निराश होकर वॉसवाड़े की तरफ गया। तब महारावल प्रतापसिंह श्रीर हूँ गरपुर का महारावल श्रासकरण बादशाह की सेवा में उपिथत हो गये श्रीर इन्होंने उसकी मातहती मंजूर करली इसिलये बादशाह ने भी इनको वॉसवाड़ा तथा हूँ गरपुर के फरमान लिख दिये। इस श्रवीनता के स्वीकार कर लेने पर महाराणा प्रतापसिह—जो श्रकत्रर से स्वाधीनता के लिये लड रहा था—श्रप्रसन्न हुआ श्रीर उसने सं० १६३४ (ई० सन् १४७८) में वॉसवाडे को श्रपने श्रधीन करने के लिये फौज भेजी। सोमनदी पर युद्ध हुआ, जिसमें दोनों तरफ के श्रनेक योद्धा काम श्राये। महारावल प्रतापसिंह के समय के स० १६०७ से सं० १६३२ (ई० सन् १४७४) तक के शिलालेख मिले हैं। इनका देहान्त सं० १६३७ के करीब हुआ।

# ४-- महारावल मानसिंह

[ वि० स० १६३७-१६४० ]

महारावल प्रतापिसंह के देहान्त पर उनका पुत्र मानिसंह बॉसवाड़ें की गई। पर बैठा। मूता नैएसी ने मानिसह का महारावल प्रतापिसंह की खवास (उपपित्न) बिनयानी पद्मा के पेट से उत्पन्न होना और प्रतापिसंह के कोई पुत्र न होने से मानिसंह को योग्य देखकर सरदारों का उसको गही पर विठाना (प्रेष्ठ ५- में) लिखा है, जो ठीक नहीं है। बड़वे (वही भाट) की रुगत से प्रकट होता है कि मानिसंह, प्रतापिसंह की राठोड रानी गुमान-

१ — मृता नैंग्सी की ख्यात भाग १ पृष्ठ ८१ (काशी सस्कर्ग्ण)।

२ — वेवरिज, अकषरनामा माग २ पृ० २७७ ।

नहा राज्य ने 🛭

ने नगा। क विकास के क्षांत भी न सुरूते पर वे कि नदाराम ने क्षांच पर पदा हर की च्योर का वे जीवों का एक

भॅगरिक उदर से पैशा हुआ। जा। यदि कह प्रशापसिंह का ( नवामशास ) हाता ता उस समय क चौडाम जैसे प्रकीन च कपनी कन्या कभी नहीं स्थाहत ।

महारायस मानसिंह अब बागविय चौहाती क वहाँ स्थार्थे नेपा:



नवागीर का उत्तरस वांक्षणणा कर काके सरक का पकड़ तिवा। मीका पाकर इसके बाद उस मीख संस्वार ( गमेवी ) ने बका वक मार्ग में तक्षवार से महाराजल मान सह का काम तमाम कर दिया। साव ही वह मील सरवार भी महाराज्य के मुसाहित जीहान मानसिंह के हान वे मारा गमा । स्माती में इस घटना का सं १६४० (हैंव सन् १४५३) है श्रोना क्षिमा है।

#### ५---महारायस राष्ट्रसेन किसी १९४६-१९७ ]

य चौंसवाडा राज्य के संस्थापक महारावस जगमात क पीत्र हव कर्यारामक क प्रत थे। महाराज्य भागसिंह के कांद्र पुत्र न होने के कार्य इन्हें जिस प्रकार वाँसवाई का राज्य मिका जसका हत्तान्त इस प्रकार है—।

महाराजन मानसिंह की सूरव पर तक राजत मानसिंह चौहान ने वसा कि महाराष्ट्रत मानसिंह क काई पुत्र नहीं है तो वह स्वयं वॉसवाडे क

स्वामी बन बैठा । डूँ गरपुर के महारावल सैसमल श्रीर उदयपुर के महाराणा प्रतापसिंह (प्रथम ) ने इस पर एतराज किया और अपनी सेनाए भी भेजी। 'परन्तु चौहान मानसिंह की जीत रही। फिर भी जब मानसिंह का बागड़ के सब चौहानों ने इकट्ठे होकर समकाया कि चौहान बॉसवाडे के स्वामी कभी नहीं हो सकते, राज्य तो गहलोतो का है, अपन चौहान तो राज्य के "भड़-किवाड़" (द्वार रक्तक) है। तब रावत मानसिह चौहान ने महारावल जगमाल के पौत्र कल्याणमल के पुत्र उम्रसेन को निनहाल से बुलवा कर सं० १६४३ (ई० सन् १४८६) के करीत्र बॉसवाडा की गद्दी पर विठा दिया। परन्तु श्राधा राज्य उसने श्रपने श्रधिकार में रक्खा श्रौर इसके साथ ही वह उप्रसेन की विशेष परवाह भी नहीं रखता था। यहाँ तक कि उसने अपनी उद्दर्खता से रणवास वालों से भी वेश्रद्वी का व्यवहार किया। जोधपुर के राव चन्द्रसेन के पुत्र श्रासकरण का विवाह वॉसवाडे में हुआ था। इससे जब श्रासकरण की दूसरी विधवा रानी हाड़ी कार्य्यवश वॉसवाडे श्राई तो उस सुन्दर नवयुवती पर मानिसंह चौहन ने वुरी दृष्टि डाली। हाडी तो कटार खाकर मर गई १। परन्तु इस घटना से बॉसवाड़े के सरदारों में खल-बली मच गई। श्रन्त मे चोली माहेश्वर के जागीरदार राठोड़ केशोदास जोधा ने अपने १४०० याद्धात्रों को लेकर अचानक चौहान मानिसह पर धावा बोल दिया। मानसिह जान बचाकर भागा श्रौर वॉसवाड़े पर महारावल उपसेन का पूर्ण अधिकार हो गया। इस सेवा के उपलच में महारावल ने राठोड़ सूरजमल को २४ हजार रुपये वार्षिक आय की जागीर दी।

उधर मानसिंह चौहान सं० १६४१ (ई० सन् १४६४) में भाग कर बादशाह अकबर की सेवा में पहुँचा श्रौर वहाँ पर उसने वहुतसा धन खर्च करके बॉसवाड़े का फरमान अपने नाम लिखवा लिया। इसके बाद वह शाही सेना के साथ बॉसवाड़े चढ आया। यह देख उपसेन पहाड़ों में चला गया। कुछ समय पश्चात् जब मुगल सेना वापस चली गई तब मानसिंह का बल टूट गया श्रौर उपसेन ने फिर बॉसवाड़े पर अधिकार कर लिया। मानसिंह भाग कर फिर वादशाह अकबर की सेवा में बुरहानपुर (दिन्तण) पहुँचा। यह देखकर महारावल उपसेन व राठोड सूरजमल भी वहाँ पहुँचे। परन्तु वहाँ सफलता होती न देखकर महारावल तो वापस लौट श्राया श्रौर सूरजमल वहीं रहा। इन्हीं दिनों राठोड सूरजमल ने श्रपने श्रादमी गांगा गौड़ को मानसिंह चौहान की घात में लगा रक्खा था। श्रतः वि० सं० १६४८ (ई० सन् १६०१) में एक रोज मौका पाकर राठोड सूरजमल ने मानसिंह चौहान को घोत्रों से मार डाला ।

१--मुँहियोत नैससी की ख्यात, भाग १ पृष्ट ६२।

इस पर नावशाह अक्यर ने रामसेन को सक्षा देने के ( ६० सन् १६६० ) में शाही सुबंदार मिर्जा शाहरक को लेख पर भेजा । उपसेन क्रम समय तेक सबने के प्रवास पदावी से परन्तु मुराज सेना क भारतका की तरफ करें जाने के बाद कराने मुल्क पर कडता कर लिया।

इन महाराशक्ष के सं० १६४६ (वें० सन् १६६०) से (इं० सन् १६१३) तक क शिला केल मिले हैं। इनका देखान्य में हुआ था।

#### ६-- भद्रारावल उदयमान

य महाराज्य अपसेन क पत्र वे को अनके पीछे विक क्रंक कार्तिक (ई० सन् १६१३ अवस्थर) में गदी पर बैठे। परन्तु का मास के बाद ही हो गवा हिनका कोई विशेष इत्तान्त नहीं निक

७---महाराषक समरसिंह ( समस्ति )

[विसे १६७१--१७१७]

यं महारावस करवनात क शुक्र क सौर सं० १६७१ (ई० सक् १६६) में राही पर चैठ । ये शुरुक्ष दरकार से कपना सल्वन्य काले रक्त्य वास्टें इससिए अब चावराह जहांगीर सं० १६७४ (ई० सल् १६१७ ≈ दि० व १०२६) में मालव की तरफ कावा तो इन्होंने ग्रांब के स्वान पर व्याच बादशाह का २० इवार रुपथ तीन हाथी, ब्रावि सट किये ।

वि० स०१६८८ (१० सन् १६६०) में वादराह अहांगीर का 🙀 दाने पर अब शादकड़ों सकत पर बैठा तब उसने मदारावक समर्गातहः किसमात तथा एक इतार समार का गनसब दिवा<sup>५</sup>। इस प्रकार **समार** शाही हिमायत पर ग्रुजन क्षमा और इसने प्रसापमह देवक्षित का बहुई । हिस्सा दवा क्षिमा । वहाँ तक कि वह उदबपुर क महाराखा जगतासिक (मन का भी कुछ नहीं सममाने लगा। यह एक कर महाराखा जनकारिक सं॰ १६६० (६० सन १६६४) में अपनी संना बॉसबाड़े पर अंबी। **ब्रह्स**स समरसिंह ने ता काम रूपय अक्ट एक द्वाची एक हमिनी और १० व दबढ में दबर महारामा ल पिंड बुहावा। महाराका ने इस एस्ट में

१---वेचरिक, मुक्के सर्वाधीरी भाग १ प्र. ३०३।

**२....पुरुको देवीबनार, कादामहा नामा प**्र१ ।

१० गॉव और २० हजार रूपये महारावल को माफ कर दिये। यह वृत्तान्त वेडवास नामक गॉव की वावडी की वि० सं० १७२५ (ई० सन् १६६८) की प्रशस्ति और राजप्रशस्ति महाकाव्य (सर्ग ८) में भी मिलता है।

महारावल समरिसह के सं०१६७१ (ई० सन् १६१४) से सं०१७०७ (ई० सन् १६४१) तक के शिलालेख व ताम्रपत्र मिले हैं। इनका देहांत वि० स०१७१७ की ग्रासोज विद १४ (ई० सन् १६६० ता० २३ सितम्बर) को हुन्या था। इनके १२ रानियाँ थी जिनमें से किशनगढ़ वाली राठौड रानी त्रानन्दकुँ विर के उदर से महाराजकुमार कुशलसिंह का जन्म हुन्या जो त्रपने पिता के उत्तराधिकारी हुए। सूथवाली परमार (पवार) रानी प्रेमकुं विर के गर्भ से कुँ वर केसरीसिंह उत्पन्न हुन्ना जो वाल्यावस्था में ही ससार से चल वसा।

ये समरिसह उदार राजा थे और उन्होंने कई गाँव दान में दिये थे। इन्होंने मुगल दरवार से अपना राजनीतिक सम्बन्ध दृढ़ किया और वहाँ से मनसब भी प्राप्त किया।

# महारावल कुशलिसंह

[ स० १७१७---१७४४ ]

ये सं० १७१७ (ई० सन् १६६०) में अपने पिता की मृत्यु पर राजिसहा-सन पर बैठे। इन्होंने अपने पिता समरिसह की मेवाड़ के साथ की हुई सिन्ध की कुछ भी परवाह नहीं की। इससे महाराणा राजिसह (प्रथम) ने सं० १७३० के ज्येष्ठ (ई० सन् १६७४ ज्न) मास में बांसवाड़े पर सेना भेजी और डागल जिले के २७ गॉव जब्त करके महारावल कुशलिंसह से मुचलका भी लिखवा लिया। सम्भव है ये २७ गॉव महाराणा के ही दिये हुए हों और उनकी आजाएं न मानने से उन्होंने जब्त किये हो।

बादशाह औरंगजेब की महाराणा राजसिंह (प्रथम) पर नाराजगी देखकर महारावल ने मुगल दरबार से अपना सम्बन्ध स्थापित करने की कोशिश की और जब सं० १७३६ (ई० सन् १६७६) में औरगजेब ने उदयपुर पर चढाई की तब उसने बासवाड़े का फरमान महारावल कुशलसिंह के नाम कर दिया। इससे खिराज के १,००,००० रुपये सालाना मालवे के सूबेदार के मारफत मुगल दरवार में पहुचने लगे?।

इनका देहान्त सें० १७४४ की माघ सुदि १ (ई० सन् १६८८ ता० २३ जनवरी ) को हुआ था। इनके ६ रानियों ऋौर अजबसिंह, सोभागसिंह,

**१—मिराते श्रहमदी ( श्रॅंग्रोजी श्रनुवाद गायकवा**ड़ सिरीज संख्या ४३ ) पृ० ११० ।

सप्तर सह स्वीर कंतिसिंह जामक ४ वृत्र वे । **क्रांक्ल्स,** कुरस्तुरा इन्ह्यूं क वसाथ दूष गाँव हैं। राज**वाली** वें भी प्रार्टी का कावाया हुया कहा जाता है।

सहारायम काशनिह क विश्व में रे एंट (हैं० कर्ष मंग्र रेजम्य (हैं० सन् १००१) तक कर्य रे रिस्कोस व सम्पर्ध हनका रहान्त्र विश्व मंत्र १०१९ (हं० सन् १९००६) से हुआ। १ रातिना कार चीन पुत्र जीतनिह हम्मानिह स्पाप्तकील्या कीर राज्यपास तथा ४ पुत्रियो साहबक्त क सम्बर्धिक सम्बद्धिक चीनकृषर भी।

#### १०--- मराराष्ट्रा मीवसिंह (वि. सं. १०६२--१०६१)

व मंद १-६६ वी माप मृदि है (१० मा १००६ वाद ६ मामणी ) महिला वर पेंद्र 1 चारणाद चाराइ घर्च वा रिक्ता मार्च वाद ३० वय विकास में मार्च इसे या एवान में ही चीना मा चार मंद ३-६६ १६ १६ मार १००० है वाहि महिला कारत रहारंड हा गया था। १८मम महाराज्य भीमणिद का मुख्य क्यांति में स्थानक म गा। वन व भी चपना विद्यान गुड़ान्त व कुक्तुत की मार्चित स्थान कार्य में पहचा पर थ। इस वारण महाराज्य चारणीय में स्थान वाहे ब्रह्मान मेरी वी। इसका विरास क्यांत्र मार्चित है। क्योंति व वर्ष के क्यांत्र शाम विका था। १४मवा परास्त्र कि ने १ १६६ भागमा मृदि १ १० वर्ष १६९३ मार १८ मुक्ता १ स्वाप्ता १४मव १ १४मव मार्चित मेर ( उपपत्नी ) करमेती वाई ऋोर तीन पुत्र विशनिसह (विष्णुसिह), पदमिसह, वस्तसिह तथा एक पुत्री गुमानकॅवर थी।

# ११--महारावल विशनसिंह

[वि०स० १७६६--१७६४]

ये स० १७६६ श्रावण सुन्नि २ (ई० सन् १७१२ ता० २४ जुलाई गुरुवार ) को राजगद्दी पर बैठे । इनके समय मे मुगल सास्राज्य की दशा गिर रही थी। इसिलये महाराणा संप्रामसिंह ने हूँ गरपुर व वॉसवाडा को फिर श्रपने श्रधीन करने का उद्योग किया श्रीर वाटशाह फर्र खिसयर से सं॰ १७७३ (ई० सन् १७१७) में इस विषय का फरमान भी प्राप्त कर लिया। परन्तु उन राज्यों को मेवाड के अधीन रहना पसन्द न था। इससे महाराणा संप्रामसिह ने सं० १७७४ में महारावल पर सेना भेजकर इनसे १ हाथी श्रीर २४ हजार रुपये नजराने के देने तथा महाराणा की सेवा मे उपस्थित होने का रुक्का लिखवा लिया । इसके वाद महारावल विशन सिंह कुछ समय तक तो मेवाड की मातहती मे रहे और उदयपुर दरवार में आना जाना रक्खा परन्तु इससे उनको सन्तोप न हुआ। इसी से मरहठो का सितारा चमकता देखकर इन्होंने उनसे मेल कर लिया त्रौर उन्हे ही खिराज भी देने लगे। सं० १७८४ के ज्येष्ठ मास से वाजीराव पेशवा ने वॉसवाड़े का आधा खिराज वसूल करने का ऋधिकार उदाजी पॅवार (धार राज्य के मूल पुरुप ) को ऋौर श्राधा मल्हारराव होलकर (इन्टीर के मूल पुरुष) को दे दिया। बाद मे यह खिराज श्रकेला धार राज्य ही वस्तु करने लगा।

जब स॰ १७८४ (ई॰ सन् १७२८) में महाराणा सप्रामिसह (दूसरे) ने ईडर पर सेना भेजी तो महारावल विशनसिंह उसमें शरीक नहीं हुआ। इसिलिए महाराणा ने सं० १७८६ में महारावल विशनसिंह से ८४ हजार रुपये सेना खर्च के देने का रुक्षा लिखवा लिया।

इनका देहान्त वि० सं० १७२४ चैत्र सुदि ७ (ई० सन् १७३७ ता० २७ मार्च) को हुत्रा था। इनके ४ रानियाँ फूलकुँ वर राठोड, वनेकुँ वर राठोड़ रामावत (कुशलगढ), विजयकुँ वर चौहान और वदनकुँ वर पँवार थीं। श्रीमती विजयकुँ वर चौहान के उदर से महाराजकुमार उदयसिंह श्रीर पृथ्वीसिंह उत्पन्न हुए जो क्रमशः बॉसवाड़े की गही पर वैठे।

### १२-महारावल उदयसिह

[स० १७१४-१८०३]

ये सं० १७६४ (ई० सन् १७३७) में चार वर्ष की आयु में गद्दी पर

१-ये बूँदी नरेश बुधिसह को सं० १७८७ सावण बिंद ११ को न्याही गई। २-वीर विनोद, भाग ३ पृष्ठ १०३४ (प्रकरण ग्यारहवाँ)।

वैठे म । इनकी नायकारी में शुक्त का सारा कार्य इसका. पोहान (अयु का वाला ) करका था । इक्के किए आपस से अनवन होकर बढ़ा ववत्रव सभा । ने सी किएम की कस्की के किए वॉल्याने को चेर किया । एमा सीजों के गॉव में बचा गया । वासी वह व्यक्त सम्बद्ध म साहे तेरह बचे की अवस्था में से (२०१ क्षार्विक विदे १ ( विस्त्यर) में महाध्यक का प्रास्त्रजानकार है कार्य है इनका बादा साई एप्लीसिंह इक्का क्लाप्तिकारी हुका ।

### ११-- महाराजन पृथ्येतिह

[# 14+4-1491]

ने अपने आई तथा सेंह की स्टूच होने वर कि के रिकार राज्य हैं। अस समय ने वास्त्य में और एक में अपने समय से क्षांत्र के अपने एक में अपने समय से किया के अपने से अ

सहारास्त्र प्रशीसिंह १६ वर्ष राम ज्यारे निकासी होतान पर्य कर्ष कर । ११ (६० सन् (७०० स्था २० सार्ष) का स्वर्णकार सिंह्य स्थान कर्मकार सिंह्य की किस्ते १ पुत्र तथा व्यव्यक्ष तथा व्यवस्थान सिंह्य से क्षित्र सिंह्य है कि स्वर्णकार सिंह्य है, सीचर व्यवस्थान हमारे ज्यापन सिंह्य है, सीचर व्यवस्थान हमारे ज्यापन सिंह्य है, सीचर व्यवस्थान हमारे ज्यापन स्थान सिंह्य से स्थान सिंह्य है। सिंह्य के स्थान सिंह्य है। सिंह्य कर सह सिंह्य स्थान से व्यवस्थान हमें सीच प्रशीस सिंह्य है। सिंह्य से सिंह्य सीच स्थान सिंह्य को स्थान से स्थान सिंह्य को स्थान सिंह्य को स्थान सिंह्य को स्थान सिंह्य हो।

हम प्रहारामक ने सं० १००४ चारिकन गिए १० (१० सम् १०६० ता० ४ चन्द्रपर पुण्यार) को गाँसकाहर राजधानी की राहरफ्ताह की गाँस राहकर इसे बनवाई नी जोर साथ ही मचने काम पर राजधानी में इच्छीनीय मोह्ला भी वसवाया था। इन्होने ही पृथ्वी विलास बाग और मोती महल भी तैयार करवाये थे। इनकी रानी राठोड अनोपकुँ वर (आमभरा) ने वि॰ स॰ १८४६ (ई॰ सन् १७६६) में लक्ष्मीनारायण का मंदिर वनवाया था।

ये महारावल श्रच्छे राजनीतिज्ञ व उदार नरेश थे।

# १४-महारावल विजयसिंह

[ वि० सं० १८४२ — १८७२ ]

महारावल पृथ्वीिसह के ये ज्येष्ट पुत्र थे श्रीर वि० स० १८४२ (ई० सन् १७८६) में राजगद्दी पर वैठे। इन्होने मेवाड़ के महाराणा भीमिसिह के विरुद्ध शिर ज्ञाया। इसिलण महाराणा भीमिसिह ने ईडर से दूसरी वार शादी करके लोटते हुए, सं० १८४० के फाल्गुन (ई० सन् १७६४ मार्च) में डूँ गरपुर से सेना खर्च लेकर वॉमवाडे पर भी चढ़ाई कर दी। परन्तु माही नदी पर सेना पहुचने के पहले महारावल विजयसिह ने तीन लाख रुपये देकर महाराणा को प्रसन्न कर लिया।

इसी समय सब प्रदेशों में मरहठों का जार बढ़ गया था और वे राजाओ से अपनी चौथ वसूल करते फिरते थे। जो देश इनसे छूट जाता था उसको पिडारी व लुटेरे तंग करते थे। इसी प्रकार वॉसवाड़े पर भी मरहठों ने अपना प्रमाव जमा लिया था और धार का मरहठा राजा, महारावल विजयसिंह से बलपूर्वक अपना खिराज वसूल करता था। अन्त में धार वालों से तंग आकर उनसे पिएड छुड़ाने के लिये और अपनें से सिन्ध करने के लिये महारावल विजयसिंह ने अपना एक वकील बड़ौदा (गायकवाड़) के रेजिडेन्ट के पास भेजा। परन्तु उसने बॉसवाड़ा राज्य के राजपूताना प्रान्त में होने से उसका दिल्ली के रेजिडेन्ट की हट में होना वतलाकर उसे दिल्ली जाने के लिये कहा । इससे यह सिन्ध का प्रस्ताव मुल्तवी रहा और वि॰ मं० १८०२ की माघ मुद्धि ७ (ई० सन् १८१६ ता० १४ फरवरी) का महारावल का देशत हो गया। इन्होंने ३० वर्ष तक राज्य किया। इनके दो रानिया गंगाकु वर राठोड़ (सैलाना) तथा गुमानकु वर रठोड (पालपोल) थीं। महारायी गंगाकु वर से उदर से छुवर उम्मेदिसह का जन्म हुआ था। ये छुवर उदरड विचार के थे इससे महारावल सदा इनसे असतुष्ट रहे थे।

# १५- महारावल उम्मेदसिंह

[वि० स० १८७२--१८७६]

ये अपने पिता के इकलोते पुत्र थे और स० १८७२ (ई० सन् १८१६) में राजगदी पर बैठे। इनके समय में भी मरहठों व पिडारी लुटेरों का १—मुन्शी ज्वालासहाय, वकाये राजपूताना, जिल्ह १ पृष्ट ४१४। । रहा। इससे इन्होंने अपने क्कीश रहनाओं प्थर भारिका विषे २ (के सन् स्पाद का 14 रकार के साथ वस रावों का एक जारूश्वामा किया। नरा किना कि वे जैंग्रेड सरकार की सताह के सकना सों से राजनैतिक सम्बन्ध आहे रक्तेंगे, जाने राज्य की से दपने पीछे हा: आने जैंदेन सरकार को कियान के रैंचे ाने पर क्या-शक्ति सरकार को सै**विष सकावका की विष** हाराक्त ने जब देशा कि बुसीक्त का बकाब ग्रुवर कुका गरा कड़ी हैं तब वे बहुएगामें वर अवह करने से हुकर कई रकार ने पाड़ा कि इस बहुतकाने की पायन्ती कराई साथे रिस्थिति परक बामे से सरकार ने तुवारा को सान्य की। 🖛 । हाँ कि इन दिनों जैंपेक सरकार की चार राज्य से सान्य त हो गई थी. क्रिसमें बार के शका ने चैंनेकों को हूँ गरकर चौर सिराज सौंप विचा । तब अशायका ने क्रम और समें असकार न्थर पीप वृद्धि १३ (ई० सन् १८१८ ख० ११ विकास ) को टेन सर्वेशक्षेत्रक के द्वारा तेरह राजों का रूकड़ व्यह्सकर्क स्र त्या। इस सहस्ताने की राजों में एक ठर्ज यह वी स्कूब्स को है। ादि किसी राज्य का किएक वॉसवाई में जानी के को कह 'दिया जाये" । महाराजह कारोन्सिंद वे केवड ४ वर्ग एक विकास इरवामें के पुन्न ही मास कर कि लेंग रेमन की देखना की है। | क्ल रेमरेट तार रेमई ) को ने इस संसार से का को । के किसी र कोबी थे। इतक ६ रातिनों की जिनसे १ पुत्र सक्तीसिंह, क्लाबीहर र दीपसिंह तथा चार प्रतियाँ गुकायक कर, हेमछ कर, आवार्ट कर नेक वर उत्पन्न हुई ।

१६ — महाराज्या भवानीतित् [श्रा डी १८०६ — १८६०] व राज्यारी के स्थानी हुए ।
धार वि० सं० १८०६ (ई० सन १८९६) में राज्यारी के स्थानी हुए ।
० १८०६ (ई० सन १८९०) में इन्होंने केंग्रेज सरफार के साथ एक कीला हार सिमारा के सहसार चन्नं हुए क्रम किराज के वनके कंप्या ३३,००० बार सिमारादी सपत्र व गाव्य झनावी किरतों में दाता स्वीकार किया और ० सन् १८१६, १८ ० और १८०१ हैं० के सालामा किराज के वनके कम्या ५००० ए २०,००० और १८,००० सालमाताही जपने इने वन हुए। सी० १८३६ ( ई० सन् १८३६ ) तक खिराज के करीब १,७०,००० रुपये चढ़ गये और राज्यप्रवन्ध भी ठीक तौर पर नहीं हो सका। यह देखकर सरकार ने वहाँ का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना चाहा। परन्तु महारावल ने आगे को प्रवन्ध ठीक करने का वायदा कर लिया। उसी वर्ष हमेशा के लिये सालाना ३४,००० सालिमशाही रुपये खिराज के नियत हो गये। सं० १८५० (ई० सन् १८२४) तक राज्य में भील और लुटेरों का उपद्रव रहा। परन्तु इस वर्ष उनका दमन किया गया जिससे स्थायी रूप से शान्ति हो गई और राज्य की आमटनी भी बढ़ी। सं० १८८१ में राज्य की आय ३ लाख रूपये तक पहुँच गई थी और पोलिटिकल एजेएट के कथनानुसार यह आमटनी और भी ज्यादा होती परन्तु महारावल की सुस्ती व लापरवाही से न हो सकी। सं० १८८६ (ई० सन् १८२६) में कप्तान स्पियर्स महारावल को उत्तम सलाह देकर राज-काज चलाने के लिये नियत हुआ। उसने एक ब्राह्मण जमादार को — जिसे २४०) रु० सालाना वेतन मिलता था श्रीर उतनी ही श्राय का एक गॉव मिला हुश्रा था श्रीर जो अपने को वांसवाडा नरेश से कुछ कम नहीं समकता था, उसका कुछ अपराध सावित होने पर—पुलिस की नौकरी से निकाल दिया। इससे कुद्ध होकर उसने एक मुसलमान के द्वारा कप्तान स्पियस को जहर दिला कर मार डाला। ब्राह्मण जमादार और वह मुसलमान दोनों पकड़े गये और जांच से अपराध सावित होने पर उन दोनों अपराधियों को राज्य से निर्वासन का दण्ड दिया गया । परन्तु मुख्य अपराधी बम्बई जाते हुए रास्ते में भाग निकला।

महारावल भवानीसिंह अपने कृपापत्र ब्राह्मण जमादार के निकाले जाने के बाद अधिक नहीं जिये और वि० स० १८६४ मार्गशीर्ष बदि ४ (ई० सन् १८३८ ता० ६ नवम्बर) को उनका निःसन्तान अवस्था में ही देहान्त हो गया। इससे खांधू ठिकाने के बहादुरसिंह गोद आकर बासवाडे की गद्दी पर बैठे।

महारावल भवानीसिह के ३ रानियाँ राजकुँ वर राठोड़ ( आऊवा ), सूरजकुँ वर चौहान ( मोला ) और राजकुँ वर राठोड़ ( ईडर ) तथा ४ खवा-सनेंं ( उपपित्नयाँ ) थीं । इनके देहान्त पर केवल ४ खवासनें सती हुईं।

# १७-महारावल बहादुरसिह

[स० १८१४--१६००]

महारावल भवानीसिह के कोई पुत्र न होने से उनके दहान्त पर गढी के ठाकुर अर्जु निर्सिह चौहान व महारावल के कामदार शोभाचन्द कोठारी ने कुवानिया जागीर के ठाकुर दीपिसेंह अहाडा को गद्दी पर विठाने का विचार किया। परन्तु वह बहुत ही दूर का हकदार था। उधर सबसे प्रथम खॉद्र के सरदार का दक्ष था। इस्तिको बूद के कार्यकान काँचू वालों की तरफ से क्षण्डल होने का अप था। संस्थापक महाराज कार्यक्रिंद के बूसरे पुत्र क्षणुहुरस्थि, यह पहले तेजपुर के महाराज रक्षित्व के कहाँ गीव कां मार्गरीयों सुदि ४ ( हैं० सम् १ स्थ्य ता० २२ क्षण्यक् ) कां बादें की गारी पर चेटे। काँचू के सहाराज क्यार्थिक के तम्बीकी दक्ष वा परम्यु उसे इस गोव की मान्यस्य ही काँ कीं गारी पर चेटने के सम्य बहायुरस्थित हु का क्यार्थ वहायुरस्थित ने गशी पर बेटने के सम्य ही क्यार्थ वहायुरस्थित ने गशी पर बेटने के सम्य होत्र को अपना वह काँचू वालों की करेगा चुन बूद का क्यार्थ को वा वा बाह्युरस्थित ने उसकी इक्टकार्य के पत्रका मान्य किया। होत्रकी वहायुरस्थित ने उसकी इकटकार्य के एक्य में करके १,१००) उसमें कम कर दिये। इससे उसने सम्य होन्यू



सदाराक्त बहातुरसिंह कंत्रकार वर्ष राज करके वि० त'० १६०० (ई०सम् १५७४) में इक्कोक सिवार गर्ने। करके वो रामियों केसरकुँकर मेहरतर्था (तक्तवाहा) और स्टब्कुँकर जीहरूल (ववाहा) तथा व्यवसाई मान की नकासका (शतकान-करवी) थीं।

# १८-महारावल लच्मणसिह

[ वि० सं० १६००-१६६२ ]

इनका जन्म स० १८६६ (ई० सन् १८३६) में हुआ था श्रोर ४ वर्ष की श्रायु में वि० सं० १६०० फाल्गुन बढि १४ (ई० सन् १८४४ता० १७ फरवरी)

को ये राजगद्दी पर बैठे। इनके नाबालिंग होने से राज्य का प्रबंध श्रंभेज सरकार की त्रोर से मुंशी शहामतश्रली खॉ आदि के हाथों में रहा। वि० सं० १६१३ (ई० सन् १८४६) में इनके बालिंग होने पर राजशासन के पूरे अधि-कार इनको दे दिये गये।

वि॰ सं॰ १६१४ (ई॰ सन् १८४७) में जब भारत में गद्र फैला तो बॉसवाड़ा भी उपद्रव से नहीं बच सका। इस समय सर-दारों ने महारावल का साथ नहीं दिया। हॉ! कुशलगढ़ के राव ने बागियों को रोकने का उद्योग किया था परन्तु उसे उसमे सफलता



महारावल लच्मण्सिह बॉसवाडा

नहीं मिली । क्योंिक विद्रोहियों की संख्या अधिक थी। गहर की इस सेवा के उपलच्च में अंग्रेज सरकार ने कुशलगढ़ के राव हमीरिसंह राठोड़ को खिलअत देकर सम्मानित किया। गढर वालों ने तॉतिया टोपे (ब्राह्मण) की अध्यच्चता में मिगसर मुदि ६ (ता० ११ दिसम्बर) को बॉसवाड़ा राजधानी को आ घरा। इस पर महारावल को लाचार होकर राजधानी छोड़ उत्तर की तरफ के जगलों में जाना पड़ा। गढर के शान्त हो जाने पर सं० १६१८ (ई० सन् १८६२) में अंग्रेज सरकार की तरफ से दूसरे राज्यों की तरह महारावल को भी गोढ़ लेने की सनद मिली।

वॉसवाडा रियासत में श्रामदनी के लिहाज से कुशलगढ ठिकाना मुख्य है, जिसको वॉसवाडा के सिवाय रतलाम राज्य की तरफ से भी ६४ गांव जागीर में मिले हुए हैं। वि॰ स॰ १६१२ (ई॰ सन १८४४) में रतलाम के राजा श्रोर कुशलगढ के राव के श्रापस में श्रनवन हो गई तब यह फैसला हुश्रा कि कुशलगढ का राव वॉसवाडे का मातहत सरदार सममा जाय। परन्तु फिर कई वातें ऐसी हुई कि जिसमें कुशलगढ का गव श्रपने को

स्वतंत्र मान दर वॉसवाडा राज्य की काळाजी की वरकार ह भौर जब बंधेन सरकार के पास क्याकी शिकावरों की माँ खे कर दिना कि वह वॉसवाका राज्य से सर्वमा जसग है। इस मध्यर भीर राम क बीच गहरी अञ्चल हो गई। सहाराचक, इरावान के सिराज भारि की रकम वाकी निकास कर उसके वसूब कारी की इतने में बि॰ सं०१२२६ (ई० सम् १८६६) में स्टिक्स के सूर्य केरी माग गया। इसक सिने वह बाद कैसाई गई कि का केरी से कुक्त के राव का इंकर कई सावभिनों को कावस कर सुद्धा से गया है। स्व र्वामेच सरकार ने जॉन करके कुरासगढ़ की का बागीर को जो संबंध ( मालवा ) रिवासत में बी बच्च कर शिवा । बरलूत को वर्षे वाद अवसी वे लुत गना भीर मालन हुआ कि काँसवाई भी तरफ से वह कुछा हुक्यों सवा किया गया था। इसकिये सरकार से साराच होकर कि सं tite साक्य वहि म ( ई० सन १८६६ ता० १ क्यान्त ) से ६ वर्ष के किए केव्यानिक सहमग्रसिंह की सकामी की ४ तोचें क्याकर जारत क्षेपें कर ही और वेरिक ही उनसे ६ १६७) ए० इकति के भी कुराकाद को विकास है। इस कैस्के है माथ-साव बांग्रेस सरफार ने यह भी तम कर दिशा कि व्याने से ब्रांकांक के राजप्रकास में बॉसबाड़ा किसी मकार का बताक प (क्ताकानी ) व करें और इरासगढ़ वाले अपने साक्षियाना कियान के १ १०० वर्ण साक्षियताई ( शर्थ वर्ण कादार ) पोलिटिकन एकेन्ट के हाय वॉस्तवाना स्टेट के केर्ने धें क्रि पर जनगर / गासार के श्रा के में से जाने बालो क्यापारिक क्युजी का क्याप राज ही है। इस कीसमें से अग्रकाह का राज, बांसवाहा कोर से विकास सर्वत

इस जैससे से इन्यालगढ़ का राज, वंस्तवाहा कर या स्वाच्छा लगा का है गया और उसकी गराना चौसन सरकार से संरिक्त किमानों में होने लों। उसके प्रधान वर्षोक उसिलेस्टर पांकिटिक्स एजेस्ट के पास क्षेत्र माना में तिवाद करने का अधिकार मी मिल गया। इस माना के काएकी सेवाइ के पांकिटिक्स एजेस्ट के पास अधिक कार्य का गया। इससी चौन १२२६ (ई० इस १२६६) में उसकी अधीनता में राजपूताना एजेस्टी की देशक पारती मामानी मीकाशी बांसवाड़े में एसिस्टर्ट पोकिटिक्स एजेस्ट किसाइ के स्वाच्छा और उसक् वंदन व व्यवस्त क्षेत्र आदि के सालाना १३ इबाइ साक्षियशादी कपथे (कमतार १ १०४०) अस्तवाई पर जुमनि के दौर पर सामान में ने सर्च कि सर १४०) के स्वाच्छा मों पत्र में वा कर ४००) के कर दिवं गये। वर्षोकि बढ़ी कारासर म्हाप्याय एका के प्रसित्तिक विभिन्न का भी कर्मन सामायाइ एका के प्रसित्तिक वा विभिन्निटक्स एजेस्ट का सामा भी करने कारा था।

सं० १६६८ (ई० सन् १८०१) में गढ़ी के अकुर रतनसिंह चौदान ने कपनी पुत्री का निवाद महाराखा शान्त्र्सिंह के साव कर उनसे महारा-वस की जाका क चिना ही 'राच' का चिताव सं किया। इससे महाराक्स श्रीर ठाकुर रतनिसह के बीच भगड़ा हो गया। परन्तु रतनिसह समभदार श्रादमी था। इससे उसने लोगों के समभाने से महारावल से मेल कर लिया। महारावल ने भी उसका, महाराना का दिया हुआ "गव" का खिताव वहाल रक्खा श्रोर मृं० १६३१ में मंत्री (दीवान) पट खाली होने पर उसे श्रपना मत्री भी बना लिया। इसो वर्ष गुढ़े का ठाकुर हिम्मतिसह भी राज्य से वागी हो गया। परन्तु अन्त में यह सं० १६२८ ज्येष्ठ विद १३ (ई० सन् १८०१ ता० १७ मई) को राज्य के सिपाहियों द्वारा मारा गया। इन्हीं दिनों महारावल ने जागीरदारों को हिदायत की कि विना महारावल की श्राज्ञा के कोई गोंद (दत्तक) न लेवे परन्तु पोलिटिकल एजेएट ने उन्हें समस्ताया कि महारावल को इस प्रकार की कोमी वातों में दखल देने का श्रिष्ठकार नहीं है।

वोरी श्रोर रेचेरी नाम के गाँवों के लिये वासवाड़ा श्रांर प्रतापगढ़ राज्य के वीच जो अगड़ा चल रहा था वह वि० सं० १६३१ (ई० सन् १८७४) में बहुत ही वढ़ गया। इसीसे प्रतापगढ़ के २६ श्राटमी मारे गये श्रोर ४४ घायल हुए श्रोर उस (प्रतापगढ़) का माल भी लृट लिया गया। इसी अगड़े में वासवाड़े के भी हो श्राटमी मारे गये व चार घायल हुए थे। श्रन्त में श्रंपेज सरकार द्वारा जॉच होने पर वासवाड़े के कामहार (दीवान) कोठारी चन्मनजाल पर एक हजार रूपया जुर्माना किया जाकर वह दस वर्ष के लिये निर्वासित कर दिया गया। पॉच दूसरे श्रहलकार पॉच-पॉच वर्ष के लिये किंड किये जाकर उदयपुर के जेलखाने में भेजे गये श्रीर होनो राज्यों की सीमा पर मीनारें खंडे कर दिये गये।

इसी तरह वासवाडा राज्य का अजंदा गाँव के कब्जे के बारे में प्रतापगढ़ के साथ एक दूसरा मुकदमा भी था। जाँच होने पर सं० १६३१ (ई० सन् १८७४) में फैसला हुआ कि वास्तव मे यह गाँव प्रतापगढ़ का था और वि० सं० १६१० (ई० सन् १८३०) मे वासवाड़ा ने उस पर बल-पूर्वक कब्जा कर लिया था। साथ ही वासवाड़ा महारावल ने मुकदमे में भूँ ठी शहादतें बना कर व जान वूक्त कर जाली कागजात सबूत में पेश कर यह क्षगड़ा खड़ा किया है। इस घटना से महारावल की किर बड़ी बदनामी हुई और इसके फलस्वरूप अयेंज सरकार ने महारावल की ४ तोपें और भी छः वर्ष के लिये घटा दों (ये पहले वि० सं० १६२६ में घटाई गई थीं जो सं० १६३६ =ई० सन् १८७६ तक नहीं बढ़ा)।

महारावल लहमणसिंह एक पुराने ढंग के नरेश थे। उन्होंने ६१ वर्ष तक राज किया परन्तु समय के साथ-साथ अपने विचार नहीं बदले और सुधार के विचारों से दूर रहना ही पसन्द किया। उन्होंने न कभी रेल या तार दल न व दलना चाहते थे। इन्होंने ४० वर्ष एक बाहर करम भी नहीं रकता। इनके समय कमे से राज्य सरकार का किराज भी कह गया था। महारावक का नहीं रहा था। मील कानू से चाहर निक्का थे थे। दिखा 'क्कें क्यान नहीं दिवा गया। मालगुनारी की दरत किन्ह गर्म क्या जोर बहा। इससिय काने सरकार ने कि० स० १६८४ (क्षै० वर्ष में राज्य का प्रवन्त में दसका बने का निश्चव किया कीर कि० वर्ष (है० सन् १६०२) में राज्य का कुल प्रकार के किश्त की का शाम में सींप दिवा जो ४ अव्यक्त प्रकार के एक १६०४) में में कस्तार सिखे का चलन कीर तार कियान का कारका कुला है।

महाराज्या क १४ रानियाँ, १० वचपतियाँ क्या ६ वितक व्यर से कुत्र ६० सन्वानं हुई । अर्थान् विधारिक ७ महाराजकुमार तथा न राजकुमारियाँ और वचपतियाँ थे १६ राजराजा) तथा २२ जनासथात पुत्रियाँ हुई । जुक्सप्रका की समय राजकुमारों में से राज्युसिंह सम्बार्धिक और वस्त्रीतिक

सं १६६२ की बैराज बाद ६ (ई० सन् १६०६ ख॰ १५ व्योक्त) मीमस्तेर गाँव में सगमग ६० वर्ष की बाद है इस महस्यक्त का केंद्री हो गया। इस पर बनका रच वहाँ से पीनक (शावकी) हैं रककर बीकावी बाग गया वहाँ राज्य रिति के अञ्चार करका बाद संस्मार हुया। सन्मे पीन्ने उनके जेड पुत्र राज्यक्रिंस राज्य के सगमी हुए।

### १६-- महारावत श्रम्यृतिह [मि. मं. १६९१--१६९४]

इनका बन्म बि० सं० १६२४ की कार्तिक वहि १६ (ई० सन् १००६) वा० १४ करदूबर) बुधवार को बुधा था। बिस समय इनके विका में देखीत बुधा वा क्स समय में वॉगरपुर में वा व्यॉक्ति इनका उससे में कुई मा । इससे में कुक कार्त तक उदबपुर व हॉगरपुर से बाकर रहे हैं है के इन्हें पिता की मरनु का समाचार मिस्रा तथ में हॉगरपुर से वॉक्तवन्त्रे को कार्र से १६६२ वेंसाक सुवि १६६ सन् १६४ सा० ६ मई) सेनक्कार की १० वर्ष का बाद में एक्सरूप स्थापन करवारित में स्थापन से एसस्टरूप संकारकार्य की स्थापन से एसस्टरूप राजवेट की कार्य में एसस्टरूप राजवेट की सिम्सरानी में बापी सेनक्सों की कीरकार की

नाम्यरामा दिन्नगरिक्त, तेवरिक्त, मोगोशिंक, मोगाशिंक, मान्यराक, मान्यराक, प्रवासिक, प्रवासिक,

वही इनके समय भी राज्य कार्य का संवालत करने लगी। इस कौंसिल ने राज्य में अनेक सुधार किय। इसके घाद स० १६६२ माघ विद १ (ई० सन् १६०६ ता० ११ जनवरी) को अंग्रेज सरकार की तरफ से महारावल



महारावन शम्भूसिह,

शम्भू सिह को राज्याधिकार सोप दिये गये। परन्तु उनमें राज्य प्रवन्य करने की योग्यता न थी। वे शराव श्रौर श्रय्याशी में समय विताने लगे। इससे तीन वर्ष के राज्य काल में ही उनसे कई बाते ऐसी हो गई कि सं० १६६४ श्राश्विन सुदि १४ (ई० सन् १६०५ ता०६ श्रक्टूबर) को उन्हें राज्य कार्य को इस्तीफा देकर राजगही छोड़नी पड़ी।

इस पर राज्यप्रबंध फिर ऋँमेज सरकार के पोलिटिकल एजेन्ट के हाथ में चला गया।

वि० सं० १६७० की मिगसर बदि ३० शनिवार (ई० सन् १६१३ ता० २७

दिसम्बर) को इनका स्वर्गवास हो गया। इनके ६ रानियाँ श्रीर ७ खवासणें (उपपित्रयाँ) थी। रानियों से इन्हे ११ पुत्र श्रीर दो पुत्रियाँ तथा पड़दायताँ (उपपित्रयों) से मानिसंह, शिवसिंह व गोपालिसंह नामक तीन पासवानिये पुत्र (रावराजा) हुए।



श्रीमान रायरायो महाराजाविराज महारावल सर पृथ्वीसिहजी बहादुर के० सी० श्राई० ई० का शुभ जन्म वि० स० १६४४ की श्राषाद सुदि ७ रिववार (ई० सन् १८८८ ता० १४ जुलाई) को हुश्रा था। इनकी शिला मेयो कालेज (श्रजमेर) में हुई, जहाँ से इन्होंने डिलोमा परीला पास की। इसके बाद इन्होंने वेदला (मेवाड) ठिकाने के राव नाहरसिह के चावा रात बहादुर राजसिंह कं पास रह कर कुछ विजो तक कार्य रोती किया। वि० सं० १६६४ (ई० सन् १६०२) में जब कारके किया

शानमूर्सिह राज्य काम से व्यक्तग किय गर्ने तब काम बहाँ से व्यक्तन वादं मुकाब गये कौर बहाँ पर वे दक्तिणी राजपुताना क गोकिटीक्या मजेबट की देखमाक में शासन कार्य का कनुसब मास करने कगे।

सहाराजल शस्यूसिंह का कैलासवास हो जाने पर संग् १६७० की पाव सुवि ११ ( हे० सन् १६१४ ता० म जनकरी) को के नियमानुसार राजगरी पर वैठे। हनका पहला विवाद महाराज कुमार व्यवस्था में सिरोदी के दिव हाईनेत महाराजक सर केसरीसिंह



राह्मेड की बहुत दौकरक वर के साथ किया। इससे इतक वार राजकमारियाँ

सूरजकुँ वर, मोहनकुँ वर, शेरकुँ वर, इन्द्रकुँ वर तथा वि० सं० १६७८ वैशाख सुदि ८ (ई० सन् १६१२ ता० १४ मई) को महाराजकुमार नरपतसिंह हुए। वि० सं० १६६० के ज्येष्ठ (ई० सन् १६३३ जून) मास में नरपतसिंह को १६ गॉवों से किलंजरे की जागीर प्रदान की गई।

ज्येष्ठ महाराजकुमार चन्द्रवीरिसहजी ने मेयो कालेज में डिसोमा क्रांस तक की शिचा प्राप्त की । इनके वो विवाह हुए हैं। पहला विवाह वि० सं० १६५७ वैशाख बिद ७ रिववार (ई० सन् १६३० ता० २० अप्रेल) को गुज-रात में राना साहेब कडाणा की पुत्री से हुआ जिनके उदर से एक राजकुमारी उत्पन्न हुई। दूसरा विवाह वि० सं० १६६२ में ध्रांगध्रा (काठियावाड़) के हिजहाईनेस महाराजा साहब की राजकुमारी के साथ हुआ। इस विवाह से इन (युवराज) के एक कुँवरी व एक कुँवर है। महाराजकुमार चन्द्रवीर-सिंह मिलनसार व्यक्ति है परन्तु महारावल साहब से मेल-जोल न होने से कई वर्षों से वॉसवाडा राज्य से वाहर ही रहते हैं।

महारावल साहव की ज्येष्ठ राजकुमारी श्रम्बाकुँ वर का विवाह वि० सं० १६८४ माघ सुदि ४ (ई० सन् १६२८ ता० २७ जनवरी) को चरखारी ( मध्य-भारत ) राज्य के हिजहाईनेस महाराजा श्ररिमद्निसंह बुन्देला ( गहरवार ) से श्रोर राजकुमारी कोमलकुँ वर का विवाह वि० सं० १६८८ माघ सुदि १४ (ई० सन् १६३२ ता० २१ फरवरी) को जयपुर राज्य के वीसाऊ—सूरजगढ़ ( शेखावटी ) ठिकाने के कुँ वर रघुवीरसिंह शेखावत से तथा राजकुमारी सूरजकुँ वर वाई का विवाह सं० १६६३ माघ विद ६ गुरुवार (ई० सन् १६३७ ता० ४ फरवरी ) को टेहरी ( गढवाल ) के राजकुमार मानवीरेन्द्र शाह के साथ हुआ है । महारावल ने श्रपनी सौतेली विहन सज्जनकुँ वर का विवाह वि० सं० १६८८ ज्येष्ठ सुदि १४ शनिवार (ई० सन् १६३२ ता० १८ जून ) को नीलगाव (श्रवध) के ठाकुर लालताप्रसाद सिंह के साथ किया परन्तु इस राजकुमारी का देहात सं० १६६२ माघ विट १४ गुरुवार (ई० सन् १६३६ ता० २३ जनवरी ) को हो गया।

महारावल साहव अच्छे विचार के नरेश हैं। आपको राज्य-कार्य से भी प्रेम है श्रीर उसकी उन्नति का आप ध्यान रखते हैं। आज वॉसवाडे की जो कुछ उन्नति टीखती है वह मव उन्हों के उद्योग का फल है।

१—-टेहरी राजवश श्रपने को राजपूत जाति की पवार (परमार) गाप मे बताता है। इनका प्राचीन इतिहास श्रम्थकार में है। यहाँ के नरेश राजा सुन्दरशाह ने वि० स० १६१४ के गटर में श्रम्भेज सरकार की बड़ी सेवा की थी। इससे टनके नि.सन्तान श्रवस्था में देहान्त हो जाने पर सरकार ने राज्य को जब्त न करके

#### राज्य की झामदनी व सार्थ

|                          |                                                                                  | *      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| क्पनं है। सं० १६६१ (क्रे | सावामा चासवनी ६ वाक जी<br>• सन् १६२४–३४) और सं• !<br>मर्चे का हिसाव इस मकार गाः- | 1224 f |
|                          | <b>चामद</b> नी                                                                   |        |
| Total Tree               | win 1122                                                                         | -      |

नाम मद सा० १६६१

१--मूमि क्षगान, क्षाग-माग ( डेक्स ) भौर जागीरदारों से किराज भादि ₹ ₹1, १९० २—कंगकात

₹8,8° ₹ 1,96,99 ३—कस्टम्स (सावर) १,०४ २१५ ४--वावकरी ₹**,०५,**५३₹ 6.54.44k 4,44.0 ¥—<u>अ</u>बीराल भौर वंश 10 907

tz EH <del>िस्टान्पस</del> 有明,有效力 **७—शक्त**ेशन 198 24.0 19,201 72.0E 4-**96** LXLE F. (40) ६—पुरका

ला जोचा धारते घरश

**LLUSTLY** माम सर सं• १६६१ HO PLLR १—मरेश का डाव क्रम **≨•,**000 Es 000

२—महाराजकुमार सावव व महाराज साइव (नरेश का भाई) 5 4 7 9 4,500 ६---जनानी हेमडी \$10,0\$0 \$4,995 <del>४—वासवान</del> (उपपरनी) सौर शक्रराजे ( बनौरम पुत्र ) 1 450

S. Mark ४-महस क मोकर गाकर **₹₹ +₹**□ ( Lynn ६—बंब व सरकार का बिराज (१७,६००) \$6 € 3 for all <del>७—मेडकमा माग</del> ₹D €50 PHARMS

क्रको व्यक्तीरम प्रथ राज्य नकार्नकाई की में 1915 (हैं सम् 1994) में सार्क बढ़ी पर किछ दिया (देणोरियक समैदियर बाज इसिडका जान र तब र बबरे हैंग कुलरा नेरकाच प्रश्न पत्र पत्र वचा नेरकाच भाग १३ लड् ११ ल है . एड १००) ह

|                                      |                  |       | _        |
|--------------------------------------|------------------|-------|----------|
| नाम मद                               | सं० १६६१         |       | स० १६६२  |
| म—रेकर्ड दफ्तर                       | દપ્તર            | • •   | وي       |
| ६—गकाउएट दफ्तर                       | ४,६३३            |       | ४,७४१    |
| १०-महक्रमा माल (रंबन्यु डिपार्टमेण्ट | ) १७,२१४         | •     | १८,३०२   |
| ११—जंगलात                            | ६,६६३            |       | ७,२६१    |
| १२—कस्टम्स                           | ११,६३०           | • • • | ??,505   |
| १३—श्रावकारी                         | ড <del>ন</del> ু |       | 538      |
| १४—जुडीशल व जेल                      | ११,१४२           | •     | १२,३३६   |
| १४—रजिस्ट्री महकमा •••               | १८४              | • •   | 939      |
| १६—पुलिस महकमा                       | १८,७२३           | •••   | १८,७८४   |
| १७—पृथ्वी राईफल्स व स्टेट वेन्ड      | १६,३०५           | •••   | २०,४८६   |
| १५—मेडिकल ( सफाग्वाने )              | १२,६३६           | •     | १४,२४१   |
| १६—एज्युकेशन (शिचा)                  | १०,००६           | •     | १०,७२४   |
| २०—पद्लिक वर्कस् (कमठा)              | ४,०१३            |       | 8,528    |
| २१—राजमहल की घुडशाला व मोटरखा        | ना ३६,६४२        |       | ३६,६६०   |
| २२—गस्ट हाउस व डेपुटेशन 😬            | ২০,৫২৩           |       | २७,६६२   |
| २३—डॉरे                              | १,६०६            | •     | १,१५५    |
| २४—दान, पुरुष व त्योहार              | <i>६,</i> ७६०    |       | ६,६८४    |
| २४फुटकर मह्कमे ***                   | १४,१५६           | •     | १६,००७   |
| २६ — फुटकर खर्च •••                  | १७,५७१           | • • • | १८,०२१   |
|                                      | ४,०१,००६         |       | ४,२२,५२१ |

# श्रहदनामे–सान्धपत्र

(१)

यह श्रहदनामा श्रानरेव्ल ईस्ट इण्डिया कम्पनी श्रीर वॉसवाड़ा के राजा रायराया महारावल श्री उम्मेदिसह बहादुर तथा उनके वारिसों एवं उत्तराधिकारियों (जानरीनों) के बीच हुआ था। भारत के गवर्नर जेनरल मारिकस हैस्टिग्ज के दिये हुए इंग्तियारों के श्रनुसार कम्पनी के प्रतिनिधि मिस्टर चार्लस थियोफिल्स मेटकाफ थे श्रीर दूसरी श्रोर से रायराया महारावल श्री उम्मेदिसह की तरफ से रतनजी पंडित थे।

पहली शर्त- अप्रेज सरकार श्रौर बॉसवाड़ा के राजा महारावल श्री उम्मेदिसह तथा उनके वारिसों (वंशजों) एवं उत्तराधिकारियों के बीच

#### राज्य की आमवनी व सार्थ

वॉर्मवाका राज्य की साम्बाला भासकती है

| बपने हैं। सं० १६६१ (ई० सन १६३६<br>१६३४-३६) में मुक्य-मुक्त मनों का हिर | र-8× । क्वीर अंक |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| भामद                                                                   |                  |
| नाम मन्<br>१—-सूमि कगान, जाग-बाग ( टेक्स )                             | स॰ १६६१          |
| भौर जागीरवारों से सिराज भावि                                           | ₹ ₹1,₹₹•         |

12.80% ३~-कस्टम्स ( माबर ) १ ०४,२१६ ४-मानकारी 1.00 5k3 ४-- जुबीरास चौर जेस \$0,202

<del>१ स्टाम्पस</del> FEI,写发包 **७—रजिस्ट** शास

300 th kut L-Gran

LKLE क्रम काम अन्य प्राप्त 7.88

माम सब् #10 take रे--नरश का शाब खर्च E0 00 २--- महाराजकुमार साहब व महाराज माइव ( नरश का आई ) 5.276 **१---जनानी प्रवर्**हा Fig. 19 Fig. ४—पासचान (उपपर्सा) खोर राजराज

1 450

५—महस क मोधन वाकर 24 atm ६-- बंधे स वरकार का विशास (१७,१००) १७ ६०२ <del>७--- गेर्फ्</del>मा नाम ٠, ₹\$ **\$**\$0 tw.

( बनौरम पुत्र )

क्रमके व्यक्तिम पुत्र राजा बनावीकार की शं १४१४ (है अब १६१४) हैं। नहीं का निका दिका (इंगोलिका नहेंदिका साथ दुनियमा साथ र कर् १ सकते guet desire to to an out desire and an an ex-

| नाम भट                             | स० १६६१     |       | स० १६६२         |
|------------------------------------|-------------|-------|-----------------|
| म—रेकर्ड टपतर · ·                  | ६४२         | •     | દહદ             |
| ६—एकाउएट दफ्तर                     | ४,६३३       | • •   | ४,७४१           |
| १० महकमा माल (रंवन्यु डिपार्टमेण्ट | ) १७,२१४    | • •   | १८,३०२          |
| ११—जंगलात                          | ६,६६३       |       | ७,२६१           |
| १२—कस्टमस                          | ११,६३०      | • • • | ११,505          |
| १३—श्रावकारी ""                    | <b>७</b> =३ | •     | <b>=</b> 38     |
| १४जुर्डाशल व जेल                   | ११,१४२      | • •   | १२,३३६          |
| १४—र जिस्टी महकमा                  | १८४         | • • • | 939             |
| १६पुलिसं मह्कमा                    | १८,७२३      | •••   | ? <b>=,</b> ७=४ |
| १७—पृथ्वी राईफल्म व स्टेट वेन्ड    | १६,३०५      | •••   | २०,४५६          |
| <b>१</b> ≂—मेडिकल ( सफाग्वाने )    | १२,६३६      | •     | १४,२४१          |
| १६—एज्युकेशन (शिचा) ***            | १०,००६      | •     | १०,७२४          |
| २०-पिटलक वर्षस् (कमठा)             | ४,०१३       |       | 8,454           |
| २१—राजमहल की घुडशाला व मोटरग्वा    | ना ३६,६४२   | •     | ३६,६६०          |
| २२—गस्ट हाउम व डेपुटेशन **         | २०,७२७      |       | २७,६६२          |
| २३—दारे                            | १,६०६       | •     | የ,የፍሄ           |
| २४—नान, पुरुय व त्योहार            | ०३७,३       |       | ६,६५४           |
| २४—फुटकर मह्कमे                    | १४,१५६      | •     | १६,००७          |
| २६-फुटकर खर्च                      | १७,५७१      | •••   | १८,०२१          |
|                                    | ४,०१,००६    |       | ४,२२,⊏२१        |

# श्रहदनामे-सान्धपत्र

( ? )

यह श्रहदनामा श्रानरेव्ल ईस्ट इण्डिया कम्पनी श्रीर वॉसवाड़ा के राजा रायराया महारावल श्री उम्मेदिसह वहादुर तथा उनके वारिसों एवं उत्तराधिकारियों (जानशीनो) के बीच हुआ था। भारत के गवर्नर जेनरल मारिकस हैस्टिग्ज के दिये हुए इंग्तियारों के श्रनुसार कम्पनी के प्रतिनिधि मिस्टर चार्लस थियोफिल्स मेटकाफ थे श्रीर दूसरी श्रीर से रायराया महारावल श्री उम्मेदिसह की तरफ से रतनजी पंडित थे।

पहली शर्त-अप्रेज सरकार और वॉसवाड़ा के राजा महारावल श्री उम्मेदिस ह तथा उनके वारिसों (वंशजों) एवं उत्तराधिकारियों के वीच

मित्रता व मेलजाल और त्याव की एक्का शवा करी तवा राज दसरे क मित्र एवं शक होंगे।

वृत्तरी शर्त-कांग्रेज सरकार बाँसवाका राज्य रक्षा करने का भवन वंती है।

तीसरी शर्त--महाराज्य तथा चनकं वारित का सरकार के साथ एक गातहत की हैसिका से व्यव्योग इसका स्वामित्व स्वीकार करेंगे और मनिष्य में बसरे साम कोई सम्बन्ध नहीं रक्तोंगं।

चौबो शर्व-महाराजत तथा उनके बारिस और <del>उनक</del> मुलक एवं राज्य के सूर-मुक्तार रईस होंगे स्वीर करके शुक्त में की रीवामी तथा क्रीजवारी हुकूमच वास्त्रिक न होगी।

पाँचवी शत-वाँसवाका राज्य के सामके अनिक से तय होंगे और इस काम में कांग्रेफ सरकार भी सहाराज्य 🕏 ध्यास रक्केशी !

कठी रार्च-कामेज सरकार की संबूध विना नकायका कनके बारिस (बेराब) और उत्तराधिकारी किसी यजा वा रिकाट की कोई समित्र वा तुद्ध की बात न कर सकेंगे, परन्तु अपने सिनी वा वार्या के साथ जो बनका साधारण मित्रता पूर्व क्वनहार है, वह सब्दे की

सातनी रावै---अहाराबक, वनक बारिस और **वचराविकारी** कि पर न्यादवी ( अनरदश्ती ) न करेंग और अगर इचियाक से किसी के 🚟 कोई बनामा हो नायगा हा उसके निपटारे के किये अंग्रेस करकर है धामने पेश करेंगे।

भारती रात-सहाराचक पनक वारिकाय क्रमराविकारी व्यक्ति स्टामी को कपमी कामदनी में से का काने की दुपन के हिसान से किराब की विने

नवीं रात--- शरूरत के कहा आंगमें पर विश्वासत कींसवाका कार्य भीज सरकार में मेव को मीकरी के लिए अपनी हैसियत के सवाधिक रेकी

वरावी राज-वह वरा राजी का व्यवस्थामा तवार बोकर की वार्जम विवेपितस मेटकाक और रजनती पंक्ति के दस्तवाद व स्थान वायस विकास पर पर पर पर प्राप्त वायस के स्थान के apper कापस में एक बसर का की आवेंगी।

सकाम रहती था॰ १६ सिलम्बर सम १८१८ Îo

रतनजी पडित की मुहर

दस्तखत—सी० टी० मेटकाफ दराखत—हेस्टिग्न

कम्पर्ना की सहर टस्तख़त—जी० डोड्सवेल टस्तखत—जे० स्टुऋर्ट टस्तखत—सी० एम० रिकेटस

श्राज १० श्रक्ट्वर सन् १८१८ ई० को मुकाम फोर्ट विलियम में हिज एक्सीलेसी गवर्नर जनरल ने कोंसिल में तसवीक किया।

वाकी शर्त अहटनामें की जो १६ सितम्बर सन १८१८ ई० को आनेरव्ल अंग्रेजी ईस्ट इिएडया कम्पनी श्रीर रायगया महारावल श्री उम्मेदिसंह, रईस वॉसवाडा के तय हुआ। जो कि महारावल वयान करते हैं कि उन्होंने अब तक किसी रईस को मुकर्र खिराज नहीं दिया। इस बास्ते यह इकरार किया जाता है कि अगर कोई रईस इस बावत अपना दावा पेश करें और उसका सबूत पेश करें तो ऐसे दावों का फैसला सरकार अंग्रेजी की सरपंची के सुपुर्द होगा।

मुकाम देहली ता० १६ सितम्बर सन १८१८ ई०

,रतनजी पडित की मुहर दस्तख़त—सी० टी० मेटकाफ दस्तख़त—हैरिटम्ज

वड़ी मुहर

कम्पनी की मुहर दस्तख़त—जी० डोड्सवेल दस्तख़त—जे० स्ट्रश्चर्ट

दस्ताः त-सी० एम० रिकेटस

हिज एक्सीलेसी गवर्नर जनरल ने कौंसिल मे ता० १० श्रक्टूबर सन १८६ ई० को मुकाम फोर्ट विलियम में तसदीक किया।

### ( २ )

यह ब्रह्दनामा श्रानरेट्स ईस्ट इण्डिया कम्पनी श्रौर वॉसवाड़ाके रायराया महारावल श्री उम्मेद्सिह तथा उनके वारिसो एवं उत्तराधिका-रियों (जानशीनों) के बीच हुआ था। भारत के गवर्नर जेनरल मारिकस हैस्टिग्स के दिये हुए इख्तियारों के अनुसार सेण्ट्रल इण्डिया व मालवा के एजेण्ट गवर्नर जेनरल, ब्रिगेडियर नेनरल सर जॉन माल्कम की श्राज्ञा से कम्पनी के प्रतिनिधि कप्तान जे० काल्फील्ड थे श्रौर दूसरी श्रोर से रायराया

महाराष्ट्रस भी कमावृत्तिह अपने और अपनी सन्ताय के (जानशीनों) की तरफ से था

पहली रातं—कांत्रंव सरकार और वाँसवावा के पंजा भीउम्मेर्श्सह तवा उनके वारिसों (वंशजों) एवं क्वराविकारियों मित्रता व मेल-बोक और स्वाबं की एकता सवा वनी रहेगी कौर तवा राज इसर क मित्र एवं राज होंगे।

वसरी रार्च-कामेब सरकार बाँसवाका राज्य और अवसे कींकें रचा करने का क्थन वंती है।

तीसरी शत-अझाराबस तथा कनके बारिस एवं वक्किकी फिटिश सरकार के साथ एक मातहत की हैसियत से स्वद्धेग करेंद्र के हमेशा असका स्वामित्व स्वीकार करेंगे और मिक्क में दूसरे राजानी में राज्यों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रक्केंगे।

वीची रार्च-महाराक्त तथा उन हे बारिस और करायक्तिकरी सकत पुरुक एवं राज्य क सुर-गुक्तार रहेश होंगे और उनके राज्य में क्षेत्रेय कराय की दीवानी तथा क्षेत्रवारी इक्सन शक्तिस न होगी।

पाँचवीं राज-जाँसवाका राज्य के मामके जामेव सरकार की क्यार के सम क्षेत्र कीर इस काम में क्षेत्रेय सरकार भी महाराज्या की वर्षी कर हुए

ष्मान र<del>वसं</del>गी।

क्षार्थ रात्रै—कामेश सरकार की संब्दी किसी किसा सहायक्का क्षेत्र कनक बारिस (वंशाव) कीन उत्तराविकारी किसी राजा वा रिकाली के साम काँग्र सिन्य या सकाई की बात न कर सक्ती उरस्तु आपने किसी की सन्दानियों क साथ को उनका सामारस्य निष्ठतापूर्व पत्र व्यवद्वार है, का जारी खागा।

सावर्थी रार्वे—महाराजक, उनक बारिस ध्योर क्वार्याककारी विजी पर कार्या (वर्ण्योमी) न करेंग ब्योर कार्य क्वार्यक से किसी के कार्य कार्य तमात्रा हो जावगा सो वसक निवडारे के क्षित्रे ध्योच सरकार के मामने परा करेंग।

जातर्थी राज---सहारावका, उनक वारिम और उत्तराविकारी क्योंकर करत हैं कि जब तक जा किराज बार वा किसी और राक्ष को देखा बाजिय हागा को तम दरमान्य जंगव सरकार का किरालार क्या किसी जादगा की र किमें जंगव सरकार चाँसचावा गश्र की दैसिकत क व्यक्तकर जिल्ला करगी।

नवी राग-स्थानकम्, उनक कारिस और उत्तराधिकारी **अव** कार्ग हैं कि व कीच मरकार का अवर्गा रक्षा क स्वत किरान के रहेंगे। खिराज उनकी रियासत की हैसियत के मूजिब नियत किया जायगा। लेकिन किसी हालत में रियासत की आमदनी पर छः आने की रुपये से ज्यादा न होगा।

दशवी शर्त—महारावल, उनके वारिस और उत्तराधिकारी स्वीकार करते हैं कि उनके पास जितनी सेना होगी, उसे वे जरूरत के वक्त मागने पर श्रंग्रेज सरकार के हवाले करेगे।

ग्यारहवों शर्त—महारावल, उनके वारिस और उत्तराधिकारी इकरार करते हैं कि वे सब अरब, मकरानी तथा सिन्धी सिपाहियों को मौकूफ कर देंगे और अपनी फौज में अपने देश के रहने वालों के सिवाय दूसरे सिपाहियों को भरती न करेंगे।

बारहवी शर्ते—श्रयेज सरकार वादा करती है कि वह महारावल के सकेश या | फिसादी रिश्तेदारों की हिमायत न करेगी बल्कि उनका दमन करने में महारावल को सहायता देगी।

तेरहवी शर्ते—इस अहटनामें की नवी शर्त में महारावल इकरार करते हैं कि वे अंग्रेज सरकार को खिराज दिया करेंगे और उसके वक्त पर अदा न होने की हालत में महारावल वादा करते हैं कि अंग्रेज सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि (मोतमर) मुकर्र हो, जो वासवाड़ा के चुंगी के चबूतरे तथा उसके मातहत नाकों की आमदनी से रुपये वसूल करें।

यह तेरह शर्तों का श्रहदनामा श्राज की तारीख़ कप्तान जे० काल्फील्ड की मारफत त्रिगेडियर—जनरल सर जे० मॉल्कम के० सी० बी०, के० एल० एस० के हुक्म से, जो श्रानरेबल ईस्टइण्डिया कम्पनी की श्रोर से प्रतिनिधि थे श्रोर बासवाडे के राजा महारावल श्री उम्मेदिस की मारफत जो खुद श्रानी श्रोर श्रपने वारिसों तथा उत्तराधिकारियों की तरफ से प्रतिनिधि थे, तय हुआ। कप्तान काल्फील्ड वायदा करता है कि इस श्रहदनामें की एक नकल मोस्ट नोबल गवर्नर जेनरल द्वारा तस्दीक की हुई, बासवाड़ा, के राजा महारावल श्री उम्मेदिस को दो महीने के श्रसें में दी जायगी श्रोर उसके दिये जाने पर यह श्रहदनामा, जिसे त्रिगेडियर जेनरल सर जे० माल्कम के० सी० बी०, के० एल० एस० के हुक्म से कप्तान काल्फील्ड ने तैयार किया वापस दिया जायगा।

महारावल श्री उम्मेदसिंह ने श्रपनी इच्छा तथा श्रपने शरीर श्रीर मन की पूरी श्रच्छी हालत मे यह श्रहदनामा किया।

स्थान वॉसवाड़ा, २४ दिसम्बर सन् १८१८ ई० श्रर्थात् ता० २४ सफर हिजरी १२३४, तदनुसार पौष बदि १३ सं० १८७४ वि०।

रहाराच्या जी जम्मेरसिंह चावने क्रीर व्यवनी सन्ताच व जानशीनों ) की वरक स थ ।

¥ 4.14

पहली शर्व-चंत्रेड सरकार और चौंसकारा के राज व्यापन गीउन्मर्सिष्ट् तथा उनक बारिसीं (कराजीं ) एवं क्व**राविकारियों के जी**प मेत्रता व मेल जाल और स्वाम की एकता सवा बनी खेनी कीर एक के किय तवा राज दूसर क शित्र एवं राज होंगे।

इसरी शर्व-अंग्रेश सरकार वॉसकता राज्य कीर अवनी जीवा की रचा धाने का बचन रती है ।

वासरी शत-महाराज्य तथा काक बारिस एवं व्यवस्थित मिटिरा सरकार क साथ एक मातहत की **है**सिक्त से सहस्रेण करेंचे स्वेर इसेशा उसका लामित्व स्तांकार करेंगे और अक्टिय में उक्के रामाओं क

राज्यों क साथ कार सम्बन्ध नहीं रक्तेंगे ।

भौनी रार्त-भहारायस तथा उन्नड बारिस और **उत्तराविकाये अले** मुन्क पर्व राज्य क सुव-मुक्तार रहेस होंग और काढ़े राज्य में की**य वरवा**र की दीवानी तबा फोजवारी इकमत वास्त्रिय न बागी !

पाँचमा राज-गाँसचावा राज्य च मामले चंत्रेय सरकार की चलाई है धव डॉग और इस काम में भंगेब सरकार भी सहायक्त की वर्जी 🕶 🛒 ध्यान रक्त्यती ।

बढ़ी शर्व-मंग्रेव सरकार की गंबरी किन किया स**रायका वर्**ग कतक बारिस (बंशक) क्रीर उत्तराधिकारी किसी राजा का स्थितक के साम कोई सन्धि ना सहाई की नात न कर सन्धेंगे नरन्तु अन्ते किंदी क सन्वत्यिको क साथ वा वनका साधारका विज्ञतापूर्व पत्र व्यवहार है, वह जारी खगा।

सातकों रात-भहाराक्क, अनक कारिस और उत्तराक्कियी किसी पर न्यावती ( कन्देली ) न करेंगे और अगर इत्तप्रश्च से विक्री के साम कोई तनाजा हो जावगा ता उसक निपटारे के किये व्यक्ति सरकार के सामने पेश करेंग ।

चारुनी रात----वहाराक्क, उनक वारिस चौर उचराविकारी स्वीकर करत हैं कि अन तक जा किरान नार ना किसी और राज्य को देखा बाजिन हागा नह सन हरसाबा भीनेन सरकार को किस्तकार क्या किसी जाबना चौर किरों चंत्रेय सरकार चाँसवादा राज्य की देशिका 🐞 अस्वाद निचत करगी।

तवी रातं - वदायाच्यः ज्यादं कारिस स्त्रीर स्वययक्तिकारी साम् करते हैं कि वे काँक करकार को मानते रहा के क्या कियान के जोिक उपर्युक्त श्रह्दनामें की नवीं शर्त में महागवल वादा करते हैं कि वे रहा के बढ़ते श्रम ज सरकार को मुल्क की हिमियत के मुताबिक खिराज हैंगे, पर वह रियासत की श्रामटनी पर की रुपय छः श्राने से श्रिधिक न होगा श्रोर श्रमें न सरकार गवल के मुल्क की जल्द तरकी होने की इच्छा से श्राज्ञा देती है कि सिर्फ ई० सन् १८१६, १८२० तथा १८२१ के खिराज की रकम श्रदा किये जाने का बन्दोबन्त हो, महाराबल इकरार करते हैं कि वे उपर लिखे हुए मंबतों के लिए नीचे लिखे श्रमुमार रकम श्रदा करेंगे:—

फागुन वि० स० १८७६ तरनुसार फावरी र्र० सन् १८२० ८४२०)र० वैशाख सुदि १४ ,, १८७७ ,, श्रप्रेत ,, १८२० ८४००)र०

कुल बाबन् सन् १८१६ = १७,०००) ए०

माघ सुदि १४ वि० मं० १८७७ तदनुसार जनवरी ई० सन १८२१ १०,०००) रू० वैशाख सुरि १४ ,, १८७८ ,, श्रप्रेल ,, १८२१ १०,०००) रू०

कुल वायत् सन् १८२० = २०,०००) ह०

माघ सुदि १४ वि० सं० १८७८ तटनुसार जनवरी ई० सन् १८२२ = १२ ४००) ह० वैशाख सुदि १४ ,, १८७२ ,, श्रप्रेल ,, १८२२ = १२,४००) ह०

कुल वायत् सन् १८२१ = २४,०००) क०

यह प्रवन्ध केवल तीन वर्ष के लिये हैं, जिसकी मियाद पूरी होने पर श्रंभे ज सरकार नवी शर्त के श्रमुसार खिराज का ऐसा वन्दोवस्त करेगी, जो उसकी दृष्टि में नेकनामी के श्रमुकूल श्रोर रावल के मुल्क की तरकी तथा दोनों सरकारों (गवर्नभेन्टों) के कायदे के लिये ठीक मालूम हो।

यह श्रहदनामा वासवाडा स्थान पर श्रग्नेज सरकार की तरफ से, जेनरल सर जे॰ माल्कम के॰ सी॰ वी॰, के॰ एल॰ एस॰ की श्राज्ञा से कप्तान ए॰ मेकडानल्ड श्रीर महारावल श्री भवानी सिंह ने श्रपनी श्रोर से ता॰ १४ फरवरी ई॰ सन् १८२० तदनुसार फाल्गुन सुदि २ वि॰ स॰ १८७६ व ता॰ २६ वीं रविउस्सानी हिज़ी सन् १२३६ को यह श्रहदनामा किया।

रावल की मुहर दस्तखत—ए० मैकडानल्ड श्रमिस्टेएट टूसर जान माल्कम 1

#### व्रत<del>ाकतः ये</del> • कारकीर

.. डेस्टिन्य

कम्पनी की मुक्द

,, जे॰ **डोक्सवेश** .. जेम्स स्टब्बर्ट

भाज १३ वीं अरवरी ई॰ सन् १८१६ को सहामान्यवर ने वॉक्सिस में छलीक किया ।

(¥)

धॅमेच सरकार जीर गॉसवाका के महाराजक की जवानीजिह धीच व्याहकरारणामा--

पौष वहि १३ वि० सं० १८०४ तदनसार २४ विसम्बर 🐌 का क्रोरेव सरकार और बॉसबाबा के महारा<del>वत</del> औ मीप जो भइरतामा हुचा था, उसकी आठवी शर्द में राज्या ने कि उस कहरतामं की वारीज एक क्सके जिस्से बार जो किराज गर्फी रहा होगा यह सब वे श प्रेस सरकार को कालना में हेंने और फिरवें व मेज सरकार नियत करेगी। महाराज्य के कैसे भागरती की डीतररा का विकार कर का मोचा सरकार ने **आर्जी** बतनाई हाई सब बाकी की रक्त के बच्चे खेवना के.000) रुपने सेना स्वीकार किया है। अपनी तरकड़ी के दिनों में बांसवाका गैर रिनासर्वों को भो संस्थाना किएन रंबी भी क्सके क्एकर वह रह महाराजस इस क्रम क हारा मंजूर करते हैं कि व काँग्रज सरकार औ विकी हुई फसकी पर फिरतबार रुपय दिवा करेंग-वि० सं० १८७६ तब्तुसार फरवरी ई०सम् १८३० দাদ্য ব **बेशास स**दि १≥ \$ □ eue कार्यक 2520 \$ C7000 वनवरी

माप सुदि १४ 1591 11 बैशास सवि १४ 1505 कारोक 2542 माय सबि १४ १८७८ अनवरी \* \$433 बेशाम सुवि १४ " भग्नेस 1504 १८२२ माथ सबि १४ \$50E १पर हे बंशास मुदि १४ १८५०

नशास सुनि १४ ॥ १८८० ॥ जनकरी ॥ १८६६ ३३००)व भाग सुनि १४ ॥ १८८० ॥ जनकरी ॥ १८६४ ३३००)व चेरसस सुनि १४ ॥ १८८१ — व्योक्स ॥ १८४४ ३३००)व

मरमत्त्र प्राप्त १८ ॥ १००१ ॥ अवस्या ॥ १०१४ प्राप्त ॥ साथ सुवि १४ ॥ १००१ ॥ अवस्या ॥ १०१४ प्राप्त ॥ वेरास्य सुवि १४ ॥ १००१ ॥ वर्षेण ॥ १०१४ प्राप्त इस ताटाद में से फाल्गुन वटि ३० वि० सं०

१८८१, मार्च ई० सन् १८२४ को १६,४०० रुपये वैशाख सुदि १४ वि० सं० १८८२, मई सन् १८२४ ई० को १६,४०० रुपये

ई॰ सन् १८२४ का खिराज · · · ३४,००० रूपये इस रकम में से फाल्गुन बढि ३० सं० १८८२ वि०

मार्च ई० सन १८२६ को ... १७,००० रुपये वैशाख सुदि १४ वि० सं० १८८३, मई ई० सन् १८२६ को १७,००० रुपये

मार्च ई॰ सन् १८२७ को १७,४०० रुपये वैशाख सुदि १४ वि॰ स॰ १८८४, मई सन् १८२७ को १७,४०० रुपये

श्रगले पॉच सालों यानी ई० सन् १८२७, १८२८, १८२६, १८३० तथा १८३१ में हर साल दो किश्तों में ऊपर लिखे हुए महीनों मे वही रक्तम यानी ३४,००० रुपये सालिमशाही श्रदा की जायगी।

यह प्रवन्ध इस साल के लिये किया गया है, जिसकी अविधि पूरी हो जाने पर अप्रेज सरकार अहदनामें की नवीं शर्त के अनुसार ऐसा बन्दोबस्त करेगी, जो उसकी नेकनीयती, रावल के मुल्क की तरक्की और दोनों सरकारों (गवर्नमेण्टों) के फायदे के खयाल से ठीक होगा।

यह श्रहदनामा मालवा एवं राजपूताना के रेजिडेण्ट मेजर जेनरल सर डेविड श्राक्टरलोनी, वैरोनेट जी० सी० बी० की श्राज्ञानुसार बागड एवं कांठल के स्थानीय एजेंट कप्तान ए० मेकडॉनल्ड एवं बॉसवाड़ा के नरेश महारावल भवानीसिंह के बीच ११ बीं फरवरी ई० सन् १८२३ तद्नुसार माध बदि ३० वि० सं० १८७६ को वॉसवाडा में तय हुआ।

दस्तख़त—ए० मैकडानल्ड

लोकल एजेन्ट दस्तस्त्रत—महारावल श्री भवानीसिंह (नागरी लिपिमें)

### ( 4 )

इकरारनामा ( कौलनामा ) जो बॉसवाडे के महारावल भवानीसिंह ने ता॰ ६ जून सन् १८३६ ई॰ को कप्तान स्पियर्स को खरीता के तौर पर भेजा।

में भविष्य में अपने देश के भीलों का दमन करने श्रौर श्रासपास के राज्यों के राज कर्मचारियों द्वारा उनके विरुद्ध की गई शिकायतों को मिटाने वंप्रेत सरकार चौर चँसवाका के राजक कहाराज्य वीच का इकरारज्ञास है॰ सन् रवस्थ

ता० २१ दिसम्बर है० सन १८९६ क्यानुकार कैंप १८७१ को ब्रोमेज सरकार जोर वांसवाना के धावज ( जी वर्मस्तित् के बीच को व्यवस्थाना हुवा वा, क्या है राज्य ने करनुं हा ब्रोमे व सरकार को रचा के व्यक्त वर्मने के बादुसार किराज देना श्लीकार किया है, जो कहा (क्यान्यक्त बाव क ब्युसार की वरवा का बात से जाविक व होना राज्य ने १४ फरवरों है० सन् १८९० व्यक्तकार कार्युक्त १८०५ के बाद्सार की के जाविक है० सन १८९० वर्मकार के दिस्तान की रचन कवा कर हो है, इसस्थिन अनेन सरकार के कि राज्य के देश की जावि हो क्या पूर्वक नीचे कियो हुए वर्में भाग कि सान का नंत्रीमसा किया है।—

> ई॰ सन् १८२१ का सिराज भार राज्य के नकामा जिराज का ओड़

वह इस स्वार से करा किया नावस्त---प्राक्तुत वहि व्यत्तावस, साथ ई० सत १८२३ को रेड्स वैशाक सुदि १४ वि० संवत् १८८० कारीस १८२३ को ---- १४,व्य

६० सन १८२३ का किराज भार राज्य के बकावा किराज का बोड़ \$5,000

भूका इस रक्षम में सं पत्रस्तुन वृद्धि है० कि० और १८८०

इस रकत व से नवर्ता वाद रण वक सर्व ह्याद्व मार्च हैदरफ़ हुँ० को वैशास सुनि १४ वि० सँ० ह्यादा महं सन् हृदन्धुई० को

हुँ॰ सन् १८९४ का किराज बार राज्य का नकाना किराज {E, 000 W

थ्रुक्त स्त्रो

ME AL PROPERTY

| वि० स०   | १८६३ = | ई० सन | र् १≒३६ का वि     | वराज    |             | ३४,००० रु०   |
|----------|--------|-------|-------------------|---------|-------------|--------------|
| पिछली च  |        | •     | •                 |         | منيني       | २०,००० रू०   |
|          |        |       |                   |         |             | ४४,००० रू०   |
| निरु सर  | 9=.¥.  | ई० सन | <b>१८३</b> ७–३८ ३ | न खिराज | ऋार वकाया   | ४४,००० रू०   |
| ति० सं०  | PERS.  | ई० सन | १८३५-३६ क         | ा खिराज | ऋोर वकाया   | ४४,००० रु०   |
| वि० सं०  | १८५,   | ई० सन | १८३ -४० व         | ग खिराज | श्रोर वकाया | ४४,००० रू०   |
| वि॰ सं॰  |        | 11    | १८४०-४१           | "       | 27          | ४४,००० रु०   |
| , , , ,, | १८६    | • •   | १८४१-४२           | **      | 11          | ४४,००० रू०   |
| 33       | १८६६   |       | १८४२-४३           | 55      | 17          | ४४,००० रू०   |
| •        | १६००   | 23    | १८४३-४४           | "       | "           | ४४,३८५ रू०   |
|          |        |       |                   |         | •           | ३,६६,३५४ रू० |

### (६)

बॉसवाडा के जागीरदारो की तरफ से की हुई २१ प्रार्थनार्श्रों श्रोर उन पर राज्य से दिये हुए हुक्मों का श्रनुवाट—

# सरदारों की शिकायतें

- १—दशहरे के त्यौहार के अवसर पर राजधानी में सरटारों के आने पर महारावल को चाहिये कि पहले वह उनके डेरों पर जाकर उनसे मिले।
  - २—जिनको सदैव राज्य से भोजन मिलता आया है, उनको मिलना चाहिये।
  - ३—जिनके यहाँ महारावल के रसोड़े से कॉसा ( भोजन का थाल ) पहुँचता है उनके यहाँ वह पहुँचना चाहिये।
    - ४—जंब हम महारावल के पास मुजरा करने को जावें तब हमारा मुजरा स्वीकार किया जावे।

महारावल का निर्णय

- १—दशहरे पर सरदारों की दरक्वास्त श्राने पर महा रावल उनसे मुलाकात के लिये डेरे जाने का हुक्म देगा श्रौर जायगा।
  - २—जिन सरदारों के 'यहाँ भोजनें पहुचता है, वह पहुँचता रहेगा।
  - ३—यह महारावल की ईच्छा पर निर्भर है।
  - ४—यह बात महारावल की इच्छा पर निर्भर है।

भी सरसफ चेहा करूँ ता! जगर वे (श्रीक) केये करेंग जोर अपने वेहाच्या जनक जाये खाँगे प्रवस्य करूँ ता तवा उसके जनहव के जो हामि होकी, साथ ही में हक्यर फरता हूँ कि गीचे किसी हुई सार्वी हैं, उनके प्रतापिक जगल करूँ ता!

पहली रहाँ—सबसे पहले में निवसित कर के सरकार का किराज देने और पेसे क्वाथ करने की करने, की वसी करी, की वसी की वसी करी, की वसी की वसी करी, की वसी की वसी करी, की वसी की वसी

दूसरी रार्च---मर जिसमें सरकार का वो किराज कर्यों है पर मुक्टिर किरतें क मुताबिक कहा कर सकते के किर वें और कपनी रिकास्त का कर्ष करने का बरक्क स्वन्य किराज की जो रक्त सरकार को देश काजिब है, क्ले दे क्यू

भीना रहाँ—में सोग, में नवसकती के कारक से स्वते स्वीति तमें हैं, मेरी सेवा में फिर मरती न किने सामेंगे ! सविक्य में में सामेंह, व नीच समाच के कोगों की दुव्यत से बच्चार!

बकरवा किराज के १,६६,६८८ वरवों में से सरकारों और कि आपके २०,००० वर्ष के बुटिकार्ग पहले ही ये जुका हैं। करते कर किराज के साथ २० ०० वर्ष के शरू और रक्तम कहा की आवार्ति मैं प्रक्रिया करता हैं कि आठ वर्ष के असेतर सब स्कूतना किराज है। वेशक कर बूगा, जैसा कि साथ को शैक्तिय में बजी है।

डुक पकावा रकम भीरत न चुका सकते के बारस मैंने ब्यांके हैं जो कचोचल किया है, जिसे मैं काशा करता हूँ बाप संबूद करेंगे। बाचें मेरा निष्कृत है कि बाच मेरे देश की चुरी दशा और मेरी वसेमान दिवति विचार करें तथा उसे सरकार को क्यांचें ताकि सूच का सार, क्षिते मैं कि तरक कर माड़ी सकता मेरे उत्तर न खें।

वॉस्वाका राज्य के विष्णे सरकार का वो किराज काकी है, को की के सिए वो किसों सुकरेर हुई, करकी कैंपिका--- वि॰ सं॰ १८६३ = ई॰ सन् १८३६ का खिराज विक्ती वकाया

३४,००० **रु०** २०,००० **रु**०

४४,००० रु० वि० स० १८-४, ई० सन् १८३ ५-३८ का खिराज ऋोर वकाया ४४,००० रु० वि॰ सं॰ १८६४, ई॰ सन् १८३८-३: का खिराज और वकाया ४४,००० रू० वि॰ सं॰ १८६, ई॰ सन् १८३ --४० का खिराज श्रोर वकाया ४४,००० रू० वि० सं० १८८७ ४४,००० रू० १८४०-४१ 33 १८४१-४२ ४४,००० रू० १८६८ 55 3378 १८४८-४३ ४४,००० रु० 11 33 " १=४३-४४ 200 ४४,३८४ रू० 33 33 " 33

३,६६,३८४ र०

### ( & )

बॉसवाडा के जागीरदारों की तरफ से की हुई २१ प्रार्थनात्रो और उन पर राज्य से दिये हुए हुक्सों का अनुवाद—

### सरदारो की शिकायते

- १—दशहरे के त्यौहार के अवसर पर राजधानी में सरदारों के आने पर महारावल को चाहिये कि पहले वह उनके डेरों पर जाकर उनसे मिले।
- २—जिनको सदैव राज्य से भोजन मिलता श्राया है, उनको मिलना चाहिये।
- ३—जिनके यहाँ महारावल के रसोड़े से काँसा (भोजन का थाल) पहुंचता है उनके यहाँ वह पहुँचना चाहिये।
- ४—जब हम महारावल के पास मुजरा करने को जावें तब हमारा मुजरा स्वीकार किया जावे।

### महारावल का निर्णय

- १—दशहरे पर सरदारों की दरस्वास्त श्राने पर महा-रावल उनसे मुलाकात के लिये डेरे जाने का हुक्म देगा श्रीर जायगा।
- २—जिन सरदारों के 'यहाँ भोजन पहुचता है, वह पहुचता रहेगा।
- ३--यह महारावल की इच्छा पर निभर है।

४—यह बात महारावल की इच्छा पर निर्भर है।

राजपूताने का इतिहास

#3¥

४<del>--जव इस दरवार में मुजरा</del> करन का साब तब हमार संबद्ध साथ रहें।

६-- साजीमी सरवारी क कवरी का सिंद्रवाहिनी माता क मंतिर तक भोड़ों पर घड़े हुए वाने विया साव ।

 अब महारावल चैठ बार्गेंग त्रव हम अपनी-अपनी नियत बैटक पर बैठेंगे। अहाँ कहीं सहारावल जायेंगे

वहाँ इस उनके साथ रहने,

पर कामदार कावि क साथ न कार्येंगे । ६-- जब किसी सरदार क वहाँ कोई सावस्यक कार्य होगा,

त्व वह महारावल क साथ नहीं बादगा। ·--साँधू भौर सृख्य क महा

राज, महारावल के साथ एक ही थाल में माजन करें और हुका पियें। १-- तलवारवन्दी प्राचीन रीविक

भनसार भी जावे भौर बिन सरदारों से यह नहीं की जाती, रनसे न श्री जाव । २---पास फ बारे में कोई विद्री

कारी न की जाय। १३-- जागीरदार नय पट्टेन केंग।

४<del>--अब तक तक्षवार बन्दी की</del> रसम न होगी, तब तक काई सागीरदार मुजरा करने को न

कायगा ।

४-सरवारी क साथ दरीकाने में पेस सेवक जा सकेंगे. आ उसक याग्य होंगे। ६-- जो सदा से कात हैं, व काया

करोंगे ।

७—प्राचीन रीवि क बतुसार **बै**टिंग । प-भावस्यकता क भनुसार

भाका थी जायगी भौर सर

वारों को साथ ज्ञाना होगा। ६--इस विषय पर इरस्वास्त भाने पर आवस्यक काय का विवास कर भाजा श्री सायगी।

१०-- थह महागवस की इच्छापर निर्मर है।

११-- बागीर के वर्वे और हैसियत के अनुसार वक्कवारमन्दी प्रसनी रीवि क कतुसार भी आगती ।

१२-पोल क संबंध में कोड़ चिटी कारी न की जायगी।

१६<del>-कोई</del> नया पट्टा स विया जायना !

१४-चेसा म कराया जायगा ।

५—जन इस दरवार में सुक्या करन को जानें तब इसारे संक्रक साथ खें।

६—ताबीमी सरदारों क कुवरों का सिंहवादिनी माता के मंदिर तक कोड़ों पर कड़े हुए जाने दिवा जाने !

तब इस व्यपनी-व्यपनी निकल बैठक पर बैठेंगे। ए---वहाँ कहीं सहाराक्क बावेंगे कहाँ इस उनके साथ रहेगे,

७—जब महाराचक बैठ बावेंगे

वहाँ इस उनके साथ गईगी, पर कामशार जादि के साथ न जावेंगे। L—जब किसी सरवार क वहाँ

अनुसार की अने और जिल सरदारों से वह नहीं की जाती, कारों न की जाने ।

१२--चाक्ष के बारे में कोई निष्ठी जारी नकी जान।

१३--- जागीरवार तथ वहे न केंगे। १४--- जब तक तथकार करी की राज व दागी, वब वक कोई जागीरवार जागा करी के व

शास्त्र ।

श—सरवारी के कार्य येसे सेवक का कार्येंद्रेल कारके केमा हॉये।

करने क्षेत्र होंगे। १.२ १—मो तना से आते हैं वे कार्य करेंगे।

प—नापीन रीवि के चहुच्चर वैडिंगे।

 माध्यस्यका के महस्यर भावा है जनगी चौर कर-शरों को बाव जावा होना।

 श्व निष्य पर इरकाक जाने पर जानस्थक कर्ने क निष्यर कर जाना ही सक्ती।

१०⊶वर् महाराजा की शब्दा कर विकेट हैं।

११—जागीर के वर्जे और हैंस्सिक्स के जनुसार उसकारकारी पुरावी दीवि के जनुसार की जावगी। ११—जोब के बांच्य में कोई किट्टी

कारी न की आवनी । ११<del>--कोर्</del> नवा पहा न दिखा आवना ।

१<del>४ - वेता</del> न कराका काकार ।

# बाँसवाडा राज्य के जागीरदार

वॉसवाडा राज्य में सरदारों के चार दरजे हैं। महारावल के भाई वेटे श्रौर सोलह के सरदारों की गणना पहले दरजे में होती हैं। वत्तीस सरदार दूसरे दरजे के हैं श्रौर तीसरे दरजे के गुड़ा वन्द सरदार कहलाते हैं। सोलह व वत्तीस के सरदारों श्रौर भाइयों में से श्रिधिकाश को ताजीम श्रौर पेर में सोना पहनने का सम्मान प्राप्त हैं। इन सरदारों में १२ सीसोदिये (जिनमें ११ भाई कहलाते हैं), ७ चौहान श्रौर ३ राठोड खांप के हैं।

दरवार में इन सरदारों की बैठक का सिलसिला इस प्रकार है। भाइयों में खांधू, सूरपुर, तेजपुर छोर सागरोद के जागीदार सब से आगे नरेश के बायी तरफ बैठते हैं छोर चन्द्रजी का गुड़ा, पीपलदा, गोड़ी तेजपुर, सम्बन और दोलतपुरा के जागीरदार महारावल के दाहिनी तरफ महाराज कुमारों के पीछे बैठते हैं। पहले दरजे के सरदारों में छुशलगढ़, गोपीनाथ का गुड़ा, श्रोडवाड़ा और कुशलपुरा के जागीदार वायी तरफ दूसरी पिक में बैठते हैं। श्रोर मोलां, श्रर्थूणा, मेतवाला, गढ़ी, गनोड़ा, के सरदार दाहिनी श्रोर की दूसरी पिक में बैठते हैं। दूसरे दरजे के सरदार इन सरदारों के पीछे बैठते हैं और वाद में वे सरदार बैटते हैं जिन्हें "गुड़ावन्दी" कहते हैं।

कुशलगढ के सिवाय वाकी सब सरदारों को नियत नौकरी के लिये श्रपनी जमीयत (सेना) सहित स्वयं राजधानी में हाजिर होना पडता है श्रीर वे वार्षिक खिराज भी देते हैं।

## महारावल के भाई-बेटे

किंजरा—यहाँ के सरदार महाराजकुमार नरपतिसह है जो वर्तमान महारावल पृथ्वीसिहजी के दूसरे राजकुमार हैं। ये श्रभी पढ रहे हैं। इन्हें सं॰ १६६० में १६ गॉवों सहित ये जागीर मिली थी।

चन्दुजी का गुड़ा—यहाँ के सरदार महाराज गुलावसिंह है जो वर्तमान महारावल पृथ्वीसिंहजी के सगे भाई है और उनकी उपाधि "महाराज" हैं। इनका जन्म महारावल शम्भूसिंह की दूसरी रानी ईडरवाली केसरकुँ वर राठोड से हुआ था। ये पहले सायर महकमे के अफसर थे। वर्तमान नरेश ने उनको ये जागीर प्रदान की है।

पीपलदा—यहाँ के सरदार महाराज लालिसह वर्तमान महारावल के तीसरे भाई है। इनका जन्म महारावल शम्सूसिंह की रानी लालकु वर से हुआ।

इस्तक्कत--राम गम्बीरसिंह, वही ।

प्रतापसिंह, देक्का ।

गुमानसिंह, मुक्तिया । बहर्वतिसङ्, नेवन्त्रकः।

समसिंह, भावता ।

गुजापस्थित, क्रमानिका।

(0)

वॉसवाडा राज्य के इक्ट जागीरवारों की वरफ के की पेश किये हुए राजीनाये का चतुन्तर--

इस कोगों ने अहाराक्त की सेका वें इसीस क्यू केंद्र भावारों हो तहे हैं जिल्ली क्या किहू के साथ हवतो **री जो है** गाउँ सिसी हुई हैं, वे साथ हा इस कोगों को स्वीकार हैं। हमें सन्तर्भ में और कोई शिकायत जहीं है और इस केइरिक मनुसार क्योंगे। इस मामने में क्यीर राजीन्तने के इन 🖮 करते हैं। मिती फास्तान सुवि ७ वि० वं० १६३६ (अ० वि सन् १८५३ )।

इत्याकर—सम्बागमीरसिंह ।

वसर्वतसिंह ।

गुमानसिंह।

वास्तरिकः । प्रवापस्ति ।

भूषना-अपर किसे हुए अहरकारी सं० (६१व फास्युन सुदि १ अंगक्कार (ई॰ का एक सत्त्व असकी कौताद व क्षेत्रे की महाराज्य जंसवाया को मिली और विश् की स्टेडिंग सन् १८६८ ता २४ विसमार ) को एक व्यक्तिका हुन्तरियों के भारि की बाक्त-जैसा कि राजकूताने की **इस र्करी रिकास**ती से हा भारत सरकार ने इस राज्य के साथ जी जिन्ही

वाँसवाने का जाबीन क्रिय (सचिका पैसा)



पीछे जब बहादुरसिह बॉसवाडे की राजगद्दी पर बैठे तब यह जागीर खालसा हो गई। बाद में महारावल लदमणसिंह ने श्रपने छोटे पुत्र सुजानसिंह को ये ठिकाना दिया। परन्तु वह निःसन्तान चल बसा। तब उक्त महारावल ने श्रपने चौथे पुत्र सज्जनसिंह को वहाँ का श्रिधकारी नियत किया, जो इस समय तेजपुर के सरदार हैं।

सूरपुर — महारावल विजयसिंह ने अपने छोटे भाई खुशहालिंसेंह को सूरपुर की जागीर टी। खुशहालिंसह के टो पुत्र हम्मीरिसिंह और वख्तावरिसंह थे। उनमें से हम्मीरिसिंह अपने पिता खुशहालिंसह के उत्तराधिकारी हुए श्रीर वख्तावरिसंह को बनाला गाँव जागीर में मिला। बख्तावरिसंह के पुत्र लहमणिंसह थे जिन्हे महारावल बहादुरिसह ने निःसन्तान होने से बॉसवाड़े की गद्दी पर बैठते समय गोद ले लिया। इससे बहादुरिसंह के पीछे लहमणिंसह बॉसवाड़े की राजगद्दी पर बैठे। हम्मीरिसिंह के पीछे उनका पुत्र माधविंसह सूरपुर का सरदार हुआ। परन्तु वह निःसन्तान था, इसलिये मंहारावल लहमणिंसह ने वहाँ अपने पुत्र सूर्यिसह को नियत किया जो वि० सं० १६६० (ई० सन् १६०३) में चल बसे। उनके पुत्र अभयसिंह का सं० १६८६ (ई० सन् १६०३) में वल बसे। इस समय अभयसिंह के पुत्र भारतेन्द्रसिंह सूरपुर के सरदार हैं और वे राजकुमार कालेज इन्टौर में शिज्ञा पा रहे हैं।

### ताजोमी सरदार

मोलां—( मोटागाँव )—बागड़िय चौहानों के ठिकानों में यह ठिकाना प्रमुख है। जब बागड़ के चौहानों में कोई सरदार मर जाता है तो मोलां का सरदार जाकर उसको सफेद पगडी छौर तलवार वंधवाता है। उसके पीछे राज्य वाले व दूसरे सरदार दस्तूर करते है। बॉसवाडा के महारावल को गहोनशीनी के समय भी मोला का सरदार ही गद्दी पर बिठलाता है। इनकी उपाधि "ठाकुर" है छौर बॉसवाडा राज्य के पहले दर्जे के ( सोलह ) सरदारों में इनकी बैठक सबसे ऊपर है।

पहले इस ठिकाने की जागीर माही नदी के पूर्व में हूं गरपुर राज्य में थी। जब हूं गरपुर राज्य का बॅटवारा हुआ तब पूर्वी भाग बॉसवाड़े के हिस्से में आजाने से मोला का ठिकाना बॉसवाडा राज्य क अधीन रहा। महारावल गेसिंह (प्रथम) के समय इस ठिकाने की अधिकांश जमीन जब्त करके ही ठिकाने को दे ही गई, क्योंकि मोला का ठाकुर सोभागिसह महारावल के विरुद्ध था और वह मरहठी सेना को बॉसवाडे पर चढ़ा लाया था। जस समय मोलां ठिकाने की आमदनी एक लाख रुपये थी। इस समय इसमें केवल ग्व ४,३४०) रु० सालाना आय के हैं। यह ठिकाना छठ द के

वसकत-राष गम्भीग्रसिंह, गदी । बोक क्लेसिट क्लेंट 🌃 रता व प्रतापसिंह देवदान । बोरा**गर्यस्ट, प्रवर्कि** हे 🗚 "

गुमानसिंह, मुक्किया । बुबब्धिंह, गाँच्या । 11 \*\* बद्धवंदसिंह, मेत्रवासा ।

वक्तावरसिंह, व्यक्तका है 11 साकसिंह, भागवा । गायोसिंह, संस्थिया । .

गुद्धावसिंह, क्रवामिया । 11

(4) नॉसनाड़ा राज्य के कुछ जागीरवारों की तरफ से नॉस्टनाड़ा ब्रस्कर से पेश किन इए राजीमाने का जनकार---

इस लागों ने महारायक की सेवा में इबीस कबू केरा किये, का की भाजाएँ हा गई हैं जिसकी नफस चिट्टे क साव इसको दी गई है। क्टवें की वार्ते क्षित्रों हुई हैं, व नवाबा हम कोगों को स्वीकार हैं। हमें वाव क्याके सन्त्रन्य में मीर कोई शिकायत नहीं है जीर हम ओहरिसा की स्वक्रीण के भनुसार क्लेंगे । इस मामके में क्लीर राचीनाओं के इस क्लोग **कर कर्यों फेरा** करते हैं। मिर्दी फाल्युन सुदि ७ वि० सं० १६६६ (बाव १४ मार्च हैं। सन् १८५३ )।

इस्ताचर—होक क्रवहर्षिद । इस्ताचर-राच गम्भीरसिंह । वक्तावरसिंह। वसर्वतसिंह । वक्वसिंह । गुमानसिंह ।

व्यवस्थित । वाश्वसिंह।

बोराक्यसैंह। मतापसिंह ।

स्वता-- ज्यर क्रिके हुए कहदतामी (सम्पर्वा)क सिवाब विश सं० १६१८ फास्तुन सुबि १० मंगलवार (ई० सन् १८६२ ता० ६ जवन्वर) को एक समय बासली ब्रोकाद न होने की हाकत में गोद केने की निस्कत सहारायक बांसवाका को मिली ब्यौर वि० सं १६५४ पीय सुवि १० (ई० सम् १८६८ ता० २४ दिसम्बर) को एक अइदनामा सुबरिमों के होन देश आदि की वाक्त-जैसा कि राजपूताने की कुल दूसरी रिवासकों से हुआ-भारत सरकार ने इस राज्य के साथ भी किया !

चौंसवाइं का प्राचीन सिचा (तोच का पैसा)



# बाँसवाड़ा राज्य के जागीरदार

बॉसवाडा राज्य में सरदारों के चार दरजे हैं। महारावल के भाई बेटे श्रीर सोलह के सरदारों की गणना पहले दरजे में होती है। बत्तीस सरदार दूसरे दरजे के हैं श्रीर तीसरे दरजे के गुड़ा बन्द सरदार कहलाते हैं। सोलह व बत्तीस के सरदारों श्रीर भाइयों में से श्रिधकांश को ताजीम श्रीर पैर में सोना पहनने का सम्मान प्राप्त है। इन सरदारों में १२ सीसोदिये (जिनमें ११ भाई कहलाते हैं), ७ चौहान श्रीर ३ राठोड़ खांप के है।

द्रवार में इन सरदारों की बैठक का सिलसिला इस प्रकार है। भाइयों में खांधू, सूरपुर, तेजपुर और सागरोद के जागीदार सब से आगे नरेश के बायी तरफ बैठते हैं और चन्द्रजी का गुड़ा, पीपलदा, गोड़ी तेजपुर, सग्वन और दौलतपुरा के जागीरदार महारावल के दाहिनी तरफ महाराज कुमारों के पीछे बैठते हैं। पहले दरजे के सरदारों में कुशलगढ़, गोपीनाथ का गुड़ा, ओडवाड़ा और कुशलपुरा के जागीदार बायी तरफ दूसरी पिक में बैठते हैं। श्रौर मोलां, श्रर्थूणा, मेतवाला, गढ़ी, गनोड़ा, के सरदार दाहिनी ओर की दूसरी पिक में बैठते हैं। दूसरे दरजे के सरदार इन सरदारों के पीछे बैठते हैं और वाद में वे सरदार बैटते हैं जिन्हें "गुड़ावन्दी" कहते हैं।

कुशलगढ़ के सिवाय बाकी सब सरदारों को नियत नौकरी के लिये अपनी जमीयत (सेना) सिहत स्वयं राजधानी में हाजिर होना पडता है श्रीर वे वार्षिक खिराज भी देते हैं।

# महारावल के भाई-बेटे

किंजरा—यहाँ के सरदार महाराजकुमार नरपतिसह है जो वर्तमान महारावल पृथ्वीसिहजी के दूसरे राजकुमार हैं। ये श्रभी पढ़ रहे है। इन्हें सं० १६६० में १६ गॉवों सिहत ये जागीर मिली थी।

चन्द्रजी का गुड़ा—यहाँ के सरदार महाराज गुलाविसह है जो वर्तमान महारावल पृथ्वीसिंहजी के सगे भाई हैं छोर उनकी उपाधि "महाराज" हैं। इनका जन्म महारावल शम्भूसिंह की दूसरी रानी ईडरवाली केसरकुँ वर राठोड से हुआ था। ये पहले सायर महकमे के अफसर थे। वर्तमान नरेश ने उनको ये जागीर प्रदान की है।

पीपलदा—यहाँ के सरदार महाराज लालसिंह वर्तमान महारावल के तीसरे भाई हैं। इनका जन्म महारावल शम्भूसिंह की रानी लालकुँ वर से हुआ।

मो गुजरात क स्थानाका ठिकाने के हेसिया धाँव े की पुत्री थीं। से सहाराज पहले राज्य में शिका विभाग के **अवस्तर में** १५६**%** 

सस्यन-इसके लागी गहाराज मदनसिंह क्रांबाण । भीने माई हैं। महाराक्त राज्यसिंह की राजी, गाँसका (हूँ ग्रंडर) के साह सरदार की पुत्री स्रवकुँ वर के गर्म से इनका कन्म हुका का ।

मोड़ो तेनपुर---महाराज जनसिंह, वर्तमान महाराज्य के सीची मार्ड हैं । इनका अन्य नाथावत ( कक्षवाही ) रानी रित्वहाँ कर से सुक्रा का है

रीसतपुरा — वहाँ के सरहार महाराज किरोपिंद क्वेंशक **वींग्या** नरेरा म कठे माई हैं। इनका जन्म गाँमवा (ब्रॉगरपुर) वासी रामी क्रिक **इँ** वर भौहान के उद्दर से हुआ वा।

रोकरसिंह--( ने क्टेंगान महाराज्य के सब से बोटे कार्ट हैं। क्षेट्रे भव वक कोई जागीर नहीं मिली है।)

सामसेद—वहाँ क सरदार महाराज <del>विश्विपविद</del>र्ष हैं । <del>हाले किय</del> महाराज सवाईसिंह को वर्तमान महाराजक इच्नीसिंहको ने वे केलीर सिंहि नी भी । स्वर्गीय महाराज सर्वाईसिंह, न्वायक्त <del>वदमवसिंह</del> के <u>स्व</u>त्र के है

लॉब् --बह ठिकाना वॉसनावा यजधानी के पूर्व में है और अवेरी १०६ गाँव २८,५४०) त॰ साविजाना जामना के हैं। नहीं से सम्बाद से महाराज" की क्यांकि है और वे 'बाई' क्लक्ट हैं। वे क्याराज्य पूच्योसिंह क बेरावर हैं। महाराजक विक्यक्ति के जनमें बोरे कई स्वार्थक बकासिंह को वि० सं० १८४६ आकर सुनि ६ (१० सम् १७८६ ता० ३० जुन) को वे जागीर ही भी। कर्तमान सरकार महाराम रचुनावसिंह हैं। इनका सन्ध सं० १६६८ जायक सुवि ११ शानिकार (ई॰ सन् १८८१ ता॰ ६ वायसा ) स्रो हणा था जौर ने सं॰ १६४७ (ई॰ सन् १८६०) में जपने नारा सहाराख क्षत्र वो कार्य पर गरी पर बैठे। इनकं एक पुत्र क्षु वर संकरसिंह कीर हो पीत्र मेंबर मोपानसिंह कीर गंगासिंह हैं। इनकी वंशसकते इस महार है:---

१—अवायम रकासिंह । ४-महाराज करहरिंह।

६-महाराज मरदारसिंह । ४--महाराज रचुनावसिंह। १—सहाराज सामसिंड।

ते**वपुर**----नक्षराक्क विजयसिंह ने जपन झार भाई रकसिंहका तेजपुर को जागीर कीर 'महाराज" की उपाधि दी थीं, किस्तु वह (रस्त्रसिंह) विभाग्यान या, इससिय माँचू क महाराज क्यानिक का खाटा क्या स्थापन बांसवाड़े को केवल खिराज देता है। इसमें ३३४ गाँव है श्रौर इसका चेत्रफल ३४० वर्गमील है। इसकी सालाना श्रामदनी १ लाख ५४ हजार रु० है। इसमें फी सैकड़ा ७१ भीलों की श्राबादी है। इस ठिकाने की ६० गाँवो की खेडा नाम की एक जागीर रतलाम राज्य में भी है जो स० १५३६ (ई० सन् १७५२) में ठाकुर श्रमरसिंह को रतलाम से मिली थी। जो श्राज तक उनके वशधरों के कब्जे में है श्रौर ६००) रु० सालाना खिराज के रतलाम को देते है।

कुरालगढ़ के राव जोधपुर के राव जोधाजी राठोड के पौत्र तथा वरसिह के पुत्र आसकरण के वंशधर है। आसकरण का पौत्र रामसिंह, सं०
१६८८ (ई० सन् १६३१) के लगभग बांसवाडा राज्य की गद्दी के लिये,
चौहानो और राठोडों में जो लड़ाई हुई थी, उसमें काम आया था। उसके
१३ पुत्र थे जो रामावत राठोड़ कहलाये। रामसिंह का तीसरा पुत्र जसवंतसिंह गद्दी पर बैठा। जसवतिसह के ज्येष्ठ पुत्र अमरिसह को रतलाम राज्य
से ६० गॉवों के साथ खेड़ा की जागीर मिली थी। इसके बाद अमरिसंह
वादशाह औरंगजेब की सेना से लड़कर काम आये। ये निःसन्तान थे।
इससे इनके छोटे भाई अखेराज इनके उत्तराधिकारी हुए। अखेराज को वादशाह औरगजेब ने खुशलगढ़ की जागीर दी थी। इनके ७ वें उत्तराधिकारी
ठाकुर जालिमसिंह को सं० १८४० (ई० सन १७८३) में मेवाड़ के महाराणा
भीमसिंह ने "राव' का खिताब देकर सम्मानित किया था। तब से वे राव
कहलाते हैं।

वर्तमान सरदार राव रणजीतिसंह का जन्म १६३६ वैशाख सुदि १४ (ई० स.न् १८८२ ता० २ मई) मंगलवार को हुआ था और स० १६७२ पोष सुदि २ गुरुवार (ई० सन १६१६ ता० १३ जनवरी) को ये ठिकाने के स्वामी हुए। इनके ४ पुत्र त्रिजविहारीसिह, भारतिसंह, उदयनारायणिसंह, रामचन्द्र-सिंह और देवीसिंह हुए। ज्येष्ठ पुत्र कुँ० त्रिजविहारीसिंह का जन्म सं० १६६१ माघ सुदि ८ सोमवार (ई० सन १६०४ ता० १३ फरवरी) को हुआ था और उनका विवाह सं० १८७६ ज्येष्ठ (ई० सन १८२२ जून) मास में सयुक्त प्रान्त (अवध) के खजूर गाँव के राणा की पुत्री के साथ हुआ। परन्तु स० १६८६ माघ सुदि १४ (ई० रन् १६३३ ता० ६ फरवरी) को २८ वर्ष की आयु में उनका देहान्त हो गया। उनके (त्रिजविहारीसिंह) के पुत्र हरेन्द्रकुमारिसह विद्यमान है। जिनका जन्म वि० स० १६८१ की पौष सुदि ७ (ई० सन् १६२४ ता० ११ मई) को हुआ था। ये इस समय मेयो कालेज अजमेर मे पढ़ रह हैं।

वर्त्तमान राव साहव के दा भाई लद्दमण्सिंह और छत्रसिंह है। ये लोग ठिकाना घराना (भावुआ) के नजदीकी भाडयों में से हैं। कुणलगढ़ में जब ४२०) ह० राष्ट्र में भरता है। वहाँ के वर्षमान सरहार जिनका जन्म वि० सं० १६४० (ई० सन् १६०१) वे हुका सं० १६६७ (ई० सन् १६११) में ठिकावे के स्वासी हुए। प्रकार है:---

१—हाका भावती । १--छक्र बरमसी। ११--ठकः सर्वासर्वितः । ३--अक्टर बसक्त्व । ११—सम्बद्धाः स्थानीतीत् ४ — अक्र केशोदास । ११- अञ्चर गोक्करिंद् । ≵—ठाकर सांकलकास । १४—अक्ट प्रस्तरसिंह ( ६--धकर गोपीनाथ। १४- सम्बद्ध महम्बद्धिहा **्रञ्जू**र सुरत∰ह । ५- संदार्गसंह। १७ - सम्बद्ध किरोपिक । ६—राइन्स् सोमागसिंहः। १५- स्टब्स् म्यान्यिकः।

सड़ी—जह चौहानों का ठिकाना है। ग्रुक्त किया निम्नी खिंकाई ने २० मील परिचम में है और इसकी खाखारी १००० के करी है है इस जिंकोई दे २१२ गॉल हैं जिनको जाय १ बाल १४ हवार द० की है जोर कह कार्ज़ में १३८००) २० वॉलाबान एक्ट को देवा है। इस ठिक्को की एक्ट के क्यांस्त्र स्त्री की जागीर जू अरपुर रिचासन में भी है। इसके कृष्ण कुक्त क्यांस्त्र करी के सिंह स्त्री चीजा नू गरपुर एक्ट के क्यांस्त्र किसके कि अस्क्र-क्यांस्त्र के की वे। इसी कागर्रक्ष को ही वॉल्यांस्त्र करेंग्र का इसके क्यांस्त्र है की १७६६—१७६४) ने केमलिया गॉब जागीर से विशे वा। इसी गॉब के यक मील इर बांप मही के किगार असुर क्यांस्त्र का देवल्य दिए संग रिक्ट गॉब क्साया जो गड़ी कहाता है। क्यांस्त्र का देवल्य दिए संग रिक्ट (ई० सत्र १०४४) में हुखा वा।

ाजी क वर्षमान सरवार राज हिम्मवर्षिक हैं। इसका सम्म निक खंक १६०१ जारियन विदे १२ गुक्तार (ईक सन् १६१४ ताक १७ सिक्स्चर) को इका कोर संक १६७४ कार्तिक विदे न रिवेदार (ईक सन् १६१८ ताक १७ कद्दर) को ठिकाने के स्वानी हुए। इसका विवाद विक संक १६६२ कोक्क मुदि है गुक्तार (ईक सन् १६६४ ताक कहन भी को सबदुर राज्य के विश्वास ठिकामा के सरदार राज्यको जुक्तारसिंह महत्वा की पुत्री से हुआ जा। से राज समृद क्रिकेट क अच्छे विकासी और मिसनसार नवशुषक है। इसकी रिका में बाजिय कार्यमें में हुई जी।

इस्सम्ह --- वह बासवाहे के विकास में एक सुरश्वितवार क्रियान है जो सीचेंद्र सरकार के रिक्टियर से बास्तवाला जानक रासक है और गोपीनाथ का गुड़ा (तलवाड़ा)—यहाँ के सरदार मेड़ितया राठोड़ हैं। राठोड समरदान के पात्र और वल्तभनाथ के पुत्र गोपीनाथ ने इस गोपीनाथ के गुढ़े को वसाया था। इस समय वहाँ पर गोपीनाथ का १७वा वशधर ठाऊर मोतीसिंह राठोड वर्त्तमान है।

श्रोड़वाड़ा—यह भी मेडतिया राठोडो का ठिकाना है। यहाँ के वर्त-मान सरदार ठाकुर लक्ष्मणसिंह हैं।

कुशलपुरा—यहाँ के सरदार शक्तावत सीसोदिया है जो मेवाड़ राज्य के भोडर ठिकाने से निकले है। इनकी गणना महारावल के "भाइयो" मे होती है और इनकी खिराज माफ है। यहाँ के वर्तमान सरदार ठाकुर दलपतिसह हैं।

## वांसवाडा के राजाओं का वंश-वृत्त

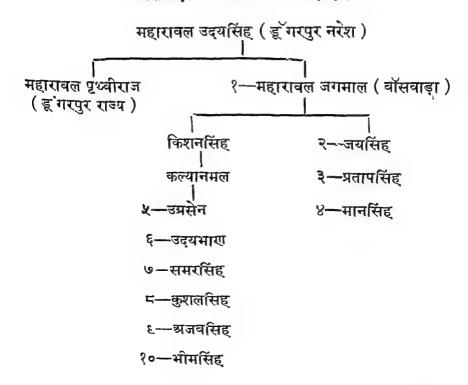

नया राव गरी। पर बैटता है तथ बासवाइ क महारायक कुत्रकाव आकर ननवार बोयन की रसम कदा करते हैं। सन १६३ (३० सन् १८६) में बासवाइ क महारायक और कुरालगढ़ बालों क बापस में नताहा हा गया था। उसक पाद स कुरालगढ़ प्राय: स्वतन्न है। कुरालगढ़ धराने की बेशायनी इस प्रकार है —

**१--ठाकुर भासकर्**ग । १०---अबुर इलसिंह। -- टाइन मालद्य। ११—ठाकुर इसरीसिंह। ३-अङ्ग रामसिह। १०-ठाषुर भयलसिंह। ८--राष्ट्रर जमयन्त्रसिंह। १३—ठाङ्गर भगवन्द्रसिंह। ४--ठाषुत चमरसिंह। १४--टाकुर जलिमसिंह् । ६—अपूर वर्गेगन १४—राष्ट्रम इमीरसिंह ७ —ठापुर भाजवसिंह। १६—हाषुन जारायगसिंह। ५—राषुर कम्याणसिंह। १७--ठाकुर उदयसिंह । ६—अकुर कीतिसिंह। भ्य--राषुत र**णजीतसिंह**।

मेनुवाला—यह डिहाना मालो ( आरंग गाँव ) म निरस्ता है कीर वहीं ह सन्दार चीहान हैं। चीलवाड़ा नगरा महागयल उपनन क समय में यहाँ का मन्दार मानिमह चीहान वहा शांतिशामी हा गया था कीर वह चौंसवाहा राज्य का शामी बन बैठा था। उसका बेगपरी क काचन यह ठिहाना है।

ग्रीहो—न्द ठिवाना बौहान गाँव का हा वा हाँगापुर राज्य क बनचाना निवाना करापुर कार्यात्मद कहार पुत्र करहानाह क बेहानों क कर्यान है। बनवान गण्यार राष्ट्र संस्थानिह है।

खड़ा शेहानिया—पर पीट्रा मार का निकास हो तत्तुर साम्य साहर साहर निकास के सक्ष्म मारा शह के पुत्र भीमा शिट के पेरामों के व्यक्ति है। होतत्तुर साम वी जाकर की जागीर भी करते के बच्चत है। सर्वे के बच्चत साम सामा सहक होगा सामा

नपा गाँव — पर्शक सम्भाव ह गाव्य स्वयं काव काव हा कार्याग्यार राष्ट्रा सम्भाव कीरात कहा पुत्र मुग्यान गांत के बेगाज ११ ह स्वयुव गांच पंजाब में राज कर पिर मीचर की भागित विश्वी है । यहाँ के बेगान गांचा राज्य प्रमाद कर है जे (ह गांवू गांच कर) गांचा में गांच से परि।

भीत-स्वर जातीय व तावार शावर व मध्या र कान बनकावा का किसे है हे बनके कुछ ब बनाया शावार राष्ट्रा शावन शहर है।

# प्रतापगढ़ राज्य दसवां प्रकरण



राज्य चिन्ह, प्रतापगढ़ राज्य (राजप्ताना) PRATAPGARH STATE

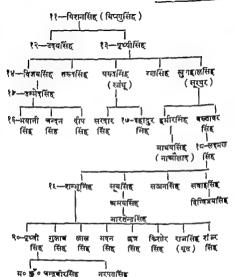

# राज्यूतानं का इतिहास



### राजपुताने का इतिहासके



बोमान विज्ञहाइनम सहाराष्ट्रण सर रामस्थि भी बहुन्हर क्वापनम् क्षेष्ट (राजपुताना)

up com

# प्रतापगढ़ राज्यका इतिहास

# भौगोलिक वर्णन

# नामकरण, स्थिति श्रीर विस्तार

प्रतापगढ़ का राज्य राजपृताने के दिल्ला छोर पर श्रीर मेवाड़ ( उदयपुर ) के दिल्ला-पूर्वी कोने पर है। इसको पहले "कांठल" भी कहते थे, क्योंकि यह गुजरात श्रीर मालवा की कांठा यानी सीमा पर है। जब से प्रतापगढ़ वसा है तब से यह प्रतापगढ़ राज्य कहलाता है।

यह राज्य २३° श्रंश ३२' कला से लेकर २४° श्रंश १-' कला उत्तर श्रत्तांश तक श्रोर ७४° श्रश ३१' कला से ७४° श्रंश ३' कला पूर्व देशान्तर तक फैला हुआ है। इसकी श्रधिक से श्रधिक लम्बाई उत्तर से दिन्त्रिण तक ६७ मील श्रोर चौडाई पूर्व से पिरचम तक ३३ मील है। इसका चेत्रफल ५० मील श्रोर चौडाई पूर्व से पिरचम तक ३३ मील है। इसका चेत्रफल ५०६ वर्गमील है। इसके उत्तर मे श्रोर उत्तर-पिरचम में उद्यपुर (मेवाड़) श्रोर पिरचम व दिन्तिण-पिरचम मे वॉसवाडा राज्य, दिन्तिण में रतलाम राज्य, पूर्व में जावरा राज्य, ग्वालियर स्टेट के मन्दसीर व नीमच जिले तथा इन्दीर राज्य का रामपुरा-भानपुरा परगना है।

राज्य का श्रधिक भाग खुला मैदान है परन्तु उत्तर-पश्चिम में पथरीली भूमि जंगल से ढकी हुई श्रौर छोटी-छोटी पहाडियों से घिरी हुई है। कहीं-कहीं पहाडियों की ऊँचाई १,६०० फुट पहुँच गई है।

### नदी

इस राज्य में कोई मुख्य नदी नहीं है। जाखम नदी जो छोटी सादड़ी (मेवाड) से निकलकर श्रीर प्रतापगढ राज्य के उत्तर-पिश्चम के भाग में होकर बहती हुई माही (महीसागर) नदी की शाखा सोम नटी में जा मिलती है। इस राज्य में शिव, एराव, करमोई श्रीर रेतम नाम के छोटे बरसाती नाले भी है।

### आब-हवा

यहाँ की श्राब-हवा साधारण तौर पर श्रच्छी है। यह न ज्यादा गर्म है न ज्यादा ठंडी। यहाँ की वर्षा का श्रोसत ३४ इच है। सं० १६८२ (ई० सम् १६२४) में १६ इंघ, स० १६८४ (इ० सम १६८८) ब्रीर सं० १ (इ० सन् १६२६) में ४० इंघ वपा हुइ थी।

#### श्मागदी

सं० १६८७ (ई० सन् १६२१) की मनुष्याप्तना क मनुमान रायम की व्यादारी ७६,४३६ है जिसमें पुरुष २८,६६१ कीर सियाँ २७ ४४८ इनमें ६१ की सेकड़ा हिन्दू, १२ की सिकड़ा माल ६ की सिकड़ा जैनी २१ की सिकड़ा लाग व्यक्ती वाड़ी पर शुगर करत हैं। राज्य में झापाद नधे संक्या (६,७६ कीर कायाद करतें व गाँवों की सक्या ४७६ है जो गढ़, मगरा कीर सागयली नाम कतान परगनों (जिलों) में येंटे हुए हैं करतें में केयल एक राजधानी प्रवापन की ही गिनवी होती है।

### पैदानार

राज्य का उत्तर-गरियम का आग जो अगरा कहलाता है यह मार्ग की जीति है और यहाँ पर क्वल सक्के की जरतल होती है दूसरी जगह की सूनि उपजाज है और यहाँ की मिट्टी मालवे की सी क् हैं जिसमें गेहूँ ज्वार, मूँग, तिल, कलसी, हैल, बना और काफीन पेना होता है। क्सीम राजपूताने अर में अहाँ का उत्तम गिना जाता है। यहाँ काफीन बहुत कोगा जाता या। सिंचाई उपावादर कुम्मेंस होती है जो दे हवार म काबिक हैं। इसके सिवाय सिंचाई उपावादर कुम्मेंस होती है जो दे हवार म काबिक हैं। इसके सिवाय सिंचाई क लिय ६ वालाव हैं परस्तु के पुराने कीर गैर सरम्मत पड़े हैं।

#### वंगश

जगलों में सागवान शीराम पीपल कौर ववूल हाता है तथा विशिष्ठी भाग में पन्दन के एक भी पाये जाते हैं। यहाँ पर कोई भी हुनर करीगरों का काम क्लेसनीय नहीं होता है। सास राजधानी भतापगढ़ में भुनार लोग कौंव पर साने का काम अल्ट कव्या करत हैं जिसे ठेवा कहत हैं।

### भूमि व शिषा

मालगुआरी क हिसास से यहाँ ठीन प्रकारकी वामीन है। सालसा, पर्माद्या और पाकराना। शिक्षा यहाँ भिक्षत्री दुई हैं और सिर्फ ४ भी सैकड़ा क्षोग लिल-पढ़ मकते हैं। राज्य पर्म १२ स्कूत हैं जिन पर २४ ० रुपया सालाना सक होता है। राज्यभानी में एक हाईस्कूल एक हिन्दी कस्या पाठ शाला और एक प्राहमरी स्कूत है।

#### रहन-सहन

यहाँ क जनसाभारण का भाजन लवार व सकती है। भासदार स्रोत मेर्हू भी स्वाद हैं। मुसलमान, राजपृत काँग कुछ तूमरी जादियाँ माया मांस स्तृ साती है। यहाँ का पहनाया मैयाड का सा है त्योर पगडी का वधन मालवा



प्रतापगढ़ शहर का विहंगम दर्शन

से मिलता जुलता है। भीलों की फोपडियाँ वॉसों की वनी होती है श्रोर खुशहाल लोग ईंटो के घरों भे रहते हैं।

### खनिज पदार्थ

यहाँ पर खनिज परार्थी की खोज अब तक नहीं की गई है परन्तु लोग कहते हैं कि प्रतापगढ के पास ही पहाडियों में सोना, लोहा व सीमेएट मिल सकता है और धमोतर के पास नकोर में इमारती पत्थर अच्छा निक्तता है जिससे पुरानी राजधानी व्वलिया (वेवगढ) का पुराना महल बना था।

### भापा

यहाँ की भाषा मालवी है। कुछ लोग वागडी भाषा भी बोलते है। जो गुजराती व राजस्थानी भाषात्रों से मिलती हुई भाषा है।

### सडकें-डाकलाने

इस राज्य में कोई रेलवे लाईन नहीं हैं। सब से नजदीक का रेलवे स्टेशन राजपूताना मालवा रेलवे (बी० बी० एएड सी० आई० रेल्वे) की छोटी पटरी की लाइन का मदसौर स्टेशन है जहाँ से राजधानी प्रतापगढ तक २० मील पक्की सडक बनी है। परन्तु इस राज्य में पक्की सडक अब तक १३ मील लम्बी ही बनी है। मन्टसौर से प्रतापगढ तक ताँगा व मोटर सर्विस है। राज्य में अंग्रेज सरकार के पाँच डाकखाने भी हैं।

### प्राचीन और प्रसिद्ध स्थान

इस राज्य में अब तक प्राचीन स्थानों की खोज नहीं हुई है। सोहाग-पुर के पास वीरपुर में एक जैन मंदिर एक हजार वर्ष का पुराना बताया सन् १६२४) में १६ इंच, सं- १६८४ (हैं- चर् (है- सन् १६२६) में ४० इंच वर्ष हुई बी।

### व्यवादी

सं० १६८० (ई० क्षण् १६११) की
राज्य की बाबानी ७६,४६६ है जिससे पुरुष १८,६६१
इनमें ११ की सेक्बा हिन्दू, १२ की सेक्बा अकि, ६
४१ की सेक्बा होग केती वाड़ी पर गुजर करते हैं। राज्य
संस्वा १६,२७६ और खावाद करने व गाँचों की खेचवाँ
गढ़, नगरा और सारावकी जान के ठील वरानों (विकी
करनें में केवस एक राजवानो अवाधगढ़ की ही गिनवी होकी

#### वैदानार

#### बंगस

जंगलों में सागवान शीराम पीपल कीर बब्दल होवा है क्यां भाग में बन्दन क इच भी पावे जाते हैं। वहाँ पर कम उनकेजमीय नहीं होता है। आस राजवानी म्हावणक में सुवार कॉब पर सोने का बाम अकर बन्चा करते हैं विसे ठेवा बन्दने हैं।

### भूमि न शिका

सामगुजारी क हिसाथ में वहाँ तीम प्रकारकी क्योन है। क्योंदा और वाकरामा। रित्का वहाँ पिकड़ी हुई है कौर किये ४ की क्येग क्रिक्त पर स्वकट हैं। राज्य भर में २३ व्ह्रूब हैं किय वर १४,००० क्यों साकामा कर्य हाता है। राज्यामी में एक हावेल्क्स, वक हिस्सी कामा क्रेस राज्या कीर एक प्राहमरी व्ह्रूब है।

#### स्व स्व

वहाँ के अवस्थानस्य का जोका क्यार व केहूँ की क्या हैं। हुम्बक्यान, राजपूर और इस दूसरी.

.भागार क्रेन

खाती है। यहाँ का पहनावा मेवाड का सा है ऋौर पगडी का वधन मालवा



प्रतापगढ़ शहर का विहंगम दर्शन

से मिलता जुलता है। भीलों की भोपडियाँ वॉसो की वनी होती हैं श्रीर खुशहाल लोग ईंटों के घरों मे रहते है।

# खनिज पदार्थ

यहाँ पर खिनज पदार्थों की खोज अब तक नहीं की गई है परन्तु लोग कहते हैं कि प्रतापगढ के पास ही पहाडियों में सोना, लोहा व सीमेंग्ट मिल सकता है और धमोतर के पास नकोर में इमारती पत्थर अच्छा निकलता है जिससे पुरानी राजधानी देवलिया (देवगढ़) का पुराना महल बना था।

### भाषा

यहाँ की भाषा मालवी है। कुछ लोग बागडी भाषा भी बोलते है। जो गुजराती व राजस्थानी भाषात्रों से मिलती हुई भाषा है।

### सड़कॅ-डाकलाने

इस राज्य में कोई रेलवे लाईन नहीं हैं। सब से नजदीक का रेलवे स्टेशन राजपूताना मालवा रेल्वे (बी० बी० एएड सी० श्राई० रेल्वे) की छोटी पटरी की लाइन का मंदसीर स्टेशन है जहाँ से राजधानी प्रतापगढ़ तक २० मील पक्की सडक बनी है। परन्तु इस राज्य मे पक्की सड़क श्रब तक १३ मील लम्बी ही बनी है। मन्दसीर से प्रतापगढ तक ताँगा व मोटर सर्विस है। राज्य में श्रंग्रेज सरकार के पाँच डाकखाने भी हैं।

### प्राचीन और प्रसिद्ध स्थान

इस राज्य में अब तक प्राचीन स्थानों की खोज नहीं हुई है। सोहाग-पुर के पास वीरपुर में एक जैन मंदिर एक हजार वर्ष का पुराना बताया आता है। परन्तु बान वह स्वयबहर रूप है। प्रतापगढ़ से २० मील विष्ठण में बोर्यक्ष्या में भी पुराने मिन्दरों क स्वयब्दर हैं। इसी प्रकार निनोर में मा पाये जाये हैं। सालमगढ़ से हो मील पूर्व में सेवना स्थान है। कहा जाता है कि यह एक बढ़े राज्य की राज्यानी थी चौर इसका नाम शिवनगरी था। यहाँ पर एक किला चौर कई मंदिर हैं जिनमें एक शिय का दर्शनीय मंदिर मी है विसकी सुनाई का काम अच्छा है।

प्रतापगढ़ से १० मील दक्षिण-परिषस में कौर व्यक्तिया क पास हैं। पहादिनों में आनागढ़ नाम का एक पुराना किला है। यह अब गिरो हुई दशा में है। कहते हैं कि एक समय कोई शाहजावा (आनक्षालम) सुसीवर्ष का मारा यहाँ कावा था जिसकी बनवाई मसजिद, हमास व पुदशाला भी यहाँ पर सीवद हैं।

राजधारी स १० मील दक्षिण की तरफ गावसेश्वर नामक स्थान

बहुत प्रसिद्ध है । कहत है कि यह स्थान गोतम स्थान का निवास स्थान था। प्रसिद्ध स्थानों से प्रवापगढ़

तिया है। इनका चेकिस परिचय इस मकार हैं:—

गीतमगाय का मंदिर गोजमेरवर

प्रसापगढ़— यह मन्दर्शन रल्थ हन्सन स २० सीक प्र परिषय में पत्ती सङ्क पर पता है। इसकी कावादी १० म्द्रम ॥ विसमें हिन्दू म्,७३७ (जैती २,४६७) सुमलमान ,,००६, इसाइ २२ कोर पारसा १६ है। इस इस का महारापत समार्थील से कि० में १७४४ (६० मन् १६६८) में द्वादीयार समार्थी सगढ़, कपन माम पर पताया था। यह समुद्र तक स १६६० पुट डॉवा पटावियों की पाटियों में बना है। यह पहल बादीयार रोहा नाम का गाँव था। करन क कारों सरन परकाटा है जिसमें का द्वादी हैं। इन दरवाजों क नाम मृत्यपाल, आटपुरा परकाडा, कर्मा

दरवाजा, धाय दरवाजा, देवलिया दरवाजा श्रोर धमोतर दरवाजा है। इन दरवाजों के सिवाय दा छोटे दरवाजे, तालाव वारी श्रौर किलावारी नाम से भी है। ये सब महारावत सालमसिंह ने वि० स० १८१४ (ई० सन्



वाये थे। शहर के परकोटे से थोडी ही दूर पर एक वडा रमणीक स्थान ''दीपनाथ'' है। वहाँ पर एक छोटासा सुन्दर मंदिर दीपनाथ महादेव का है।

१७५८) में वत-

दोपनाथ महाटेव का मन्डिर, प्रतापगढ़

इसी सुन्दर स्थान पर कुछ वर्षो पहले अयोज दीवान मिस्टर कोवेन्टरी के समय (ई० सन् १६३०-३४ में ) वस्वई टाकीज ने अपना सुप्रसिद्ध चित्रपट ( फिल्म ) ''कर्म''

राज्य की सहायता से यहाँ तैयार किया था। शहर में दित्तग्-पश्चिम में एक छोटासा किला भी है। इसी किले में उदयनिवास महल है, जहाँ राज-घराने के लोग प्रायः रहते हैं। कस्वे के वीचोवीच एक राजमहल है जिसमे राज्य की श्रदालतें हैं। इस कस्वे मे पहले से सुनार लोग कॉच पर सोने का मीना व चित्रकारी बहुत श्रच्छी करते हैं । यहाँ ११ जैन व ६



उदय निवास महत्त, प्रतापगढ़

हिन्दुर्त्रों के मन्दिर तथा ४ मसजिदे हैं । इन सबमे पासवान श्रलारखीबाई की वनवाई मसजिद की इमारत बडी विशाल है। कुछ समय से यहाँ आर्यसमाज श्रौर हरिजन विद्यालय भी स्थापित हुए हैं। यहाँ के श्रस्पताल का नाम "रघुनाथ श्रस्पताल ' है, जो सं॰ १६४० (ई॰ सन् १८६३) मे बना था।

देविलिया—यह प्रतापगढ़ से ५ मील पश्चिम में छोटासा गॉव है जिसकी आबादी करीब १००० है। संस्कृत के पिएडत इसका नाम देवदुर्ग प रयगढ़ किससे हैं। प्रधापगढ़ बरने के पहले इस राज्य की राजयानी
यहीं थी। सैं॰ १६१८ (ई॰ सन् १४६१) में महारायत बीकाजी सीसोदिया ने
इसे दंड नाम की भीगी के नाम से बसाया था। यह समुद्र धल से १,८०६
पुत्र के बा पहाड़ी पर बसा है। पहले यह एक मजबूत शहरपनाह से पिरा
हुमा करना था। परन्तु कव इसकी बीवार्रे गिर पड़ी हैं। केवल एक दर
वानों के सेवहर बाकी हैं। यहाँ का पुराना महल जिसे महारायत हिंपिस
ने वि॰ सं॰ १७०४ (ई॰ सन् १६४८) में बनवाया था और को वि॰ सं॰
१६३९ (ई॰ सन् १९०४) में बायिक वर्षों से गिर गया था—कसकी मरन्मत
फिर से करवाई गई है और महारायत साहच कमी-कमी यहाँ निवास



प्रवापगड़ शहर का राजमहरू ( इसमें राज्य की प्राहाकर्ते हैं )

करते हैं। पास ही यक वालाय "तजर" (जनसागर) नाम का है जिसे महारायत वजारित ने भि० से० १६१६ (है० सन् १४०६) में यनवाया था। इसक तट पर यहाँ के नरसों की रमशान मुमि है किसमें वह पत्रिमों बनी हुई हैं। पह स्थान वहां मुहायना झात हाता है। शालाय के तट पर एक पुराना हम्माम (स्नानघर) है जिसे लाग सम्माद जहाँगीर के सेनायित महायतरों का—जिसने सम्माद के समस्य यहाँ पर हारण ही। धी—पनवाया हुआ बताव हैं। यहाँ हिन्दुओं के पहुत से कोर जिसमें दा मनिदर हैं। इनक कालाया एक सहस्य, एक राजायाना और एक हाकराना भी है। इसिल्या स प्रतायमह सक टकीचान लगा हुआ है।

### राज्य-प्रवन्ध

राज्य का प्रवन्ध हिज हाईनेस महारावत साहव के हाथ मे है जो अपने दीवान की सलाह से राज्य का काम करते हैं। दीवानी (सिविल) और फौजदारी कामों के लिए प्रत्येक जिले में हाकिम (मजिस्ट्रेट) रहते हैं। राज्य की कुल आमदनी लगभग ६ लाख और खर्ची था। लाख है। भारत सरकार को खिराज के ३६,३४० रु० कलदार सालाना देते हैं।

### टकसाल

राष्य की ख्यातों के अनुसार यहाँ १८ वीं शताब्दी के शुरू में एक टकसाल खुली थी और महारावत सालमसिंह को वादशाह शाहआलम

(सं०१८१६-६३) ने सिक्का ढालने का अधिकार दिया था। इसी से यह सिका सालमशाही कह-



लाने लगा। ये सिक्ना पहले उदयपुर, इंगर-पुर, वॉसवाड़ा, भालावाड़ व नम्बाहड़ा के कई

















१-२--पुराने सालमशाही रूपये हिजरी सन् १९६६ (वि० स० १८४१ = ई० सन् १७८४)। २--श्रठश्रानी सालमशाही हिजरी सन् १२२६ (स० १८७० = ई० १८२०)। ४--नया सालमशाही रूपया। ४--ताबा का पैसा।

भागों में श्रोर रतलाम, जावरा, सीतामङ, मन्डमीर (ग्वालियर) के इलाकों में तथा नर्मटा के किनारों तक प्रचलित था। परन्तु एक तो सिक्के के ज्यादा ढल जाने से श्रोर हुसरा सरकारी (श्रंत्रे जी) सिक्के के जारी हो जाने से इसकी बीमत बहुत कुछ कम होगई थी। यहाँ तक कि वि० सं० १६६० (ई० सन् १६०३) में श्रंप्रेजी रुपये के दो सालमशाही रुपये श्राने

लगे थे। चन्त में बि॰ सं॰ १६६१ की आवाड़ विदेध हैं ता॰ १ जुलाइ ) से वहाँ पर क्योची (कस्तार) किया मी सालमसाड़ी सिका वस्ता तो है परस्तु वह वॉदी के इसी से प्रतापगढ़ की टक्साल भी कर होगई है।

### शन्यनिष्

यहाँ के राज्यभिक्ष के भीज में डाक है और डाक के बीज में पूर्व का विकास बना है जो राजवरा का सुबैबंसी होना प्रकट करता है। और अक की की

तत्त नेस कीर दूसरी तत्क बोझ बास को पकड़े सदा है। वैस सम का कर और शंकर का बाइन है तथा घोड़ा राजपूर्वों की सुक्य सवारी है। जीवे "सुध बहुए" सिस्ता है बिसका कार्य द्वारा प्रकार स्वाचार होवा है। यह मुसमन्त्र (मोटो) इस पथा से सिसा गया है—

द्यंद्र बहन भरारक शरक

प्रया दक्ष दान-क्रमाकः। शंकर गो क्रि.ज क्रिय सकनः

काच नृपति कुल नासा।



रम्बन्धि

बहाँ के लोडे का रंग पहले साथ वा परन्तु सहाराजय होरिसिंह के समय से सफेन रंग और जुड़ा तब से सफोन और साथ दोनों रंग हैं।

#### प्राचीन इतिहास

प्रवापगढ़ का राज्य गहासाव राज्यांस की सीसोविया शस्त्रा के जाकि कार में है जो मेशक के महाराखा सोककाती सीसोविया से जिकता है। इस्वें राज्य के सीसापक राज्य मुख्यक से जो महाराखा सोकका के पीज जोर राज्य सामकरण सीसोविया के पुत्र ने । सुन्यक्त के पिया सेमकरका महा-राखा सोकका के हुसरे पुत्र कोर कुन्या के जैसानेय साई ने । इसका सब्ध रिक संग १४४६ (हैंग सम्प १४१६) के बात्स पास हुका था। संग १४६० (हैंग सन् १४३६) में जब महाराखा मोकका की सत्यु पर कुन्या राज्यादी पर बैठे तब बन्होंने सेमकरखा को जैसाने जाही समक्त जागीर सेसे में बात्म कानी की । इस पर सेमकरण को ने साथ स्वीकि एक तक्का कहा-राहण कुन्या सारंगपुर के तुक में गने हुए थे। वाव में महाराखा से सावशी पर सेना भेज कर खेमकरण को वहाँ से निकलवा दिया। इस पर वे मालवा सुलतान की सेवा में जा रहे श्रोर मुसलमानों को मेवाड पर चढा लाये। इस प्रकार दोनों के वीच कई लडाइयाँ हुई परन्तु महाराणा छम्भा श्रोर रावत खेमकरण के जीते जी मेल नहीं हो सका। खेमकरण वि० सं० १४३१ श्राश्विन मुदि १० बुधवार (ई० सन् १४७४ ता० २१ सितम्बर) को महाराणा उदयकरण (उदा) श्रोर रायमल के वीच की ऋपभदेव के पास दाड़िमपुर की लडाई भे उदयकरण के पच में लड कर काम श्राये।

# १---महारावत सूर्यमल

[वि० सं० १४३१--१४८४]

ये रावत खेमकरण के पुत्र थे। वि० सं० १४३० (ई० सन् १४७३) में महाराणा कुम्मा के दूसरे पुत्र रायमल अपने भाई उदयकरण से राज्य छीनकर मेवाड़ की गदी पर बंठे। उनसे और रावत सूर्यमल से भी नहीं वनी। इसीसे ये। दोनो एक दूसरे के सदा विरोधी रहे। सूर्यमल ने वडी सादडी के सिवाय वहुत सी और भी शूमि दवा ली। नाहरमगरा और गिर्वा वगैरह पहाडी जिलो पर भी इन्होंने कव्जा कर लिया। इस पर भी महाराणा रायमल चुप रहे। यह देख सूर्यमल ने अपने हाथ-पेर और फैलाये और भेंसरोडगढ पर अधिकार कर लिया। उधर महाराणा रायमल अपने पुत्रों की आपसी लड़ाई से तंग थे। इसलिए वे स्वयं कुछ न वोले। परन्तु रायमल के ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज सीसोदिया ने रावत सूर्यमल से भैंसरोडगढ छीन लिया और सादडी पर भी हाथ मारा। इस युद्ध मे महाराणा रायमल ने भी भाग लिया और इसमे दोनों तरफ के बहुत से राजपूत मारे गये। साथ ही महाराणा और सूर्यमल भी जखनी हुए। मॉइ का सुलतान नासिरशाह इस युद्ध मे सूर्यमल का सहायक था। कहते हैं कि यह सादडी की लड़ाई एक धर्म युद्ध सा था। क्योंकि सायंकाल के समय राजकुमार पृथ्वीराज, रावत सूर्यमल का आराम पूछने के लिये, उनके डेरे पर गया था ।

महाराणा गयमल की मृत्यु के बाद महाराणा सांगा वि० सं० १४६६ (ई० सन् १४०६) में गद्दी पर बैठे। महाराणा सांगा और सूर्यमल के आपस में प्रेम रहा। कहते हैं कि सूर्यमल ने महाराणा रायमल के समय (राजकुमार पृथ्वीराज के जीवन काल में ही) मेवाड़ से अपना मगड़ा निपट लिया और पृथ्वीराज से यह शपथ कर ली कि वे मेवाड़ में न रहेगे और अपना स्वतन्त्र

१--- एक लिगजी मदिर (मेवाइ) के उिच्छा द्वार की वि० स० १४४४ की प्रशस्ति। भावनगर इस्किपशन्स पृ०२१।

२-महाकवि गगाराम, हरिभूषण काव्य तृतीय सर्ग, श्लोक ४६।

रास्य कहीं दूसरी जगह कायम करेंगे। इसके बाद उन्होंने अपनी प्रविज्ञा का पूरी चौर से पालन किया और विकसी सं० १४६१ (ई० सन् १४०४) में मेवाड़ के किनारे कांठल का देश भीलों से श्रीन कर वहाँ पर न्यासपुर के पास अपना नया राज्य स्थापित किया जो बाद में उनके पश्पीते रावत बीकाजी के समय में 'वेबलिया" कहलाया ।

रावत स्ट्येमल का वेहान्त वि० सं० १४८४ माघ वदि द रविवार (है० सम् १४२६ ता० १ जनवरी) को हुना था । उनके पांची कुँवरी में से राजमर (संसारपंद), कला, रखमल और सहसमल तो महाराणा मेनाव की सेवा में मुसलमानों के साथ की खड़ाइयों में काम आये और शावसिंह अपने पिता स वसराधिकारी दुभा । सहसमस्र कं वैराज सीहावत कहलाये जिनके ठिकाने प्रवापगढ़ राज्य में घमोवर और बोघपुर राज्य में मालामंड हैं तथा इस ठिकाने म्बाहिबर राज्य के मंदसीर परागते में हैं। रागमत (रागधीर) के बंशक करणाय पुरा के शक्रर हैं जो रागमतीत सीसीदिया कहलाते हैं। रागमतीतों के मी इन्ह ठिकाने म्बाहिबर राज्य के संबसीर परागते में हैं।

#### २---महारावत बाघसिंह विसं ११८४-११**११**]

ये सं० १४८४ (ई० सन् १४२७) में अपने पिता के उत्तराभिकारी हुए। महाराया विकमादित्य की ब्रद्मिजाबी और अपनी जागीर जन्त है। आने के कारण पंसाकत के सुरुतान के पास चन्ने गय। जहाँ सुन्नतान ने इन्हें १,४०००० ६० सालाना आय की जागीर प्रदान की। इन्होंने वहाँ वाचवाड़ा गाँव वसाया जो आय दिन तक घार (सालवा) राज्य में विग्रमान बायवाब गांव वसाया आ बाज वन तक घार (सालवा) राज्य संविधामान है। सं ११४१ (है सन् १४१४) में जब गुजराव क सुलतान बहायुरसाइ है विचीन पर पढ़ाई की वो ये महाराबत भी बपनी मात्यूमि की रहा कि तिये बमान स्वाद्य साथ प्रेसिक प्रेसिक प्रेसिक कि प्रेसिक करियो प्रेसिक प्र भागतिक गण्याच्या के सन क्याना भागतिक राज्य सारक स्वार्ट सम सरदार व सेता को साथ लेकर बहातुरगाद वर दमला किया खोर वीरता पुरुक्त लक्कर विचारिकाह के पाह्यपाल दरवाजे पर साथ सुदि ४ राज्या (४० सम् १४३४ ता० ७ जनवरी) को काम बाय । इस पटना क बाद से ही प्रवापगढ़ क महारायत बरायर वीवान ( दबलिय दीवान ) कहलात है जो 1-रे वॉची बीकानेर मरेश राज लूककरण शरीए के वादिने थे। ( कविराजा चांकी

दाता वृतिहासिक वार्ते संन्या ११६७)। १—दिश्यप्त काम्यः पंचम नगरं रकाक छ।

कि महाराणा मेवाड़ की उपाधि है। बाघिसह के मारे जाने पर उनका ज्येष्ठ पुत्र रायिसह चित्तौड़गढ़ में ही अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ। बाघिसह के छोटे पुत्र खानिसह के वशज खानावत कहलाये। दूसरे पुत्रों के नाम जेत-माल, भारमल, मानजी और कानजी थे।

### ३---महारावत रायसिंह

[वि० सं० १४६१-१६०६]

इनका शासनकाल स० १४६१ (ई० सन् १४३४) से लेकर सं० १६०६ (ई० सन् १४४२) तक रहा। जब बादशाह हुमायू के डर से गुजराती सेना ने चित्तोड़ का घरा उठा लिया तब महाराणा उदयसिंह पहाड़ों से वापिस लाये जाकर चित्तोड़ की गदी पर बिठाये गये। इसके बाद रायसिंह अपने सस्थान में लौट गये। इनको मेवाड़ की तरफ से सादड़ी की जागीर के अलावा घरियावाद की जागीर भी मिली थी। रायसिंह के ४ पुत्र बीका (विकर्मसिंह), उदयकरण, आशंकरण और पूर्णमल थे। रायसिंह का देहान्त सं० १६०६ में हुआ। ये बड़े सुन्दर अोर विद्याप्रेमी व उदार नरेश थे। इन्होंने बगीचे और सरोवर बनवाये थे?।

## ४---महारावत बीकाजी

[वि० स० १६०६-१६३४]

श्रापका जन्म सं० १४८२ कार्तिक सुदि म सोमवार (ई० सन् १४२४ ता० २८ श्रक्टूबर) को हुश्रा था श्रोर सं० १६०६ में गद्दी पर बैठे थे। वास्तव में यही देविलया राज्य के संस्थापक थे। महाराणा उदयपुर से श्रन्वन होने के कारण इन्होंने श्रपनी जागीर सादड़ी को छोड़ दिया। ये कुछ समय तक मदसौर (मालवा) के शाही सूबेदार के पास रहे। इनके साथ इनके चाचा कांधलजी भी थे। बाद में इन्होंने मेवाड़ के दिल्ला पूर्व के मगरे जिले में गयासपुर श्रीर वासड स्थानों पर श्रपना श्रिधकार करने का निश्चय किया। इसका कुछ हिस्सा तो मीनों के, कुछ सोनगरा चौहानों के तथा कुछ होडियों के हाथ में था। कहते हैं कि इन्होंने होली के दिन शराब में मस्त हुए मीनों (मेरों) को मार कर उनकी सूमि दबा ली। इसी प्रकार गयासपुर

१--हरिभूषण काव्य, पचम सर्ग रत्नोक २१।

२—वही, श्लोक २६।

३—मृता नैयासी ने श्रपनी ख्यात (भाग १ पृष्ठ ६४) में उस समय इन लोगों को 'मेर लिखा है। परन्तु महामहोपाध्याय किवराजा श्यामलटास के मतानुसार इस राज्य के मीनें, मेरवाई के मेर, खैराइ के मीनें श्रीर मेवात के मेवाती ये सब एक ही वश के हैं। (देखो जनल वगाल पृशियाटिक सोसायटी माग १ सन् १८८६ ई०)।

व बसाब में रहते हुए इन्होंन सोनगरा बौहानों से सोहागपुर के क्षिया और स्नेंगट, काठड्डी धार्षि गाँव व्याकर खपने बाजा कांधल का प्रमोदर जागीर में दिया। कुछ ही दिनों में भीरे-बीर इन्होंने ७०० गाँवों पर अपना अमल कर क्षिया। इन्होंने राठोड्डो बोर डाडिया राजपूनों की मूमि भी छोन सी यी।

जब मीनों क १०० गाँव क्षित्र गय बाँद मीना सरदार बाँदा उसक सहा यक मीनें व मीक्ष लोग मारे गयं तब बस ( सरदार ) की खी दढ मीनी सर्वी हुई बाँद उस समय उसने वीकाजी से कहा कि मंदा नाम विदस्यायी रक्ला जाय। इस पर वीकाजी न उस स्थान का नाम "दबलिया" (दकाह) रसक्र वहाँ पर सैं० १६१८ (ई० सन् १४६१) में बचनी राजवानी स्थापित की।

यन इल्लीमाटी में वाल्या ह क्कचर के साथ महायाणा प्रवाप की कहाई हुई भी तन बीकाओं ने कपने थाचा कींचलाती को महायाणा की सना में सेजा। कींचल इस युद्ध में काम काया। कई वप परवात महायाल की इसी तरह काम काया जिसके उपकर्ष में महायाणा में बेरा कि कीरन के पास गाँव कोगरा जागीर में दिया। जो का समय गांतियर राम्य में हैं। इस प्रकार राम्य वीकाओं वरावर महायाणा नवाप को सहायता वते यह बीर उनक कई माई-बेटे भी महायाणा के लिय युद्ध में काम काय।

यचिष राजस वीकाजी ने व्यन्त में विल्ली के बादराह कक्यर से सिन्न कर ती वी स्थापि उन्होंने सेवाइ के बिरुद्ध कमी शिर नहीं उठाया। इन्होंने क्यान पुत्र कियान सिक्स के बिरुद्ध कमी शिर नहीं उठाया। इन्होंने व्यने पुत्र कियान सिक्स के सिन्न के बादराही सिक्स के साम बीकानर जाकर सजह के बाद बापस व्या गया। इनक तीन पुत्र वे—सेटोसिंह, किशानशास, व्योर सुरजया। बीकाबी का वेदान्त वि० लें० १६१४ (ई० सम् १४७०) में हुआ।

थ---महारावत तेअसिंह

[विसं १६३१-१६२ ]

ये महाराज्य वीकाजी क क्योग्र पुत्र थे क्योर वि० सं १६३१ (ई० सम् १८७८) में देविकाये की गदी पर नैठे। इन्होंने देविकाये नगर में सेव सागर (देवर) नाम का साक्षाव वनवाया। क्योर उसके घट पर ही राजवेश की सम्सान भूमि निगठ की। ये १४ वर्ष राज करके वि० सं० ११४० (ई सम् १४६६) में परक्राकवासी हुए। इनक हो पुत्र मानुसिंह (मानशी) क्योर सिंहाजी थे।

# ६-महारावत भानुसिंह

[वि० सं० १६४०-१६६०]

ये सं० १६४० में पाट बैठें। इनके समय में बादशाह जहाँगीर का प्रसिद्ध सेनापित महाबतखां—जिससे बादशाह नाखुश हो गया था—देव-लिये आया। तब इन्होंने उसे बड़ी खातिर से रखा। उदयपुर के महाराणा अमरिसंह (प्रथम) ने शक्तावत जोधिसह को जीरण व नीमच जागीर में दिये थे। जोधिसंह मन्दसौर के सूबेदार मक्खनखां सच्यद और मानुसिंह से द्वेष रखता था। यद्यपि महाराणा अमरिसह ने उसे बहुत कुछ समकाया परन्तु उसके दिल का कॉटा नहीं निकला। इस पर मानुसिंह और मक्खन मिया ने मिलकर शक्तावत जोधिसह को सीधा करने का विचार किया और इसके लिये उन्होंने जीरण पर चढ़ाई की। सं० १६६० (ई० सन् १६०४) में नीमच के पास चीताखेड़ा में लड़ाई हुई जिसमें जोधिसंह, भानुसिंह और मक्खन मिया तीनो बड़ी वीरता से लड़कर काम आये । भानुसिंह का समाधि-स्थान (छत्री) जीरण के तालाब पर अब तक मौजूद है। इससे प्रकट होता है कि शायद भानुसिंह की लाश (शव) जीरण में लाकर जलाई गई थी। भानुसिंह के कोई सन्तान नहीं थी। इसलिये उनके छोटे भाई सिंहाजी गद्दी नशीन हुए ।

### ७-महारावत सिहाजी

[स० १६६०-१६=१]

ये सं० १६६० (ई० सन् १६०४) में पाट बैठे। उस समय जीरण में जोधिसह के पुत्र नाहरखां व भाखरिसह थे श्रीर सिंहाजी के श्रीर उनके श्रापस में रंजिश थी। इसीसे सिंहाजी जीरण के गाँव दवा लेना चाहते थे। परन्तु महाराणा श्रमरिसंह ने समभा बुभाकर इनके श्रापस की रंजिश मिटा दी। ख्यातों में सिंहाजी का देहान्त सं० १६२३ (ई० सन् १४६६) में होना लिखा है। परन्तु यह गलत है, क्योंकि इनके समय का सं० १६८४ वैशाख सुदि ३ (ई० सन् १६२७ ता० प्र श्रपेल रिववार) का एक शिलालेख देविलया से ४ मील दूर ग्यासपुर की वावडी में मिला है। इससे इनका देहान्त सं० १६८५ (ई० सन् १६२८) में हुआ होगा। इनके टो पुत्र जसवन्त-सिंह श्रीर जगन्नाथ थे। जगन्नाथ की सन्तान सिघावत कहलाती है।

१--मृहरागेत नैयासी की ख्यात, प्रथम भाग पृष्ठ ६१ (काशी सस्करण)।

२-कविराजा वाकीदास, ऐतिहासिक बातें, सख्या १४६८ ।

### 

ये महारावत सिंहाजी के परवात् सं० १६८५ क बासपास गदी पर बैठे। रायत बायसिंह से क्षेकर सिंहाओं तक दवक्षिया (दवगड़) के महा रावत मेवाब के महाराणा की बाका में ही रहे। परन्त महारावत जसपंत सिंह के समय में कुछ पैसी घटनाएँ हुई जिसक कारण व्यक्तिया का सम्ब महाराखा क्ष्मपुर की मातहती से निकक्ष कर सदा के क्षिए स्वर्धत्र बन गया। जैसा कि क्षिया जा जुका है कि रायत मानुसिंह के समय में महाकार्जी का दवकिये में बड़ा सत्कार हुआ था। उसे वह भूका नहीं मा। जब महा क्तलाँ जहाँगीर का सेनापति दुव्या तब यह महारावत असवैवसिंह की हिमायत करने क्षणा। कतः असर्वत ने भी महाराणा से स्वतंत्र होने का विचार नाँघा । राकानत जसवन्तसिंह क, जिसे महाराया कर्णसिंह ते मांकी का भानेदार बनाया या भौर महारायव जसबन्तसिंह के बापस में अटपट हो गई। इस पर महारावद ने मन्दसौर के हाकिम जानिसारसाँ को शकाक्त असवन्तर्सिंह के विरुद्ध वरगजाया और अपनी सेना भी आंनिसार के साय मेबकर इस पर हमला करवा दिया। इसमें मेबाड क सहाराणा के कई राजपुर मारं गये । इससे पद्मपि महाराणा कगर्तसह रावत बसवन्तसिह से बागसभा हो गया फिर भी बावशाही हिमायती और सेनापति महाबदसाँ की सरफदारी के सबब से बह प्रकट रूप से कुछ न बोझ सका परन्तु पि॰ सं॰ १६६० (६० सन् १६३३) में उसन महारायत असवन्यसिंह को वर्मपुर बुसवाया । बसवन्तसिंह शीध्र ही वाङ् गया कि इसमें कुछ पहचन्त्र कतरय है। इससे वह अपने क्येष्ठ पुत्र महासिंह और एक इजार योद्याओं को क्षेकर चद्रपपुर पहुँचा और वहाँ पर दसने शहर से एक मील पूर्व में चन्या बारा में बेरा किया। पहले क्या मुलह की वास-बीत शुरू दुई परन्तु एक रात को महाराणा ने अपने मानेब रामसिंह राठोड़ को सेना सहिए जाकर क्या बाग पर इमका करने की काहा ही। इस पर महारावत जसवस्त्रसिंह केमरिया पाराक पहन कर और सिर पर सेहरा और तुलसी की मंत्रीरी क्सारका पाराक पहुंच कर कार कर पर सहरा कार तुलसा की मीनीरी हुता कर बन्या कांग से बाहर निकला कोर कपने सावियों सहित महाराखा की सेना पर हूट पड़ा परेन्द्र इस युद्ध में बहु (महाराखक अस्वन्यसिंह्) मय बपने कुबर महासिंह् व क्यन एक हजार बाढ़ाओं के काम बाया। इसके बाद इसी वर्ष महाराखा ने राठोक रामसिंह् के साब सेना मज कर क्षत्रिये को भी छुटवाया। इन कपट कार्यों से महाराणा की बड़ी निन्हा व्याप्तय का ना श्रव्या है कि विविद्या सदा के लिए मेवाइ की मावहती हुई और इसका यह पत्न हुका कि वेवतिया सदा के लिए मेवाइ की मावहती से निकल कर मुसलों के बाधीन हो गया, जिसका इत्तान्त रावद दर्शिसह के मिनसिने में सिसा सायगा।

महारावत जसवन्तसिह के चार पुत्र महासिंह, हरिसिंह, केसरीसिंह श्रीर उदयसिंह थे। इनकी एक चौहान-वंशी रानी चम्पाकुंवर ने महारावत हरिसिह के समय में देविलया में गोवर्धननाथ का मिन्दर बनवाया जिसकी प्रतिष्ठा सं० १७०७ वैशाख सुदि १४ (ई० सन् १६४० ता० ३ जून सोमवार) को हुई।

६---महारावत हरिसिंह [वि० स० १६६०-१७३२]

ये महारावत जसवन्तसिंह के दूसरे पुत्र थे और सं० १६६० में गदी पर वैठे। इस समय मेवाड़ी सेना ने देवलिये पर कब्जा कर लिया था।

इससे धमोतर के ठाकुर, जोधिसह ने हरिसिह को साथ ले जाकर बादशाह शाहजहाँ से महाराणा जगतिसह (प्रथम) की शिकायत की। इस कार्य मे खानखाना महावतला ने भी हरिसिंह का पत्त लेकर उसकी सहायता की। इस पर बादशाह ने १४ हजार सालाना खिराज पर कांठल का प्रदेश हरिसिह को बिशा दिया और खिलअत व सफेद निशान भी दिया। साथ ही मन्दसौर के हाकिम जांनिसार को एक फर्मान भेजा कि देवलिये पर से मेवाड का दखल उठा दिया जाय। हरिसिंह शाही सेना के साथ देवलिये पहुँचा।



महारावत हरिसिंह

तब महाराणा जगतिसंह ने मेवाड़ी सेना वापिस वुलवा ली। क्योंिक शाही ताकत का मुकावला करना उस समय किठन था। हिरिसिंह ने अपना पैनुक राज्य पाकर महाराणा के ३२ गाव अपने राज्य में मिला लिये। इससे सं० १७१६ वैशाख बिद ६ (ई० सन् १६४६ ता० ४ अप्रैल मंगलवार) को महाराणा ने फिर देविलये पर सेना भेजी। हिरिसिंह देविलया से निकल कर बाहर चला गया और उसकी माता ने अपने पोते कुवर प्रतापिसह को उदयपुर भेजा। महाराणा ने राजकुमार प्रतापिसह का आदर किया। जब तक वादशाह शाहजहाँ का दिल्ली पर जोर रहा तब तक रावत हिरिसिंह भी मेवाड से स्वतन्त्र रहा परन्तु सम्राद् शाहजहाँ के अन्तिम काल में जब उसके शाहजादाओं में तखत के लिए लड़ाई छिड़ी तब हिरिसिंह को किर से महाराणा की मातहती स्वीकार करनी पड़ी और उसने उदयपुर पहुँच कर महाराणा को नजराना दिया।

१ - केसरीसिह को भातला की नागीर मिली।

महाराक्त इरिसिं**ड का स्कांनास सं० १०५२ के** १६७४ सई) मास में हुमा था। काफे चार पुत्र अक्राचिक मुद्दमासिंह और माधोसिंह तथा तील पुनियाँ पूजाई कर सहराकुँवर ताम की थीं । कुँबर जमरसिंह की साक्रमन को भनतावता बालीर में मिले थे। महाराज्य ने दे<del>वकिये</del> में बनवाधे से ।

> १० — महाराक्त प्रसारतिह [ Ro # 1084-1098 ]

महाराज्य हरिसिंह क कार पुत्रों में वे सबसे क्येष्ठ वे और (इं० मन् १६७६) में राजगरी पर बैठे । धनका एक विवास की

दूसरा इंडर (गुजरात ) में हुआ वा। इन्होंने जगपुर, बाभपुर, बीकानेर आदि रिवासली से मेलवास बराया । से० १७२४ (ई० सन् १६६८) में इन्होंने अपने नाम से प्रताचनक नामक नगर बसाबा और इसे अपनी राजधानी बनाया । इन्होंने समदक भूमि पर वहाँ किसा भीर शहरपनाइ भी पनवाई थी।

च्यवपर क सहाराका कामगरीक ( बसरे ) बन गड़ी वर बैठे को इन्होंने टीका पेश नहीं किया । इससे महायशा ने अवसम होकर, सं १७५६ में देवकिये पर होना मेजी। अधर प्रदापसिंह ने भी बादशाह से शिकायत की कि



महाराखा विचौद की सरमाव करवाता और मंदिर वनवाता है। सहार्ख ने क्रोम में बाकर अपने वानाव जोधपुर के डॉवर श्रमस्थि राठोड़ की कांठ्य का रक्षाका पहल में व विका । परस्तु कांठल पर करवा करते के नाई है ही रामसिंह दवकिने के पास पीपाका गहकोत करूबी के हान से बारा समें। रामसिंह की बनी बमीतर गाँव के पास अन्यामाधा स्वाब में खेला 🛂 ३४ वर्ष राज करके सं १७६४ (ई सम् १७०८) में महारायत प्रधानिकी इस ब्रासार संसार से किनारा किया। आपके का राजियाँ और से अ प्रश्नीसिंह तथा कीर्तिसिंह थे।

> ११---महाराक्त प्रध्नोसिक्ट वि सी १०६१—१००३ ]

के संव १७६४ में गदी पर बैठे। इन्बॉने संव १७० ( ई० सन् १७१४)

में वादशाह फर्र खिसयर के टरवार मे पहुंच कर "रावत राव" का खिताव

हासिल किया श्रोर प्रतापगढ में टकसाल खोलने की इजाजत ली। रतलाम के राजा मानसिंह ने स० १७७३ (ई० सन् १७१६) मे प्रतापगढ़ पर चढाई की परन्तु कोटडी नामक स्थान पर लडाई होने के वाद रतलाम की फौज को पीछे हटना पडा । इन्होने अपने जेष्ठ पुत्र पहाड़िसह को उदयपुर के महाराणा समाम-सिंह (दूमरे) की सेवा में भेजा था। इस पर महाराणा ने खुश होकर पहाडिसह को धरिया-वद की जागीर देना चाहा परन्तु उदयपुर मे शीघ ही पहाडसिंह का देहान्त हो गया। इसलिये कुॅबर पहाड्सिह का पुत्र रामसिह



महारावत पृथ्वीसिंह

श्रपने दादा पृथ्वीसिह का उत्तराधिकारी हुआ। पृथ्वीसिह का देहान्त वि॰ सं० १७७५ (ई० सन १७१६) में हुआ। इनके राज्यकाल का सं० १७७४ माघ सुदि १३ ( ई० सन् १७१८ ता० २ फरवरी रविवार ) का, एक शिलालेख देविलया के मिल्लनाथ के मंदिर से मिला है जिसमे युवराज पहाड़िसह का नाम भी लिखा है। इनके ४ पुत्र पहाड़िसंह, उम्मेदिसंह, पद्मसिंह, कल्याण-सिंह श्रोर गोपालसिंह थे। इनकी दो राजकुमारियाँ सं० १७६६ चैत्र सुदि १२ (ई० सन् १७०६ ता० ११ मार्च शुक्रवार ) और स० १७८१ आषाढ़ सुदि ६ (ई० मन् १७२४ ता० १६ जून शुक्रवार ) को जोधपुर के महाराजा अजीत-सिह राठोड़ को व्याही गई थीं।

### १२--महारावत रामसिह [वि० स० १७७४--१७७६]



महारावत रामसिंह

ये स० १७७४ (ई० सन् १७१६) में श्रपने दादा पृथ्वीसिंह के जानशीन हए। परन्तु केवल ६ मास राज करके सं० १७७६ निःसन्तानावस्था में ही रामशरण होगये। इससे इनके काका उम्मेदसिंह को राजगद्दी मिली।

### १६—महाराष्ट्र सम्मेद्**सिंट** वि सं १००६—१००६]



वे सं० १००६ (हैंट सन्द् गरी पर वेटे। इन्होंने केवा बार वर्षे किया। सं० १००६ (हैंट सन्द्रा १००६) इलका परकोक्तास हुवा। इन्हें सन्दाल नहीं वी इसकिए इन्हें आई गोपातसिंह कहाँ की राज्यारी करें वेटे।

महाराज्य उम्मेहतिह

### १४-म्बारायत गोपासस्टिं [ति सं १००१-१८१७]

#### १४—महाराष्ट्रा सामानसिंह कि.ज. १०१४—१०६१

ने सं० १८१४ मायल वर्षि १४ को जनने पिका की नहीं वर केंद्रे । इनका शुक्तानिकेत बाग सुवि ४ (ई० कम् १७५० का० १९ कमसी) को हुआ। सं० १८१८ (ई० सन् १७३२) में मल्हारराव होलकर ने प्रतापगढ़ पर चढ़ाई की परन्तु तीन मास के बाद उसे निराश होकर घेरा उठाना पड़ा।

ये अपने पिता की तरह वड़े चतुर थे और देश की राजनीतिक दशा को जानकर उससे लाभ उठाना चाहते थे। सं० १८१८ में इन्दौर के तुकोजीराव होलकर भी तीन मास तक प्रतापगढ को घेर कर असफल वापिस गया। उसके दो वर्ष वाद मल्हारराव (दूसरे) ने महारावत से कुछ रकम लेकर सुलह कर ली।

सं० १८२४ (ई० सन् १७७६) मे इन्होने इन्दौर पहुँच कर होलकर से मुलाकात की। इसमे दोनो तरफ से समानता का व्यवहार किया गया था। उस समय मरहठो का सितारा खुब चमकना शुरू हो गया था फिर



महारावत सालमिंह

भी मुसलमान वादशाहों की वादशाहत के फिर से चमक उठने की भी उम्मीद वाकी थी। इसी से सालमसिह ने सं० १८२४ में दिल्ली जाकर वादशाह आलमगीर सानी (दूसरे) से टकसाल खोलने की इजाजत ली। वास्तव में ये इजाजत बादशाह फरु खिसयर ने महारावत पृथ्वीसिह को वि० स० १७७० (ई० सन् १७१३) में दे दी थी परन्तु उस समय उसका काम जारी नहीं हुआ था। सं० १८५ (ई० सन् १७६८) में जब सरदारों के पड़यंत्र से रतनसिंह ने महाराणा अरिसिह ( अड़सी ) के विरुद्ध राज्य पाने की लालसा से, बगावत का भंडा उठाया और माधवराव सेधिया को अपने पत्त में बुलवाकर उदयपुर पर घेरा दलवाया तब सालमसिह ने अपनी सेना के साथ पहुंचकर अरिसिह की मदद की। इस कार्य से प्रसन्न होकर महाराणा अरिसिह ने धर्यावद का पराना फिर से इन्हें जागीर में दे दिया और "रावतराव" की वह उपाधि जो बादशाह ने पृथ्वीसिंह को सं० १७७० में दे रक्खी थी, ( सं० १८२८ फाल्गुन सुदी ६ गुरुवार =ई० सन् १७७२ ता० १३ फरवरी ) को मजूर करली। साथ ही इस विषय का एक पर्वाना भी सालिमसिह के नाम लिखकर भेजा जो इस प्रकार है:—

श्री रामो जयित श्री गर्णेशप्रसादातु श्री एकलिंग (भाले का निशान) सही

स्वस्ती श्री बीजै कटकातु महाराजाधिराज महाराणा श्री० श्रारिसिंघ जी श्रादेशान्तु देवल्या सुथाने रावत राव सालमसिंह ऋत्व सुश्रसाह बीवते वया अग्ररा भाषका समावार ऋहावयो,---

१— चय चाने पातसाहबी भी कुरकड़ेन्द्री रावत पुन्तीसिन हे रावत राव री पदवी भवा की दी की, बाहे सावत करे भवा की दी हैं। सबत् १८८२८ वर्षे अस्तिके ू बाहे सावत करें

महारावत साक्षमिंस ने हारका में अपने नाम से किया था जो अब तक बकता है। इन्होंने संश्रीयश्च से संश्रीय प्रतापगढ़ के परकोटे (शहरपनाह) की मरन्यत कराई और साक्षमध्य की का बाजार राजधानी अतापगढ़ में और साक्षमध्य गाँव कराका। की समय का सालमरााही तथ्या राजधाना और शाक्षमा में हर दूर की

इनका वेहांत सं० १८२१ कार्यिक विष् ज वृष्ट्यार (ई० सन् १) वर्षे ता० २६ सन्दर्गर) को दुष्या । इन्होंने केन्स्स १० वर्षे राज किया । इन्हों हो पुत्र सांवर्तिह कोर ताक्षतिह वे । स्लेक्टविंह राज्य का रशानी हुन्हें और साक्षतिह को करखोद की जानीर निकी ।

#### १६--- नद्दायस्य सांस्वसिंह [भि से १८६१--१६ ]

इतका बस्प सं० रेप्टरश की कासोज सुदि १६ (ई० सन् रूक्ट कार ४ स्वरूपर बचवार ) को हुवा। कौर वे वि० सं० रप्टर्श की कार्तिक व्यक्ति

सहाराज्य सांच्यमित्

को प्रवासगढ़ की शारी पर बैठे । इस संबक्ष इनकी व्यवस्था केवल अ वर्ग की वी। इससिकी राज्य-प्रवास राज्याता इसस्यों गाई राठवेलें (कारमेदरा बरावे ) की वेका-रेका में ४ केवलायी की पंचायत (कॉसिका ) के कार्याल रहा? इस्तं कॉसिक के चार सेन्यर राजद कपूरती", नात्वा सरवारसिंद्ध, साम्ब एकुनाव कॉट राजद हुमानस्त्री नियुक्त हुए। इनको समस राज्य में मरद्दर्श का वपहल बहुत कीचा गया या । बच मर्ग्यहर्श का वपहल बहुत कीचा गया या । बच मर्ग्यहर्श का वपहल बहुत कीचा गया या । बच मर्ग्यहर्श का वपहल बहुत कीचा गया था । बच मर्ग्यहर्श का वपहल बहुत कीचा गया था । बच मर्ग्यहर्श का वपहल बहुत कीचा गया । बच मर्ग्यहर्श का वपहल बहुत कीचा गया । बच्च मर्ग्यहर्श का वपहल बहुत कीचा प्रमाण का साम्बन्ध

<sup>1</sup> g—मीर मिनोप माल १ ई. १ १४-५२ । १---पूनके पंत्रका मान् हुम्मकामः इतः सनय वेतेत के क्राव्यूमः ( दानव दोन्द क्राव्यूमः) है।

पेशवा को देने का इकरार किया। ये खिराज कुछ तो नकद और कुछ घोड़े, हाथी, हथियार के रूप मे दिया जाता था। सं० १८६१ की मंगसिर विद ६ रिववार (ई० सन् १८०४ ता० २४ नवम्बर) को सावतिसंह ने इस मुसीवत से वचने के लिए अप्रेजो से सिन्ध की परन्तु वह अमल में न आ सकी। क्योंकि लाई कार्नवालिस की नीति कुछ अर्स वाद वदल गई और अंप्रेज सरकार ने देशी राज्यो के साथ सम्बन्ध वढ़ाना बन्द कर दिया। इससे सं० १८०४ (ई० सन् १८१८) नक प्रतापगढ़ को फिर मुसीवत मेलनी पड़ी। इन १४ वर्षों में मरहठो व पिन्डारियो ने देश को तवाह कर दिया। अन्त मे वि० सं० १८०४ आशिवन सुदि ६ सोमवार (ई० सन् १८१८ ता० ४ अक्टूबर) को नीमच में प्रतापगढ़ का अंप्रेज सरकार के साथ पक्का अहदनामा हुआ, जिससे महारावत की तरफ से अंप्रेज सरकार को ३४ हजार रुपये और फिर हर वर्ष बढ़ाते-बढ़ाते पॉचवें वर्ष में ७२ हजार सालाना खिराज देना तय हुआ।

महाराणा श्रिरिसंह ने रावत सालमिसह को धरियावद की जागीर दी थी श्रीर इसकी एवज मे प्रतापगढ़ के कुछ सरदार जमईयत सिहत उदय-पुर में रहा करते थे। परन्तु महारावत सावतिसंह की माता ने महारावत की कम उस्र के कारण इस जमईयत को तोड़ दिया। इसिलए महाराणा भीमिसिंह ने वह जागीर सदा के लिए जन्त कर ली।

स० १७०५ (ई० सन् १८१८) के अहद्नामें के कुछ अर्से बाद ही, महारावत सावतिसह को अपने और अपने पुत्र दीपिसह के वीच अनवन रहने के कारण राज्य के अधिकार कुँ वर (दीपिसह) को सोंप देने पड़े। राजकुमार दीपिसिंह इस प्रकार राज्याधिकार प्राप्त कर प्रजा पर अत्याचार करने लगा। जहाँ सावतिसिंह उदार व धार्मिक नरेश थे तहाँ, दीपिसिंह वीर प्रकृति के परन्तु बदमिजाज थे। उनमें यह करूरता मरहठों की सेना में रहने के कारण आई थी। वे अपने राज्य की रत्ता के लिए प्रतापगढ़ में सेन्धिया के सेनापित जगू बापू के साथ बड़ी वीरता से लड़े थे। अन्त में इस युद्ध में जगू को हार कर लौटना पड़ा। दीपिसिंह ने कई मनुष्यों को मरवा डाला था। इसिलिये अंग्रेज सरकार ने उसे राज्य से अलग कर के देवलियां में भेज दिया। पादरी हेवर साहब जो स० १८८२ (ई० सन् १८२५) में प्रतापगढ़ आया था, लिखता है कि "दीपिसिंह ने करीब ३ वर्ष के समय में ६ खून किये। इनमें से कुछ तो उसने अपने हाथों से किये थे और कुछ अपने सामने करवाये थे। उसका पिता सावतिसिंह, जो अपने पुत्र के स्नेह से लाचार था, वह इन हत्याओं को रोकने में असमर्थ था।"

परन्तु राजकुमार दीपसिंह कुछ महीनों वाद ही फिर देविलया से प्रतापगढ़ आ पहुँचा और उसका जुल्म पहले से भी दुगुना हो गया। इस- क्षिप चंद्रोटी सरकार ने अपनी सेना की एक दक्की क्हीं ( परगना मंदसार ) के किसे में कैंद करवा विचा ! सदि १४ रविवार (३० सन् १५२६ वा० २१ मई) वीपसिंह के वो पुत्र केसरीसिंह व दक्कपरासिंह के ।

महाराक्त सांबवसिंह ने अपने क्वेच्ठ पौत्र केसपीसिंह 🛳 उत्तराधिकारी बना कर अपने पास श्वका वा और बोटे बीच सिंह को सं० १एम२ (ई० सन् १म१४) में कॉनेस सरकार कूँ गरपुर क राज्यच्युत महारा**क्स क्सक्लासंह को लोग** वे **कि**स सं० १८६० (ई॰ सन् १८३३) में केसरीसिंह का बेहान्त की में महाराबत की मौजूरगी में हा गया तथ रखपरासिंह ही बत्तराधिकारी रहा। परन्तु इक्रपतसिंह क्रेंगरपर क मालिक नहीं बन सकता था। इसकिये बच स० १६०० (ई०) साक्त सिंहाका दहान्त हो गया तब दहापत सिंह हुँगरपुर से जान गर की गही पर बेटें। दहापत सिंह वे हुँगपुर को सी जपने जाने पाडा पर बडाँक सरहारों को वह बात नागबार गुजरी। क्याँके सरकार की सदायता से अपना बसरा राजा बनाना बजा। का देख ने सामग्री (क्रूगरपुर ) कं अक्रूर के पुत्र ज्यूनकिंद् को क्ष्मण्यकि से बूँ गरपुर की गदी पर सं० १६०३ जारिका सुनि प ( ई० क्यू रेकाई के २= सितम्बर) को बैठा दिवा कौर कावसिंह की शास्त्राकरण वसपतसिंह = वर्ष तक हूँ गरपुर का राजनस्व नतासम्ब वे रहते । रह । बाद में हूँ गरपुर से उनका दुख सन्तरूव नहीं रचका गर्या ।

महाराबद सांबदसिंह ने बि॰ सं॰ १६०० की पौच छन् १८ ( इ० सम् १८४४ ता॰ १ अनवरी ) को संसार से कुप किया। पलाहों में ही बीता और इतको अपनी सन्वान से कोई प्रका नहीं नि

### १७--- व्यापाया राजपार्थित

[ Per of 14 0-144 ]

इतका जग्म सं० १८६४ की मेंगसर सुदि ६ शनिकर (है० ता । २६ मधनगर )-का हुव्या जीर सं० १६०० वीच <u>स्तरि</u> १**३ को** क पीछ राजगरी पर गेठ । इनका राज्यानिकेक वैद्याक हुनै है को समय क्रांत्रक मरकार ने दनक किए चौंदी अ दीरे अधिक एक छूंचि पाड़ा एक मारियों की काला, करवेच, क्लीक (बहिका एक कर्त तमंत्रा जारि नवा । तम वं॰ १६१४ (६० वस्तान्त सन्द (विकारी निरोद ) हुना वम इन्होंने जन्मे हुन्होंने

जमाव नहीं होने दिया श्रोर श्रॅंग्रेजों की मदद के लिये श्रपनी सेना नीमच में भेज दी। वागी लोग तांतिया टोपे (त्राह्मण) की श्रध्यच्ता में भीडर (मेवाड)



माहारावत दलपतसिंह

से पहाडी रास्ते होकर प्रतापगढ की तरफ पहुँचे। इस वक्त तीन चार हजार भील भी इनके शरीक हो गये थे लेकिन वे लोग पोप बढि ३ (ता० २३ दिसम्बर) को मेजर राक साहव के पहुँच जाने से प्रतापगढ को न ल्ट सके श्रोर हारकर भाग गये।

महारावत दलपतिसह को सरकार ने सं० १६१८ फाल्गुन सुदि १० मंगलवार (ई० सन् १८६२ ता० ११ मार्च) को गोद लेने की सनद दी। १६ वर्ष झूँगरपुर में श्रोर २० वर्ष प्रतापगढ़ में यानी करीव ४० वर्ष राज करके सं० १६२० चैत विद् ७ गुरुवार (ई०

सन् १८६३ ता० १२ मार्च) को ये परलोक सिधार गये। ये उदार श्रोर वुद्धिमान नरेश थे। इनके एक पुत्र उदयिसह थे जो इनके उत्तराधिकारी हुए।

# १८-- महारावत उदयसिह

[विव संव १६२०—१६४६]

ये स० १६२० की चैत्र विद ७ को श्रपने पिता के उत्तराधिकारी हुए । इनका जन्म स० १६०४ की श्रापाढ़ विद १३ गुरुवार (ई० सन् १८४७ ता०



महारावत उदयसिह

२६ जून) को हुआ था इससे गद्दी पर बैटने के समय इनकी आयु १७ वर्ष की थी परन्तु अपनी चतुराई से इन्होंने राज्य का प्रवन्य वही योग्यता से सम्हाला। सं० १६२२ पीप विद १४ रिववार (ई० सन् १८६४ ता० १७ दिसम्बर) को इन्हें राज्य के पूरे अख्तियारात मिले। इसके दूसरे ही वर्ष ये आगरे जाकर लाट साहव (गवर्नर जनरल) के दरवार में सम्मिलित हुए। इन्होंने प्रतापगढ शहर के वाहर पूर्व में १ मील की दूरी पर कंपु (केम्प) बंगला वनवाकर वहीं पर अपना निवास कायम किया। इन्हों दिनों इनका भुकाव

एशी-श्राराम की तरफ वढ गया। इससे सं० १६२४ (ई० सन् १८६८) में श्रद्गरेज सरकार में इनकी शिकायत हुई श्रीर साथ ही राज्य के श्रलहकार रोल तुरुरीन व निजासुरीन के जुस्मों तथा सरावी पैद्या ये तुर्दे। इससे ये राजकर्मचारी इटा विचे गये। चपना प्रेरण की राज की राज की जानोमाल की राज के स्वाप की राज की जानोमाल की राज के स्वाप की की स्वापित करने के साथ ही जीर भी की सुधार किये। इन्होंसे को सजा देकर राज्य को ब्रह्मार से बचावा।

य एक बीर कोर करार नरेश के। संग् १६४६ की क्ष्मकुत समस्तवार ( १० सन् १८५० ता० १४ सार्च ) को सेबाना वाली सनी ( क्ष्म कृतर ) से इनके एक पुत्र कर्जु नरिंस् हुमा परन्तु वह संग् १६४२ की क्षा सुदि २ (१० सन् १८८८ ता० ४ नवन्तर ) को क्षत क्या ।

स० १६३२ (ई०। १००४ तकन्यर ) में महात्मस्य ने सेवान की स्थान में पायसराय वार्ड तार्बन्द से मुझान्त्रत की सौर क्सी वर्ष सेवान की मार्च कुमारी कुलकुषर से अपना ज्याह किया। सं० १६३६ (ई० १००६) है स्मीने इन्तरि तरेश महाराजा हुआेजीयन होल्कर से भी लीमन में इक्तन्य की, कस समय इन्तर साम बरावरी का बर्तान किया गया। सं० १६३६ (ई० सल १६२०) में लिए तीमन जाकर इन्होंने शाहबाये क्यूक बाय केवूं से सुझानात की।

सं० १६४६ को कारगुल विषे ११ शानिकार (है० सम् १न्द्र० कार कृष्ट फरवरी) को २६ वर्ष ग्रज करके सहाराज्य क्यासिह निक्तनाल ही हक संसार से वक बसे। इसकीय इनकी विकास सहाराजी सकरकुंबर क्षेत्रकरी ने भारतीय के महाराज सुरहालसिंह के पुत्र रचुनावर्शिह को योच हेकर कैं। १५४६ में गरी पर विकास।

महाराक्त क्वार्तिह के वे रानियाँ सक्त्यकुक्त (नामसी), क्वाहिर-कृत (सेनाना), दूककुक्त (सेनाना), तका ४ वचन क्वप्रक्रियाँ (पायकाँ) क्वारस्त्रीवाई, महागरीजाई, जारीचाई और क्वारियाई नाम के वा। क्व पासवानों ते प्रश्नीसिंह, क्वस्वन्यसिंह और क्वाव्यातुर्पसंह क्वम के क्वीरक प्रश्न हरा।

#### १६--- महाराष्ट्रत सर रचुनावसिंह वि. सं १२७६--- १४४ ]

इतका बन्म सं १ १६१४ की योच वि १० पुचवार (६० क्यू १६६० ता० २६ हिस्त्वर) को हुआ था। वे महारावत संबवित्त के वर्गा कार्योक्त व देशवर महाराज जुल्लाकशिक के पुत्र थ। महारावत क्यूचिक के स्वी-वासी होने पर सब से मक्यूचि हक्तार होने से, सं०१६४६ की कार्यका वि ११ को कान जेन बाकर, प्रकारणक की गरी पर गैठे। उस समस् इनकी त्र्रायु ३२ वर्ष की थी । इन्हें सं०१६४७ पोप वदि ३० शनिवार (ई० सन् १८६१ ता०१० जनवरी) को पूर्ण राज्याधिकार मिले ।

इनके तीन विवाह हुए थे। प्रथम विवाह तो खवास (मेवाड) की उगमकुँ वर राठोड़ से हुआ। इस महिला का देहान्त सं० १६४८ की मंगसिर सुदि ४ रविवार (ई० सन् १८६१ ता० ६ दिस-म्बर) को हो गया। इनके उदर से क्वंबर प्रतापसिंह का जन्म सं० १६३८ ( ई० सन् १८८१) मे हन्ना परन्त सं० १६४७ द्वि० भादों सुदि ४ को उस का देहान्त होगया। दूसरी सन्तान इनसे राजकुमारी वल्लभ-कुँ वर हुईं जो सं० १६५४ श्रापाढ सुदि ६ को बीकानेर नरेश



महारावत सर रघुनाथसिह बहादुर

महाराजा सर गंगासिंह जी को व्याही गईं श्रीर उनके उदर से वर्तमान वीकानेर युवराज सार्म लिसेंह हैं। तीसरी सन्तान राजकुमार मानसिंह सं० १६४३ की चैत्र सुदि १० मंगलवार (ई० सन् १८८६ ता० १३ श्रप्रेल) को जन्मे। महारावत का दूसरा विवाह सेमिलिया (सेलाना) की केसर कुँ वर राठोड़ के साथ हुश्रा परन्तु सं० १६६४ की वैशाख बिद १३ मंगलवार को उनका देहान्त हो गया। तीसरा विवाह पीसांगन (श्रजमेर) के राजा की छोटी पुत्री वृजकुँ विर राठोड़ से स० १६४८ की फाल्गुन बिद ७ को हुश्रा। इन्हीं से महाराजकुँ वर गोवर्धनसिंह का सं० १६४७ भादों बिद १४ शुक्रवार (ई० सन् १६०० ता० २४ श्रगस्त) को तथा राजकुमारी राजकुँ विर बाई का जन्म हुश्रा था। राजकुँ वर बाई स० १६६६ में सेलाना राजकुमार (वर्त्तमान नरेश) दिलपसिंह जी को व्याही गई।

रोस तुरुरीन व निजामुरीन के सुरुमों सवा करावी पेंडा करने की यत दुई। इससे ये राजकर्मवारी इटा विवे गवे। महाराक्त वे स्को अपना प्रमन्त सुपार किवा कोर प्रजा की बाधोमाक की रका के स्वापित करने के साज ही बोर मी कई सुधार किये। इन्होंने क्यूंकी, को सजा कर राज को सदमार से क्वाया।

ये एक बीर कौर खार नरेश के। स॰ १६४६ की फारकुर क्रिकें संगतकार (१० सन् १८२० छा॰ १४ सार्च ) को सेबान्स काडी राजी (काडीक कुदर) से इनके एक पुत्र कार्जु नर्सिंह हुआ परन्तु वह सं॰ १६४२ की काडिक सुदि २ (१० सन् १८८८ छा० ४ नवस्त्रर) को वह बस्ता।

स० १६३२ ( हैं०। १८०४ तकन्वर ) में अहाराज्य ने सेमर में पावसराय आब तावनूक से मुझाकात की और उसी वर्ष सेखासा की एक कुमारी फूलकुबर से अपना क्याह किया। सं० १६३६ (हैं० १४०६) में इन्होंने इन्तोर नरेश महाराजा तुक्केबीराव होक्कर से भी तीमव में कुक्क्फर की, उस समय इनके साथ बरावरी का वर्ताव किया गया। सं० १६४४ ( हैं० सन् १६५२) में किर नीमव जाकर हम्होंने शाहबादे कर्क आव केलक से मुझाकार की।

सं० १६४६ की फारणान विषे ११ रानिवार (ई० क्षण् १०६० छा० १४ फरवारी) को २६ वर्ष राज करके सहाराज्य ज्यापित निःक्षम्यान ही इस संसार से जब वसे । इसकिए इनकी विकास सहाराजी सकराजुंबर क्षेत्रकारी के सरायां के सहाराज सुरसाजतीय के पुन रचुनावर्षित को रोब केकर संच १६६६ में गरी पर विद्याला।

महाराष्ट्रत क्यारिक् के १ धानियाँ सक्षणकुषर (शासकी), क्याह्रिक् कृपर (सेवाना), कृश्यकुषर (सेवाना) क्या ४ क्या ४वपतियाँ (शासकार्य) स्वारत्यीयाँ समागरीयाई, जारीयाई और क्यारिकाई साम के वा। इय पासवानों से प्रभारिक, क्याक्यारिक् और स्थावहातुर्वस्त्र साम के क्यारिका प्रकृष्ट हा।

#### १६—महाराक्त सर रकुनावर्तिह

### [R d 1414-1442]

इनका अन्य सं० १६१४ की वीच विष् १० तुम्बार (ई० व्यन् १०) सा० २६ विसम्बर) को हुमा था। वे महाराक्त कोचलिंक के वार्य सम्प्रीत क बंदावर महाराम सुमहाम्बर्तिक के पुत्र थ। महाराक्त क्यूकीक के स्कृति सारी होने पर सच से मन्यीको हज्यार होने के, बोठ १६४व की स्वर्धान बहु ११ को बाद नोद साकर, मानकान की नहीं पर बेंडे १ का सकत हुम्बी श्रायु ३२ वर्ष की थी । इन्हें सं० १६४७ पोप विट ३० शनिवार (ई० सन् १८६१ ता० १० जनवरी ) को पूर्ण राज्याधिकार मिले ।

इनके तीन विवाह हुए थे। प्रथम विवाह तो खवास ( मेवाड ) की उगमकुँ वर राठोड़ से हुआ। इस महिला का देहान्त सं० १६४८ की मंगसिर सुदि ४ रविवार (ई० सन् १८६१ ता० ६ दिस-म्बर) को हो गया। इनके उदर से कुँवर प्रतापसिंह का जन्म सं० १६३८ (ई० सन् १८८१) मे हन्त्रा परन्तु सं० १६४७ द्वि० भादों सुदि ४ को उस का देहान्त होगया। दूसरी सन्तान इनसे राजकुमारी वल्लभ-कुँ वर हुईं जो सं० १६५४ श्राषाढ् सुदि ६ को बीकानेर नरेश



महारावत सर रघुनाथिसंह बहादुर

महाराजा सर गंगासिंह जी को व्याही गई श्रीर उनके उदर से वर्तमान बीकानेर युवराज सार्दू लिसिंह हैं। तीसरी सन्तान राजकुमार मानिसंह सं० १६४३ की चैत्र सुिद १० मंगलवार (ई० सन् १८८६ ता० १३ श्रप्रेल) को जन्मे। महारावत का दूसरा विवाह सेमिलिया (सेलाना) की केसर कुँ वर राठोड़ के साथ हुआ परन्तु सं० १६६४ की वैशाख बिद १३ मगलवार को उनका देहान्त हो गया। तीसरा विवाह पीसांगन (श्रजमेर) के राजा की छोटी पुत्री वृजकुँ विर राठोड़ से स० १६४८ की फाल्गुन बिद ७ को हुआ। इन्हीं से महाराजकुँ वर गोवर्घनिसंह का स० १६४७ मादों बिद १४ शुक्रवार (ई० सन् १६०० ता० २४ श्रगस्त) को तथा राजकुमारी राजकुँ विर बाई का जन्म हुआ था। राजकुँ वर बाई सं० १६६६ में सेलाना राजकुमार (वर्त्तमान नरेश) दिलपसिंह जी को व्याही गई।

सं० १६६८ (ई० सन् १६११) में भहाराजय क्ष्या महाराजकुमार मानसिंद के दिशी दरवार में सन्मिक्ट हुन्छ। पर पोद विदे ७ मोस्त्रवार (ता० १६ दिसम्बर) के समझ्य दव की बोर से हुन्छ पर प्रवार में के बी॰ एस० वाई॰ का विश्वेष का। सं० १६८३ वा० १० वाई॰ में सा। सं० १६८३ पोद मुद्दि म सुन्वार (ई० सन् १६६६ का० १० वाई० में को हनका स्वानास हो गया।

का इनका त्याग्यास का गणा। इन्होंने कापने जीवन काल भी ही कपने पाटवी जहाराव्यक्रियों

मानसिंह को राज्य प्रकल्प सीय दिवा वा परल्यु इतकी सीव् दगी में ही विश् धरे १६०६ कार्लिक वदि १० (ई०सन् १६१८ ता॰ २६ कस्त्यूवर) राज्युमार मानसिंह का बुवाकस्था में वेष कोकमास हो गवा वा 1 हर किर धं० १६०६ में महाराज्य के स्वगंबास पर मानसिंह के एक मात्र पुत्र भीवर रामसिंह कपने दावा के क्यांगिकारी हुए।

सहाराज्य रजुनावरिक्ष् के राज्यकाल की मुज्ज घट-नार्च संव १६.१६ (६० सम् १६.००) के सर्वक्र आजका में इन्होंने कई इसदावी काम कोतकर मना की रखा की। संव १६.११ (ई० सन १६.७५) में में सालस्पराही सिखे के स्वान में कामेशी ककार सिखा जारी



में सामग्रसाही सिखे के स्थान अर्थीय अवशान क्रमण प्रामीद खाशुर में प्रिमेरी फ्रम्सार रिक्स जारी क्यित ग्रीर इसी क्ये पुनिस्त के जन्म व मानगुजारी में मुकार किये। हैं० सन १६१४ सा० १२ मई की जानके भ्रा वर्ष के क्रमार में राज्यजनम्मी (विज्ञार क्रमिक्सी) समाई गई।

आर एक वार्मिक और ताली शहर-सहज के मना किय करेत से ।

<sup>1—</sup>महापुत्र प्रमार समिति के मीन नियाद हुए थे। जाम केवरी विकास (मायुर १९३४) के प्रसादि राजा ज्योगीयों केवाच्या की जामा ज्याद्वाचित के, विभवे पहुर के बंधर कार्मिद हुए के कांग्रस ज्यादन कोच है। हुएस विकास विभावते



श्रीमान हिजहाईनेस महाराजाधिराज महारावत सर रामसिहजी वहादुर का शुभ जन्म सं० १६६४ चेत्र सुदि ११ रिववार (ई० सन १६०५

ता० १२ अप्रेत ) को हुआ। श्राप सं० १६८५ (ई० सन १६२६) में अपने दादा के उत्तराधिकारी हुए । इनकी शिचा मेयो कालेज अजमेर मे हुई जहाँ ये कालेज के विद्या-र्थियो भे वडे योग्य सिद्ध हुए। इनका विवाह जैपुर राज्य के सोकर ठिकाने के राव राजा माध्यसिह की ज्येष्ठ पुत्री के साथ स॰ १६८१ की वेशाख सुदि १० ( ई० सन १६२४ ता० १२ जून) को हुम्रा। इनके उदर से सं० १६५२ फाल्गुए बदि = को श्रापके एक राज-कुमारी उत्पन्न हुई। सं० १६८७ पौप सुदि १४ को इन महारानी



महारावत रामिनह बहासुर

का देहान्त हो जाने पर सं० १६८६ की चैत्र सुदि १४ (ई० सन १६३३ ता० २० श्रप्रेल ) को श्रापने डूँ मराव (बिहार) के ताल्लुकेदार महाराजा केरावप्रसाद-

की दूसरी राजकुमारी भुवनेश्वरी देवी के साथ सं० ११६७ भ्राश्विन सुदि १ की हुआ। जिनसे एक पुत्री मोहनकुँवर स०११६८ श्रावण बिद १४ (ई० सन् १११२ ता० २६ श्रगस्त) को उत्पन्न हुईं, जो सीतामऊ (मालवा) के ज्येष्ठ राजकुमार हाक्टर रघुवीरसिंह जी एम॰ ए॰, एज-एज॰ बी॰, ही॰ जिट, की स॰ ११८६ मंगिसर सुदि १ को ब्याही गईं श्रौर उनके उदर से एक पुत्र तथा दो पुत्रियां हैं। इन कवरानी श्रीमती सुवनेश्वरी देवी पवार का देहान्त महाराज कुमार मानसिंह . की मौजूरगी में ही हो गया। मानसिह जी का तीसरा विवाह ध्रांगधड़ा के हिज हाईनेस महाराजा की बहिन मयाकुँवरवा से स० ११६६ ज्येष्ठ सुदि ७ को हुन्या।

सिंह पवार सी० वी० इ० की कन्या इन्द्राकुमारी से कपना वूसरा विवाह किया। इस सम्बन्ध से मं० १६६० बैशाल बदि ७ (इ० सन १६३३ ता० १६ श्रोल) को आपक एक राजसुमारी उत्पन्न हुई। सं० १६६१ की वैशाल सुदि ६ पुचवार (ई० सन १६३४ ता० १६ मई) को आपका तीसरा विवाह भौगपड़ा (काठियावाइ) के दिजहाईनेस महाराजा की तृर्तीय राजकुमार्ग क साथ हुका।

महारावत साहब धड़े हा मिलनसार और प्रजानिय नरंश हैं।

### राज्य का श्रामद खर्च

प्रतापगढ़ राज्य की साकाना ब्यामदनो ६ सास बीर सर्च भी करीव ६ सास रुपये हैं। सर्च १६६१ (ई० सन् १६६४-३४) बीर सर्व १६६६ (ई० सन् १६२६) में मुख्य महों का हिसाय इस प्रकार बाग--

| वा                                      | मदनी मामूजी   |                  |
|-----------------------------------------|---------------|------------------|
| नाम सीगा                                | वि० सं० १६६१  | स० १६६३          |
| १—माकगुजारी                             | २,१३ ७०८      | २,≺=,२०२         |
| <b>२</b> —टॉॅंका-टक्स                   | २३,१४२        | ५३,४०२           |
| २—वेशवाया (कस्टमस )                     | १,२४ मण्ड     | १,६२,५२१         |
| ४—कुबिशियल                              | १८,२३६        | १म,मध्ये         |
| <b>₹</b> —मस <b>क</b> राव               | ३०,७१०        | १,०१,६६१         |
| ६भाका विकरी                             | <b>₹,</b> ₹₹¥ | 2 8ES            |
| ७—कोर्ट भाफ वाइस                        | 9.8.8         | <b>१,</b> २४६    |
| म <del>- क</del> मेटी वास्टर <b>क</b> व | ut            | १०५              |
| <b>६—कापाका</b> ना                      | 4*8           | 187              |
| <b>१०जं</b> गसारा                       | १७ ७११        | ₹w,#æ            |
| ११वागाव                                 | ₹₹8           | इस्स             |
| १२रोड टेक्स                             | ≭ ११२         | ४,१७०            |
| १३टीका े                                | ૨,₹રફ         | ₹ <b>२</b> ६१    |
| र्४—कुटकर                               | २ वेश्व       | २,६६३            |
| १४—मुनाफा भकीम                          | ६ ,२२१        |                  |
| १६—गैर माम्सी                           | ११,६२४        | ३७ ५२६           |
|                                         | N. 55 331     | 6.00 <b>⊑3</b> ₹ |

# साधारण खर्चे

| वि॰                          | सं० १६६१      |                 |                | सं० १६६        |
|------------------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| १—राजश्री कचहरी खासगी        |               | ६० १००          | )              | ६० १५          |
| २—राज फेमोली (राज परिवार     | ) .           | ह <i>२</i> ,३२⊏ | ;              | ६४ ३०          |
| ३टांका अंत्रेज सरकार को (र्र |               | ३६ ३४०          |                | ३३ ३५          |
| ४—महकमा खास                  | * *           | १इ.३१८          |                | १६ ६०          |
| ४—महाफिजखाना (रेकडे डिपा     | हेमन्द )      | ४०१             |                | १ च १          |
| ६—महकमा हिसाव ( स्रोडिट )    | •             | ₹,5€\$          |                | ३,०४           |
| ७—महकमा माल (रवन्यु)         |               | ₹ <b>₹.</b> ७=8 |                | વ્છ,દ્ધ        |
| ५—खनाना                      | • •           | ૨,૦૪૪           |                | २,०५           |
| ६—देशदाण                     |               | ۶ <b>۲.</b> ۰۷۷ |                | ११ इ७          |
| १०—जुडिमियल                  | • •           | १३,नपध          |                | १३,६२          |
| ११—युलिस                     |               | ४७ हड्          |                | 85 ES          |
| १२—तामीर ( कमठा )            | • •           | 23,863          |                | કર્.ક્ટ        |
| १३—शकाखाना                   | * * *         | न,०६३           |                | 90.38!         |
| १४—तालीम (शिचा)              | • • •         | २१,८४३          |                | च्छ १४!        |
| १५—जंगलात                    | • • •         | ६,२४=           | •••            | ४,ननः          |
| १६—स्रावकारी ( एक्साईज )     | • • •         | १,११६           |                | ४,१०३          |
| १७-कोर्ट आफ वार्डस           | • • •         | દ=૧             | • •            | ডনঽ            |
| १५गॅनरान-प्राविडेन्ट फंड     | • •           | = ४४٤           | •              | দ ধনই          |
| १६—खवर रसानी                 | • •           | १.१७४           |                | १,०५७          |
| २०—चन्दा                     | • •           | १ ४३६           | •••            | १,१२३          |
| २१—वाल्टर कृत राजपृत कमेटी   | • • •         | 55              | •••            | ६१             |
| २२ ह्यापाखाना                | •••           | १,इंट्र         | • •            | १ ७५२          |
| २३—त्रागात                   | • • •         | २,३६३           | • • •          | ४ ७१२          |
| २४—कारवाने जात               |               | ७२,३४१          | •••            | <b>≒१ ६७</b> ६ |
| (क) निगरान ***               | <b>3</b> ,003 | • • •           | २,२५≥          | • •            |
| ( ख ) वर्गिखाना ***          | १३,०६४        | •••             | १४,४२०         | •••            |
| (ग) मेह्नान (पामणा)          | १४,०६६        | ••              | १४ ५४४         | • • •          |
| ( घ ) फरागस्त्राना           | દ,રૂકદ        | • •             | १० ३६५         | • •            |
| ( इ ) सिलह्खाना ***          | च ५१५         | ••              | રૂ,દુષ્ટર      | •••            |
| (च) मोटर                     | १८,४७६        |                 | २३,६००         | ••             |
| ( छ ) त्योहार \cdots         | ৬ ০বঙ         | • •             | ড, <b>ৼ</b> =ড | •              |
|                              |               |                 |                | ६¤             |

#10 18E3

\$,02,8E?

| (अ) धरमादा                     | ३,⊏०६          | ₹,⊏₹⊏          |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| (भः) भोवदार-पपदा               | सी ६२२         | ₹,०१₹          |
| `×तया अफीम "                   | a,⊃ki          | ş —            |
| २६—सदाझत "                     | 7,500          | <b>ን የ</b> ,ሂ። |
| "•—दिका गुरु चतुर्भु ब "       | 350            | , <b>३</b> ६०  |
| पजनरस रिजर्व "                 | <b>₹</b> ⊏,2€! | € %%           |
| २६ <del></del> गैर मामूकी खच ः | *              | , \$8,80°      |
|                                |                |                |

विक संव १३३१

### श्रहदुनामें-सन्धि पत्र

2,02,510

(१)

भ्रहद्यामा जा प्रतापगढ़ क राजा सांबन्तसिंह ब्योर कनल मरे साहिय ब्यन्सर फोज बंगे जो गुजराव ब्यहायीसी ब्योर सालबा के बीच विकसी सं० १८६१ (है० सम् १८०४ = हिजरी सन् १२१६ ) में हुचा-

सं॰ १८६१ (३० सम् १८०४ = हिजरी सन् १२१६ ) में हुमा— रह्ये पहली—राजा हर तरह जसवन्तराव होस्कर की मातहती और

वहप्पन से इनकार करते हैं।

रार्व दूसरी—राजा वादा करत हैं कि वह उस करर क्षित्रज्ञ कांगेजी सरकार का दिया करेंग विवता कि वसवन्यराय होस्कर का देवे थे कार यह किराज उस बट दिया जायगा, जब कि शीमान् गवर्कर बनरस उसका क्षेत्रा मुनासिव क्यास करेंगे।

राहें तीसरी—सरकार अंगे थी क दुरामनों को राजा अपना दुरामन सममेंने और बादा करते हैं कि इंगिल पेसे लोगों को अपने इलाके में नहीं रहने होंगे।

एते हों। इसे पीधी—बंधेच सरकार की खीब और उसके लिए सामान हर फिस्स का राजा के इसके में होकर बिना किसी रोकटोक और टेक्स (जुड़ी) के गुजरणा! चिके राजा बादा करते हैं कि वह हर तक की सबस्कीर

उसकी रहा करेंग। इस पांचवी—राजा के इसाक से ग्रुकाम मस्हारमङ् में पांच इजार मन पावज, वो हजार मन चना बनैर तीन हजार मन चनार्सी जावेगी सीर

इसकी वामनी कीमत बीजें सोंपने क वक सरकार से मिक्केगी बौर ये सब भीजें बौदह रोज में बाजी बौर बहुर्गस दिन में कुछ देवी जावेंगी। शर्त छठी—इस कारण से कि उपर लिखी हुई शर्तों पर राजा का अमल होगा। कर्नल मरे, अफलर अंग्रेजी फोज इनकार करते हैं कि वह आर किमी तरह की मदद रुपये, मवेशी या अनाज की न लेगे और न किमी अप्रेजी फोज को, जो उनके मातहत होगी, इस तरह की मदद लेने देगे।

शर्त सातवी—राजा वाटा करते हैं कि जिस कटर सिक्का आदि की जरूरत श्रप्तसर श्रंग्रेजी फीज को होगी श्रोर जिस कटर चॉटी वे भेजेंग, उस कटर सिक्का प्रतापगढ की टकसाल से तैयार करके भेज देगे श्रोर जो बाजवी खर्च लगेगा वह श्रंग्रेजी सरकार श्रटा करेगी।

शर्त श्राठवीं—यह श्रहदनामा फोरन दस्तखत होने के लिये महा-मान्यवर श्रीमान् गवर्नर जेनरल की सेवा में भेजा जायगा। मगर ऊपर लिखी शर्तों की तामील तस्टीक किये हुए कागज के श्राने तक श्रकसर श्रंग्रेजी फोज श्रोर राजा पर वाजित्र श्रोर जरूर होगी।

यह श्रहदनामा मेरी मुहर श्रोर दस्तखत से ता॰ २४ नवम्बर सन् १८०४ ई० को केम्प (लशकर = डेरा) में चम्बल नदी के किनारे पर दिया गया।

टस्तख़त—जे॰ मरे, कनल

## (?)

श्रहदनामा जो ४ श्रक्टूबर सन् १८१८ ई० को राजा देविलया व प्रतापगढ़ के साथ हुआ

श्रानरेव्ल ईस्ट इण्डिया कम्पनी श्रौर सांवन्तिसंह, राजा देविलया व प्रतापगढ़ उनके वारिसों तथा जानशीनों (उत्तराधिकारियो) के बीच का श्रहदनामा (सिन्ध-पत्र) जो त्रिगेडियर जेनरल सर जान माल्कम के० सी० बी०, के० एल० एस० पोलिटिकल एजेण्ट श्रीमान् गवनर जनरल की श्राज्ञा से कप्तान जेम्स कालफील्ड के द्वारा श्रानरेव्ल ईस्ट इडिया कम्पनी श्रौर सांवन्तिसंह, राजा देविलया प्रतापगढ़ के प्रतिनिधि रामचन्द्र भाऊ के तय हुआ।

उक्त त्रिगेडियर सर जान माल्कम को (इस मामले में) श्रीमान गवर्नर जनरल मार्किस श्राफ हेस्टिंग्ज, के० जी०, से पूरे श्रिधकार मिले थे श्रोर रामचन्द्र भाऊ को पूरे श्रिधकार सावन्तसिंह, राजा देवलिया प्रतापगढ़ से मिले थे।

१ — स० १८६१ मार्गशीर्षं बिद्धे ह रविवार ।

१---राजा वादा करते हैं कि वे हर क्या के "
से प्राइ रंग और जहाँ तक हो सकेगा, अझरेजी तरकार का
फरेंग। भरकार अझरजी इसके प्रकास के स्वाद काकि है कि
इताहों में उसके किर सामक का बेगी और राजा की रहा की
दूसरी निस्तातों के समितकार मेंगा की दावा का कुकारिका को के

२—राज बादा करत हैं कि वह अज़रीनी वरकार को क्रम की निराज, जा महाराजा मह्यारराव होक्कर के निक्राता वा कौर जो कर का भीवीस हवार का सौ सत्तावन करने का जाने हैं—कीरे क्रम

पहले वर्ष-सन १८१६-१६ है। तहनुस्तर तब ११९६ पराकी व किस १८०४ विश-नस हचार करने ।

तूसरे क्य-पन्त्रह इकार क्पने । तीसरे क्य-डीस इकार क्पने । चौभ वय-पनीस इकार क्पने ।

पॉक्वें वर्ष-पत्नीस इजार रूपने ।

क्रुं क्रं--- अतीस इंबार, क्रः सौ सत्तावन क्रुंबे हु: बाबे !

राजा यह भी बादा करते हैं कि वह बपना कहा ज होने की कृष्य है एक माठमद कीनेबी सरकार से मुकरेर होकर कामन्ती शहर जानका है बसुद करे।

२—राजा वेवालिका-म्याययम् श्रुद अपनी और जपने आरिकाँ व सन्तर्गानां की तरफ से वाचा करते हैं कि बीमेबी धरकार को जमने रक्त के बदक कर करा किराज और कराते दिवा करेंगे जो सरकारत्य के वृद्ध के दिया जाता था और वह किराज तीचे किसे श्रुवाधिक खबर होगा—

पहले वर्ष सन १८१८-१६ हे॰ तवनुसार सन १२१६ जसकी व बंबर

१८७१—पैनीस इजार रुपये । इसरे वर्षे —पैताबीस इजार रुपये ।

दूसर क्यं-पताकाश इजार इपने। तीसरे वर्ष-पत्रपन इजार इपने। बीचे क्यं-पेंसठ इजार इपने।

भीर पॉवर्वे को में पूरी रकम माने बहत्तर हजार साक्सी उपवा साक्सिमहाही ।

यह रुपया दो किस्तों में अवदा होगा। आका साव में और आया अंठ मुदाबिक मार्च और जुडाई में।

४—राजा नावा करते हैं कि वह करव वा सकरानी कोगों को औकर त रखेंगे केकिन प्रचास सवार और वो सी पिनावें भ्रतापगढ़ की प्रका में से नौकर रखेंगे श्रौर ये सवार श्रौर पैटल श्रॅप्रेज सरकार के श्रिधकार में रहेंगे श्रौर जब उनकी जरूरत किसी करीब इलाके में होगी तो उस वक्त वह श्रॅप्रेजी सरकार की नौकरी में हाजिर रहा करेंगे।

४—राजा प्रतापगढ़ श्रपने मुल्क के मालिक रहेगे श्रोर उनके प्रवन्ध में श्रमें जी सरकार कुछ दखल न देगी। लेकिन इतना कि लुटेरी कौमोका प्रवन्ध श्रोर दोवारह इन्तजाम कायम करके मुल्की श्रमन फैलाना उनके श्रधिकार में रहेगा। राजा वादा करते है कि वह श्रमें जी सरकार की सलाह के श्रमुसार चलेंगे श्रोर यह भी वादा करते है कि वे श्रमुचित महसूल (टैक्स) टकसाल या दूसरी चीजों के सौदागरों पर श्रपने इलाके में न लेंगे।

६—श्रॅंग्रेजी सरकार वादा करती है कि वह प्रतापगढ़ राजा के किसी नाफरमा वरदार बंधु-बांधवो एवं सम्बन्धियों की सहायता न करेगी किन्तु उनका दमन करने में राजा को मदद देगी।

७—श्रॅप्रेज़ी सरकार वादा करती है कि वह मीना श्रौर भील श्रादि लोगों का दमन करने में राजा की सहायता करेगी।

५ सरकार अॅंग्रेजी वादा करती है फि वह राजा के किसी वाजवी और पुराने दावें में, जो मुत्राफिक कदीम रिवाज के उसकी प्रजा के निस्वत होगा हस्तक्तेप (दखल) न करेगी।

६—सरकार अंप्रेजी वादा करती है कि वह राजा की मदद—उसके तमाम वाजवी दावों में जो प्रजा के बाबत होंगे—करेगी, यदि राजा आप उनके हासिल करने में मजबूर होगा।

१०—श्रगर राजा प्रतापगढ़ का कोई सच्चा दावा किसी पड़ौसी रियासत या किसी श्रासपास के ठाकुर पर होगा, तो श्रॅप्रेजी सरकार वादा करती है, कि वह उसकी मदद ऐसे दावों के हासिल या फेसल करने में करेगी, श्रगर कुछ तकरार राजा या श्रासपास के रईसों के बीच में होगी, तो भी श्रॅप्रेजी सरकार ऐसी तकरार के फैसल या मौकूफ करने में दखल करेगी।

११—श्रॅमेजी सरकार वाटा करती है कि वह पुण्यार्थ की जमीन में दखल न करेगी श्रौर धार्मिक रस्में श्रौर राजा या प्रना की रीति रिवाजों का कामिल तौर पर लिहाज रखेगी।

१२—इस अहदनामे की तीसरी शर्त में राजा ने वादा किया है कि वह अप्रेज सरकार को खिराज देंगे और इसके इत्मीनान के लिए वादा करते हैं कि खिराज जिसको सरकार वसूल करने के लिये नियत करेगी उसको देंगे। यदि यह रकम वायदे के मुताबिक अदा न होगी तो राजा इकरार करते हैं कि एक मोतमद (एजेन्ट) अप्रेज सकार की तरफ से नियत होकर खिराज का रुपया शहर प्रतापगढ़ की आमदनी से वसूल करे।

पारह रार्तोका यह अहदनामा आज की सारीव्य करवान जेस्स भॉरफोरह की मारफत विगोबियर जेनरल सर जॉन मारुकम के० सी० थी०, के० एत० एस०, की आजा से, जो आनरेवल ईस्ट इरिष्ठया कम्पनी की बार से प्रतिनिधि या और रामबन्द्र भाऊ जो सावन्तिसह राजा दबलिया-प्रवाप गढ़ की सरफ से प्रतिनिधि या—तेय हुआ। कमान अवस्तिहह ने अभिनी, पारसी तथा तथा हिस्सुसानी आपा में इसकी एक नकत कराइस गाउ सीर वस पर अपने इसलात एवं मुहर करक वसे रामबन्द्र माऊ का इस गाउ से दी कि वह राजा देवलिया-जावागम्ह के पास भेज व और रामबन्द्र माऊ से इस

कमान कॉलफीश्ड बादा करता है कि भीमान गवनेर जेनराज क तलीक किये हुए, इस कहदनामें की जिसे उन्होंने स्वयं तैयार किया है, एक नकल, जो उसकी हुमहू नफल है, जान की तारील से दो महीने के मीटर रामधन्त्र माठ की इस गर्म स दी आवेगी वह तरहीक की हुई नकल राजनिसिंह एजा विकार-गरामान्ह को दे और जन तरहीक की हुई नकल राजन की ही जावेगी और उसके दिसे काने पर कमान कॉलफीश्च का तैयार किया हुआ यह काह नामा लीटा दिया जावगा और रामधन्त्र भाक हसी तरह थादा करता है कि ससकी तरफ से भी एक मक्का इतकाती सावनासिंह राजा देविला-प्रधानगढ़ की विक्ला इस कहदनामा के मुताबिक जो उसके दिया है कमान कॉलफीस्ट को दी बाबेगी। साकि वह इस तारील से काठ रोज के इससे में भीमान् गलत जेनका को ही लावगी वो ओ नकल रामधन्त्र माठ ने अपनी दसलाी और मुहरे वो उसने अपने मिल्ले हुए क्षिकारों स दी है वह उसके वापस

स्पान नीमच ता ३ श्रब्द्वर सन् १०१८ ई० वदनुसार ४ जिल्हिज सन् १०३३ दिखी और मुताबिक आसाज सुदि ६ सं० १८०४।

#### वसाक्षव-श्रेटिंग्ज

कम्पनी की मुक्र गवर्नर सेनरफ्ल की क्रोटी सुद्दर

मोस्ट मोबल गवर्नर जेनरल ने कौंसिल में गुकाम फोर्ट विक्रियम पर साद ७ नवम्बर सम् १८१८ ई० की करहीक किया ।

> वस्तस्रत-जे॰ प्रदम चीप सेह्रेटरी अवर्तसैकः

# ( ३ ) ์

इकरारनामा जो रावल सामन्तिसह प्रतापगढ़ ने कप्तान रा० मेकडोनल्ड के द्वारा आनरेबल कम्पनी के साथ सन् १८२३ ई० में किया।

दो सौ पियादे तथा पचास सवार श्रीर एक हजार रुपया माहवारी या बारह हजार रुपया सालाना उसके लिये सरकार को मुनासिब किस्तो में देने का जिक्न श्रहदनामा में हैं। श्रब संवत् १८८३ से दो हजार रुपया माहवारी या चौबीस हजार रुपया सालाना सरकार कम्पनी को दिया जावेगा श्रीर इससे हर्गिज इन्कार न होगा। यह रुपया सिक्के सालमशाही होगा।

मिति मंगसिर (श्रगहन) सुदि ७ संवत् १८८० मुताबिक तारीख ६ दिसम्बर सन् १८२३ ई०।

### द्स्तख़त-रावल सामन्तसिह

उपर लिखे हुए श्रहदनामों के सिवाय वि० सं० १६१८ फाल्गुन सुदि १० (ई० सन् १८६२ ता० ३ नवम्बर) को एक सनद असली श्रौलाद न होने की दशा में गोद लेने के निस्वत महारावत प्रतापगढ़ को मिली श्रौर वि० स० १६२४ पौष सुदि ८ (ई० सन् १८६६ ता० १६ फरवरी) को एक श्रहदनामा मुजिरमों के लेन-देन श्रादि की बावत—जैसा कि राजप्ताने की छल दूसरें राज्यों से हुश्रा—गवर्नमेट श्राफ इण्डिया ने इस राज्य के साथ भी किया। वि० स० १६८३ (ई० सन् १६२६) में एक श्रहदनामा श्रफीम की उपज बावत् भी हुश्रा।

# प्रतापगढ़ राज्य के सरदार

इस राज्य की श्रामदनी करीब ७ लाख सालाना है, जिसमें से श्राधी श्रामदनी के गाँव जो ११६ हैं, सरहार, मुत्सदी, ब्राह्मण, भाट, साधु श्रोर चारणों के कब्जे में हैं। जागीरदारों की संख्या कुल ४० है, जिनमें श्रधिकतर राजपूत हैं। इन्हें ये जागीरें या तो राजवंशी (राजवी) होने से श्राजीविका में या किसी श्रच्छी सेवा के उपलद्ध में मिली हैं। इन सरदारों मे मुख्य ६ हैं जो प्रथम श्रेणी में गिने जाते हैं व उन्हें ताजीम भी हैं। ये सब सीसोदिया शाखा के राजपूत हैं। इनका विवरण नीचे दिया जाता है:—

| नाम ठिकाना   | जागीर के गॉव | श्रामदनी रू०    | खिराज रु० |
|--------------|--------------|-----------------|-----------|
| १—वमोतर      | 88           | <b>२</b> ३,०००) | ३,१५०)    |
| २—रायपुर     | 4            | १८,०००)         | ३,२७४॥)   |
| ३—कल्याणपुरा | २्           | ₹०,०००)         | १,१६२॥=)  |

| नाम ठिकाना  | जागीर के गाँव | भागवनी रू०      | खिराज ४०       |
|-------------|---------------|-----------------|----------------|
| ४—चरित्तया  | <b>ર</b>      | ४,०००)          | <b>ፍ</b> ፍደዘ)  |
| ×्—सप्लाधदा | v             | <b>x</b> ,x00)  | દર૪)           |
| ६—मातसा     | k             | <b>6,000)</b>   | <b>(۱۱۲</b> ۲) |
| ७वांगीरामा  | 8             | ٤,٥٥٥)          | १,६२६)         |
| <चर्गोद्    | Ę             | १०,०००)         | १,०१२)         |
| ६सासमगढ्    | २             | ¥,000)          | =• <b>k</b> )  |
|             | Terror        | राज भोक्येनसिंह | हें को सहाराजन |

राजवियों ( राजविशियों ) में महाराज गोवर्षनिसह हैं वो महारावत रपुनावसिंह क द्वितीय पुत्र हैं और वतमान हिन्न हाईनेस महारावत साहत्र के चावा हाते हैं। इनका जन्म सं० १६४७ की मार्वो विद १४ (ई० सन् १६०० ता० २४ कास्त) का हुआ था। सस्तान में इनके दो पुत्र कुँवर गोपालसिंह (सं० १६७६ माम सुदि क्षे और कुँवर मीमसिंह (सं० १६८२ कार्तिक सुदि) हैं।

राज दरवार क समय कर्णोद कं महाराज की बैठक राजसिंदासन के सामने होती है।

भागेतर—पह टिकाना महारावत वाचसिंह के आदे माई सहसमस्य सांसोदिया से फटा है, भीर थ सिंहावत कहआते हैं। ये प्रयम लेखी के सरदार हैं भीर दरवार के वाहिनी और प्रथम येटक पर बैट्ट हैं। प्रतापमद नरहा की यह्यु पर भगेतर के टाइफ राज्यपवन्य सैंगावते हैं भीर उनकी सलाह स क्ष्मप्रिकारी राजगई। पर विद्यास बाता है।

महायाव वापसिह की पृश्य के वाद सहसमल निवाहें में जा वसा। सं० १६० में १४० भें ने तहसमल के पुत्र कमलजों को कोटल में जागीर मिला। ये वार वि० सं० १६६४ (६० सन् १४७६) में महायाणा मताप को तरफ स इस्ट्रीपार्टी में वादशाह ककार क विरुद्ध करते हुए कम कार्य।

इस ठिकाने के बचमान संस्वार ठाकुर बयाव्यसिंह हैं। ये सं० १६००० (इ०१६००) में बचने पिता हिन्दुसिंह की खुरपु पर ठिकाने क स्वामी द्वरा इनक एक माइ अमवन्यसिंह नामक हैं वो सं १६०० वैशाल यदि ६ संगादावार (इ० सन् १६०० ता० ११ कामेवा) का अनमे था

वसात सरगर क बांध पूजा ठाकुर राह्शिह की एक पुत्री का विवाह मं० १८६१ में आवपुर क महाराजा वन्त्रसिंह राध्य क साथ हुआ था। इससे महाराजा वन्त्रसिंह ने छान रोहसिंह क दूसर पुत्र गम्मीरसिंह सीसादिया का मारवाह में मालाओं की आगीर दी। मं० १६०५ (३० सम् १८५८) में गहासिंह की सुर हांगे पर असका क्या पुत्र इम्मीरसिंह दिवान का सामी हुआ। इस्मारसिंह क बाइ पुत्र मधी हुआ। इस्मारसिंह क ग्रांव सिंह का मार्गासिंह क सुत्र कमरीसिंह का मार्गासिंह का सामीसिंह का प्रांव सिंह सामीसिंह का प्रांव सिंह सामीरसिंह का प्रांव सिंह सामीसिंह का मार्गासिंह का सामीसिंह का प्रांव सिंह सामीसिंह का सामीसिंह

रायपुर—यह ठिकाना महारावत वीकाजी के तीसरे पुत्र सुर्जनदास के पुत्र रामदास को जागीर में मिला था। क्यों कि रामदास ने सर्कश भीलों का दमन किया था। रामदास के वंश में होने से यह घराना "रामावत" कह-लाता है। दरवार में इनकी वंठक वायी तरफ अव्वल होती है। रायपुर के ठाकुर अपनी जागीर के सिवाय मानपुर व कानगढ़ के जागीरदारों से खिराज भी लेते हैं और इनकी ग्वालियर राज्य में भी एक छोटी सी जागीर सुखेडा गाँव की है। मानपुर और कानगढ़ के ठाकुर रामदास के दूसरे व तीसरे पुत्र मानसिंह और कानसिंह के वशघर हैं। आठवे ठाकुर दलसिंह के समय स० १८४६ (ई० सन १७८६) में पुरावत शाखा के ठाकुरों ने रामावतों से ये जागीरे छीन ली। परन्तु ६ वर्ष वाद राज्य की सहायता से पुरावत सीसो-दिये धार राज्य की तरफ भगा दिये गये। रायपुर के वर्त्तमान सरदार ठाकुर प्रतापिसंह है।

कल्यागपुरा — ये ठिकाना महारावत वाघिसह के भाई सूरजमल के तीसरे पुत्र रणमल के वंशजों के अधिकार में है। दरवार में इनकी बैठक दाहिनी तरफ दूसरी है। इस घराने का मूलपुरुष रणधीर सीसोदिया सं० १४६८ (ई० सन् १४४१) में मेवाड़ की तरफ से ब्रंदी व मेवाड़ के सरहदी तनाजे में मारा गया। उसका पुत्र सुलतानिसंह मेवाड़ का सेनापित था। इसने महावत खा से लड़ाई की श्रीर उसमें की सफलता के लिये उसे उदयपुर राज्य में मेरवी की जागीर श्रीर कुर्व की सनद मिली तथा साथ ही प्रथम श्रेणी के सरदारों में स्थान मिला।

जब महारावत बीकाजी ने देविलया बसाया तब सुलतानिसंह उनके साथ था श्रौर उसे वहाँ जागीर मिली। कल्याणिसंह जो सं० १६७१ (ई० सन् १६१४) में जागीर का स्वामी हुश्रा था, उसे शासियों का दमन करने की एवज में मंडीसोर का गांव जागीर में मिला था। यह गांव उसके छोटे भाई माधोसिंह की श्रौलाद में श्रब तक चला श्राता है।

वर्तमान ठाकुर सम्रामिसह का जन्म सं० १६७४ श्रापाढ़ सुदि ६ (ई० सम् १६१८ ता० १४ जुलाई) को हुआ। ये श्रपने पिता देवीसिंह की मृत्यु पर सं० १६७४ चैत सुदि ८ गुरुवार (ई० सन १६२४ ता० १८ श्रप्रैल) को िकाने के स्वामी बने।

विरा —ये ठिकाना महारावत वीकाजी के दूसरे पुत्र किशनदास के वंश में है। किशनदास के ६ पुत्रों में से सबसे बड़ा जेठिसह था जो सल्म्बर (मेवाड़) के रावत के गोद गया। श्रोर दूसरे भाई भी उसके साथ साथ मेवाड़ में चले गये। सं० १७३४ (ई० सन १६७८) में जब महारावत प्रताप-

सिंह सल्स्यर गय तय य किरानदास क ६ वें पुत्र आनात्री के पुत्र मनाहरदास का वापिस प्रवापगढ़ के काचे कीर उस दा गाँदीम पर्त्रिया की जागीर ही। इस जागीर की काय सालाना व हवार क्यर है। वतमान सरदार अकुर दोलतिसह हैं। इनकी कायु लगभग ४० वप की है।

भाषणीवदा—गृह िकाना महारायत हरिसिह क धीसर पुत्र माभय सिंह का मिला था। वर्तमान ठाकुर अवानीसिंह का जन्म सं०१६४४ (इ० सन १८६७) म हुका कोर व म०१६४६ (इ० सन १६००) में कापन पिठा माध्यसिंह (वृसर) क उत्तराधिकारी हुए।

स्त्रीवलां—यहाँ क ठाकुर महारायत असर्थलसिंह क सासर पुत्र केसरा-सिंह क परावर हैं। कसरीसिंह सं० १६११ (इ. सन १६१४) में उदगपुर में सार गय। वदमान सरदार ठाकुर उम्मद्रसिंह का अग्न स० १६१६ (ई० सन १६००) में हुझा कौर व सं० (६६६) (ई० सन १६०६) में अपने दादा तस्वर्सिंह क उत्तराधिकारी हुए। इनक रिता कुँवर पववसिंह सं० १६६० (इ० सन १६०६) में ही चल बसे थे। सं० १६७० कारिवन सुदि १ (इ० सन १६०६ दा० व अक्ट्यूबर) का ठाकुर उम्मद्रसिंह क एक पुत्र का जन्म हुझा।

इसर बिले सरदारों के सिवाय पुरतेनी गुरताहियों— राजकसमारियों के कन्ने में भी कई सागीर हैं। य लाग कविकदर बागहिया सहाजन (वैरव) हैं। इस नागर माझण तबा गुसकमानों को भी राज्य में कीहर मिले हुए हैं। परन्तु हनमें से काई पुरतेनी (वैरा परस्परागन) जागीरदार नहीं हैं। राज्य का पुरतेनी (वैरा परस्परागन) जागीरदार नहीं हैं। राज्य का पुरतेनी (वैरा परस्परागन) जागीरदार नहीं हैं। राज्य का पुरतेनी (विरा के सिलक मी होटी सी जागीर हैं! इसी प्रकार बारखों व माटों (जिन्हें दसू ही भी कहते हैं) के अधिकार में मी कई जागीरें हैं। राज्य का मुक्त वस्तु ही लक्ष सम्प्रकार सर्वाई का राज (ब्रह्म महें) है और बारखों का बेलाय का स्वादाद है। सार्वां का स्वादाद है। सार्वां का स्वादाद है। सार्वां का स्वादाद है।

### प्रतापगढ़ के राजाओं का वंश-वृत्त महाराणा मोकलजी मेवाड़ नरेश खेमकर्ण सीसोदिया १-रावत सूर्यमल (सादड़ी व धरियावद ) २-रावत बाधसिह सहसमल (धमोतर) रणधीर (रणमल) (कल्याणपुरा) नागजी (श्राम्बीरामा ठिकाना) ३-महारावत रायसिंह ४--महारावत वीकाजी ४-- महारावत तेजसिंह । किशनदास सुरजनदास (रायपुर) (वर्लिया व रठांजना) ६-महारावत भानसिंह ७-महारावतं सिघाजी ५---महारावत जसवन्तसिंह कुं ॰ महासिह ६-महारावत हरिसिंह केसरीसिह ( भांतला ) १०-महारावत प्रतापसिह श्रमरसिह माधवसिह (सालमगढ़) ( अचलावदा ) ११—महारावत पृथ्वीसिंह कुं० पहाडसिंह १३—म० रा० पद्मसिंह कल्यागसिंह गोपालसिंह उम्मेद्सिंह १२ - महारावत रामसिंह १४—महारावत सालमसिंह

१४-महारावत साववसिंह

क वर दीपसिंह | | १६—महारावत दलपतसिंह | | १७—महारावत उदयसिंह

मदायज कु'बर बजु नसिंह

राजप्ताने का इतिहास
१४ - महारावत सालगसिंद
| सालगसिंद
| सालगसिंद
| सालगसिंद
| सालगसिंद
| सालगसिंद
| सहारावत रमुनायसिंद

महाराज इ॰ प्रवापसिह स॰ इ॰ मानसिह सहाराज गोवर्षनिस् १६—महाराज्य रामसिहजी (वर्षमान)

३०गोपाससिंह ३०मीमसिंह

# शाहपुरा राज्य ग्यारहवां प्रकरण



राज्य चिन्ह, शाहपुरा राज्य (राजपूताना) SHAHPURA STATE



### राजपूताने का इतिहास





# शाहपुरा राज्यका इतिहास

## भौगोलिक वर्णन

### नामकरण, स्थिति और विस्तार

मेरवाडा जिला के दिल्ला भाग में हैं। इसका "शाहपुरा" नाम वादशाह शाहजहाँ के पीछे पडा है। यह २४° अंश २६′ कला से २४° अंश ४२′ कला उत्तर अन्तांश और ५४° अंश ४४′ कला से ७४° अश ७ कला पूर्व देशान्तर के वीच फैला हुआ है। इसके दो विभाग हैं। एक तो परगना फूलिया जा अंग्रेज सरकार का मातहत है और दूसरा परगना काछोला जो उदयपुर (मेवाड़) राज्य से जागीर में मिला हुआ है। फूलिये परगने का ने अफल ४०४ वर्गमील है और काछोले का ३०० वर्गमील है। राज्य का कुल ने अफल ७०४ वर्गमील है। इसमे २०६ गॉव और १ करवा है यानी फूलिये परगने भे ११६ गॉव तथा १ करवा है और काछोला परगने मे ७४ गॉव है। इसके उत्तर और उत्तर-पूर्व में अजमेर का अंग्रेजी इलाका है और इसका वाकी तीनो तरफ का भाग उदयपुर (मेवाड़) राज्य से विरा हुआ है।

### नदियाँ

इस राज्य में खारी और मानसी नाम की मुख्य दो बरसाती निद्यों हैं जो पश्चिम से पूर्व को बहती है तथा फूलियां कला के पास ये दोनो निद्या आपस में मिल जाती हैं और फिर देवली के उत्तर में बनास नदी मे जा गिरती हैं।

### पहाड़ व पैदावार

यहाँ की भूमि अधिकतर मैदान श्रौर बिना वृत्तों की है, परन्तु उसमें बहुत से चरागाह हैं। पहाड़ कोई नहीं है, सिर्फ मीडोलिया, ढीकोला श्रौर

१ — फ़ूलिये परगने में श्रीस्तन १३४ मनुष्य प्रति वर्गमील हैं। काछोला परगने के चेत्रफल व जनसंख्या की गिनती उदयपुर राज्य में होती है। इस परगने की श्रिधकाश भूमि शाहपुरा के जागीरदारों के श्रिधकार में है। श्रव शाहपुरा वाले इस काछोले परगने को उदयपुर राज्य को वापिस लौटा रहे हैं।

स्त्रामोर में झाटी-कोटा कूँगरियों हैं। मूमि यहाँ की क्राधिकतर उपनाऊ है जिसमें बाबरी, ज्वार, सकी, विका, कपास, गेहूँ, पाँवक, बी, चना, मूँग कीर क्रफीम पैदा होता है।

#### भावडवा

यहाँ की कावहवा बहुदस्ती के लिये व्यव्ही है। गर्मी के दिनों में गर्मी व सर्वी के बिनों में सर्वी खासी पड़वी है। यहाँ वर्षा का कौसत २६ इंच साक्षाना है।

#### अनसरूपा व धन्दा

सं० १६०० (ई० सन १६२१) की मनुष्य गणना के अनुसार कुल राज्य की बाबाशी ७४० १६ थी इसमें से फुलिया पराने की ४४,२३६ और काकोस की १८,६०६। आवाशों में २६ की सैन्द्रम हिन्दु दे सैन्द्रम जैती और १ जैन्द्रम सुरालसान हैं। हिन्दुओं में अधिकतर माइए, जाट महाजन और गूजर हैं। इसमें से ४० सेन्द्रम लेती वाङ्गापर निमर हैं और २० सेन्द्रम व्यापार व हुमर कारीगरी में लगे हुए हैं। कारीगरी की बीजों में यहाँ के सम्ब्री के (सरावी) किलोने क्ष्म और डालें मराहूर हैं। यहाँ के कारीगर सिक्सोनों में वादाम और इलायको येसी उत्तर वाता हैं कि बासली और तक्कों की पहिचान करना वहा किन हो जाता है। यहाँ का दना हुमा कपड़ा, अपाई का काम और नारियल की पृथियों अच्छी होती हैं।

#### राज्य-प्रयन्ध

यहाँ का राज जक्क्य राजाभिराज माहय के हाथ में है जो सारा काम अपने हीवान (प्रणान) की सहायता से करते हैं। राज्य में फूलिया व काजोता नाम के हो परान हैं। फूलिया पराना में शाहपुरा फूलिया पीफोला, अहदह और शहरिया नाम की ४ शहरीओं हैं और काजोता पराने में ३ तहरीओं काजोता, करेता और देखास नाम से हैं। प्रथक शहरील एक तहरीक्षत्रार के आशहर हैं। यहाँ के कानून मिटिश मारत के कानूनों के आभार पर बनाकर काम में लाये जाते हैं। शीवानी व जीवारी मासती क क्षिय जब (स्वायाभीता) होते हैं को हाकिम कहलाते हैं और सबसे जैंच स्वापील का कोटे "महरूमा लाय" कहलाता है।

#### सिका

यहाँ का सिक्स बही है जो अमेशी भारत में वसता है। इसक सिवाय महाँ पर वरपपुर ( संवाह ) का सिक्स "पितोड़ी" और 'स्वारसंदिवा" नाम का सिक्स मा बलता है। ग्यारसदिवा स्यानिक सिक्स है जो शाहपुरा क राजाओं में विश्व संि १८१७ (हैंश्रसम् १७६०) में बालना राग्य किया था। परन्तु श्रव सं० १६२७ (ई० सन् १८७०) से यहाँ की टकसाल वंद है । ग्यार-सिद्या रूपये की कीमत स० १६२७ (ई० सन् १८७०) से अंग्रेज़ो कलदार श्राठ श्राने के वरावर रह गई है ।

### स्कूल व अस्पताल

यहाँ ४ फी सैंकडा पढे लिखे है। शाहपुरा खास में एक दरवार हाई-स्कूल है। इसके सिवाय प स्कूल छोर भी है। इसी प्रकार खास शाहपुरा में एक कन्या पाठशाला भी है। राज्य शिक्ता पर ६ हजार रु० सालाना खर्च करता है। राजधानी में एक अस्पताल भी है।

### श्रामदनी व खर्च

राज्य की कुल आय ४ लाख रुपये सालाना है। जिसमे से परगना काछोला की आय करीव ७४ हजार रुपये है। अयेज सरकार को १० हजार रुपये कलढार तथा उदयपुर (मेवाड़) राज्य को ३ हजार टो सो रुपये (चितौड़ी) सालाना खिराज के टिये जाते है। खर्च करीव ३ लाख रुपये सालाना है।

राजधानी शाहपुरा का नजटीक का रेल्वे स्टेशन वी० वी० एएड सी० आई० रेल्वे की छोटी पटरी का "सरेरी" स्टेशन है। जो वहाँ से १६ मील दूर है। इस राज्य में पक्की सड़क १२ मील और राजधानी में कची सड़क १८ मील है। अप्रेज सरकार का डाकखाना और तारघर केवल शाहपुरा में ही हैं।

### राज्य-चिन्ह

शाहपुरा राज्य के राज्य-चिन्ह के बीच में सूर्य्य की मूर्ति है जिसके दोनों तरफ दो महावीर हन्मान सूर्य्य का हाथ में लिये खड़े हैं। इसके नीचे राज्य का मूलमंत्र "चत्रियस्य परोधमः प्रजानामेव पालनम्" अर्थात् चत्रिय का खास धमें प्रजाकी रच्ना करना ही है, लिखा है।



राज्य-चिन्ह

शाहपुरा—इस नगर को स॰ १६८८ (ई॰ सन् १६३१) में सीसोदिया सुजानसिंह ने, सम्राट् शाहजहाँ के नाम पर बसाया था। यह बी॰ वी॰ एएड सी॰ श्राई॰ रेलवे की छोटी लाइन के सरेरी स्टेशन से १६ मील हर क्वी सङ्क पर है। यह अजनेर से सी मील विषय पूर्व में हमा व्हयपुर से मी करीव सी मील वतर पूर्व में है। राहर की कायादी ६, १६६६ है जिसमें हिन्दू ७,६६६ (जैनी ४६६), मुसलमान १,६०४ और १ ईमाइ हैं। राहर क पारी वरक प्राचीन काल की मुन्दर मजबूत दीवार बनी हुई है, किसमें चार दर वाजे हैं। राहर में ही प्राचीन काल के बने हुए राजदमल हैं। इनके मुस्क मुस्क पर एस सुवह साम जकार वजायं जात हैं। इस समय का वना हुमा एक राम महल राहर क नाहर है। यहाँ वार व वाकचर, हाईस्कूल, अस्पताल, कचहरी व जेलसाना है। राहर क बाहर है। यहाँ वार व वाकचर, हाईस्कूल, अस्पताल, कचहरी व जेलसाना है। राहर क बाहर हुमा इस दरवाल के पास ही राम नोही सामुम्में का "रामद्वारा" (मठ) है। यह रामस्तीही सामुम्में क फिरक में एक प्रिकट



रामसचेदी स प

कन्त्र है। इस रामस्तर्द्ध सम्प्रवाय क संस्थापक महा मा रामचरणवास भाम क साहु म जा हगमग १३० वर्ष हुए राजा रामसिंह क समय में हुए थे। य जाति के विश्वयवर्गी (चीजावरणी) यनिय य क्योर सं० १७७४ माम सुरि १४ शांनवार (ई० सन् १७७१ ता० २३ जनवरी) को अयपुर राज्य के मासपुरा स्वान क पास गाँव सोवा में जलक हुए थे। सं० १८०८ (ई० सन् १७४१) में य साधु संवन्दास क शिरण हुपाराम क चेले होकर शाहपुर में जा मेठ क्योर वहीं सं० १८८४ येसाल विष् ४ गुम्बार (इ० सन् १७४६ ता० ४ क्योत ) का य रामसरण हुए। इस सम्प्रवाय की मुख्य गद्दी शाहपुरा में है। परन्तु इसकी शाखाये राजपूताना, मालवा खोर ख्रॅंब्रेजी भारत में कई जगह फैली हुई हैं। महन्त का उत्तराधिकारी शाहपुरा नरेश की मंजूरी से खोर प्रजा की राय से उसके चेलों में से ही चुना जाता है। रामस्तेही लोग मूर्त्ति पूजा में विश्वास नहीं करते खोर उनका धर्म-विश्वास केवल "राम" नाम रटना व माला फेरने में है। ये साधु ख्रपनी टाढी, मूं छ व सिर सदा मुडाये रहते है ख्रोर ये प्रायः गेरुए वस्त्र पहनते है। इनमें से कई लोग तो लंगोटी के सिवाय कोई वस्त्र नहीं पहनते। ये भिन्नावृत्ति से ही गुजारा करते हैं ख्रोर विवाह नहीं करते।

शाहपुरा राजधानी मे नाहर सागर, तथा उम्मेटसागर नाम के दो विशाल तालाव हैं श्रोर खास इमारतो में राजमहल, नाहर निवास, उम्मेट निवास, सरदार निवास, वख्त विलास, श्रार्य समाज मन्टिर, रामद्वारा श्रोर जैन मन्टिर है।

### राजवंश के विवाह-सम्बन्ध

शाहपुरा राजवंश का विवाह सम्बन्ध—छोटा उदयपुर (गुजरात), जोधपुर, श्रलवर, किशनगढ, वांकानेर, ध्रांगधरा, सीकर, खेतडी, विजवा, मयूर्भंज (वंगाल) श्रोर वढवान (काठियावाड) से है।

### प्राचीन इतिहास

शाहपुरे का राजवंश मेवाड के महाराना श्रमरसिह (प्रथम) के दूसरे पुत्र सूरजमल सीसोदिया से निकला है। इससे यह घराना राणावत सीसोदिया कहलाता है। सूरजमल को मेवाड़ राज्य मे खराड (पलाना) को जागीर मिली थी। इनके तीन पुत्र सुजानसिंह, भावसिंह श्रीर वीरमदेव हुए। सुजानसिंह श्रपने पिता की जागीर खराड का उत्तराधिकारी हुआ। भावसिंह को मेवाड़ राज्य मे नारेला की जागीर मिली जो श्रव तक उसके वंशजों के श्रिधकार मे है। वोरमदेव वादशाह शाहजहाँ की सेवा में जा रहा ।

वास्तव में इस शाहपुरा राजघराने के मूल पुरुप सुजानिसह थे। क्योंकि सं० १६८८ (ई० सन् १६३१) में वादशाह शाहजहाँ ने फूलिये का परगना मेवाड़ से अलग कर उसे इनायत किया था। इसके अलावा इस

१—सीसोटिया वीरमटेव सं० १७०४ ( ईं० सन् १६४७ ) में महाराणा की नौकरी छोड़कर सम्राट् शाहजहाँ की सेवा में चला गया था, जहाँ शाही लड़ाइयों में वीरता बताने से उसका मनमब ३ हजारी जात और १ हज़ार सवार का हो गया। यह पहले तो शाहजादे दाराशिकोह के पश्च में था। बाद में औरगज़ ब की तरफ लड़ा। इसका देहात स० १७२४ ( ईं० सन् १६६८ ) के श्रासपास हुआ।

राज्य में ७४ गाँवां की काछोला परगने की जागीर भी है जा मेयाहरू महाराणा क्रारिसिंह (पूसरे) ने सं० १८०६ (इ० सन् १७७२) में दी भी।

यहाँ क नरेश को "राजाधिराज" की पत्रची है जो महाराखा मीमसिंह ने सन १८८२ (१० सन् १७२४) में दी थी। पहले यहाँ के क्राधिपतियों की छपाधि "राजा" थी जा चारसाह कोरेंगजेब ने मारतिमह सीतादिया के इनायत की थी। कनल बांस्टर के कपानी पुस्तक "यागोमाफिरुक स्किचक क्षाफ दी चीपस काफ मेवाक्" (प्रप्त ११) में तिस्ता है कि सूरवमल सीतो दिया को पारसाह शाहजहाँ ने "राजा" का दिस्ताय दिया परन्तु यह अम है। क्रॉकि फारसी तवारीखों से इमकी पुष्टि नहीं होती।

#### १ — मुजानसिंह सीमोदिया [कि. सं १६८८-१७११]

ये सूरजमल क क्याप्ट पुत्र थे ब्योर क्याने पिता सूरजमल की सूरपु के बाद खराड (पलाना) जागीर के स्वामी हुए श्रमा सं० १६८३ (१० सन् १६२६) सक मेवाइ राज्य की आवहती में रहे। एक बार महाराया जगतिमें ह ब्योर इनके बीच शिकार के समय बन्यन हो गई। इसलिए ये व्यपने नुव् बीकी भाई दोड़ा के राजा रायसिंह सीसाविया के द्वारा वादशाह, शाहजहाँ के बरबार में पहेंच कर वहीं रहने क्षरी। मेवाच का फ़िक्सा परगना इस समय पादशाही आक्से में सिला हुष्मा था। सं० १६८८ (ई० सन् १६३१) में वादशाह शाहनहीं ने इनकी बीरतापूर्ण सवाधों से प्रसन्न होकर ८०० जात स्त्रीर ३० सवार के मनसव के साथ एक लाख वपये व्यामदनी का यह परगना इन्हें जागीर में दिया । इसी की एवज में सुजानसिंह ने ४० सवारों के साथ शाही सेवा में खुना हुएर किया। सं० १६८८ पोप सुदि २ बुधवार (६० सन् १६२१ वा० १४ दिसम्बर) का सुवानसिंह ने शाहपुरा राज्य की नींव बाली और वादशाह शाहजहाँ को असम करने के किए उसके नाम पर शाहपुरा नामक क्रम्या कायाव कर वसे अपना संस्थान बनाया । साम ही कापने काधीन के परगर्न फुलिया का नाम भी 'शाकपुरा" कर किया। सुजानसिंह का स्तवा भीरे-चीरे वहता गया कौर सं० १७०० (है० सन् १६४६) में इनका मनसन १० ० बात कौर ४०० सवार का सं० १७०२ (ईo सन् १६४४) में १४० जात व ७०० सवार का कौर संo १७०८ (ईo सन १६४१) में २००० जात कोर में ० सवार का हो गया। ये बादराइ की सेवा के लिप फन्युदार की सवाई में गये थे। अब महाराणा राजसिंह (प्रथम) ने विचाह की गरम्मत कराई तुन वावशाह शाहजहाँ म सं १७११ ( इं० स० १६४४ ) में इस नई मरम्मत को मछ करने के किए सादरकार्या क्रीर सीमोदिया सुजानसिंह को मेजा था। इससे नाराज होकर महाराया

राजसिंह ने सं० १७१५ (ई० सन १६४८) में शाहपुरा पर चढ़ाई की परन्तु फिर २२,००० रूपये दण्ड के लेकर महाराणा राजसिंह वापिस लौट गये।

सं०१७१५ (ई० सन १६४८) मे जब बादशाह शहजहाँ के शाहजादों मे तस्त के लिए लडाई छिड़ी तब सुजानिसह शाहजादे दाराशिकोह का पन्न लेकर महाराजा जसवंतिसह गठोड़ श्रादि के साथ औरंगजेब से युद्ध करने के लिए उज्जैन गये। फतेहाबाद (धर्मातपुर) के पास लड़ाई हुई जिसमें सुजानिसह ने औरंगजेब के तोपखाने पर हमला किया तथा वैशाख बिद प (ता०१४ श्रप्रेल=हि० सन १०६८ ता०२२ रजब गुरुवार) को ये श्रपने ४ पुत्रों सिहत वीरता से लड़कर काम श्राये।

इनके छः पुत्र फतहसिह, हरिसिंह, हठीसिह, दौलतसिंह, जगमाल श्रौर श्रनूपसिंह थे। इनमें से केवल चौथा पुत्र दौलतसिंह जीवित रहा था। कुँवर फतहसिह को बादशाह के यहाँ मनसब मिला हुआ था। श्रतः उसके मारे जाने पर उसका पुत्र हिम्मतसिंह सुजानसिंह का उत्तराधिकारी हुआ।

### २--हिम्मतसिंह सीसोदिया

'[वि० सं० १७१४—१७२१]

ये अपने दादा की मृत्यु पर सम्बत् १७१४ की ज्येष्ठ सुदि २ शुक्रवार (ई० सन १६४६ ता० १३ मई) को ४ वर्ष की आयु में उनके उत्तराधिकारी हुए। इनकी माता ने अपने एकलौते नावालिग पुत्र को शाही सेवा में दिल्ली भेजना न चाहा। इसलिए इनके चाचा दौलतिसह दिल्ली गये। ये वहाँ तीन वर्ष रह कर वापिस लौट आये और मौका पाकर शाहपुरे के स्वामी वन बैठे। इस तरह हिम्मतिसह केवल ६ वर्ष ही राज करने पाये।

### ३—दौलतसिंह सीसोदिया

[वि० स० १७२१—१७४२]

ये सुजानसिंह के चौथे पुत्र थे जो श्रपने पिता व पॉचों भाइयों के युद्ध में मारे जाने के बाद सं० १७२१ श्रासौज सुदि ३ सोमवार (ई० सन १६६४ ता० १२ सितम्बर) को श्रपने भतीजे हिम्मतिसंह को गदी से हटाकर शाह-पुरा के स्वामी बन बैठे। ये भी सुगल बादशाह की सेवा में रहते थे श्रोर इनकी प्रतिष्ठा इनके पिता के समान ही थी। जब सं० १७३६ (ई० सन १६७६) में वादशाह श्रोरंगजेब ने महाराणा राजिसह पर चढ़ाई की तब दौलतिसंह भी उसके साथ थे श्रोर गंगापुर के पास लकोला का थाना इनके सुपुर्व था। इस समय इन्होंने वादशाह पर दवाव डालकर महाराणा के साथ सन्मान के साथ सुलह करवा दी। इसके वाद ये वादशाही सेना के साथ बीसापुर पर गये। उस पहाई में इन्होंने बड़ी धीरवा दिखलाई। इस पुठ में इनक रारीर पर एक बरली का चौर १४ तीरों व सलवारों के वाब को थे। इसीसे सं० १७४२ की कार्तिक सुवि र सामवार (ई० सन १५न४ ता० १६ काक्ट्चर) को बीबापुर (दफिए) में ही इनका स्वर्गवास हो गया।

#### ४--राजा मारतसिंह

#### [Rt tf 1022-1055]

य वीलवर्गिक के क्येष्ठ पुत्र से जो १४ वर्ष की कायु में सर १४११ की मैगसर सुदि १ मैगलवार (ईर सम १६८४ तार १७ नवस्वर) को गई। पर बैटे। सर १७४४ में ये बाइनाइ कौरतलेक के पास गालकुर पहुँचे कौर वहाँ पर कस्तरगढ़ का किया जीता। इससे सलाद ने हुए होकर १० १४६ मंगसर सुदि १३ रिकार (ईर सम १६६६ तार २४ नवस्वर) के इन्हें राजा का किताब कौर साहे तीन हवारी का मनसम दिया था। प्रारमी धवारिक "ममासिकत कमरा" में शाही मनसबवारों का सो हाल लिखा है धसमें मारतिह के राजा का किताब को किताब मिलना नहीं किता है। परस्तु गाइन्य स्मात को का वा के विश्वा को की स्मात मारति की सिक्त है। परस्तु गाइन्य स्मात को किताब वा शिलाब को मिला वा १

वन सेवाकी रखनाजस्त्रों से सहारायण संमामसिंह (दूसरे) ने संव १७६० वैशासरसूदि करानिकार (देंव सन् १७११ ताव १४ कारेल) को सदाई की। तम महाराजा मारतसिंह सीतोबिया भी महारायण की दोना क साय या, क्योंकि इस समय पृक्षिय का परगता सेवान के कारिकार में का गया या कीर मारतसिंह सहाराजा की सेवा में रहता वा। इस सेवा के ठपकक मंत्राहाराजा ने संव (७०३ (देंव सन् १७१०) में इन्हें काहोला परगते की शागिर ही वी।

राज्ञा मारतसिंह नहें पूर्वश चतुर वर्मास्या व नीविचाम् से। इन्होंने शाहपुरा राज्ञभानी क चारों वरण परकाटा व काइकों वनवाह सी। भीर से १७६४ (इ० सक् १७८८) में वाज्येय तथा पौहरीक वझ भी किया। धनश कान्तिम जीवन मुली माई रहा। क्योंकि इनक पुत्र उन्मेशिंह मे हुई हुई कर रक्ष्या था। इसी व्यवस्था में सं० १,०८६ में इनका वेहान्त हुआ। इन्होंन ४४ वर्ष शासन किया था।

<sup>1---</sup>वदिरात्रा बॉकीदास, वैतिहासिक वार्ने संस्था ११ १।

र-वहीं, संबद्धा १८०८ भीर २१८२ ।

### ५--राजा उम्मेदसिंह

[वि० सं० १७८६--१८२४]

इनका जन्म सं० १०४४ कार्तिक सुदि ७ सोमवार (ई० सन् १६६म ता० १४ नवन्वर) को हुआ और सं० १७-६ माघ बदि ३ सोमवार को ये गद्दी पर बैठे। ये बड़े वीर और साहसी थे। उद्यपुर के महाराणा संप्रामिस्ह (दूसरे) की मृत्यु के बाद ये मेवाड़ से स्वतन्त्र होने की घुन में लगे और आसपास की भूमि द्वाकर अपना इलाका बढ़ाना चाहा। शाहपुरे के पास के अमरगढ़ के रावत दलेलिसिंह पर इन्होंने चढ़ाई की। परन्तु जब इसमें सफलता नहीं मिली तब इन्होंने दलेलिसिंह को कपट से मार डाला। यह रावत दलेलिसिंह महाराणा का मातहत सरदार था। इसलिए महाराणा जगतिसिंह (दूसरे) ने अप्रसन्न होकर उम्मेदिसह को उद्यपुर बुलाया। परन्तु उम्मेदिसंह ने इसकी कुछ भी परवाह नहीं की। इसलिए महाराणा ने उसकी जागीर जब्त कर शाहपुरे पर सेना भेजने की आज्ञा दी। यह देखकर राजा उम्मेदिसह उदयपुर पहुंचा और १ लाख रुपया फौज खर्च का महाराणा को और ४ गाँव दलेलिसिंह, के पुत्र को "मृंडकटी ' में देकर माफी प्राप्त की।

जब जोधपुर नरेश महाराजा श्रमयिसह राठोड़ ने वीकानेर पर चढ़ाई की श्रोर वीकानेर की सहायता के लिये जयपुर के महाराजा सवाई जयिसंह स० १७६८ में जोधपुर पर चढ़ कर श्राये तव शाहपुरा के राजा उम्मेदिसंह सीसोदिया महाराजा जयिसह के साथ थे। मार्ग मे श्रजमेर के पास गॅगवाने में महाराजा श्रभयिसह राठोड़ के छोटे भाई राजाधिराज बखतिसह से जयपुर महाराजा जयिसह की लड़ाई हुई। उस समय उम्मेदिसह ने बड़ी वीरता से मुकाबला किया। इससे श्राषाढ़ सुदि ६ (ई० सन् १७४१ ता० प्रजून) को बखतिसह राठोड़ को पीछे हटना पड़ा।

जब सं० १७६८ (ई० सन् १७११) में महाराणा श्रिरिसह (श्रड़सीजी) के विरुद्ध मेवाड़ के सरदारों ने षड़यंत्र रचकर उन्हें राजगद्दी से उतारना श्रीर फरेबी दावेदार रतनिसंह को महाराणा बनाना चाहा। तब राजा उम्मेदिसिंह ने महाराणा श्रिरिसंह का पत्त लिया। इससे महाराणा ने प्रसन्न होकर काछोला का परगना इन्हें जागीर में दिया। इधर मेवाडी सरदारों ने माधवराव सेंधिया को सहायता के लिए वुलवाया, परन्तु उम्मेदिसंह ने मरहठों को उज्जैन तक वापस खदेड दिया। वहाँ पर (उज्जैन में) महाराणा की श्रीर सेंधिया की सेनाश्रों के बीच धमसान युद्ध हुआ। इसी युद्ध में सं० १८२४ पोष विद ६ रिववार (ई० सन् १७६६ ता० १ जनवरी) को राजा उम्मेदिसह वीरता से लड़ते हुए काम आये।

राजा उम्मेवसिंह एक वडे पराक्रमी व स्वतत्र प्रकृति के नरेश थे। उन्होंने कई वार शाहपुरा को स्वतंत्र बनाने का प्रयत्न किया। वि० सं० १७६४ (ई० सन् १७३७) में इसी उद्देश्य से वे वादशाह सुद्दन्मदशाह की सेवा में पहुँचे। फिर महाराखा राजसिंह (दूसरे) को वालक जान कर सं०१५१३ (ई० सन् १७४६) में इन्होंने वनेड़ा राजा सरदारसिंह से छीन सिमा, परन्तु महाराणा ने सेना भेज कर उसे वहाँ के सरवार को वापिस विक्षवा विया। उम्मेदसिंह ने कई युद्धों में भाग किया था । वि० सं० (८०४ (ई० सन् १७४७) में जब महाराया जगवसिंह ने भपने सानजे साधवसिंह कह्नवाहा को जगपुर की गदी पर विद्यने की गरज से मल्हारराव शालकर की सहायता लेकर समपुर पर नदाई की तब भी सम्मेदसिंह सनक साथ थे।

उम्मेद्सिंह ने अपने दूसरे पुत्र जालिमसिंह का अपना उत्तराधिकारी बनाना भारत । इसी से इन्होंने अपने अपन पत्र पत्र प्रतातसिंह को अहर दिखना दिया। इन्होंने उदावसिंह क पुत्र रणसिंह को भी मरवाने का प्रपंच रचा वा. परन्तु रखसिंह क पत्र मोमसिंह ने अपने पिता का हत्यार के हाब से वचा किया । ऐसी करीति वेसकर किसी कवि ने चन्मेवसिंह का एक सोरझ

सनायाः---

मिण चुण मोटोंडाह, वें आगे साया घणा। चेलक चीतोहाह, अब तो ब्रोह चमेदसी ॥

यह सन कर उन्मेदसिंह ने अपने विवार का वदश दिया। इसिंहपे जातिमसिंह उच्चप्रिकारी नहीं बन सका और उम्मेदसिंह की सूख्य पर ख्योतसिंह का पत्र रखसिंह ही अपनेशाया की राजगरी का स्वामी हुआ।

#### ६---धमा स्थासिंह

[विसं १८११-१८१1]

ये अपने वादा के स्वागधासी हाने पर सं० १८२४ की पौप वदि १३ गुरुवार ( ई॰ सम् १७६६ ता॰ ४ जनवरी ) को गड़ी पर बैठे। इनक समय में भी शाहपरे की तरफ मरहठों की चढ़ाइयों होती रहती थी। परम्तु इन्होंने पारोसी क स्वान पर उनका हटा कर भगा विया। इनको शराब पीने की क्मादत भी जा बराबर चड़ती गइ। इसीसे में १८३१ की क्यंग्र वदि ४ (ई० सन १७७४ ठा० ६ मइ रवियार ) का इनका पहान्त हो गया ।

#### ७-- राजा मीमसिंह

कि से १८६१---१८१३ वि

य भापन पिता रागमिह की मृत्यु पर सं० १८३१ ज्यात पदि ४ सामवार (इ० सम् १७३८ ता॰ २० मइ) का शाहपुर क स्वामी हुए। इनका अस्म सं० १८०८ की भारों) वहि वे शनियान (ड सन् १७४१ ता० १० कारास्त) का दुव्या या। इन्होंने १४ वप की व्यापु में दा व्यपमे पिना रण्यिह का हत्याकारी के हाथ से बचाया था । इन्होने राज्य का प्रबन्ध बड़ी बुद्धिमानी श्रोर दृढ़ता से किया । २० वर्ष तक राज करके स० १८४३ ( ई० सन् १७६६ ) में ये परलोक सिधारे। इनके पीछे इनका पुत्र अमरसिंह वारिस बना।

### ८---राजाधिराज श्रमरसिंह

[वि० स० १८१६—१८८४]

ये राजा भीमसिंह के पुत्र थे। इनका जन्म स० १⊏४४ की पौप सुदि १० शुक्रवार (ई० सन् १७-८ ता० १८ जनवरी ) को हुआ और स० १८४३ वैशाख सुिद १३ गुरुवार (ई० सन् १७६६ ता० १६ मई) को ६ वर्ष की आयु में ये शाहपुरा के स्वामी हुए। सं० १८४६ (ई० सन् १७८६) में जब ये सिर्फ १२ वर्ष के ही थे तब महाराणा भीमसिंह ने किसी कारण से अप्रसन्न होकर इनकी जागीर में से जहाजपुर का परगना जब्त कर लिया।

सं० १८८२ के माघ ( ई० सन् १८२६ फरवरी ) मास मे जब डाकुओं के एक दल ने उदयपुर पर डाका डाल कर वहाँ का माल लूट लिया तब महाराणा जवानसिंह ने इनको डाकुत्रों का पीछा करने की आज्ञा दी क्योंकि ये उन दिनों उदयपुर में ही थे। इस पर इन्होंने डाकुश्रो का पीछा किया और गोगू दे में पहुँच उनमें से कई डाकुओं को मार डाला और कइयो को गिरफ्तार कर माल सहित वापिस उदयपुर ले आये। इस पर महाराणा ने प्रसन्न होकर इनको "राजाधिराज" का खिताव दिया जो अब तक इनके उत्तराधिकारियों में जारी है। राजाधिराज अमरसिंह सं० १८८४ की आसोज सुदि १० (ई० सन १८२७ ता० ३० सितम्बर) मे उदयपुर मे श्रमर पद को प्राप्त हुए। इनके पुत्र माधवसिंह इनके उत्तराधिकारी हुए।

# ६—राजाधिराज माधोसिंह

[वि० स० १८८४--।१०२]

ये अपने पिता की मृत्यु के बाद १४ वर्ष की आयु में वि० सं० १८८४ य अपना पता का चत्तु क जाव दर वन का आधु न ।वण सण दन्न की आसोज सुदि १२ मंगलवार (ई० सन् १८२७ ता० २ अवद्वर) को िकाने के स्त्रामी हुए पर इनका राज्यामिषेक माध सुदि ४ सोमवार (ई० सन् १८२८ ता० २१ जनवरी) को हुआ था। इनके पिता की मृत्यु के वाद फूलिये परगने पर खिराज ठहराने के सिलसिले में सरकार अयेजी द्वारा फूलिय परगन पर जिराज ०६राम क जिलाजिल म लरकार अथजा द्वारा जब्ती हो गई परन्तु महाराणा जवानसिंह ने वि० सं० १८८८ माघ सुटि ४ (ई० सन् १८३२ ता० ४ फरवरी) को अजमेर में लार्ड विलियम वेन्टिङ्क से मिलकर फूलिये पर से जब्ती उठवा दी। इस प्रकार फूलिये पर ४ वर्ष तक सरकारी जब्ती रही। इनको नशे का बहुत शोक था। ये शराव, अफीम और

मंग बहुत पीते थे। इसस इनकी वन्दुकरती खराय हो गइ ब्हॉर करता में संव १६०२ बासाज यदि १४ मंगलबार (ईव सन १८४४ ताव १० सिवस्बर) क ये स्त्रावासी हो गये। इसके बीन वय बाद यानी संव १६०४ (ईव मन १८४८) में क्रमेज सरकार ने फुलिय की सनद दी थी।

माधासिंह क वाद उनक पुत्र जगतसिंह गरी पर चेठे।

१०--- राजाधिराञ्च जगतसिंह [वि. वे. १६ १---११]

ये सं० १६०२ (ई० सन १८४४) में द वर्ष की कायु में गरी पर बैठ। इस समय शाहपुरे का व्यजाना विल्कुल खाली था, कर्जा मी काफी हो गया या आरे राज्यप्रकच्य में मा सामी थी। महाराया स्वरूप सिंह भी अपने सिराज के लिये सकाचा कर रहे थे और अंगेर सरकार क सिराज क रुपये भी चढ़ गये थे। शाहपुर की देसी शैंबाडोल स्विति में इनके समय कवल एक घटना उल्लेख योग्य हुई और बह यह भी सं० १६०४ सापाइ बदि ११ मंगसचार (इ०।सन १८४८ तर० २७ जून) स अंग्रेज सरकार की सरफ से इन्हें फ़िलये परगने क वावत सनद और सिक्षणत दी गई। इस सनद के द्वारा फुलिया परगना जगतसिंह और उसके वारिसों क कब्दों में बहाल रक्ता गया चौर धसके एवज में सरकार की १० इचार रपमे सिराज के दने निरिचत हुए। यह भी तम हुमा कि यदि सर कार कजमेर इलाके में वाण (सायर-वृक्ती) माफ करे तो फूक्किय परगने में मी यह वाल माफ हो कीर उसके हर्बाने के क्षिये खिराज में से वो हजार रुपये कम कर दियं जायेंगे। इस सन्द के माफिक शाहपुरा मरेश को फ़िल्य परगने में दीवानी व फीजवारी अधिकार सी सिके वे अजसेर की भूतक परान प्राप्ता । परम्तु संगीन जुर्म क मुक्दमों में —क्रिनकी सजा मौत या उमर केंद्र हो — उनकी रिपोर्ट पोक्षिटीकत पश्चेयट को करनी और उसकी राम स फैसका करना तम हुआ। राजा क भाई वटों के इक मी पहले मुठाविक ही वहाल रके गये । साथ ही यह भी करार पाया कि सरकार कोंगरेजी यदि परगने फूलिये में कभी कुमलस्य देखेगी तो राजा को इतिका देगी कि उसका बन्दोबस्य करे, परन्तु इस पर भी जगर दुरुस्ती न होगी तो सरकार पा राजा की भारफत पा बाला-बाला भुनासिब इन्तिबास करगी।

री॰ १६१० (ई॰ सन् १००१) में राजाभिराज जगतसिंह १७ वर्ष की काय में निस्त्तान ही इस जगत से पठ गर्थ ।

> ११---शजाभियज जनमयसिंह [क सं १६१ --१६९६]

राजाभिराज जगतसिंद के बाद उनके काका रणजीतसिंद के पुत्र

लदमणिसह कने त्रण गाँव से गोट प्राकर ११ वर्ष की घ्रायु में सम्वत् १६१० की घ्रासोज सुदि ६ मंगलवार (ई० सन १८४३ ता० ११ घ्रक्टवर) को गही पर वेठे। जब सम्वत् १६१४ में भारत में गटर हुआ तब नीमच छावनी के सिपाही भी विद्रोही हो गए। इस पर उदयपुर का पोलिटिकल एजेण्ट कप्तान शावर्स वागियों का पीछा करता हुआ शाहपुरा पहुँचा। जहाँ पर वागी सिपाही ठहरे हुए थे। लदमणिसह ने इस समय कप्तान शावर्स की कोई मटद नहीं की घ्रोर न किले के दरवाजे ही खोलें। सम्वन १६१६ (ई० सन १८६२) में क्रॅगरेज सरकार ने शाहपुरा को भी दूसरी रियासतों की तरह गोद लेने के अधिकार की सनद दी। सम्वन १६२६ (ई० सन १८६६) में शाहपुरा की निगरानी घ्रजमेर किमश्नर से वदल कर पोलिटिकल एजेण्ट हाडोती व टोंक के तहत में रक्खी गई।

लद्मणसिंह के समय मे राज्य प्रयन्ध ठीक न होने से कर्जा बढ़ गया। यद्यपि सरकार ने कई बार हिटायते की परन्तु उसका कोई श्रसर न हुआ। श्रन्त में पोलिटिकल एजेण्ट शाहपुरा के लिए रवाना हुआ। परन्तु रास्ते में उसे खबर मिली कि सम्बत् १६२६ कार्तिक बिट १३ (ई० सन १८६६ ता २ नवम्पर) को राजाधिराज का देहान्त हो गया। इनके कोई पुत्र नहीं था। परन्तु कामदार फौजमल ने यह जाहिर किया कि राजाधिराज लद्मणसिंह ने मृत्यु समय विसनिया के ठाकुर गम्मीगसिंह के पुत्र ठाकुर रामसिंह को गोद लिया था। क्योंकि इस कामदार के सिवाय श्रीर कोई इस बात को जानता नहीं था, इसलिए तहकीकात होने पर यह बात गलत निकली। श्रतः सरदारों की इच्छानुसार श्रॅगरेज सरकार की मन्जूरी लेकर धनोप के ठाकुर धीरतसिंह के पुत्र क्रॅबर नाह्रसिंह सम्बत् १६२६ च्येष्ट सुदि १३ (ई० सन १८७० ता० जून) को जाहपुरा की गदी पर विठायो गये। इस प्रकार विसनिया के ठाकुर रामसिंह को जो कामदार द्वारा गदी पर विठाया गया था। हः मास बाद ही गदी छोडनी पडी।

इनकी गदी नशीनी के समय महाराणा उदयपुर ने अपना हक लगाने का प्रयत्न किया और कहा कि शाहपुरा का उत्तराधिकार तय करने के समय उदयपुर से पूजना जरूरी है। परन्तु अंग्रेज सरकार ने यह दावा खारिज कर दिया और उत्तर दिया कि फूलिया परगना शाहपुरा घराने को मुगत वादशाहों से मिला था और बाद मे अग्रेज सरकार द्वारा बहाल रहा। इस-लिए इस पर मेवाड को कोई दखल नहीं है। हॉ, इनकी जो जागीर मेवाड राज्य में है उसके लगान के निपय में उदयपुर राज्य को पूरा हक है। गोट के विषय में उसे काई हक नहीं है।

१-शावसं, ए मिसिंग चैटरर श्राफ दी हिण्हयन स्युटिनी पृ० ३६-४०।

#### १२--राजाधिराज सर नाहरसिंह

[किसं १३१९--१६८३]

इनका जन्म स० १६१० की कार्तिक विष् १६ (ई० सन् १८४४ ता० ७ नवन्दर ) का राणावत न्सीसोदिया कुल के छब परन्तु साभारण रिपित के घराने में गाँव पनोप में हुबा था। इनकी माना राजेंद्र वंदा की करम साठ स्पेत की पीत साठ स्पेत की सी शा साठ से सी शा सी की सी शा साठ से सी शा सी शो सी शा सी

गरी पर चैठने के य मास बाद दशहरा के स्वोहार पर शखदार वॉबने की रस्म चवा करने के लिये य उदयपुर गए । सं० १८३६ फास्तुन ६ पुष वार ( १० सम् १८७६ वा० १ मार्च ) को इन्हें पूरे अधिकार मिक्के । इस समय शाहपुरा की माली हालत गिरी हुई यी। राज्य की आय कवल दो लाल रुपये थी और कवाने में रुपया नहीं था। इन्होंने अपनी पातरी से और सुधारों से धीर धीर ठिकाने की हाक्कष्ठ ठीक कर ही । सब महकर्मी का सुधार किया गया। को तथे सहकाने कायम हुए। मालगुजारी का सुधार किया गया व बादपाशी के किय दो वासाब बनबाये गये । स्कूल, बस्पवाल बादि प्रजीपयोगी कार्यों की भोर भी इनका स्थान रहता था। इसका फल यह हका कि शाहपरा जो पहले एक ठिकाना (पस्टेट) वा वह इस समय एक बोटा राज्य (स्टट ) वन गया और इसकी जामवनी सवा पाँच लाख हपये होगई। धार्म ज सरकार ने भी धनकी यांग्यवा से प्रसंभ शोकर सं० १६७८ आपाइ सुनि = मंगलवार (ई सन् १६ १ वा १२ जुलाई) को पहले उपक्रिगत (पसंतरा ) १ होपों की सलामी का क्षिकार दिया और नाद में सं० १६८२ क मगसर (ई० सम् १६२४ नवस्थर) में ये वहा परस्परागत कर दी गई। के मंगसर (इंग्रेस्ट्र) प्रस्ति । इमी समय इस ठिकाने की हैसियत एक राज्य के समान कर दी गई ब्रोर इस्त्र नियमों के बनुसार इस राज्य को फॉसी व बालम क्रीद की सजा देने का अधिकार भी मिल गया।

<sup>1 —</sup> सम्झर चीरतसिंद काकम्प सं १८६१ पोप वदि १२ की व सन्यु सं १६५२ की फल्लाय वदि २ को दुई।

समय-समय पर छापने छायेज सरकार की भी छान्छी सहायता की। सं० १६३६ (ई० सन् १८७६) में जब कावुल युद्ध छिडा तब इन्होने ४० ऊँट बार बरहारी के काम के लिये भेजे। इसी तरह जब स० १६७१ (ई० सन् १६१४) में जर्मन युद्ध हुआ तब इन्होंने स्वयं युद्ध चेत्र में जाने की इच्छा प्रकट की। परन्तु सरकार ने स्वीकार न किया। इस पर छापने छपने छोटे पुत्र राजकुमार सरहार मिंह को फ्रान्स के रणचेत्र में भेजा जो तीन वर्ष परवात् वापिस लोटे।

इन्होंने सरकार को जर्मन युद्ध के समाप्त होने तक ४,४००) रू० सालाना की सहायना ही, ४०,०००) रू० युद्ध के कर्ज में (सन् १६२६ ई० से ई० सन् १६४७ तक के लिये) दिये छार उसका व्याज ऐसे ही जरूरी कार्य में लगाने का वाईसराय को अधिकार दिया। यह कर्ज की रकम चक्रवृद्धि व्याज के हिसाब से कर्ज की छवधि समाप्त होने तक १,४६,२४८) रू० हो जायगा। इन्होंने उन रगरूटों को भी जो शाहपुरा की प्रजा में से युद्ध में गये, राज्य की छोर से ४०) रू० सालाना छाय की भूभि दी।

सं० १६४० (ई० सन् १८८३) मे इन्होने श्रार्घ्यसमाज के प्रवर्तक सुप्रसिद्ध संन्यासी स्वामी दयानन्द सग्स्यती को उदयपुर से शाहपुर बुलवाया था श्रीर ३ मास तक उनसे राजनीति व धर्म का उपदेश लिया । राजा-विराज पर ऋषि दयानन्द के उपदेशों का इतना गहरा प्रभाव पडा था कि ये आर्य नरेशों में अपने को महर्पि दयानन्द का शिष्य घोपित करने में अपना गौरव समभते थे श्रोर इन्होंने वयानन्द के खदर के वस्त्रों का समह भी कर रक्खा था जो स० १६८२ (ई० सन् १६२४) में "दयानन्द जन्म शताव्ही महोत्सव" के अवसर पर होने वाली मथुरा प्रदर्शनी में दिखलाये गये थे। देशभक्त श्रार्यसमाज की परोपकारिणी सभा के ये श्राजीवन पदाधिकारी रहे। अर्थात् कभी आप उसके प्रधान, कभी उपप्रधान और कभी मंत्री रहे। इन्होने श्रजमेर में १० हजार रुपये की कीमत का शाहपुरे का वाग जो श्रव "स्वामीजी का वाग" कहलाता है, श्राय्यसमाज को भेंट किया था। यह वही बाग है जहाँ स्वामी द्यानन्द सरस्वती की हिड्ड्यॉ व राख बखेरी गई थी। वैदिक कर्मकाण्ड मे भी इनकी वडी श्रद्धा थी। उस श्रमिहोत्र की श्रमि को जो स्वामीजी द्वारा सं० १६४० मे प्रज्यित की गई थी, श्राजीवन प्रज्वित ही रक्खा श्रीर इनकी श्रन्त्येष्टि किया भी उसी यज्ञ की श्रिम से की गई। ये अपने को आर्य्यसमाजी और वैदिक धर्मानुयायी कहने में उन

१—महर्षि दय।नन्द ईं० सन् १८८३ की ता० १ मार्च से २६ मई तक शाहपुरा में रहे। पश्चात् जोधपुर नरेश द्वारा निमन्नित होकर जोधपुर गए, जहाँ उन्हें दूध में विष दिया गया।

दिनों में भी नहीं हिचके थे जिन दिनों (इ० सम् १६०५-०३) बार्त्यसमाज पर ब्रोनेज सरकार के संबंद के वावल उसक् पड़े वे। इन्होंने सं० १६७१. (ई० सम् १६२२) में बाल इयिडवा चृत्रिय (राजपूत) महासभा के आगरा ब्रायिवशन के सभापति बनकर सरुकानों की हाहि के विषय में कहा कि!--



जिएक जिक्कमा धान मन्मेंबन सहयोत्र, बृत्यांवन (है. १९९६) में श्वामित्रत हर नाबूर्तिंत बहुर के

''यह मलकाने भाई किसी समय मुसलमानी राज्य में शासकों के दबाव या श्रापित के कारण नाममात्र को मुसलमान धर्म के कुछ नियम मानने लगे थे श्रीर इसी कारण से श्रपनी राजपूत जाति से ने श्रलग कर दिये गये थे। मुसलमान कहलाते हुए भी ये लोग मुसलमानों में नहीं मिले हैं। भाइयो! मेरी श्रापसे प्रार्थना है कि जो कभी ज्ञात्रिय रहा है श्रीर श्रपने को ज्ञत्रिय कहने में गौरव श्रनुभव करता है, उसका श्राप तिरस्कार न करें श्रीर उसे श्रादर पूर्वक श्रपने समीप में स्थान देवें। जो तुम्हारा है, तुम्हारा खून है वह मजहवी दलबन्दी की दीवारों को हटाकर तुमंसे किसी भी समय दूष पानी की भाँति मिल सकता है। क्योंकि Blood is thicken than water खून जल से श्रिधक गाढ़ा होता है।

सं० १६४६ पौप सुदि २ गुरुवार (ई० सन् १६०३ ता० १ जनवरी) को इन्हे अंग्रेज सरकार की आर से दिल्ली दरवार में के० सी० आई० ई० का खिताव मिला। इन्होने स० १६४६ के और सं० १६६८ पौप (ई० सन् १६११ दिसम्बर) के दिल्ली दरवारों में भी भाग लिया था। इसी प्रकार आप सं० १६६८ आषाढ़ (ई० सन् १६११ जून) में लन्दन में होने वाले सम्राट् जार्जपचम के राजतिलकोत्सव में भी शरीक हुए थे और वहाँ पर सम्राट् से सुलाकात भी की थी।

इन्होंने सं० १६८७ मंगसर सुदि १२ से पौष बदि १ (ई० सन् १६३० ता० २ से ६ दिसम्बर) तक अपने ६० वर्ष के राजशासन की हीरक जयन्ती (डायमंड जुबिली) मनाई थी। इस अवसर पर कई राजा महाराजा व अंप्रेज अफसर शाहपुरे पधारे थे। इस महोत्सव की उल्लेखनीय बातें हवन और तुलादान संस्कार थे।

यह हवन (ता० २ से ६ दिसम्बर) तक यजुर्वेद के मंत्रों से किया गया था। इसमें प्रत्येक दिन ६ श्रध्यायों के मंत्रों से हवन होता था श्रोर इसकी पूर्णाहुति उपस्थित जनता, राजा, महाराजा व श्रंग्रेज श्रधिकारियों के सामने ही ता० ६ दिसम्बर शनिवार को दी गई थी। ता० ७ को श्रापने चॉदी का तुलादान दिया श्रोर इस रकम को प्रजा के उपयोगी कार्यों व सार्वजनिक संस्थाश्रों की मदद में लगा दिया।

इनक ४ विवाह हुए थे। पहला विवाह मे० १६२७ भारां बंदि २ शुक्रवार (ई० सन् १८५० ता० १६ व्यास्त) का व्यवमेर जिल्ले क वागार क ठाइर उपनिष्क नोधा राठाइ की पुत्री से, दूसरा विवाह सं० १६३१ व्याप्ट मुदि रै शनिवार (ई० सन् १८व्य ता० १६ मई) को मालया मं मकस्पृत्ताइ क ठाकुर खत्रताल स्त्रीची की पुत्री सं तीसरा सं० १६४६ खापाइ सुदि ६ रवि यार (इ० सन् १८८६ ता० ७ जुलाइ ) को धागमदा (काहियावाइ ) क हिज हाइनेस महाराजा मानुसिंह क भाइ हरिसिंह साला की पुत्री के साथ कीर चीया विवाह सं०१६४० चेत बदि २ शनिवार (इ० सम् १८६३ ता० ४ मार्च ) को रेवाँकाँठा में हिज हाइनेस महारावल छोटा उदयपुर की बहिन क साय हुआ मा। इन चार रानियों में स पहली, दूसरी व तीसरी संसार स चल वसी। दूसरी रानी स इन्हें वो पुत्र रक मान हुए । अर्थात् राजहुमार उन्नेत्रसिंह जिलका जन्म सै० १६६२ फास्गुन सुदि १२ को स्नीर द्वितीय राजहुमार सरदार्रसह जिनका जाम सं० १६६८ (ई० सन् १८८१) में हुआ था। इनक सिवाय दो राजकुमारियाँ भी इन रानी स हुई थीं ( जिनका मिनाई सं० १६४२ फल्गुन (ई० सन् १८६६ फरवरी) में बाक्रोनेर (काठियावाड़) क स्का कमानसिंह कौर सींब (संवसमपुर) क नरेशों क साथ हुआ। पीवी रानी से भी इनक एक राजकुमारी हुई जिसका थिवाह सं० १६७७ (ई० सन् १६२०) में वदवान नरेरा ठाकुर जाधवर्धसङ् क साथ हुआ। जो सं० १६५० (ई० सन् १६३१ मार्च ) में स्वग सिबार गई।

महाराणा फतहां सह क समय धं० १६६७ (ई० सन् १६१०) में इन्होंन जपने को स्थरेत बताकर मेवाड़ की नौकरी में जाना बन्द कर दिया। परन्तु अन्त में कोंग्रेज सरकार ने यह फैसला दिया कि हर दूसरे साल साहपुरे क राजा को एक मास के लिए मेवाड़ दरवार में जाना हागा, दसदर, के माभिक हर साल जमाबुक मेजनी होगी और जा गफलत हा चुकी है इसके किए एक लाल कपने महाराणा की शाहपुरा की तरक स दने होंगे।

प्रजाभिराम नाइरिसिंह एक विचाममी सावे मिजाज के बारै सुपरे पुप विचार क मार्थ नरेश के। इसका क्यांगैलास सं० १६६म. बापाब पदि ६ द्धकार (ई० सन् १६६० ता० २८ जून) के सुनव हुम्म। उस समय इसकी बासु ज नव की भी बारे इन्होंने ६० वर्ष यक योग्यवा से राज किया। संसारिक दक्षि से बाप सन् पूक्त को बारे सम मकार सम्बद्धिशाक्षी वने। इंत्यर न भापका पुत्र पीत्र बारे प्रणीत महान कर बारे या सीमान्वशासी बना दिया या। राजाधिराज व्यन्ती सारी करते कर कारण श्वामी इयानन्व का प्रवाम बारे उनका कारीवाँ ही बसाये थे।



श्रीमान् राजाधिराज साहब का जन्म वि० सं० १६३२ फालगुन सुदि १२ मंगलवार (ई० सन् १८७६ ता० ७ मार्च) को हुआ था। जब इनकी आयु ७ वर्ष की थी तब महर्षि द्यानन्द सरस्वती शाहपुरा में आये थे और उनके द्वारा हो इन्होने हिन्दी पढ़ना शुरू किया था। आप भी अपने पिताजी (स्वर्गीय राजाधिराज सर नाहर सिंहजी) के साथ स्वामीजी के उपदेश सुनने को जाया करते थे। इनकी हिन्दी व अंग्रेजी की प्रारम्भिक शिचा शाहपुरे में हुई और बाद में मेयो कालेज अजमेर में भरती हुए। वि० सं० १६४६ वैशाख सुदि १३ सोमवार (ई० सन १८८६ ता० १३ मई) को वैदिक रीत्यनुसार आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। इनको घोड़े की सवारी का बड़ा शौक है और ये कालेज के विद्यार्थियो में इस विषय में प्रवीण गिने जाते थे।

विक्रमी स ० १६८६ श्राषाढ़ सुदि ७ रिववार (ई० सन १६३२ ता०१० जुलाई) को श्राप बड़ी धूमधाम से राजिसंहासन पर बैठे। राज्याभिषेक की समस्त क्रियाय वैदिक रीति से पूर्ण की गई श्रोर यज्ञ मे राजिधिराज श्रपनी रानी सिहत विराजे। इस श्रवसर पर बैदिक साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान् पं० बुद्धदेव विद्यालंकार भी भौजूद थे श्रोर इसी समय श्रापने प्राचीन पद्धित के श्रनुसार प्रजा शौर धर्म की रचा करने का श्रुभ सङ्कल्प किया था। इसी श्रवसर पर श्रापने श्रपने छोटे भाई सरदारिसह (धनोप) को "महाराज" की पद्वी दी। किसानो को एक लाख रुपये की वकाया लगान माफ कर दी, १४ हजार रुपये श्रपने पिता की यादगार में लौकिक उपयोगी कार्यों के लिए दान दिये। एक हजार रुपये देवस्थानों व मिरजदों की मरम्मत में भेट किये श्रोर १७ कैंदी रिहा किये।

इनके दो विवाह हुए। पहला विवाह सं० १६५१ की माघ सुदि ४ बुधवार (ई० सन् १८६४ ता० ३० जनवरी) को खेतड़ी (जयपुर स्टेट) के राजा अजीतिसंह की पुत्री स्यकुमारी के साथ हुआ। यह रानी भी धार्मिक एव विदुषी थीं। परन्तु इनकी तन्दुरुस्ती प्रायः ठीक न रहती थी इनसे केवल एक कन्या का जन्म हुआ। परन्तु वह भी जीवित न रही। ईन श्रीमतीजी ने कितनी ही वार राजाधिराज से प्रार्थना की कि आप सन्तान प्राप्ति के लिये

१--एन्यूल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट शाहपुरा स्टेट, ई० सन् ११३१-३२ पृ० ३।

अपना दूसरा विधाह कर लें, परन्तु आपन एक "पश्चित्रत" यम को पूणत्या निमाया और जब सक थ जीवित रहीं दूसरा विवाह नहीं किया। उनकी अक्षास मृत्यु के परवास सत् रे रूप की पाँप विद १ सुकतार को आपक दूसरा विवाह नहीं किया। उनकी अक्षास मृत्यु के परवास सत् के आपक दूसरा विवाह सत् विवाह नहीं की पुत्री के साथ हुम्मा। इनसे एक कुन रह्युवरीनिक और वा राजकुमारियों (अनुप्रमां और क्योतियमा") हुई । इन पुत्रियों का यक्षोपवीत संस्कार भी आपने वैदिक रीति से कराकर नरगों में एक जावरा उपस्थित किया और लोगों की बसलाया कि "आंगुरों नापीयावाम्" का विद्यान रागों के वस्त हैं। दिन्यों के बरावर से सिक स्वास्त रागों के प्रकृतात के स्वाप्त दे सिक रागों की प्रकृतात का अधिकार हैं। राजकुमार सुरानिक का हुम विवाह सं रेश्टर के हिन क्यों का सुनि १० (०० सन १९८१ का रही का सुनि १० (०० सन १९८१ का रही का सुनि १० (०० सन १९८१ का राजकुमारी से हुआ विजयों सन्तान में एक पुत्र हैं।

राजाविराज साह्य एक यह विचानुरागी तरहा और योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। बापन अपनी पहली रानी सूरकुमारीजी की-जो हिन्दी भाषा की विदुर्प की-यादगार में है लाक क्षया दान किया। १७ हकार क्षये काशी मागरिप्रधारियों समा को देकर 'सूर्यकुमारी पुरस्कमाराण' प्रकारित कराने की करवाया की। इस अन्यमाला में बीमतीजी की बीत मुख्यानुसार स्वामी विवेकानन्त्र के अन्यों का हिन्दी अनुवाद निकल रहा है। ३० हजार स्वये गुरुकुत विरविधालय कामी (इरिहार ) का देकर 'सूर्यकुमारी हिन्दी गहीं" (बेकर ) का प्रकल्प किया बीर र हवार कपये से सूर्यकुमारी निधि स्थापित करक 'सूर्यकुमारी मिथि स्थापित करक 'सूर्यकुमारी प्रशास की। इसी प्रकार 'इरिहार हार्दे हुका शाहपुर में "सूर्यकुमारी विकान मचन" की हमीपना की, का बीमतीजी के बीवन काल की प्रकल सिक्षाण भी।

बार एक पन्ने वैदिक धर्मानद्वसन्त्री नरहा हैं। हुक से ही दोनों समय होन्या और इवन नरावर करते धार्य हैं। आपके साम ही धीमती राजी सर्तिका राजकमार और राजकमारियों से निक्ष संव्यापासना और हुवन करती हैं। धाप करिक्र मारतवर्षीय कृषिय महासमा के प्रधान और संवि भी रहें हैं। राजस्थान मातवा चार्य्य प्रतिनिधि समा के प्रधान और संदिक्त हैं और कार्य द्यानस्य क्षारा स्थापित राजेशितिक समा के मेस्बर हैं। मेसो स्थापत में रिक्ता प्राप्त करने के बाद कहीं कुख समय तक देवती के रोजि टिक्क प्रदेन्ट के पास राजकाब का काम मीतक था। इसके बातावा धाप द्वारात संव्यापत सम्बन्ध के स्थापत सीतक था। इसके बातावा धाप वार दिकायत यात्रा कर बापने धापना हान वहावा। अब स १६६६ (है सम्

<sup>) --</sup> मृतका विवाद है सम् १०१६ की १२ करवारी को निकास ( कावज) के समझ्यार कावचेत्रकारणीति विश्वेत के बाव हुवा ।

१६११) में स्वर्गीय राजाधिराज नाहरसिह विलायत गये तव उनकी अनु-पस्थिति में आपने बड़ी योग्यता से राज्य का काम चलाया। सामाजिक कार्यों मे आप बड़ी रुचि रखते हैं। विधवाओं के लिये इन्होंने शाहपुरा में "लाड-



श्रीमान् राजाधिराज राजा उम्मेद्सिंहजी बहादुर शाहपुरा

कुँवर विधवा त्राश्रम" स्थापित किया है श्रौर उस संस्था को २४ हजार रु० दान किये हैं। इस समय इनकी श्रायु ६१ वर्ष की है। परन्तु फुर्ती में श्राप श्रव भी नौजवानों को पीछे रखते हैं। साहपुर के राजमहल की यहासाला की बानि जो स्वामी द्यानन्द सरस्वती क सन्मुख प्रकालित की गृह थीं और स्वगवासी राजाधियज के वेवलाकवासे होने के समय समाप्त की गृह थीं उसे ब्यापने सा = १६६० क्येष्ठ वेदि ११ मोमबाद (इ० सन १६३१ ता० २० मह) का वहे नहे विद्यानों हारा किर से भक्तिय करवाया। उस समय ब्याप ब्यार राजी साहिया, राज इमार तबा शोनों राजकुमारियों यहमयक्वप में विराजमान हुए ये ब्यार राज्य की परिवत सबस्वती, ब्यतियि लोग, राज्य के प्रमुख सरवार, नगर क सेठ साहुकार तथा प्रजाबन भी वहुसंक्या में वपस्थित थे। स० १६६० में किय गये बाजमेर के 'व्यानस्व निर्वाण बद्ध राजाब्दी' महोत्सव को सफल बनाने में भी क्यापका पूरा हाथ था।

र्सं॰ १६६६ (ई॰ सन् १६६६) में कापने कपने घराने ही गौरव इति के विचार से जवयपुर राज्य से आगीर में मिले हुए काछोला पराना का त्यागपत्र मत्या सरकार के द्वारा जवयपुर (मेयाइ) राज्य को दे दिया है जो कमी विचराधीन हैं ।

#### राज्य की आमदनी व स्वर्च

राष्ट्रपुर राज्य की साखाना कामदनी करीय ३ खाल कोर सर्व ४ सास ६० हैं। सं १६६० (ई० सन् १६३३) में मुक्य मुख्य मदों का हिसाव इस प्रकारण्याः⊶

| नाम मद्<br>१—नरेरा व राजपरिकार        | व्यासद्तो         | खच      |
|---------------------------------------|-------------------|---------|
| २ - सवाबमा रियासव                     | •                 | ሂቒ,ምሤሄ  |
| नाम                                   | 6                 | লগু ইওই |
| १—क्षेत्र रेवेम्यु भौर भन्य ग्रुमि कर | <b>भाग</b> रनी    | सर्व    |
| ४जुडीरायल                             |                   | ३३ १६०  |
| ४—सायर (वशवासः)                       | १४,४व्१<br>४२ ३७६ | २१ ६३   |
| ६—मानकारी                             | ~ € <b>k</b> &    | ३ १०२   |
| <b>७</b> —जैगलाच                      | 25 \$10           | 300     |

<sup>3—</sup>चीर यह त्यायण्य स्वीष्ट्रण को गया तो किसी धयसर पर श्रांस व सरकार ताहपुरा को 11 तोचों को सखाती प्रश्ना कर देगी चीर वस समय के स्वर्णक कोटों की याद 'हिक हार्मुनेस' कहकाने के स्विकारी की वाली 1 22 व वसरे स्विक्त तोचों की सखानी वाले ही 'विका हार्मुनेस' कहकाते हैं।

| ५—टैक्स आदि लगान               | २६,०१७ | • •   | ٥      |
|--------------------------------|--------|-------|--------|
| ६—रुई के पेच (प्रेस)           | न,६१६  | •     | ०७३    |
| १०-पेशगी वापस वसूल             | ४,०६०  | •     | 0      |
| ११-रफाए आम (स्कूल, अस्पताल आदि |        |       |        |
| सहित )                         | 0      | • •   | ७३,६१२ |
| १२—फुटकर • •                   | ४,६७६  | • • • | О      |

### श्रहदनामा-सन्धि पत्र

( ? )

शाहपुरा के राजा को फूलिया परगना देने की सनद का अनुवाद। ता०२७ जून सन् १८४८ ई० (आपाढ़ वदि ११ सं०१६०४ मंगलवार)

क्योंकि शाहपुरा के रईस से दी जाने वाली परगना फूलिया की खिराज को मुकर्र कर देने का सवाल बहुत समय से अंग्रेज अफसरों के विचाराधीन है श्रौर जो तहकीकात श्रव की गई है, उससे यह मालूम होता है कि पहले परगना फूलिया दिल्लो के वादशाह श्रौरंगजेव श्रालमगीर से, शाहपुरा के राजघराने के मूल पुरुष राजा सुजानसिंह को जागीर में दिया गया था घ्रोर तब से त्राज तक यह परगना उक्त राजा के वंशजो के श्रिधिकार में रहा है श्रौर उनसे भोगा जा रहा है। श्रौर राजा जगतिसंह जो कि स्वर्गीय राजा माधवसिंह के पुत्र हैं, के अधिकार में आज तक पैतृक सम्पत्ति की तरह है। इसलिए गवनमेण्ट ने उपरोक्त बातों को ध्यान में रख कर, निर्णय किया है कि परगना फूलिया पहले की तरह राजा जगतसिंह श्रीर उनके उत्तराधिकारियों के अधिकार में रहेगा और इसके खिराज के सालाना दस हजार रुपये ( कम्पनी के = कलदार ) मुकरिर किये गए हैं जो कि शाह-पुरा के रईस (चीफ) सरकार (गवर्नमेण्ट) को प्रति वर्ष दिया करेंगे। क्योंकि ब्रिटिश अफसरो की यह इच्छा है कि वे उस इलाके के मामलों के प्रवन्ध के लिए कुछ हिदायतें मुकरिर करे, इसलिए यह मुनासिब समभा गया है कि इस सनद में नीचे लिखी शर्ते आयन्दा मानी जाने के लिए रक्खी जावें--

पहली—िक यदि कभी अजमेर के जिले में सायर (चुड़ी) आदि उठा दी जावे और अगर सरकार परगना फूलिया में भी सायर की चुड़ी उठाना चाहे तो शाहपुरा के रईस उस परगना में सायर चुड़ी वसूल करना वन्द कर देंगे और इस हालत में उस हजार रुपये की रकम जो कि सरकार को सालाना खिराज के तौर पर मुकरर की गई है, उसमें वो हजार रुपये कम कर दिये जायेंगे। यदि सायर की चुड़ी पूरी न वन्द कर उसका कोई हिस्सा ही चन्द कर दिया जायगा तो यह मुकरेर की हुइ सालागा क्रिया इस सुकसान के अनुमान में जो कि रहस को चुक्तियों के बन्द होने पर हुआ माह्म होगा, कम कर दी जायगी। इसी सरह यह भी समग्रत जाना चाहिये कि एकर रकम को कि सरकार क्रियाज के तौर पर लेगी, किसी मी दरा में हो हजार रुपये से कम न होगी।

दूसरी—कि दीषानी और फीअदारी मामलों के लिए समी कानूत व कायदे जो कि समी प्रचलित हैं, चालू उद्देंगे। लिकन फीअदारी मामलों में किसी को ऐसी सजा नहीं दी बायगी बो कि मौजूद कानून से क्लिसक कीर होने को शेखी कि क्ली-कमी देशी रियासलों में दी जाती है। सुख स्था काकन केनू की सजा के सभी मुक्करों की खजमर के एजेन्ट और कमिरनर को रेपोर्ट की आयगी और वे क्सकी सखाह से तय किये बारिंग।

हीमरी—कि वे सब बुक, जिनको कि खाँस कं आई-वेटे या वृसरे भोग रहें हैं, बादर की टिंड से देखे जायेंगे और जारी रखे जायेंगे। बेकिन वर्न सबके लिए यह जीवत है कि वे शाहपुरा परगना के लिएज के सुधायिक पेराकरा पेरा करें व चाकरी वर्ष रहा करें जैसा कि उनको करने के सिये कहा जाय और किसी भी हालत में मुखन करें।

चौधी—यदि पराने फूलिये में कभी कुपवन्य देखा जायगा दो सर कार राहिपुत्त के ग्रेस का च्यान कस तरफ दिलायगी खोर उसको अच्छा प्रकल्प करने के लिए कहा जायगा। परानु इस पर भी खगर पुरुस्ती न होगी दो सरकार या दो राजा के हारा या वासाधाला सुनासिव इन्तवाम करेगी।

पाँचवी—राहपुरा के रहूँगा विना किसी आपियों या आकाल आदि के बहानों के सरकार के अजाने में वो बराबर किरतों में वस हजार कपनों की रकम कर्मनी के कपनों के सिवक में वाँच हजार कपये मंगसिर ( अगहन ) सास में और पाँच बजार कपने की साल आस में बमा करेंगे। इस बहरीर के परगान पूरिवा के हमेरा के लिये दिये विरो जो की सनम सममने हुए शाहपुरा के राजन की सनम सरकार का आहमानमन्त्र रहन आहिये। वह करार सिक्षी दुई राहों को सामिनी सममने और उन पर अमल करें।

( R )

शाहपुरा के नमक का इकरारनामा ता० १६ मार्च सन् १८८० है० ( चैत विदे १२ सं० १८३६ गुरुवार) शसीक किया हुमा २२ कागल १८८२ हैं

श्रेरताक क्या हुमा ५२ व्यवस्य १८८२ ह

रार्व पहली-शाहपुरा क राजाभिराज थादा करते हैं कि वे शाहपुरा

<sup>1—</sup>द्विश्रीत प्रोहर्मेन्द्रस पृण्ड सन्दर्ज माग ३ (ई सन् १६३१ संस्कृतक् ) ग्रह

स्टेट के किसी भी हिस्से में नमक का खुले तौर पर या शोरा या कोई दूसरी नमक की चीजों के बहाने से बनाना रोक देंगे और मौजूदा नमक के कारखाने को अगर कोई हो बन्द कर देंगे और मिटा देंगे, जिससे कि वहाँ नमक न बन सके। बशर्ते कि शर्त में कुछ भी बात शाहपुरा रियासत में मौजूदा आदिम कारखानों को, जो कि साथ की सूची में दर्ज हैं, या उन शोरा के कारखानों को जिनको शाहपुरा के राजाधिराज किसी भी समय में, पोलिटिक्त एजेएट की मालूमात में खोलेना जम्बरी समभे रोकनेवाली नहीं समभी जायगी।

शर्त दूसरी—शाहपुरा राज्य के आयात व निर्यात व बेचे हुए या उसमें से ले जाये गये नमक पर कोई टैक्स, हासिल, राहदारी, चुङ्गी या किसी तरह की जाग नहीं लगाई जायगी।

शर्त तीसरी—शाहपुरा के राजाधिराज उस नमक के सिवाय जिस पर कि श्रमेज सरकार ने महसूल लगा रक्खा है, श्रपने राज्य में किसी भी दूसरे नमक का श्रायात या खपत रोकना मंजूर करते हैं।

शर्त चौथी—शाहपुरा राजाधिराज द्वारा श्रच्छी तरह से इस इकरार-नामे की शर्तों की पावन्दी होने पर श्रंप्रेज सरकार शाहपुरा के राजाधिराज को नमक के श्रायात-निर्यात या भेज लाने के एवजाने में तीन हजार रुपये सालाना श्रोर रियासत के सभी खारी नमक के कारखानों को रोकने के वदले में दो हजार रुपये सालाना देना मजूर करते हैं।

शर्त पॉचवी—इस इकरारनामे की किसी भी शर्त का रदोबदल या मिटाना लिखने वाली दोनों पार्टियों को पहले मंजूरी लिये बिना नहीं हो सकेगा।

शर्त छठी—इस अहदनामे में जो शर्ते दी गई हैं, उनमे से किसी का भी असर ऐसे किसी अहदनामे पर न होगा जो दोनों पन्नों के बीच इससे पहते हो,चुका है, सिवा किसी अहदनामे के उस अंश के जो इससे विरुद्ध हो।

शर्त सातवीं—यह इकरारनामा १ श्रक्टूबर सन् १८८१ ई० से चालू समभा गया है।

### शाहपुरा राज्य के मौजूदा सोरे के कारखानों को सूची।

गॉव

कारखानो की संख्या

शाहपुरा कनेछण वड़ा

कनेञ्चण छाटा कादीराना

> इस्ताचर-राजाधिराख नाइरसिंह शाहपरा के ।

ह्वत्तु॰ जे॰ ह्यत् म्पूरं संघर पालिटिकल एजेन्ट, हाडौती भीर टॉक

(३)

शाहपुरा के राजा को पर्रेसी तथा धन्न कैंद्र की सजा दने क अभिकार वायर की सनद ता० ७ जुलाई ४६२६ ३० (सं० १६५६ आपाइ वदि १३ ग्रुघवार)

क्योंकि शाहपुरा के राजा को दी हुई सन् १८४८ ई० की सनद की दूसरी शर्व क माफिक पुराने रिवाय के मुताबिक कौंसी व उस कैंद्र की सजा के सभी भारी जुम के मुक्तमे राजपूताना के बानरेबल एजेन्ट गवनर जेनरस को सुचित कर उसकी सलाह से तय किये गये हैं।

भव महामान्यवर वाहसराय व गवर्नर वनरल ने शाहपुरा राज्य भी हैसियत भौर शान का क्याल रकते हुए रहेस क अधिकारों पर लगाई गई पावन्तियों को उठाना तय कर लिया है।

बसर्ले कि इरेक व्यक्ति जिसको कि सौव की या वस्त्र कैद की सवा इस उपक के राजा क हुक्स पर शी गई हो न्यसको एजेन्ट गयनार जेनरल राजपुताना के पास रहम करने की कार्ती देने का इक होगा कोर इर यक सहित्सिक्य दी जायगी कोर जब ऐमी कार्ती एजेन्ट गवर्नर जेनरल राजपुताना को मेजी जाने के लिए दी जायगी वह सवा के हुक्स पर झमझ (आगर सौव की सजा हो) ए० बी० जी० क प्रेसले वक रोक दिया जायगा और राजा वस कार्ती के बायवर ए० जी० जी० की कोई भी सलाह को मानेगा। कौर वसाई कि कागर महामान्यकर बाइसराय कोर गवर्नर जेनरल की राज श्वीर वसाई कि कागर महामान्यकर बाइसराय कोर शवर्नर जेनरल की राज श्वीर वसाई कि कागर महामान्यकर बाइसराय कोर शवर्नर श्वीर स्वार्म श्वीर वसाई कि

चन, जनर क्षित्री शर्तों क मुखाविक मौजूरा पायन्त्री को इटाये आने की निशानी की सुरक्ष में यह सनद बक्सी जाती है।

विमला

इस्तान्तर-इरविन

७ वीं जुलाई १६२६ ई॰ वाइसराय एयड गवनंर सनरत साफ इंडिया

महाराज सरदारसिंह—यं राजाधिराज श्री उन्मेरसिंहजा क छोटे भाइ हैं। इनका जन्म वि० सं० १२६८ (इ० सम् १८८२) में हुव्या था। इनका पनाप ठिकाना नागीर में शिखा है। इन्होंने व्योगेशी शिक्षा सेयाकाक्षेत्र बाजमेर में ब्योर फीजी शिक्षा मेरठ क कहिट कोर में ग्राप्त का है। ये कहा कूद में निपुण व पोलों के अच्छे खिलाड़ी है। इन्होने तीन वर्ष विलायत में रहकर खेती-बाडी की शिद्धा भी प्राप्त की है। राज्य कार्य में भी आप वड़े चतुर व परिश्रमी है। रतलाम, वारिया और किशनगढ़ राज्यों में दीवान के पद पर रह कर आपने राज-कार्य का अनुभव प्राप्त किया है। जर्मन युद्ध के समय आप ३ वर्ष तक फ्रान्स के रणक्षेत्र में भी रहे थे।

श्रापका विवाह लखीमपुर खेरी (श्रवध) जिला के विजवा के राजा की पुत्री से हुआ है। जिसमे एक पुत्र शत्रु ख्रयदेव है जो श्रपने निवहाल विजवा के स्वामी हैं। राजा शत्रु जयदेव का विवाह प्रतापगढ़ (श्रवध) के ताल्लुकेदार राजा की पुत्री से हुआ, जिससे दो पुत्र लोकेन्द्रदेव व नरेन्द्रदेव हुए। श्राप भी श्रपने पूज्य पितामह द्वारा प्रवत्त श्रार्यसमाज की शिक्षा के भक्त हैं।

बिजवा की श्रीमतीजी का देहान्त हो जाने पर सरदारिसहजी ने अपना दूसरा विवाह छोटा उदयपुर में किया जिससे दो राजकुमार पराक्रम-देव और जयदेव तथा दो पुत्रियाँ हुईं। ये पुत्रियाँ भदावर (श्रागरा) तथा मोरभंज (बंगाल) में ज्याही गई है। कुवर पराक्रमदेव और जयदेव ने विलायत में शिला पाई है।

#### उमराव

जिन प्रमुख सरदारों का उमराव की पहनी है वे शीन हैं। शाहपुर में सामोर क ठाकुर, कालाला परगने में बीरपील के ठाकुर, जूलिया परगने में इडनाल क ठाकुर। इनका संक्षिय परिचय हुए प्रकार हैं!—

सामीर — यहाँ क सरदार कांत्रासत राठोड़ राजपूत हैं जो मारवाड़ क यत् द के आगीरदार क भाइ-चंजु हाते हैं। राज्य क सरदारों में सब से जेंबा दरजा इन्हीं का है जा राजा भारवसिंह से इन्हें मिला था। खामोर आगीर में एक गाँव हैं जिसकी सालाना काय १२ हजार ठपये हैं। ये दरवार का १,१००) २० झद् द ( लिराज ) क दत्र हैं। यहाँ क क्वमान सरदार ठाड़्स वदमसिंह हैं जा क्यरने पिता खनुर जसवंतसिंह के वसराधिकारी हुए हैं।

पदनाल----य तीसरे दर्जे क उमराव कौर सीसोदिया कुछ की राणावत साम्या क राजपूत हैं। जा मवाक क महाराणा वदयसिंह (दूसरे) क पुत्र जगमाल क वंशाओं में से हैं। इनक पास -- ह्वार साक्षाना कामदनी का एक गाँव हैं जिसक ४००) द० छठ्द (स्वियज्ञ) के भरे जाते हैं।

# शाहपुरा के राजाओं का वंश-वृत्त

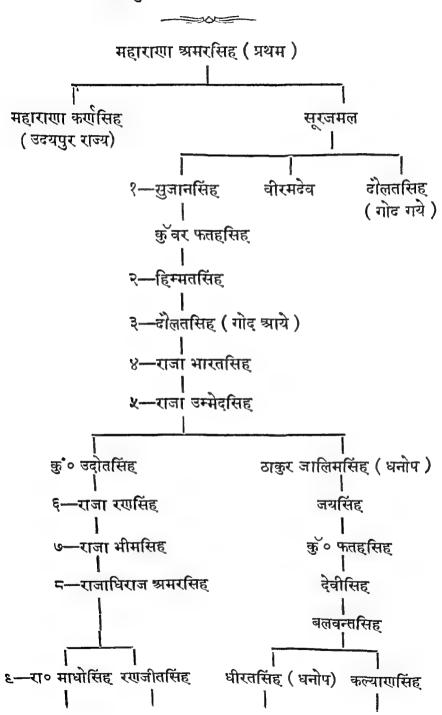



# करोली राज्य बारहवां प्रकरण



राज्य विन्ह, करौजी राज्य (राजपूताना) KARAULI STATE



राजपूताने का इतिहासके



# करौळी राज्य का इतिहास

# भूगौलिक वर्णन

# नामकरण, स्थिति श्रौर विस्तार

राज्यानी का छोटासा राज्य राजपूताने के पूर्वी भाग मे हैं। इसकी राजधानी का नाम करौली होने से राज्य का नाम भी "करौली" पड़ा है। यह करौली शब्द कल्याणजी के मंदिर के पीछे "कल्याणपुरी" होकर फिर उसका अपभ्र श "करौली" हुआ है। इस राज्य के उत्तर में भरतपुर राज्य, उत्तर-पश्चिम छौर पश्चिम में जयपुर राज्य, दिन्तण व दिन्तणपूर्व में ग्वालियर तथा चम्बल नदी और पूर्व में घौलपुर की रियासत है। यह २६० अंश ३८ कला तथा २६० अश ४८ कला उत्तर अन्तांश और ७६० अंश ३८ कला तथा ७७० अंश २६ कला पूर्व देशान्तर के बीच फैला हुआ है। इसका न्त्रे पश्चिम तक करीब ४६ मील और चौड़ाई उत्तर से दिन्यण तक २४ मील तक है। राज्य की जनसख्या सं० १६८७ (ई० सन् १६३१) की गणनानुसार १,४०,४२४ है। हिन्दू ६४ फी सैकड़ा तथा मुसलमान ४ सैकड़ा हैं। राज्य भर में कस्बे ३ और गाँव ३८४ हैं जिनमें से २११ खालसा तथा १७७ जागीर में हैं।

### पहाड़

इस राज्य का बहुत सा भाग ऊँचा-नीचा पथरीला व छोटी-छोटी पहाड़ियो से व बीहड़ जंगलों से घिरा हुआ है, जिसको डॉग कहते हैं। चम्बल नदी जो इस राज्य में बहती हैं उसकी तराई में इस डॉग का सिलसिला चलता है। पहाड़ उत्तरी भाग में अधिक है। इनमें कोई सौन्दर्य नहीं हैं परन्तु लड़ाई के लिए बहुत काम के हैं और इसीलिए तो यादवों ने तिमनगढ़ (तह्वनगढ़) को जो इनमें से एक डॉग पर बना हुआ है उसको अपना आअय स्थान बनाया था। दिल्ला में सबसे ऊँची पहाड़ी चोटियाँ भैरों और उटिगर (उटगढ़) नाम की हैं।

# नदियाँ

चम्बल नदी राज्य के द्त्तिण में ग्वालियर श्रौर करौली के वीच में सीमा बनाती हुई बहती है श्रौर बनास व मोरल पश्चिम की श्रोर बहती है। बरसात क मौसम में पन्यक का पानी यहुत यह जाता है। पाँचना नाम की एक निर्मा जा क पाँच छाटी-छाटी निर्मां क मिलने स यनती है, यह करीकी से दा मोल की दूरी पर बहती है और उसमें गर्मी में कुद्र पानी रहता है। यह पाँचता, क्यत नहीं में नहीं गिरती है। यह उसर की खार यहकर वारणनग में जा मिलती है। कालाकर या डाँगर खोग जियता नहीं राजधानी क दिस्पण परिचन में कुछ मोल बहकर दोनों नदियों जयपुर की तरफ मोरस नहीं में जा गिरती हैं।

### स्राने

राज्य के उत्तर-पूर्व (ईसान काए ) में लाह की जान है परन्तु वह बन्त है। सान्त्रा, क्रांक्रक चूना व इमारती परवर की भी शानें हैं। एक तरह का रतीला परवर 'मायहेर'' नाम स भी वहाँ पाया जाता है। इस परवर स फतहपुर सीकरी का महल कोर क्यागर क ताजमहल क कुछ हिस्से बने हैं जा कि राजधाना करीली स योड़ी दूर पर निकाला गया था। इसके सिवाय नोला, मुरा, लाल कीर सपेन्द्र परथा स्थाप है। सफ्त मिट्टी की स्थाप ता इतनी विहया है कि उसका मुकावला विहया सायुन हा कर सक्या। यह बाह साल करने के लिए काम में काता है।

### पशु

चम्बल नहीं के पास समन भाटियों में शेर रींछ, बनाय (बाम) सौंमर, नीखनाय (योज) और हिरण आदि पहा बहुत पाये जाते हैं। शरों का बर इतना खड़ा है कि बिना पूरे प्रवन्त के जंगल में पहा तक नहीं बय सकते। बाँग की के बीन के बाति में जहाँ जाहाँ पानी के बरमें (आत) आदि है बहाँ शिकार का उन्दाह मौका है। यह यस्य हिंसक जानवरों का धर है। यह यस्य हिंसक जानवरों का पर है। यह यस्य हैं सकते परिवासी माग में सौंपों का बढ़ा बर है। परन्तु राजधानी के पास कोई सम नहीं है।

#### र्खगरा व भागरवा

करीकों के जैंच पहाड़ों पर प्रायः चुख नहीं हैं। चरनल नहीं को तर्राष्ट्र में पाच के मतद, बाक, और, सेमला शाल कोर नीम क इस अधिक हैं। कुत शीराम के पेड़ मा पाच बात हैं। कहीं कहीं वहल के इस भी हैं। केंचे पहाड़ों पर अकसर इस नहीं हैं। विश्वती-परिचनी माना ने मतड़ी बहुत हैं। बह श्वानों में बाम, पर, गुलर जायुन कोबड़ा इसही, जजर बादि के पेड़ मी दिलाई एंट हैं। यहाँ के जैसलों में नींद, लाल शहर मोन आदि पेदा नहीं होता है। न अध्यक्षि तकती सामाना जैसी दिलती है। आवादा यहाँ की अध्यक्षी हैं। वर्षों का जीसत १५ मेंच वार्षिक हैं।

टांच्या (, उत्तर ক্র David . Ą पश्चिम — ा मारक्रमा माहिता तमीलबाड्डा È TT 17 TF राजपूराने का इविहास

### गापुगान का इतिहास<sup>2</sup>र⊶भ

३—चिताषी रुपया। ४—वार्षे का पैसा, भीसवाषा।



४—रपया सरूपशारी ( वि० सं० १६८८=इ० सन् १८४१ ) ।

# जमीन और पैदावार

यहाँ की भूमि मिटयाली श्रीर उपजाऊ है। कही-कहीं चावल भी वाया जाता हैं। वाजरी, ज्वार, जव (जो), चना श्रीर गेहूं की फसले होती है। चम्त्रल नदी के किनारे पर भूमि वड़ी उपजाऊ है। फसलें दो होती हैं। कपास श्रकीम, तम्त्राख़, ईख की खेती भी कुछ-कुछ होती है। राजधानी के श्रास पास भाँग की खेती बहुत होती है। राजधानी के इद गिर्द खेतों की सिंचाई कुश्रों से तथा पहाड़ी इलाकों मे तालावो श्रीर चम्त्रल के पानी से होती है।

# भाषा च जातियाँ

यहाँ की भाषा पश्चिमी हिन्दी है जिसमें डागी श्रौर डांग-भाग नाम की उपशाखाएँ सिम्मिलित हैं। मुख्य जातियो में मीना, चमार, ब्राह्मण, गूजर, श्रादि हैं। राजपूत कुल ६,०६८ है जिनमें यादव (जादो) खॉप के ३,४६६ तथा भाटी ७ हैं। ब्राह्मण १४,८७४ हैं जिनमें श्रिधकाश सनाट्य (१२,०६०) व चतुर्वेदी (चौवे) जाति के है। चौवे ब्राह्मण केवल १,०५६ हैं। राज्य भर में प्रति वर्गमील ११३ मनुष्यों की श्रौसत है। कुछ मुख्य जातियों की संख्या इस प्रकार है:—

| <b>?</b> — | -मीना    | •            | <b>३२,०</b> २२ | २—चमार '               | २१,०⊏३         |
|------------|----------|--------------|----------------|------------------------|----------------|
|            | -गूजर    |              | १४,१६४         | ४—काछी                 | ६,८२४          |
| <b>L</b>   | -श्रयवाल | <b>वैश्य</b> | ७,४६०          | ६—कोली                 | ४,२ <b>२</b> ८ |
| <b>9</b> - | -कुम्हार | • •          | २,६२१          | प—बढ़ई ( खाती <b>)</b> | २,०६⊏          |
| -3         | -पठान मु | सलमान        | १,७४८          | १०—माली                | १,८०१          |
|            |          |              | १,७२४          | १२शेख मुसलमान          | १,४०७          |
|            |          |              | १,३०४          | १४—फकीर मुसलमान        | ₹ १,०३७        |
| १५-        | −दरोगा ( | (चाकर        | ) <b>v</b> E?  |                        |                |

# त्यौहार

कुछ ऐसे त्यौहार हैं जिन पर महाराजा साहब का पूरे लवाजमा के साथ शहर में जलूस निकलता है या दरबार किया जाता है। उन त्यौहारों की नामावली इस प्रकार है:—

१-शिवरात्रि (फाल्गुण बदि १४ को)

२—राखी या सल्तो (सावण सुदि १४)

३—जल यात्रा (भादों सुदि ११ को )

४--दशहरा (श्रासोज सुदि १०)

४--शरद का दरबार ( श्रासोज सुदि १४)

६—गौ धूल की सवारी ( कार्तिक सुदि == श्रक्ट्बर )

शहर की परिक्रमा की सवारी (कार्तिक सुदि ६—अक्ट्वर )
 म्नस्स सारने की सवारी (कार्तिक सुदि १०—अक्ट्वर )

भीरवास की यात्रा व्यक्ति कार्यात क्षेत्र की पूजा
 (कार्विक सुदि ११—अवस्वर)

१०-वसन्त पंचमी (माच मुदि ४-पर्वरी)

११-हासी (फाल्गुए सुदि १४-मार्च)

१२--गतगौर (चैत्र सदि ३--मार्च)

१३-जन्मप्रमी वर्षात् कृष्ण जन्म दिवस (भादों वदि द-न्मगस्त )

### सबकें व दाकसाने

इस प्रश्य में कोई रेल्ब नहीं है। राजधानी करोकों का सब से नजदीक रहन स्टशन मी० मी० एयह सी० काई० रहन की वड़ी पटरी का हिन्दौन स्टशन हैं, जहाँ से करौंको शहर २१ मीक क फासले पर है। हि दौन से करौली तक पक्की सबक है किसपर इक्क, वांगे, माटर की सवारी से क्षोग बारे बाते हैं। इतनी ही दूरी रहन स्टशन गंगापुर से हैं। परस्यु उबर सबक कब्बी है। पश्य में सबक पक्की ४० तया कब्बी ४४ मीक है बौर क्षिटिश बाकसाने पाँच हैं. किसमें से राजधानी करौंकी में सारपर सी हैं।

### स्कलें व अस्पताल

कोंनेती स्टूल राजधानी में सबपयम सं० १६२१ की बैशास सुधि १ हाकवार (ई. सन् १८६४ ता० ६ मई) को सुला। सं० १६६१ (ई० सन् १६०४) से बादी स्टूल हाइस्टूल बना दिया गया। कन्याची के लिए एक रूप्य पाटगाला राजधानी में है। बाहर किलों में ७ कपर प्राइमरी स्टूलें हैं। राज्य मर में विद्यार्थी ६४२ हैं बौद शिक्ता पर १० हजार रुपये वार्कि सर्व हात हैं। कस्पताल राज्य मर में ६ हैं विज्ञों से १ महौना कास्पताल और एक जनाना सम्पताल राजधानी में है। बाकी ४ सफासाने मिलों में हैं। करवाली पर १७ हजार रुपये सालाना सर्व हात हैं।

#### नमक

सं० १६६६ (ई. सम् १६८२) में कॉगरेज सरकार के साथ नगर क विषय में कहरनामा हुआ। मिससी करीको नरहा में कपने राज्य में ममक बनान व उस पर हासल (सगान) क्षेता चन्त्र कर दिया। इस २० क वर्से में राज्य का कॉम्प्र सरकार की तरह से ४ हजार उपये तथा ४० मन ममक हर साल मिलता है। इसके सिवाय सरकार से ६६४॥। €) रुपये सालाना कुछ जागीरदारों को भी नमक के एवजाने का मिलता है °।

# तहसीलें

राज्य प्रबन्ध के लिए इस राज्य के पाँच हिस्से किये गये हैं जिनको तहसील कहते हैं। हर एक तहसील का अफसर "तहसीलदार" कहलाता है। श्रीर उसके अपर एक रेवेन्यु अफसर है। प्रत्येक तहसील का संनिप्त वृत्तान्त इस प्रकार है:—

करौली तहसील — इसको "हजूर तहसील" भी कहते हैं। इसमे १०२ गॉव है जो कुरगॉव श्रीर गुरला नाम के दो तालुको में बटा हुआ है। खालसा के ४७ गॉव श्रीर जागीर के ४४ है। इस तहसील की आवादी ४६,७६० और चे अफल २६२ वर्गमील (१,६७,६८० एकड़) है। फी वर्गमील १४३ मनुष्यों की श्रीसत है। गॉव प्रायः बहुत छोटे-छोटे हैं। कुरगाँव तालुका की भूमि बड़ी उपजाऊ है और उसमें चारागाह बहुत कम हैं। हिरण व सूत्रर बहुत पाये जाते हैं। किसानों में मीने व जाट है। जाटो के कब्जे में ७ गॉव हैं। पानी सतह के पास मिल जाता है। गुरला के निवासी ज्यादातर गूजर व कुछ मीनें हैं। मीने पहले जरायम पेशा थे। तहसील का सदर मुकाम करौली है।

तहसील सपोटरा—यह तहसील करौली राजधानी से पश्चिम में ३२ मील पर है और राज्य के जागीरदारों के गाँव प्रायः इसी भाग में हैं। भूमि यहाँ की पथरीली और पहाड़ी है। मीने लोग खेती करते हैं। ब्राह्मण बनिये भी कहीं-कहीं खेती-बाड़ी करते हैं। गरीव राजपूत राज्य की नौकरी करते हैं। यहाँ कुएँ बड़े गहरे हैं। सदर मुकाम सपोटरा है और तहसील की बस्ती ३६,७३० मनुष्यों की है। की वर्गमील १६१ मनुष्यों की औसत है। कुल ५६ गाँव हैं जिसमें २२ खालसा और ६४ जागीरी हैं। बे बे किल २१७ वर्गमील है।

तहसील मंडरायल—यह करौली से दिन्त में है। इसमें ४४ गॉव हैं, जिसमें से ४२ खालसा और १३ जागीरी हैं। च त्रफल २३१ वर्गमील है यानी १,४७,५४० एकड हैं। इसमें तरारा और डांग नाम के दो ताल्लुके हैं। आबादी १७,३३१ है। मंडरायल खास में एक पुराना किला है जिसका जिकर फारसी तवारीखों में भी मिलता है । यह किला यादवों की राजधानी से पहले का बना हुआ है।

१—ट्रीटीज एगेज़र्मेट्स एगड सन्टज, भाग ३ पृ० ३४० ( सन् ११३२ ई० )।

२—इिलयट, हिस्ट्री श्राफ इणिडया एज टोल्ड बाइ इटम छोन हिस्टोरियन्स, जिल्द ४ प्र०६८।

तहसील मांसलपुर---यह राजधानी से उत्तर-पूर्व में है। इसके से ताल्लुके चौरासी चाँर सेरणी नाम से हैं। छोजफल २२३ वर्गमील यानी १,४२,७२० एकड़ चौर चानवी २०,६४६ मनुष्यों की है। गाँव छुल ५२ हैं जिसमें से ४४ लालसा चौर २८ जानीरी हैं। गुसलमानों के बमाने में ५४ गाँव इस ताल्लुके में होने से बे चौरा के हताया है। यह चौरामी का हलाध्या जो गोपलास के पूर्व वें के हाच से निकल गया था परन्तु ४०० वप के वाद वादराह चकर से राज्य गोपलस्वास को कसकी दिक्यन की लड़ाइयों में की हुई सेवाचों के पवज में चापिस दिया था। यह पहाड़ी प्रदेश है चौर पहीं पर १ हजार छुट से केकर वेंग्य की गुट केंबी पहाड़ियों पाइ जाती हैं। इस वहसीय में का पानी २० हाव की जाराई पर या जाता है। यहीं पूजर, मोना चौर जातों की जानीसारी है। पहले वहाँ के बर्मीशर गाँज अकुर से जिन्हें महाराज्य गोपालदास ने वहाँ से निकल दिया।

तहसील उन्द्रगिर—यह वहसील करोजी से विषय परिवम में है। इसके ६ तालुके हैं जिसमें ६६ गाँव (कालसा १६व बागीरी १०) हैं। व्यावारी ६०३६ मनुष्यों की हैं। पी वर्गमील २६ मनुष्यों की हों। पो वर्गमील २६ मनुष्यों की हों। पो वर्गमील २६ मनुष्यों की हों। पो तेन १६०,०५६० एकड़ हैं। पहले यह प्रदेश लोगों लोगों के कन्मों में या ओ मंत्रगब्द कोर उन्द्रगिर के वादशाही हाकिमों के लिगाज देते थे। राजा कार्जुनपाल ने सं० १६६७ में इस हलाके पर अपना कन्मा किया और लोगा लोगों से मालनुष्यारी वस्त्र की लोगों के सनवाने दुरु पन्य कीर लोगा लोगों से मालनुष्यारी वस्त्र की लोगों से प्रतान कन्मा किया कीर लागा कि प्रतान हैं। वस्त्र में माना स्वाप्त में प्रतान स्वाप्त से सामा किसा है जो वहु पुराना है। इस किसे का भीतरी हिस्सा महारामा हरकसामल ने वननाथा था।

किसे

राज्य भर में होते बड़े ११ किसे हैं। बनक सास १—करौसी कर किसा या महस्र, १—किसागड़, १—मंदरायस, ४—संपोटरा १—सरोसी, ६— पोसनपुर, ७—धाक्षा, ६—खेब्सा १८—सुबा, १०—विपड़ा ११—जुदाई कौर ११—उटीगर हैं। इनमें से किसा तिसनगढ़, मोदरायस, उटिगर कौर करोड़ी वड़े किसे हैं, बाकी होते हैं।

### ऐतिहासिक भौर प्रसिद्ध स्थान

पुरानी वनारीकी स्त्रोज की शेषकता के क्षिये मुख्य स्वान तिममगङ् क्षीर पहादुरपुर हैं। परन्तुन्ये शेनी स्थान बजड़े हुन व लंबहर हैं। इन स्थानों पर इतिहास की माममी रिक्षालेज बादि मिल सकते हैं, परन्तु स्थर है कि न तो राज्य का ध्यान उधर गया है और न इतिहास प्रेमियों का । तिमनगढ़ का किला बयाना के अग्निकोण में १४ भील पर है उसे महाराजा तहवनपाल यादव ने बनवाया था। वह आज भी भारत के प्राचीन शिल्प की गर्न ऊँची कर रहा है। उसकी शिल्पकारी बहुत ही सुन्दर है। इसके चारों तरफ पहाड़ हैं और तलहटी में एक सुन्दर तालाव है। पहले ये करौली की राजधानी थी। इसमें बाजार, महल और बड़े-बड़े सुन्दर मकान थे। जो आज खंडहर रूप में हैं। आजकल इस किले में एक भी आदमी नहीं रहता है। वह सिंह, बवेरा आदि हिसक पशुओं का घर बन रहा है। क्या ही अच्छा हो राज्य इस किले की माड़ी को कटवा कर दुछ बस्ती को वहाँ बसावे। यदि यह न हो तो कम से कम किले का जीर्णोद्धार करके दूसरे किलों की तरह वहाँ पर भी कुछ सिपाही रक्खें ताकि उसकी प्राचीन कारीगरी नष्ट न हो।

वहादुरपुर करौली से म मील पश्चिम में व ऊटिंगर से १८ मील उत्तर में हैं। इसे राजा गोपालदास के पुत्र बहादुर ने वसाया था। किसी समय यह एक अच्छा नगर था जिसके खंडहर आज दिखाई देते हैं। इस समय यहाँ थोड़ी सी वस्ती है। इसके आसपास सॉपो का बड़ा डर रहता है।

करौली-यह राजधानी है श्रीर इसके चारो तरफ लाल पत्थर की पक्की शहरपनाह है, जो सवा दो मील के घेरे में है। शहर की श्रावादी १६,६७१ है, जिसमे हिन्दू १४,४४४ ( जैनी ३४२ ), मुसलमान ४,२१३ और ईसाई १६ हैं। इस नगर का पुराना नाम भद्रावती कहा जाता है। इसको महाराजा श्रजु नदेव यादव ने सं० १४०४ (ई० सन १३३८) मे बसाया था, तब इसका नाम कल्याएजी के मन्दिर के पीछे कल्याएपुरी पड़ा। इस शब्द का श्रमभ्रंश करौली हुआ है। यह शहर मथुरा, ग्वालियर, श्रागरा, श्रलवर, जयपुर श्रीर टॉक से ७० मील के फासले पर है। राजधानी के परकोटे में ६ दरवाजे और ११ खिडिकयॉ और उसके चारों तरफ मिट्टी का एक धूलकोट है। घूलकोट के पास ही उन यादव राजाओं की देविलयां (स्मृति भवन-चवूतरे) हैं जो युद्ध में एक साथ मारे गये थे। महाराजा अजु नदेव के बनाये महल इस समय नहीं हैं परन्तु उस वक्त के महलों के बाग के वृत्त श्रव तक हैं। दिल्ली की शाही इमारतों के ढंग पर लाल पत्थर से महाराजा गोपाल-पाल के बनवाये हुए महल बहुत सुन्दर हैं। इन महलो का घेरा २,२४० गज के लगभग है और उसके गिर्द एक ऊँची दीवार का अहाता है। महलों में चित्रकारी का काम वहुत उम्दा है। शहर के कुल मकान लाल पत्थर के वने हुए हैं जिसमे कई कीमती और अच्छे मकान हैं। खूवराम प्रधान और श्रजीतसिंह के मकान खूव ऊँचे वने हुए हैं। सब से सुन्दर मन्दिर "शिरोमिण का मन्दिर" है, जिसे महाराजा प्रतापपाल ने सं० १८६४ (ई० सन १८३७) में

बनवाया या। सब से वड़ा मिन्दर मधन मोहन का है जिसकी मूर्ति जयपुर के महाराजा जगवसिंह से महाराजा गोपालपाल लाये थे। शहर सफाइ के लिए म्युनिस्पिप्स्टी है, जो राज्य मर में एक ही है। इसकी सालाना बागदनी ७,६०० तठ ब्रीर सर्ज ७,१२० तपये हैं। सक्की बाब्राइ पराय से है मीर एकाइ बान्दरी है। शहर के बाहर दो मील तक भगावती नही के बहाब से क्टी हुई जमीर ऊँची नीधी है। हो पहाबियों पर छोटे-छोटे किसे कने हुए हैं। शहर के वाहर नाहर हरवाजे के पास "कलकवा" नामक स्थान पर शिवसांव का मेला परल्यान वाहर १२ से सुदि १२ तक लगवा है, जिसमें कराब २० हजार पहाची का लेन देन होता है। राज्य को इस मोके से ११ हजार की बाय होती है। इस स्थान का 'कलकवा" नाम महाराजा बमोलकपाल ने कैमेंसों क पोके रचना था।

केला देंगी का मन्दिर—करोली शहर से १६ मील और हिन्तीन से १६ मील पक्की सङ्क पर कला वंदी नाम का एक विशाल व युन्दर मन्दिर है जिसमें सभी जादियों के लोग यहा तक कि कलूत ( हरिजन ) भी दशनों के लिये प्रमेश कर सकते हैं। यहाँ एक मेला जैन वदि १ से जैन युदि १५ तक १ मास का लगता है जिसमें बाध पास क्यानों से करीय एक लाल पानी का जाते हैं। इस मेले पर राज्य को मन्दिर के मेट कहाये से करीय २० हवार सालाना की बाय व १६ इजार कर लाव है। ये रक्कम मन्दिर के ये मेले के सुवार में ही जल की जाती है। यह मन्दिर एक पहाड़ी पर युन्दर स्थान पर वना हुआ है जिसकी दीवारों व कत पर हिन्दू, पुराण, इतिहास व स्थानीय राजाओं के किन दिये हुए हैं। पास ही एक वड़ी यमशाला है। यह केला स्थान कटीगर के रालों में है।

सपीटरा—्सकी बाबादी १ ७६० मतुष्यों की है। यहाँ एक क्रिया बढ़ाइ सी बप का पुराना रतनपात के पुत्र बद्दयपात का बनाया हुआ है। यहाँ इस्तेबार इटबाझा लगता है। मीनों की यहाँ अधिक बस्ती है और बही यहाँ क पर्मात्रार हैं। झीपों क पर भी अधिक हैं। आगी सीग बारूर बनाते हैं जो बूरी व कोटा राज्य में भेजी जाती है। पानी २० हाम की गहराई पर मिल आता है।

मंडरायल — यह एक पुराने किसे क किए मसिस् है जो यादयों की राजधानी म पहले समय का बना हुआ है। किसा आसपास की गूमि से इतीय ४,४०० फीट उँचा है। इसकी आमारी २,७०१ मनुत्यों की है। करीय देई सी यप स यहीं जमीदारी झाडाएं। की होगड़ है, पहले मीना जाति की सीस नगर कथानी जल महानाता हरवान्याल का बनवाया शहर पनाह है। एक पहाड़ी पर महानाता की सरगाह है। मांसलपुर—यह करोली से १६ मील उत्तर-पूर्व मे है। यहाँ महादेव व विष्णु के कई मन्टिर है। इमारतों में वडी इमारत महाराजा गोपालपाल के महल का खडहर है, इसके पास ही एक महादेव ख्रीर दूसरा मदनमोहन का मन्टिर उसी समय के बने हुए है। शहर से उत्तर की तरफ एक छोटी पहाड़ी पर १२ थम्मों की एक कत्र पठानों के जमाने की है। यहाँ से १ मील उत्तर एक कुआ है जिसको "चोर वावड़ी' कहते हैं। कस्व से उत्तर की ख्रोर कई बगीचे हैं, जिनमें एक मरहठों के समय का बना "टिन्सिणियों का बगीचा" नाम से प्रसिद्ध है।

जिरोता—यह राजधानी करोली से २८ मील दिल्ला-पिश्चम में हैं। यहाँ कल्याणराय का एक मिन्टर ७०० वर्ष से स्रियिक समय का बना हुआ है। स० ११६४ (ई० ११३८ = हि० ४३२) की प्रशस्ति उसमें लगी हुई है। कस्त्रे के पास ही एक पहाडी पर शेख बहुद्दीन की टरगाह है।

क्र्रगॉय — करोली से इस मील जयपुर के रास्ते पर यह एक अच्छा । गॉय हे जो नमक के व्योपार के लिए प्रसिद्ध है। शूमि यहाँ की उपजाऊ है।

सलीमपुर—यह करोली से २४ मील पश्चिम में है। यहाँ पर पुराने किले के खंडहर, मिया मक्खन की मस्जिद व कत्र है। गाँव के पास मदार साह्य का चिल्ला नाम की पहाडी है, जहाँ किसी समय एक मुसलमान फकीर ने चालीस रोज तक उपवास किया था। यहाँ की आधी जमींदारी प्रधानों की है।

### राज्य-प्रवन्ध

राज्य की सालाना श्राय स० १६६१ (ई० सन् १६३४) में ७,२१,०० व श्रोर खर्च ७,१४,००० था। यहाँ के नरेशों की सलामी श्रंभेजी सरकार में १७ तोप की है श्रोर ये न तो श्रंभेज सरकार को श्रोर न किसी देशी राज्य को कोई खिराज देते हैं। राज्य-प्रवन्ध महाराजा साहव के श्रधिकार में है जिनके सलाह मशवरा के लिए ४ मेम्बरों की कोंसिल है। श्रंभेजी भारत के क़ान्न यहाँ प्रचलित हैं परन्तु ताजीरात हिन्द में एक फिकरा जोड़ दिया गया है कि गाय व मोर का मारना यहाँ श्रपराध है। गाय, मोर, बंदर, कबूतर, बकरी मारना श्रन्य हिन्दू राज्यों में भी श्रपराध गिना जाता है।

### सिका

पहाँ पहले महाराजा मानकपाल ने सं०१८२७ (ई० सन् १७८०) में चपने नाम क पाँदी व तान्या के सिको चलाये थे। इन सिको पर माड़ व



कटार क विन्दु हैं। इनके एक तरफ दिल्ली के वादसाइ का नाम मय साल संवत क कौर दूसरी तरफ करोती में इसा लिखा



होता था। परस्तु सं०१६१४ (ई० सन् १८४८) हे बाद मुगस वादशाहों की बगह भगतका मुख्यजनह फरमान रबाई इंग-

करमान रबाई १-६-चुरवा मायकपास, १--क्रया मदवपास सं ३६ ६ (ई. सद् १८८१),

च —रपवा अनुवपाता १—ताम्या का पैसा शक्ता वासु वपाता सं ३३३२ (ई. सन् १०००१), र—क्यमा सं १३७२ शक्ता बार्श वपाता ।

क्षिरतान<sup>ण</sup> रक्ता गया था। मन्तपाल (सं०१६१०-१६२६) क समय से इरक मरराने पाँदी क सिकों पर कपसे-कपने साम का पहला व्यक्त सुन्दवाया। सं०१६६२ (इ० सम् १६०६) से व्यवधी सिक्क का यक्षन है।

# सेना

इस राज्य में कुल सेना १,१३६ सिपाहियो की है, जिसमे ४६० कवायदी (रेगुलर) घ्रोर ६७६ वेकवायदी (इरेंगुलर) है। कवायदी सेना मे ५१ सवार, ३४४ पेटल, ४६ तोपें श्रोर २४ गोलदाज व तोपखाने के सिपाही है। इन सव पर १६,६०० रु० सालाना खर्च होता है। पुलिस की संख्या २१६ है, जो राज्य की जन संख्या के हिसाव से ६४१ मनुष्यो पीछे १ तथा ४ वर्गमील भूमि मे श्रीसतन १( पुलिसमेन ) है।

# राज्य-चिन्ह

यहाँ के राज्य चिन्ह में ढाल है। ढाल के वॉयी श्रोर भेड श्रीर टायी तरफ शेर है। ढाल के बीच में एक गाय है और उसके बाँचे कोने में एक

नकारा रखा हुआ है। ढाल के ऊपर एक हिरन का शिर है। ढाल के नोचे "श्री मदनमोहन-जी सहाय" लिखा हुआ है जिसका तात्पर्य यह है कि भगवान श्रीकृष्ण हमारे राज्य की रज्ञा करें। करौली का राज-घराना शुरू से गौ पालक रहा है। इसी से गौ का चित्र है श्रीर श्रीकृष्ण जिसके वंशज यादव हैं वे भी गोपाल कहलाते



है। सम्राट् श्रकवर की करीली राज्य चिन्ह, करीली नरेश राजा गोपालदास ने श्रच्छी सेवाएँ की जिससे सम्राट् ने श्रन्य सम्मान के सिवाय गोपालदास को एक शाही नकारा भी प्रदान किया था जो अब तक राज्य में रक्खा हुआ है। यह सम्मान स्चक नकारा का चिन्ह ढाल पर भी दिखाया गया है। ढाल की एक तरफ भेड और दूसरी तरफ एक बाघ (चीता) दिखाने का यह अर्थ है कि यादवों के न्यायपूर्ण छत्रछाया में प्रकृति से ही कट्टर शत्रु शेर व बकरी जैसे सहयोग से रह सकते हैं स्त्रीर एक घाट पर पानी पी सकते है । ऊपर हिरन का सिर यो दिया हुऋा है कि यादव राजवश चन्द्रवंशी है और चन्द्र का वाहन ज्योतिष शास्त्र में हिरन को माना है।

# प्राचीन राजवंश

करौली का राजवंश यादव-वशी राजपूतों मे से है जो चन्द्रवंश की एक शाखा मानी जाती है। यही करौली की राजगद्दी यदुवशियाँ यानी भगवान भीहरूप के बंशज माने जान वाले राजपूर्वों में आदि (पाटवी) या सुक्य समफी जाती हैं। करीला का प्राचीन इविद्यास भी करण राक्यों के इतिहासों को तरह करवकार में हैं। इसके प्राचीन इतिहास के लिए हमें पुरास व पुरानी स्थावों का ही सहारा क्षेता होता है।

मारववर्ष क एत्रियों क वो वंश (वर्ग) गुस्य माने जाते हैं। एक सूर्यवरा, दूसरा चन्त्रवंश । दोनों ही वंशों में पड़े-चड़े पराक्रमी बीर राजा हुए हैं। भीर व पुराखों के चनुसार बक्षा से अपनी छत्यत्वि मानते हैं। पुराखों के बनुसार ब पूर्वरा क मुख्य सुख्य राजाओं की वंशावली इस प्रकार है—

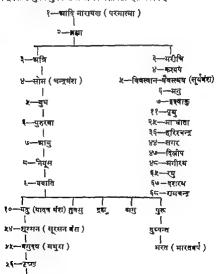

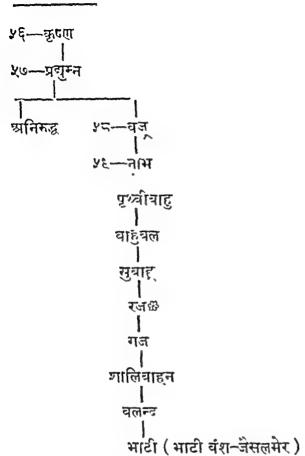

इस प्रकार अति के पुत्र सोम से यह चन्द्रवंश कहलाया। आगे चल कर पुरुरवा नामक महाप्रतापी चक्रवर्ती राजा हुआ। उसके वंश मे ययाति हुआ जिसने दानवों के पुरोहित शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से विवाह किया और वाद मे इसने दानव राजा की राजकुमारी शर्मिष्ठा को भी उपपित्र वनाया। इन दोनों रानियों से इसके पाँच राजकुमार—यदु, दुर्वेषु, दृह्यु, अनु और पुक्त हुए। इनको ययाति ने अपना राज्य वाँट दिया। उपेष्ट पुत्र यदु के हिस्से में दिल्ला भाग आया। इन्हीं ४ पुत्रों का वंश भारतवर्ष में फैला। इसके पहले गगा के तट पर प्रयाग राजधानी वताते है।

यदु के वंश में भगवान श्रीकृष्ण हुए जिनकी मथुरा राजधानी थी। श्रीकृष्ण के माई वलदेव ने कस को मार डाला। इससे उस (कस) के स्वशुर

<sup>&</sup>amp; इस वशावली में कर्नल टॉड ने महाराजा रज को भगवान श्रीकृष्ण की ७वीं पीढ़ों में लिखा है परन्तु दो हजार वर्ष में केवल ७ ही राजा होना सम्भव नहीं। इस कमी को मिटाने के लिए भाटों ने कहें दूसरे नाम भी वशावली में जोड़ दिये हैं श्रीर इस प्रकार यदुवशीय महाराजा रज को श्रीकृष्ण से मिला दिया है। इससे ये वशावलियें पूर्ण ऐतिहासिक सत्यता की कसीटी पर नहीं कसी जा सकती।

मगम (पटना) के राजा जरासमां ने १७ वार समूरा पर विभन्न वहाइ में की। इसके बाद श्रीकृष्ण पर कालमधन ने यहाई की। यह देख श्रीकृष्ण ने सोना कि मदि इस समस पर कहीं फिर जरासंघ बढ़ कामा दो मादवर्षरी व्यर्थ मारे जायेंगे। इससे वे यादवों सहित द्वारका (गुजरात) की कोर बसे गमें। श्रीकृष्ण की मृत्यु के परचात् द्वारका वजक गई क्योंकि सामधास के एत्रियों ने मादवों थ वहीं से खरेक दिया। यादव सी सदायान व सामसी इट से हिम भिन्न हो गथें। परन्तु फिर भी इनका शासन मारवर्ष के एक वहें भाग पर रहा।

मारत में पुसलमानों के बाने के पहले वादवों का राज्य काठियावाद, करबा, राजप्ताना, मयुरा के कासपास का भाग ओ कभी भरसपुर, करौती, योतपुर, गुदर्गोंस, बागरा बोर जाकियर कहलाता है, वहाँ तक पैता हुका या। यहाँ तक कि दक्षिण में भी इनके राज्य होने के प्रमाख मार्थान रिक्ता था। यहाँ तक कि दक्षिण में भी इनके राज्य होने के प्रमाख मार्थान रिक्ता सेत वा पायरों से वि० सं० ६०० से मिलते हैं। बहुंचा का संदय देश ओ नासिक से दौतताबाद मिलाम राज्य) तक का मदेश हैं, बहु मी किसी समय मादवों क कविकार में था। विद्यान राज्य हैं हा (देससुत्र) ओ मैसूर राज्य के कान्तराथ है, बहु तथा विवचनगर (विक्रण) की मसिह राज्यानी यादव कान्तराथ है। बहु तथा विवचनगर (विक्रण) की मसिह राज्यानी यादव सी । इनका प्रमुख सिन्धु नदी के दक्षिणी भाग में तथा पंजाब में भी रहा था।

करीती का वर्षमान राजवंश अपने को यादववंशी मधुरा की शूरसैनी शाला से निकला हुआ मानवा है। यहुवेशियों का राज्य जो पहले प्रवाग में या वह बीक्टरा के समय में अजवंश (समूरा) में रहा—येशा महामारव व भागवंद से झाव होवा है। भगवान बीक्टर्स क वादा शूरसन के पीझे मनुरा और उसके आसपास के प्रदेश का नाम "शूरसेन देश" पड़ा"। श्रीकृट्स ने

१—माजक्ष के निवाल है सन् पूर्व १३०२ के करीब जरासीब का राज्य शासन प्रारम्भ हुआ आवते हैं।

२---भीतज्ञायवतः वृद्यागं वर्षयः, चाव्यायः हः ।

३--- मदामाएक में २६ कीड बावकों का बर्धन छाता है। इससे छोता प्रमुक्तम करते हैं कि २६ क्लोड़ जाएक से परन्तु बास्त्रक में बहु २६ बावकों थी। इस्तिकों २६ करोड़ जाइन परिच मानना पृक्ष है। मेन्य प्रारंतिक साहज में भी शब्दणाना गत्रेदिनर (अन १६ ८ ई.) में बावकों के २६ प्रारंत हो माने हैं मानि २६ क्लोड़ वावक।

प्र---वर्डी की भाषा भी सुरक्षेत्री भाषा कहताने जली। हुम अरुक्षेत्र देश में हहने बाबी भनेद कारियों के नाम भी देश के नाम पर पष्ट गये। की वाह सेनी (इत्यूस भेत्री)

तो मगध के राजा जरासन्ध के विरोध के कारण अपनी राजधानी मथुरा के स्थान में द्वारका (काठियावाड) बना ली ओर जब श्रीकृष्ण की भेद नीति द्वारा जरासन्ध मारा गया तो यादबो ने फिर अपना सिर ऊँचा किया और मथुरा में स्वतंत्र हो गये। इन यादबो के राज्य ब्रजदेश में वादशाह सिकन्दर के भारत आक्रमण के समय में होना पाया जाता है। समय-समय पर विदेशी आक्रमणकारियो जैसे शक, मौर्य, गुप्ता, सीथियन्स ने यादबो का राज्य दवाया परन्तु मौका पाते ही यादब फिर स्वतंत्र वन जाते।

# १--महाराजा विजयपाल यादव

[वि० स० १०१६--११४०]

करोली राज्य का मूल पुरुप महाराजा विजयपाल मथुरा के इसी यादव राजवंश का था । कहते हैं कि यह श्रपनी राजधानी मथुरा से हटाकर पास की मानी पहाडी पर ले श्राया और वहाँ एक वडा किला "विजय मन्दिर

१ — ख्यातों में कि खा है कि ''वि० स० १३६ (ई० सन् ८७१) में यादव महाराजा इच्छ्रपाल मथुरा का राजा था। उसके दो पुत्र ब्रह्मपाल तथा विनयपाल नामक थे। इच्छ्रपाल के पीछे ब्रह्मपाल मथुरा का शासक हुआ और विनयपाल के वशज ''बनाफर'' यादव कहलाये। ब्रह्मपाल के मरने पर उसका पुत्र जयेन्द्रपाल (इन्द्रपाल) वि० स० १०१३ (ई० सन् १६६-) में गद्दी पर बैठा। इसका देहान्त स० १०४१ कार्तिक सुदि ११ को हुआ। इसके ग्यारह पुत्र थे जिनमें ज्येष्ट महाराजा विजयपाल था। उसने १३ वर्ष तक राज किया।''

चौसैनी, सैनी इत्यादि । देश के पीछे जाति का नाम पह जाना सत्य प्रतीत होता है । क्योंकि श्रीमाल देश (भीनमाल) से श्रीमाली बाहाण, श्रीमाली गूजर, श्रीमाली सुनार श्रीमाली वेश्य कहलाये । पाली (मारवाइ) में बसने से पालीवाल बाहाण (नदवाने बौहरे ) श्रीर पालीवाल महाजन प्रसिद्ध हुए । प्राग्वाट देश (मेवाइ) के निवासी होने से पोरवाल बनिये प्राग्वाट वंशी कहलाये । काम करने से भी कई जातियों के नाम पड़ जाते हैं जैमे कई विद्वानों का मत है कि राजप्ताने की पचोली (कायस्थ) जाति पचकुल शब्द की सूचक है । जिसका अर्थ है राज्य कर वस्ल करने वाला या राज सेवक । श्रर्थात् पचकुल के पद पर जिल्के पूर्वज रहे हों वे पचोली कहलाते हैं । इस प्रकार पचकुली या पचोली शब्द का किसी एक जाति से सम्बन्ध नहीं है । जैसा कि कायस्थों के सिवाय बाहाण, गृजर, वैश्य तथा दूसरी जातियों में भी श्रव तक पचोली उपनाम वाले पुरुष मिलते हैं । पूरव में भी जो बाहाण गाँव वालों का काम करते है उनको पंचोरी कहते हैं । (देखो राय बहाहुर पं० गौरीशकर श्रोमा लिखित "उदयपुर राज्यका इतिहास" भाग २ पु० । मध्यकालीन भारतीय सस्कृति ए० ४७ )।

गर्म" नाम से वि० सै० १०६७ (ई० सम् १०४०) में बनवा कर वहीं कपनी राजधानी स्थापित की। यही किसा बाद में बयाना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मसुरा से राजधानी हटाने का कारण यह या कि यह स्थान पर्वट भीलगों से फिरा रहने के कारण काकमणों से सुरक्षित या। उस समय मैदानों की राजधानियों सुरक्षित नहीं समसी आदी थीं, क्योंकि गजनी (काबुक्त) की ठरफ से मुसक्तमानों के हमसे होने सुरू हो गय वे बौर वि० सी० १००५ (ई० सम् १०१८) में महमूद गजनवीं हारा मधुरा खटी आ बुकी थीं। यह राजा बढ़ा पराकमी, चीर बीर व गम्भीर या। इसने करीब १३ वर्ष पात्र किया। इसके अक्तिएक से प्रस्त विविध सालकों का कहा बाता है। वास्त्व में वीजपाल कर हुआ इसके निश्चित विधि शालकों का प्रावणकात मी



थनाना का किसा ( थी घान गरतपुर राज्य में है )

सिलसिंकेबार नहीं है। अलवका कुछ शिलालेख बयाना, राजोर (अलवर), महाचन इंग्फोड़ा कारि कारीमें में मिले हैं किनमें विजयपाल को ''नहा राजापिएज परम सहारक'' लिखा है। परन्तु यह विजयपाल को ''नहा या पह हात नहीं होता। देखास (ओटीपी) राजप के गाँव इंग्फोड़ा में एक शिलालेश्न सं० १९० आपाइ सुरि १९ (ई० सन् १९३६ दा० १४ जून) का मिला है<sup>%</sup>। किसमें ववनपाल को परम महारक महाराजापिएज लिखा है

१—जमरक कमिंगहाम, भाकिमकात्रिकक समें साथ हण्डिमा सारा २ पृष्ट ३०। ६---इविडयम प्रत्येवोरी भाग ६ पृष्ट २२ १

श्रोर यही तिहुणपाल करोली की वंशावली में विजयपाल का पुत्र मिलता है। इससे श्रनुमान होता है कि विजयपाल यादव का समय सं० ११४० (ई० सन् १०६३) के श्रासपास रहा होगा।

करौली की ख्यातों के अनुसार विजयपाल की मुठभेड़ 'गजनी के मुसलमानों के साथ वयाना में हुई थी जिसमें उसने मुसलमानों को परास्त किया। श्रीर उसने श्रन्त समय में शिव के मन्दिर में जाकर श्रपना शिर काटकर महादेव को चढ़ा दिया श्रीर उसकी कई रानियाँ सती हुई । मुसलमानों ने यह देखकर यादवों का किला श्रपने श्रिधकार में किया श्रीर इस प्रकार ४१ वप तक यादवों का श्रिधकार वयाने पर रहा।

महाकिव चन्द्र वरदाई के "पृथ्वीराज रासो" से भी ज्ञात होता है कि ईसा की १२ वी शताब्दी में वयाना के आसपास यादवो का प्रवल प्रभाव था। विजयपाल के १८ पुत्र वताये जाते हैं, जिनमे सबसे वड़ा तवनपाल था और एक पुत्र गजपाल की सन्तान जैसलमेर के भाटी कहे जाते हैं ।

# २—महाराजा तवनपाल यादव [वि॰ स॰ ११४०—१२१६]

यह महाराजा 'वेजयपाल का ज्येष्ठ पुत्र था । इसके राज्यकाल की तिथि निश्चित रूप से नहीं मिली हैं । करौली के राजाओं की वशावली जो जनरल किनगहाम ने दी हैं उसमें तवनपाल को विजयपाल का पुत्र श्रौर पृथ्वीपाल का पौत्र माना है । देवास (मालवा) के पास इगणोड़ा गाँव से मिले विश्सं० ११६० (ई० सन् ११३३) के शिलालेख में तवनपाल को पृथ्वीपाल का पुत्र लिखा है। परन्तु यह नाम उल्टे लिखे गये मालूम होते हैं ।

महाराजा विजयपाल की मृत्यु के पश्चात् तवनपाल कुछ वर्ष तक बयाना से बाहर गुप्त वेप में रहा। वि० स० १२१४ (ई० सन् ११४८) में वह वापिस वयाना में श्राया श्रौर एक योगी का श्राशीर्वाद लेकर बयाना से १४ मील दूर पहाड़ी पर एक किला श्रापने नाम से तवनगढ़ नामक वन-

१--- सम्भव है उसने मुसलमानों के श्राक्रमण को रोकने में श्रपने को श्रसमर्थ देख कर श्रात्महत्या करली हो।

र—केप्टेन पावलेट, करौलो गजेटियर पृ० २ (सन् १८७४ ई०)। परन्तु जैसलमेर की तवारील में वहाँ के नरेशों के प्वंज यादववंशी महाराजा गज का (विक्रम की सातवीं शताब्दी में) गजनी में होना माना है और गज की १ वीं या ६ ठी पीढ़ी का उधर पंजाब की तरफ से चलकर राजप्ताने में आना लिखा है। ( खप्मी-चन्द व नथमना; ववारील जैसलमेर पृ० १४ (ई० सन् १८१९)।

### ३--- महाराजा धर्म्मपाल यादव

यह तथनपाल का उत्तराधिकारी था परन्तु इसके समय में इसक पास वानिये माई दरपाल के हाथ में राज्य की बागहोर रही जिसने तवनगढ़ पर सपना कस्त्रा रक्त्या। इसियए सहाराजा धर्मपाल धोलदरा नामक स्थान में (श्रो का घोलपुर कहलाया है) जाकर एक किला बनवा कर रहते लगे। वर्मपाल के पुत्र कुँबरपाल ने हरपाल को सार कर तवनगढ़ स्त्रीन तिया धौर सपनि पिता को यह किला कस्त्रों करा दिया। इस पर व्याना का सुसतमानं सासक मो हरपाल का मित्र था तवनगढ़ पर यह बाया। धमपाल तवनगढ़ बोहकर बपने पुत्र के बनाये हुए कुँबरगढ़ किले में तो मीरी के पास बम्बत नही पर है, वहाँ बला गया परन्तु इस किले की मी सुसलमानों ने पर सिया। इस पर धमपाल रणके त्र से बीरता पूर्वक लड़ता हुया काम बाया।

### ४--- महाराजा क्वंबरपाल

कंबरमङ् युसलमानों क हाथ लगने पर कंबरपाल ने मय वपने साथियों क वपने मामा के घर रीजो राज्य क बान्धेरा करोला नामक गाँव में जाकर निवास किया। इस घटना का मेतिहासिक विज्ञान यह भी बतात हैं कि संव

१---वर्षितहामः श्राविषाकाशिककः सर्वे धाकः वृधिकशः भागः २ थः ३ ।

१२४३ (ई० सन् ११६६=हि० सन् ४६२) में मुहम्मद गोरी (शहाबुद्दीन) ने श्रपने सेनापित कुतुबुद्दीन के साथ आकर पहले वयाना पर कव्जा किया फिर तवनगढ़ भी ले लिया श्रीर कंवरपाल के कुल राज्य पर अधिकार किया। इसिलए महाराजा कंवरपाल को पूर्व में रीवां राज्य की तरफ भागना पड़ा।

कंवरपाल की मृत्यु के पश्चात् नीचे लिखे उत्तराधिकारी होना ख्यातों में लिखा मिलता है। परन्तु इनके राज्य शासन का हालात नहीं मिलता है। सम्भव है यह नामावली बहुत कुछ भाटों की कपोल कल्पना हो श्रीर इनमें से कई व्यक्ति हुए भी न हो—

> ४—सोहनपाल । नागार्जु न । पृथ्वीपाल । ६—तिलोकपाल ।

विपल्देव । सासदेव । श्रासलदेव । ७—गोकुलदेव ।

# द—महाराजा अजु<sup>€</sup>नपाल

वि० स० १३८४—१४१८

ये सं० १३ म् १६० सन् १३२७) में गोकुलदेव के उत्तराधिकारी हुए। अपने पेतृक राज्य को वापिस लेने की इच्छा से ये अपनी चार रानियो सहित चम्नल पर मंडरायल तहसील के नींदर गांव में पहुँचे। कहते हैं कि वहाँ इनकों गढा हुआ बहुत सा धन मिला, जिससे उन्होंने आस-पास के गाँवों के निवासियो तथा पंवार राजपूतो पर अपना प्रभाव जमा कर व फौज भरती कर इलाके पर कब्जा कर लिया। इधर मडरायल का मुसलमान शासक मिया मक्खन नामक एक लापरवाह व मूर्ख था, जिससे प्रजा उससे नाराज थी। क्योंकि वह मनमानी करता था और जमींदारों से उनकी जमीनें जब चाहता था तब छीन लेता था। एक दिन महाराजा अर्जु नपाल ने मौका पाकर मंडरायल का किला उससे छीन लिया। यह भी कहते हैं कि एक दिन मिया मक्खनलों शिकार में गया हुआ था तब उसे धोके से अर्जु नपाल ने मार डाला और स्वयं शासक वन बैठे। धीरे-धीरे इन्होंने सर-मथुरा के २४ गाँव बसाये और महाराजा तवनपाल के अधिकार में जो भूमि थी वह इन्होंने वापिस कब्जे की। सं० १४०४ (ई० सन् १३४५) में इन्होंने करौली का शहर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। कहते हैं कि जिस जगह करौली वसी

<sup>3—ि</sup>मस सी॰ मोबेल ढफ, क्रॉनालाजी बाफ हिश्डिया, पु॰ ३७० (सन् ३८६६ ई॰)। ७—फारसी तवारीलों में महरायल के किलेदार मिया मक्लन श्रीर मुजाहीदला का समय वि॰ स॰ १४६१ (ई॰ सन् १४०४ = हि॰ ६१०) लिखा मिलता है। देखो इलियट, मोहमेडन्स हिस्टोरियन्स, माग ४ पु० ६८।

है यहाँ महाराजा अर्जु नपाल ने एक दिन एक भेड़ को सिंद सं मुकावला करत दक्षा । इससे उस भूमि का बीरोजित समक्ष उन्होंने सिंह को भार कर वहीं पर खपना राजवाजी कायम करने का निर्वय किया और घर साम पर बना हुवा दरवाजा अब भी "सिंह पोर" नाम है असिद्ध है । इस समय में करोती राज्य में बाज तक भेड़ पूज्य जानवर समम्ब जाता है और उसको नहीं मारत हैं। अर्जु नचल ने एक महल, एक बाग और राहर के पाम पीरवास नामक पहाड़ी पर अपनी कुलावृत्ती अंजनी का मंदिर बनवाया और महक्सद नामक किया नीम के भारत हैं। अर्जु नचल ने एक महल, एक बाग और राहर के पाम पीरवास नामक पहाड़ी पर अपनी कुलावृत्ती अंजनी का मंदिर बनवाया और महक्सद नामक किया नीम की भारत में स्थित कराया। यहाँ के बादि निस्तासी मीना लोगों के अवीन किया। इसक स्वाय मानवान करवाणजीं का मनिदर में पत्तवाया। इस उसका अपने हम स्वत्य प्रसिद्ध हुखा।

### **१--- महाराजा विक्रमादित्यपाल**

ये महाराजा कार्जुनपाल क उत्तराधिकारी भं, वो स॰ १४६८ (ई॰ सन् (३६१) में गर्हा पर वैठ । इनकी राजधानी तवनगढ़ रही । इन्होंने कार्द सथा प्रदेश नहीं जीता । इनक समय में मानों का यहा उपप्रव रहा । इनके बाद इनक प्रव क्षमयणाल करीली की राजगदी पर वैठ ।

### १०---महाराजा अमपपाल

इनका काई बुवान्य नहीं भिलवा है।

११—महाराजा प्रथ्वोपाल

[ Roti 186 -185 ]

य धामवपाल क पुत्र य जा सं० (४६० (इ० सन् १४०६) में गई। पर बैठ। कहत हैं कि इन्होंन व्याक्षियर क राजा मानसिंह सैवर पर धावा किया और उम हराया। परन्तु व्याक्षियर का राज्य वापिस उसकापुत्र को दिया। इनके मामत्र में बारवानी धाम्यानी ने सबनगढ़ कि बिसे पर हमला किया। प्रध्वीपाल स पद महेल के दें का तोड़कर मुन्नक्षमानों की यहानी में तहलका मधा दिया और रिस् यदु मना संकर उनका भार मगाया। प्रध्वीपाल का पुत्र उन्द्रयास सं० १४८० (६० सन् १४८६) में गई। पर बैठ।

१२---महाराजा उदयपास

इनका काइ धृतान्य नहीं मिलता ।

३६—महाराजा प्रवापस्त्र

य महाराजा उद्योगाल क उत्तराधिकारी य । इनका भी कार प्रतास्त नदी मिलना इ ।

# १४-महाराजा चन्द्रपाल

ये प्रतापरुद्र के पुत्र थे जो स० १४०६ (ई० सन् १४४६) में करौली की गढ़ी पर बैठे। श्राप एक धार्मिक श्रौर वलवान राजा थे। फारसी तवा-रीखो से पता चलता है कि हिज़ी सन् ५४५(वि० सं० १४११=ई० सन् १४४४) में मालवे के मुलतान महमूद खिलजी ने करौली पर चढाई की। उस समय का राजा-जिसका नाम तवारीख में नहीं दिया है, परन्तु सम्भव है वह चन्द्रपाल ही था-मुकावले को आया। सुलतान ने करौली जीत कर अपने वेटे फिव्वीखाँ को वहाँ का शासक वनाया। चन्द्रपाल एक धामिक प्रकृति के वयोवृद्ध त्रीर पहुंचवान तपस्पी नरेश थे जो ऊटगढ़ (कही वहादुरपुर) नामक किले मे रहकर अपना समय हरि भजन व समाधि मे विताते थे। इनका पुत्र भरतपाल अयोग्य था श्रोर उसका देहात इनके सामने ही होगया था,इससे इन्होने ऋपने पौत्र गोपालटास को ऋपना उत्तराधिकारी बनाया था। कहते हैं कि सम्राट श्रकवर भी एक वार सेना के साथ दिचए में दौलताबाद के दाउदखाँ पर धावा करने को जाते हुए रास्ते में ऊटगिर किले पर पहुँचा था जहाँ चन्द्रपाल योगाभ्यास करता था। चन्द्रपाल ने सम्राट की विजय कामना प्रकट की स्रोर स्रपने पोते गोपालदास को भी सेना के साथ दक्षिण भेजा । चन्द्रपाल के दो रानियाँ थी ।

चन्द्रपाल मृत्यु पर्यन्त ईश्वर भजन में ही मग्न रहे। उनकी मृत्यु के पश्चात् उनका पौत्र गोपालदास-जिसके हाथ में राज्यप्रबन्ध चन्द्रपाल ने अपने जीतेजी सोप दिया था—गद्दी पर बैठा। या यो कहना चाहिए कि इस गोपालदास ने दित्तिण की चढ़ाई में बादशाह अकबर को प्रसन्न करके अपने पैतृक राज्य का कुछ भाग वापिस प्राप्त किया।

# १५-महाराजा गोपालदास

ये चन्द्रपाल के पौत्र थे जो करौली के राजसिंहासन पर बैठे। आप तवनगढ़ में ही रहा करते थे। सम्राट् अकबर के समय में करौली का राज्य मुगल साम्राज्य के ताबे हो गया। गोपालदास एक बड़े प्रभावशाली और प्रसिद्ध राजा थे जिन्होंने अकबर को अपनी वीरता से प्रसन्न किया और जिस समय दौलताबाद में मुगल सेना पीछे हटने लग गई थी उस वक्त गोपालदास ने वीरतापूर्वक शत्रु पर धावा किया और अक-बर की बाजी रखी। इससे सम्राट् अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसे दो हजारी मनसब और नक्कारा निशान का रुतबा प्रदान किया । ये नक्कारा अब तक करौली में सुरिन्तत है और उसको "रणजीत नक्कारा" कहते हैं। जब कभी

१--- प्राइन घकवरी, तबकात श्रकवरी।

गोपाददास शाही प्रवार में आते ये धव नकारा घंजाते निकस्रते थे। जी इक केवल वड़-वड़े राजाओं को ही नसीब था।

स्यातों में यह किया है कि सम्राट् अकबर ने आ गए किसे की नीम सं० १६२३ (६० सम् १५६६) में राजा गोपालदास कहाय से रम्पवाई भी । क्योंकि ज्योतिपियों ने यह कहा कि मगवाम् भीकृत्या के बंशज के हाथ से यदि नींच पढ़ेगी हो जमना नदी का प्रवाह उस किले की कोई द्यानि नहीं कर सकेगा । सम्राट्मी गोपासवास का भीमिया पुकारता था। क्योंकि वह भगवान श्रीकृष्ण के बेराज और बज दरा का कादि स्वामी माना जाता या । दक्षिण से सौटकर गोपासदास ने माँसल पुर कर्यात ८४ गाँचों के गाँज गावय ठाकरों को सावे किया। इन्होंने मौसकपुर में एक ब्रोटा-सा महल व बाग बनवाया और चन्वल नदी पर मीरी में भी एक मइल वनवाया तथा करौली से कुछ मील दूर बहादुरपुर में एक किसा निर्माण कराया । एक गापाल मंदिर भी बनवाया जिसमें दौलताबाद से लाई हुई मूर्ति स्वापित की गई। वहादुरपुर में मीनों का वड़ा उपद्रव या, इस मी इन्होंने शान्त किया । ये कुछ समय तक अजमेर में बादशाही किसंदार मी रहं। इनके ७ रानियाँ यीं। इनमें से १ रानी बामेर (अवपुर) की राजकुमारी थीं । गापालदास के राजकुमारों में से उल्लेखनीय दो मुकटराव और तरसम वहादुर मे । मुक्टराव 🖩 मुक्तावत शासा निकर्ता जिसमें सरमब्रा, कीरी भीर समझगढ़ क बादव हैं। तुरसम वहादुर से "वहादुर के बादव" भामक शास्त्रा फरी जिसक वंशन महायुरपुर कीर विजयपुर वाले हैं। गोपालगास की सृत्यु सं० १६४६ (ई० सम् १४८६) में हुई। इनके परवात् उनका वर्गन प्रत द्वारकादास उत्तराधिकारी हवा।

### १६--महाराखा द्वारकादास

य सं० १६१६ (इ० सन् १६८६) में गदी पर बैठे। इनके समय में कोड उरुक्तमतीय घटना नहीं हुद्दे । इनके ७ पुत्र प्रशापसहाय, सक्तरी मुक्तन्य मगपपाय इरिदास शादू के बीर वसीबहातुर हुए। इनमें मुक्तेश्री को गुज्यपिकार मिला। मगबराब बढ़ा उरुप्ती था। उसने राज्य में पढ़ा उपद्रव किया था कीर बिना लाम धम व जाति के हर एक धर घा स्टाना व महा बुद्धा था। उसके पीत्र "पंच पीर बादय" कहाया। पत्री कि द्वारकात्रस्य न शिकायत हान पर बह कहा था कि यह राजकुमार (मगभगाय) पंच पीत्री क पत्री में पढ़ा कुका है। राजा झरकादान क पुत्र

#### **१७—महाराजा मुक्त्ददास**

सं॰ १६६१ (ई॰ सन् १६०४) कः करीय क्याने पिता की गरी क उत्तराधिकारी बने । इमक शासन काल में मा काह उन्नेसनीय पटना मही

# करौली राज्य



राजपूताने का इतिहासक् २७-महाराशा प्रवापपास **४**§-महाराजा इरज्ञक्शपाक्ष २५-महाराखा नरसिंहपास २६-महाराजा मव्नपाक **१२-महाराज्ञाभर्जुनपास (दूसरे)** ३०-महाराजा सर्मग्रापात ३१-महाराजा वयसिंहपास

घटी। इनके पुत्र जगमन, चतरमन, देवमन, मदनमन श्रीर महामन थे। इनकी सन्तान "मुकुन्द यादव" कहलाई। मुकुन्ददास के पश्चात् उनका पुत्र

# १८—महाराजा जगमन ( जगन्मिया )

स० १६७८ (ई० सन् १६२२) के करीव करौली की गद्दी पर बैठा। इनके समय में "मुकतावत" तथा वहादुर शाखाओं के यादवों ने शिर उठाया परन्तु इस वगावत को इन्होंने वडी लड़ाई के वाद शान्त किया। मुगल सम्नाट् शाहजहाँ की ख्रोर से इन्हें पॉच सौ जात ख्रौर चार सौ सवार का मनसव था। इनके अनुमन ख्राटि कई पुत्र थे। अनुमन के वंशधर मजूरा या कोटड़ों के यादव है। जगमन के पीछे उनके छोटे भाई

# १६—महाराजा छत्रमन (छत्रमणि)

सं० १७०० (ई० सन् १६४३) के करीव गद्दी पर बैठे। सम्भव है कि जगमन के पुत्रों में से कोई योग्य शासक छत्रमन के मुकाबले में नहीं था। यद्यपि इनके सामने करौली में घरेलु भगड़ों से अशान्ति थी तब भी इन्होंने सम्राट् औरंगजेब के साथ दिचए की लड़ाइयों में भाग लिया। छत्रमन के पुत्रों में से एक भूपाल था जिसके वंशधर करौली के पॉच उमरावों में से एक इनायती के राव है। इस भूपाल की कन्या जसकु वर का विवाह वि० स० १७२१ की ज्येष्ठ बदि ११ (ई० सन् १६६४ ता० ११ मई बुधवार) को जोधपुर के महाराजा जसवतिसह राठोड़ के साथ हिन्डौन में हुआ था। दूसरे पुत्र शस्तपाल के वंशधर मनोहपुर कोटड़ी के यादव हैं। छत्रमन के पश्चात उनके पुत्र

# २०--महाराजा धर्मपाल ( दूसरे )

### [ वि॰ स॰ १७१२—१७**१**१ ]

गद्दी पर स॰ १७१२ (ई॰ सन् १६४४) में बैठे। इन्होंने मुक्तावतों तथा सबलगढ़ के यादवों का दमन किया। इनके पुत्र राव कीर्तिपाल के वंशधर गेरडी ख्रौर हाडोती वाले हैं ख्रौर दूसरे पुत्र भोजपाल के वंश में रावतरा के लागीरदार हैं। धर्मपाल ( दूसरे ) के पश्चात् उनका ज्येष्ठ,पुत्र

# २१-- महाराजा रतनपाल

### िवि० स० १७३१---१७४४

स० १७३१ (ई० सन् १६७४) के लगभग गद्दी पर वैठा। इनके समय में मुक्तावत श्रौर वहादुर के यादवों ने खिराज देना वन्द कर दिया श्रौर बागी हो गये। इस पर उनकी जागीरें जप्त कर ली गई। परन्तु वाद में उनकी प्रार्थना पर वापिस देदी गईं। ये भहाराजा कविता प्रेमी थे श्रौर कवियों को कपना भाभय प्रदान करते थे। इनके दो पुत्र कुँवरपाल भीर सोनपाल थे। रतनपाल की सुरम् के परभान् उनके क्येष्ठ पुत्र

्२२—महारामा क्वेंचरपाल ( दूसरे )

[fre ti 1088--1051]

स० १७४४ (इ० सन् १६ म्म.) में गद्दी पर येंठे। इन्होंने गुयन्य का महल यनवाया था। दिल्ली की मलतनत डीली पड़ गड़ थी, इसलिए प्रजा ने जागीरदारों के विरुद्ध शिर उठाया। यह दृष्य कर पम्बल नदी के कास पास जागीरदारों ने भी कुँ वरपाल क यिन्द्ध थगावत का। इन जागीरदारों का दिल्ली वालों का हिमायत थी। इसलिए दनका द्वान क लिय हुँ वरपाल ने अपने रालाके के वादराह्दी सेना क काविया की जिल्लो को दो एक जगह राम से के जान हो हो पर के पास से के जान हो हो हो से की राम से सार से साम के साम हो हो की सीर उम स्वान के हा है किरपाल की सुर्य क एरवान उनके पुत्र

# २३—महाराजा गोपालसिंह ( दूसरे )

सं० १७८२ में गदी परवेंटे । यसगढ़ी पर वेंटने के समय ये नावासिय वे । इससे राव-प्रवन्य वो योग्य नावास कोतेग्य काँर नवलसिक के ताव

में था। इन दोनों मंत्रियों ने सरहरों से सित्रवा गाँठ करके करौसी पर उनका वावा नहीं होन दिया। वहें हाने पर गापालसिंक ने राक-काज क्रक्की तरह बलाया। ये जयपुर महागजा सवाई करसिंह केसाब उर्यपुर मीगय नहीं इन का सहाराखाने वहा कादर सरकार किया वा।

दे सहाराजा नहे वहातुर श्रीर वही हिल्मत वाले थे। करीली के इविहास से इनके पूर्वज गोपालदास को छोड़कर कोई वृसरा राजा इनके वरावर प्रभावशाली गर्ही हुया। जिस



फिसी ने समावत की 'बसे गुरस्त इवक दिया महाराका गोपाधर्मित (हुप्तरे) गया कीर राजय के किसों को दक् बनाया । मुकरे हुताकों को सिसाकर इन्होंने कपने परिचय की सिमा बहाई । ज्याक्रियर से पाँच कोस दूर सिकरवार की पहांदी राज्य कीर करने के सावत सम्मान के बादक सहस्त करने पहांदी के इनका राज्य सेस गया था। गुरुतावत व सरमावृत्य के बादक सब वादों हो गये। इस मकार सेठ रेटकर तक राज्य में शानित स्वाधित करने के परवाम इन्होंने करीजी के महस्त्रों को बहुग्य और राजधानी के बारों राज्य काली के सावत स्वाधित करने के परवाम इन्होंने करीजी के महस्त्रों का बहुग्य कीर राजधानी के बारों राज्य काली करने करने करने करने का सहस्त्रों का बहुग्य की स्वाधित कीर राजधानी की सारों राज्य काली करने के सावता स

दीवाने श्राम त्रिपोलिया, नकारखाना तथा मदनमोहन का मदिर भी इन्होंने वनवाये थे। इनकी वहिन का विवाह जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के साथ हुश्रा था श्रोर इससे इनको महाराजा जयसिंह से फौजी सहायता मिलती रहती थी। इन्होंने करौली में श्रपना महल दिल्ली के महलों के नमूने पर वनवाया। इससे सम्राट् नाराज हो गया परंतु इन्होंने किसी हिकमत से उसे शान्त किया। ये दिल्ली की मातहती से स्वतंत्र नहीं हुए थे। परतु इसके साथ ही दिल्ली सम्राट के शत्रु भरतपुर के महाराजा सूरजमल जाट से भी इनकी गाढ़ी मित्रता थी। जब स० १८१० (ई० सन् १७४३ = हि० सन् १९६६) में निमन्त्रित होकर ये दिल्ली के दरवार में गये तो वादशाह मुहम्मद शाह ने इन्हें "माही मरातिव" का रुतवा दिया। इनके समय में करौली नगर की काफी उन्नति हुई। करोली नगर में इनकी दर्शनीय छत्री वनी हुई है।

स० १८१३ (ई० सन् १७४७) में श्रहमदशाह श्रव्हाली ने तीसरा श्राक्रमण दिल्ली पर करके वहाँ वडी लूट मार की। किर उसकी पठान सेना ने मथुरा के मंदिरों को नष्ट किया श्रोर ब्राह्मणों को कतल किया। इसके समाचार राजा गोपालसिंह को होली त्योहार (सं० १८१३ फाल्गुन सुदि १४ शनिवार = ई० सन् १७४७ ता० ४ मार्च) के दिन मिले जिससे उन्होंने वड़ा शोक किया श्रोर ८ दिन के भीतर ही सं० १८१४ की चैत्र सुदि ८ रिववार (१३ मार्च) को इस ससार से चल बसे। ये बहुत श्रच्छे श्रोर बुद्धिमान नरेश थे। ये राजपूताने की वड़ी-वडी कार्यवाहियों में उदयपुर, जयपुर श्रोर जोधपुर के शरीक रहे थे। इन्हें दो वर्ष तक मरहठों को १३ हजार रुपये सालाना खिराज के देने पड़े। इनके राज्य में ६६७ गाँव थे। इनके कोई कुंवर नहीं था, इससे इनके चचेरे भाई

# २४-महाराजा तुरसमपाल

# [स० १८१४—१८२६]

सं० १८१४ (ई० सन् १७५७) में राजगदी पर वेंठे। ये महाराजा कुँ वरपाल के छोटे भाई सोनपाल के पुत्र थे। इनके समय में चंबल के दिल्लाण में नीयरी के शिकरवार खॉप के राजपूतों ने बगावत करके करोंलों, के किले पर ख्रिधकार कर लिया। ये बागी शिकरवार लोग बड़गूजर राजपूतों की शाखा है, जो पहले जयपुर राज्य में देवती गॉव में रहते थे और बाद में ग्वालियर राज्य के गॉव पहाडगढ़ में ख्रपना निवास स्थान बनाया था। तुरसमपाल ने उन वागियों को सजा देने के लिये ख्रपनी सेना एक पठान की मातहती में भेजी। नीयरी गॉव के पास कुबारी नदी पर बड़ी भारी लड़ाई हुई। कहते हैं कि नदी का पानी खून से लाल हो गया था। शिकरवार चित्रय भाग छुटे

भीर राजा की सेना की विजय हुई। इस युद्ध से शिकरवार ठाकुरी की शिषा मिस गई भीर बाग किर कभी उन्होंने शिर नहीं उठाया।

राज्ञा तुरसमपात के तीन राजकुमार मानक्याल जवाहरपाल भौर निहालपाल नामक थे। जवाहरपाल ने जुहारगढ़ वनवाया।

### २५--- महाराजा मार्गकपाल

### [ # 151-151 ]

यं महाराजा तुरसमपाल क क्येष्ठ पुत्र यं जा सं० १८२६ की कार्तिक विदे १३ रानिवार ( इं० सन् १७७२ ता० २४ कक्ट्यूर ) को करीली की गरी पर येठ | इनक समय में परलु व बाहरी फ्लाइन ककारण करान्ति रही । ऐइडी संधिया ने करीली पर काकमण किया और वह करीली से एक कोस परिचम रामपुर तक पता काया । अहाँ मानकपाल की सेना से मुठमङ हुई। इस युद्ध में रोड्डी सैंधिया काम भाया और उसकी फीब भाग गई। रोड्डी की छत्री भेडारन के बाग में बनी हुई है। इसके बाद नव्याव हमदानी नाम का बाकू करोली पर घड बाया । वह शहर के पास किरानवाग (कृष्ण्याग) तक चला जाया जार राहरपनाह की बुझें व महली एक गोक्स्टाबी की। उसके इन्द्र सिपाही चूककोट पर चढ़ गये। परतु रावव की सेना ने सामना करके उन का मार भगाया। फिर काला, वापू व सैंधिया बार उसक फ्रांसीसी सेनापि खेनरल बेपटीस्ट ने करीली पर पढ़ाई करने का विधार किया। परश्च वर्ष उन्होंने करोशी जीवने में कठिनाइ दली हो सबसगढ़ की वरफ रख किया। मरहर्जे ने समलगढ़ का भय अभ्यल नदी क वाहिने किनारे पर क इलाक क सं० १८४२ (ई० सन् १७६४) में से सिया। मरहठों की इस सफसवा में चमरगढ़ क अपुर की दशनाहिता ने पूरी सहायता दी थी। यद्यपि मानक पाल क स्पष्ट पत्र कमोलकपाल ने भरकतों से सबलगढ़ बापस क्षेन का बहुद यत्र किया परंतु सकल नहीं हुआ। अमोलकपाल यहा वीर और साहसी यदा था। इसने अपन पिता स अलग हा अपना जुरी सना बना रक्ती यी । जिसकी दन्यरम एक सूरापियन काफनर क जिम्में थी । वह सूरोपियन "ककवान साद्दव" नाम म ब्रिशियों में प्रसिद्ध था। अमालकपास ने पानी टाकुरों का दमन करक उनक किल नगुली, उत्रगढ़ आति होन कर अपने स्वामिमत कार्गो का व दिय। इसने मीरी तथा मरमध्य वालों से रिसाज मी सिया । क्योंकि इनक और इनक विता के आवस में अनवन थी। इसस सदलगढ वापिस मही ले अब । पिता पत्र क महावा हात-हात पप गया । कात है कि है बर बागालकपास का बढिन में जो अवपर नरहा महाराजा प्रतापसिंह का सं० १८३६ (इ० सन १७८ ) में स्वाहा थी गीय-मपात्र किया था। परंतु यह अयपुर बालों की गढ़न्त बताह जाती है। वालव में

श्रमोलकपाल ने पितृभक्ति की प्रेरणा से ही भगड़ा श्रागे नहीं बढ़ाया श्रौर उटिगर में जाकर निवास किया। जहाँ कुछ समय के बाद उनका देहानत हो गया। उनके पिता मानकपाल भी ऐसे होनहार राजकुमार की मृत्यु का हाल सुनकर इतने शोकातुर हुए कि सं० १८६१ (ई० सन् १८०४) में वे भी संसार से शीघ्र ही विदा हो गये। इनका समय लड़ाई भगड़ो में ही बीता। इनके दो पुत्र श्रमोलकपाल श्रौर हरबन्तपाल थे श्रौर इनकी एक राजकुमारी वृंदो नरेश महाराव राजा बिशनसिंह को स० १८४२ (ई० सन् १७८४) में ब्याही गई।

## २६ - महाराजा हरबच्चपाल

[वि० स० १६६१—१८३४]

अमोलकपाल की कंवरपदे में मृत्यू हो जाने से महाराजा मानकपाल के पश्चात् दूसरा पुत्र हरबच्चपाल सं० १८६१ में राजगद्दी पर बैठा । ये शारीरिक बल के लिये प्रसिद्ध थे। श्रीर इनकी पाचन-शिक्त तीव्र थी। स० १८६६ ( ई० सन् १८१२ ) मे जब नबाव मुहम्मदशाह खा नाम का डाकू राज्य पर चढ़ श्राया तब इन्होने मॉचील स्थान पर हरा कर उसे खदेड दिया। परचात् मरहठों ने भी जोन बेपटीस्ट के सेनापतित्व मे करौली पर धावा किया परन्तु इन्होंने सुलह कर ली त्रौर २४ हजार रुपये सालाना खिराज के देने तंय हुए। कुछ समय पश्चात् इस खिराज के एवज में मॉसलपुर श्रौर कुछ गॉव मरहठों के अधिकार में चले गये । जब सं० १८७४ कार्तिक सुदि १ ( ई० सन् १८१७ ता० ६ नवम्बर ) को श्रॅप्रेज सरकार का श्रहदनामा पूना मे पेशवा के साथ हुआ तो उसके साथ करौली का राज्य भी अँमेज सरकार की रत्ता में श्राया। तब मॉसलपुर का जिला भी पेशवा से करौली को वापिस दिलाया गया। अप्रेज सरकार को कोई खिराज देना तय नहीं हुआ परन्तु सिन्धपत्र की पाचवीं शर्त के अनुसार महाराजा को अपनी सामर्थ अनुसार वक्त पर सेना से सहायता देने की शर्त रखी गई। साथ ही महाराजा ने अंग्रेज सरकार को सर्वीच सता मानते हुए प्रजा पर जुल्म न करने का वचन दिया। इस समय महाराज ने यह भी शर्त रखनी चाही कि करौली राज्य का जो इलाका चम्बल नदों के दित्रण में सेन्धिया के कब्जे में है वह यदि किसी समय अंद्रेज सरकार के कब्जे में आजावे तो करौली को वापिस मिल जावे और उसके एवज हम खिराज दिया करेगे। मगर सरकार ने यह शर्त रखना म्बीकार नहीं किया।

जव स॰ १८८२ (ई॰ सन् १८२४) मे भरतपुर का दुर्जनशाल श्रपने भतीजे वलवंतिसह को गद्दों से उतार कर मालिक वन वैठा तव श्रॅप्रेज सरकार के विरुद्ध दुर्जनशाल की मदद महाराजा हरवन्त्राल ने की । इस पर श्रॅप्रेज सरकार इरबद्दपाल से नाराज हो गई और सजा दना पाहा परन्तु महाराजा ने माफी माग ली खीर मामला दव गया। जब सं० १८६६ (ई० सन् १८६२) में महाराजा इरबद्दपाल घीलपुर में गवनीर जनराज से मिलने गये तो इनकी मेट खच्छे महार सं हुई। इनका समय खमन खमान का या। इसीने राजधानी में "इरमवन" मामक महल बनवाया या। इस कि कोई पूज नहीं या। इसिलण इनकी मृत्यु क वाद मामक महल कही हो माई जवाइरपाल का पुत्र महापापल हाहोती टिकाने (ऐस्टेट Estate) से सं० १८६४ (ई० सन् १८३७) में गोद खाकर राजगही पर बैठा।

### २७—महाराचा प्रसापपास

[सी अवस्-भगाः]

इनके गोद आने के पीछे महाराजा इरवचपाल की एक रानी न भपने का गर्भवती हाना प्रकट किया परम्तु सत्यता प्रकट होने पर प्रतापपास स्त्रे ही संप्रेज सरकार ने राज्याधिकारी माना । इस पर हरवद्मपाल की मावा और रानी हठ कर मरवपुर श्वती गई और राक्ष्य में वो पक्त वन गए। कई सरदारों ने रानी का पच क्षिया और कह्यों ने महाराजा का। इस प्रकार दो वर्ष तक वरावर मानवा बलवा रहा । इस क्लाह से लंग ब्लाकर महाराजा भी करौती बोड कर महरायल में रहने लग । इस महाडे में बहुत सी खुन सराबी व गरम के द्रव्य का नारा तुका। महाराज्ञा के दो प्रधान सेवायम भौर विरक्त नाम क मंत्रियों को बागी सरवारों ने निर्वयता से मार बाह्य । सं० १८६ ( ई० सन् १८३८ ) में कर्नक सवरकोंड करौकी बाये और सरवारों को समस्त्रया पर पक्ष अन्य नहीं निकता। बन्त में सै० १८६७ (ई० सम् १५४०) में राखी ( राजमाता ) से सुलह होकर प्रतापपाल करौसी में बाये। इसी समय एजेंट गवनर जनरल मिस्टर ट्रेविलियन साहव ने करौसी में पहुँच कर महाराजा को भारत सरकार की वरफ से गरीनशीनी की खिलका दी। सं १८६५ ( के सन् १८४१ ) में बागीरवारों का फसाव मिटाने को एक भागेज भफसर भागा परन्तु कुछ लाग नहीं हुआ । वि० सं० १८३६ (ई० सम् १८४२ ) में महाराजा करेंत्र सन्रखें से मुखाकात करने को वयाना गये बार सं १६०१ ( के सन् १८४४ ) में कप्टन मैरिसन करौली में बाए लेकिन ब्यापसी मनाके येसे ही कने रहे। सं १६०२ में मेजर बार्सवी ने व्याकर मूनई की जाँच की भीर कुछ काल तक महावा शान्त हुआ। १० वर्ष राज करक सं० १६०६ (ई. सन् १८४६) में महाराजा प्रवापपाल रिम्लोक सिधार गर्थ । इसक काई पुत्र जीवित नहीं रहा । सन्तान में कवल एक राव

१---प्योसन, वीडीज प्रेवेडमेंटस प्यड सम्बन्ध मान ३ छ। ३३०।

कुमारी थी जो इनकी मृत्यु के वाद सं० १६११ (ई० सन् १८४४) में कोटा नरेश महाराव शत्र शाल (दूसरे) को व्याही गई।

## २---महाराजा नरसिहपाल

[वि० स० १६०६-१६०६]

ये हाड़ोती ठिकाने के राव माधोपाल के पौत्र थे। इनको महाराजा प्रतापपाल की रानियों छौर सरदारों ने मिलकर गोद वैठाया था। गद्दी पर वैठते समय ये वालक ही थे। राज्य पर कर्जा वहुत था छौर राज्य में ऋशान्ति भी फैली हुई थी। इसिलए वि० सं० १६०६ वैसाख सुद्दि ४ (ई० सन् १८४६ ता० २६ अप्रेल) को लेफ्टिनेन्ट मोंकमेशन नाम का खंप्रेज अफसर सरकार की तरफ से राज्य की व्यवस्था स्थापित करने के लिए नियुक्त हुआ। इसने कोटा कान्टिन्जेंट से थोड़ी फौज मय दो तोपों के मँगवाई और पोलिटिकल एजेन्ट की सहायता के लिये डिप्टी मजिस्ट्रेट सेफुल्लाह खॉ को नियुक्त किया। इस प्रवन्ध से उपद्रवी व लुटेरे लोगों का दमन होकर शान्ति स्थापित हो गई। इस काम में डाक्टर मोथियास ने भी सहयोग दिया। इससे अब तक लोग मोथियास साहव की तारीफ करते हैं।

राज्य के श्राख्तियारात मिलने के पहले ही सं० १६०६ श्रापाट (ई० सन् १८४२ जुलाई) मास मे महाराजा नरसिंहपाल का स्वर्गवास हो गया। इनके कोई सन्तान नहीं थी।

### २६--महाराजा सर मदनपाल

[वि० सं० १६१०—१६२६]

महाराजा नरसिंहपाल के निःसन्तान गुजर जाने से राज्य के उत्तराधिकारी के वाबत भगड़ा चला। मृत्यु के एक दिन पहले नरसिंहपाल ने श्रपने एक निकट कुटम्बी भरतपाल को गोद लेने की इच्छा प्रकट की थी। यह भारतपाल महाराजा धर्मपाल (दूसरे) के चौथे पुत्र जसपाल का ६ वां वंशधर था।

पहले तो राजपूताना के एजेन्ट गवर्नर जेनरल सर हैनरी लारेंस ने भरतपाल की जानशीनी मंजूर करने के लिये भारत सरकार से सिफारिस की परन्तु लार्ड डलहोजी की यह नीति थी कि देशी नरेशों में गोद का रिवाज वन्द कर दिया जावे छौर इस तरह जो राजा नाझौलाद गुजर जावे उनके राज्य झंग्रेजी राज्य में मिला लिए जाँय। इसलिए उसने करौली जव्त करने का हुक्स दे दिया और ३० अगस्त १८४२ ई० को करौली के विरुद्ध अपना मन्तव्य लिखा। किन्तु इस मन्तव्य के विरोध में गवर्नर जनरल की कौंसिल के मेम्बर सर फ्रोडरिक कारी ने करौली की गोद को जायज वताते हुए,

दूसरा मन्तरूप ( मिनट ) क्षिक्षा'। ३१ चगस्त फा यह मन्तरूप पूरा हुचा। इसमं कारी माहिद ने बपनी विवा, पुढि चौर मले विचारों का पूरा परिचय दिया। सर जान को ने मी सरफ्रे दरिक कारी का पक क्षिया। कर त में सामका प्रभाग का पान का प्रथम कारक काग ना पत्र क्षिया । अर व भागका विकायत की पाक्षियामेंट में पहुँचा। जान क्षित्रसन बोर हैनमें सेम्स आदि मारत द्वितिपत्रों के विद्यान से पानमेंट क "हाउस खाव कामन्त्र" क खनेक मेन्द्ररों ने जोरहार मापा में करीती का समयन किया। बाइरक्टर समा में भी करीतों के समयकों की सम्मित खिलक रही। काईरक्टरों ने साफनाफ कहा कि "करोत्री चौर सिवारा की घटना बिन्कुल कलग-कलग है। गवर्नर जेनरल लार्ड क्लहोंनी ने बारीकी से विधार करक बापना मन्तव्य नहीं सिसा । सितारा राज्य नया है पर करीकी राजपूताने का वहुत पुराना राज्य है। भारत सरकार के बनने से भी बहुत पहला यह दशी राजा द्वारा शासित या। यहाँ का राजा हमारे कामित है और हमारी मित्रता की सींध है। किसी **वड़े** भारी कारण विना धेसे प्राचीन राज्य की स्वतन्नता पर इस हाव नहीं बाल सकत । इसार विचार स करीशी में ऐसा काइ कारण नहीं हुना । इसलिये इस भरतपाल को ही करीशी का राजा स्वीकार करते हैं ।" इस प्रकार सन्दन की पार्यक्षयासेन्ट (राजसभा) में करौती राज्य को जय्व करना राजपूराने के रिवास क शिकाफ समम कर, करौती राज्य बहाज रसना तय पाया। पर इससे भी भरतपाल का आग्य न चमका। हाईरेक्टरों की किलावट मारड पहुँचने से पहले ही भरतपाल का एक बिरोधी मेनान में भाया हिसका नाम वा सदनपात । वह सरवपात से वहा बार सरवपात की अपेका स्वर्गीय राजा का अपिक निकट सम्बन्धी था। वह महाराज्य घर्मपास क द्वितीय पुत्र राव कीर्तिपाल (द्वाहोती के राव) का मेराघर या। इससे पह सवास बन्ना कि भरवपाल और मदनपाल में से कौन दावेदार गद्दी पाने का हरूदार है ? भरतपुर, भौक्षपुर, सक्षवर भौर जमपुर क नरेशीं से राय हो। गई वो उन्होंने अनुराक्ष को नज़रीकी इक्तार करार दिया और तहकीकात से मह सामित हुमा कि अरसिंहपाल नाथांत्रण मा इसिंहिय गोर नहीं के सकता था। इसके सिकाय मरतपाल की गोद क्षेत्र की वकरी रस्में मी भवा नहीं की गई थीं। दूसरी तरफ सहमपाता एक नजदीकी इकदार तथा रानियों व ध्यमावशाली सरदारों से स्वीकृत किया हुम्मू था। इसिंदि प्रमाणिक क्षेत्र के प्रमाणिक क्षेत्र के प्रमाणिक क्षेत्र क्

१—करोबी पेशस्त है सन् १८२१ प्रक्रणः। १—केम्, सिपाइ शार धान १ प्रत १७ ।

सिहासन पर वैठाया । इनका किस श्राधार® पर दावा था वह नीचे दी हुई वंशावली से प्रकट होगाः—

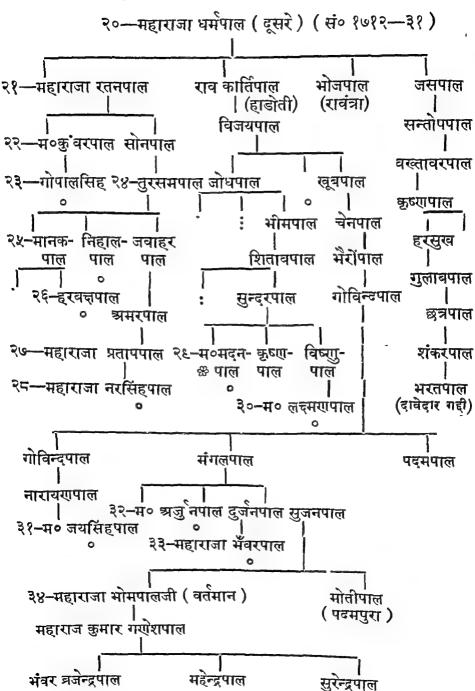

इस प्रकार हार्ड डलहोजी की सर्थ संहारक नीति से राजपूराने के एक प्राचीन राज्य की रहा हुई। जुलाई मिन् १६४२ ई० को करोबी का चान्योजन शुरू हुआ। ४ जुलाई १८४४ ई० का पार्यलेगामेंट (लंदन) का चाहा पत्र चाया। तीन साल तक सार मारत में करोली स्टट का चान्योजन रहा।

सं० १६११ में महाराजा महनपास का राजकान क पूरे क्रिकार मिस गये। इसी समय करीको से सरकारी एजेन्सी भी उठा की गइ क्रमीत इस समय से विना पोलिटिक्स एजेन्ट के बीच वचाय के बालायाला राजपूराना क एजेन्ट गवनर क्रेनरस क साथ करोसी राज्य की शत किवायत होने सगी। इस तरह वि० सं० १६१६ ( ई० सन् १५४६ ) तक काई प्रजेन्ट रिपासत में नहीं था। रियासत पर कब बहुत वह जाने क कारण महाराजा की सहायता व संसाह के दिये सं०१६१६ में एक कार्यत अफसर मुकर्र हुका। यह क्रफसर भी सं०१६१८ (इ.० सन् १८६१) में पीछा बुका लिया गया। सं १६ १ (ई० सन १८६८) में जब अकाल पढ़ा तो राज्य कर्यदार था. फिर मा महाराजा ने साहस करक अंग्रेश सरकार से दो सास्र दपय स्थार किर मानापी विशेष करिय काम खुक्षवाय और शक्षाय कादि बनाये। इस समय बराहाय प्रजा की हर वरह से सहायश की। परन्तु पर विलास के कारण भपने राज्य में मध्युकी को सच्ची पकड़ने नहीं दिया। भापने पत्रेज का फिर से संगठन किया। करीबी का प्रसिद्ध राहमहल आपकी करा भिषवा का नमूना है। जाप स्वामिमानी वे और चपने माई-वन्सुकों का बहुत भाइर करते वया प्रजापर पूरा भ्यान वृद्धे था। इनके समय में धीन-भार ह्यार राजपूर्वी की सेना रहती थी। य वहे न्याय प्रिय महाराजा थे। एक बार इनके एक निकट रिखेश्वर राजपुत ने एक बसार कन्या पर बज्ञातकार किया। इसकी सूचना महाराजा के पास पहुँची। इस नीच कर्म क करने पर महाराजा ने निकट सम्बंधी होने का विचार न करते हुए आज्ञा दी कि इस पापी पुरुष को शीशा गला कर पिला दिया जावे । इस ब्याक्षा से राज समा में त्रात्त प्रशासन प्रशासन कर त्रात्वा वाचा वह जाता वाचा प्रशासन विश्व कर्ता की समारा को गाया कौर कुछ क्योंबुद्ध सरवारों ने समारा को कम करने की प्राप्त की इस पर सहाराजा कर करा था 'सदनपाल सवज नहीं रहता है। जंगक में मेरी प्रजा मेरे ही मरोसे निर्मय विचरती है। यदि ऐसं पारियों को ऐसा क्छोर दरक नहीं दिया जायगा ता प्रजा की क्षजा का रचक कीन होगा ?" ये से इनके वाक्य ! अन्त में सबक अधिक प्रार्थना करने पर आजन्म कैंद की सजा दी गई। राजपूर्वों की बीरता पहचानने वाले य एक ही राजा थे।

वि॰ सं॰ १६१४ (ई. सन् १८४०) में बंधेन सरकार के विरुद्ध मार तीय सिपाहियों ने गदर (बिहोब्) कर दिया था । उस समय कोटा राज्य में भा वागी सिपाहियों ने विहोब् फैला दिया । कोटा राज्य की फौज के सेना नायक जयदयाल श्रौर महरावखाँ गदर वालों से मिल कर कोटा नरेश को नजर कैंद कर दिया। इस पर कोटा महाराव का पत्र महा-राजा मद्नपाल के पास सहायतार्थ आया। अतः कोटा नरेश की रचा करने के लिए लगभग हजार बांके राजपूतो की टोली सेनापित मल्कपाल की श्रधीनता में भेजी गई। इसमें भी एक-एक घर से कई राजपूत गये थे श्रौर श्रपनी होशियारी श्रीर रणचातुरी के बल पर महाराव को नजर कैंद से छुड़ाकर बागी फौज से लोहा लिया। बाद में अंग्रेजों की फौज आ जाने पर विद्रोहियो का दमन दोनों ने मिल कर किया। इसीसे आज भी कोटा राज्य में दो राज-पूत बीर सन्तनसिंह श्रीर हरिचन्द गोहजे की पूजा होती है। इस सहायता व खैरख्वाही के बदले में अंग्रेज सरकार ने महाराजा मदनपाल को जी० सी० एस० श्राई० का खिताब दिया श्रौर सलामी की तोपें १४ से १७ कर दी तथा १ लाख १७ हजार रुपये का कर्ज जो बाकी रहा था वह माफ कर दिया। इस समय खिल्छत-सरोपाव भी महाराजा को मिला। सं० १६१८ (ई० न्स १८६२) में सरकार ने एक सनद फाल्गुन सुदि १० मंगलवार (ता० ११ मार्च) की मिति की दी जिससे करौली वालों को निःसन्तान होने की दशा में गोद लेने का श्रधिकार दिया गया। यह सनद महत्वपूर्ण है क्योंकि करौली के गत आठ राजा गोद से ही राजगदी पर बैठे हैं।

महाराजा मदनपाल का विवाह सिरोही के महाराव उम्मेदसिंह देवड़ा की बहिन के साथ सं० १६२४ बैसाख सुदि ६ (ई० सन् १८६७ ता० ६ मई) को हुआ था। इनके सन्तान में केवल एक कन्या थी। सं० १६२६ श्रावण सुदि ८ (ई० सन् १८६६ ता० १७ अगस्त) को इन महाराजा का देहान्त हो गया। इनका भतीजा लहमणपाल इनका उत्तराधिकारी हुआ।

### ३०--महाराजा लच्मणपाल

[सं० ११२६ श्रावण-मादों]

ये महाराजा मदनपाल के भाई विष्णुपाल के पुत्र थे। हाड़ोती ठिकाने से आप गोद आये। आप एक मास के बाद ही सं० १६२६ भादों सुदि ६ (ई० सन् १८६६ ता० १३ सितम्बर) को इस संसार से चल बसे। इससे जयसिंहपाल जो कि हाड़ोती के सरदार हुए थे, इनके उत्तराधिकारी हुए।

## ३१-- महाराजा जयसिहपाल

[स० ११२६-११३२]

ये हाडोती ठिकाने से गोद आये थे। स० १६२७ के माघ (ई० सन् १८७१ जनवरी) में एजेन्ट गवर्नर जेनरल ने करौली मे जाकर इन्हें खिलअत, गद्गी नशीनी व शासन के पूरे अधिकार दिये। उस समय ये ३२ वर्ष के थे। इन्होंने राज्य का वहुतसा कर्जा चुकवाया और खर्च में किफा-

यत की। प्रजा इनसे यक्षी खुश थी। छः वर्ष राज करने क गाद य से० १६६२ मैंगसर विदि ४ (इ० सन् १००४ ता० १७ नवस्यर ) को दश्तों की पीमारी से निसम्बान गुजर गय। य भरत समय अपने भर्ताजे अर्जुनभाल का गाद सेने क सिए पीकिटिक्स एजेन्ट कनल राइट का कह गय थ।

### १२-- महाराजा धर्जुनपाल

### [सं १४३१-१४४३]

ये हां बाती ठिकान के छुट माई संगलपाल के पुत्र कीर जयसिंहपाल के सती वे थे। बाप बिठ सेठ १६२२ माय सुदि ४ (इ० सन् १८५६ ताठ ११ हानवरी) को बंभेज सरकार की सरमित स राजगदी पर येट। उस समय एक करींची दिखंदार सज्जनपाल ने करीजी की गदी का दाया किया, परन्तु वह सारिज हा जाने पर हांचोती ठिकाने का नाया किया। उसमं मा सफलवा नहीं मिली मीर सरदारों ने सब सम्मित से महाराजा अर्जुनमाल के मती में संप्राण का मती में संपराल के हांचोती का सरदार करार व दिया। राज्य के कह लाग सज्जन पाल के पह में थे। इससे महाराजा ने सज्जनपाल के लिय कुछ जागीर सुफर कर दी।

इन महाराजा क राज्यकाल क हारू में ही कुनय च रहा। इसस व उपन्रवी सरदारों का दमन न कर सक। परबाद इन्होंने सरदारों को बहुत रंग किया। इससिय कीन्य सरकार में शिकायद होने पर सरदारों ने बॉब करवाई कौर महाराजा से काफिकार हीन तिथा सं० १८१६ (ई० सन् १८न्८) में एक घमेंच पालिटिकल कपन्रतर करोती में निमुक्त हुमा बार उसकी मातहती में एक कीसिस बनी। इस प्रकार कर्यु नेपास नाम मात्र क राजा कहता कर सं० १८४२ क मेंगसर (ई० सन् १८न्द दिसम्बर) में स्थावासी हो गये। इनक काई सन्तान नहीं थी। इससिय इनका भवीजा मेंबरपाल गोर किया बाकर करोती की गारी पर बैठा।

#### **३ ५---महाराजा सर मवस्पाल**

#### [सं १३४३-१३८४]

इतका अन्य सं० १६२० फाल्यान विदे र वुषवार (ई० सन् १०६४ सा० २४ फरवरी) को बुका था। सं० १६४३ सावण सुवि १४ (ई० सन् १०६६ सावण सुवि १४ (ई० सन् १९६६ सावण सुवि १४ (ई० सन् १९६६ सावण सुवि १४ करावर) की पारी पर बैठे और सं० १६४६ क्या सुवि ६ (ई सन् १९६६ सावण क्या) को इन्हें शासन के पूरे व्यक्तिस सरकार से नित्ते। सं० १६४२ कार्तिक सुवि ॥ (ई० सन् १९६४ वार्तिक सुवि ॥ (ई० सन् १९६४ ता० २५ कार्यक्ष साम वाईसराय से मागरे में नित्ते। सं० १६४१ (ई० सन् १९६४) में के० सी० बाइण ई का और सं० १६४४

(ई० सन् १८७) में जी० सी० एस० आई० का खिताव इन्हे मिला। इनके छः विवाह कोयला (कोटा स्टेट), खंडोला (जयपुर), मण्डावा (जयपुर), वनेड़ा (मेवाड़), शिवपुर-बड़ोदा (मध्यभारत) और जगमनपुर (य० पी०) ठिकानों में हुए थे फिर भी कोई सन्तान नहीं हुई। इनको शेरो को पालने का बड़ा शौक था। चित्रो में इनके पास दोनों तरफ शेर बैठे हुए दिखाये



जीवित शेरों से खेबाने वाले-महाराजा सर भंवरपाब बहादुर

गये हैं। इससे प्रकट होता है कि ये जीवित शेरों से खेला करते थे और उन्होंने अपने जीवनकाल में लगभग ३०० शेरों का शिकार किया था। इनकी अप्रेजी, हिन्दी व संस्कृत में अच्छी गित थी। सं० १६६१ (ई० सन् १६०४) में इन्होंने नागदा मथुरा रेल्वे निकालने के लिये सरकार को अपनी भूमि मुक्त में दी और सं० १६६३ (ई० सन् १६०६) में राज्य के सिक्के के बदले में अंग्रेज सरकार का सिक्का जारी किया। इसी वर्ष राज्य पर फिर कर्ज हो गया। इससे राज्य-प्रबन्ध पूर्वी राजपूताना स्टेटस एजेन्सी के पोलिटिकल एजेन्ट की मातहती में रक्खा गया जो स० १६७४ (ई० सन् १६१७) तक रहा। सं० १६७१ (ई० सन् १६१४) में जर्मन युद्ध छिड़ने पर महाराजा ने हर प्रकार से सरकार की सहायता की।

सं० १६८४ सावण सुदि ६ (ई० सन् १६२७ ता० ३ अगस्त ) को महाराजा भॅवरपाल का स्वर्गवास हो गया। इनके कोई पुत्र न था। इससे इनके भतीजे महाराजा भोमपाल गोद आकर राज्य के उत्तराधिकारी हुए। ्रेट्ट १४—महाराजा मोमपालजी अर्थ [सं १६८३—पेक्ससु हो]

भीमाम् यादव-कुल चन्द्रभाज महाराजाभिराज महाराजा मोमपालदेव स्वर्गीय महाराजा भैवरपाल क मतीजे बौर ठाकुर सुजानपाल क पुत्र हैं।

महाराजा भैंबरपाल के निःसन्तान गुजर जाने पर भाग सं० (६८४ भादों वदि ६ ( इ० सम् १६२७ ता०।३१ **भ**गस्त) का गद्दी पर वैठे। इनका जन्म सं० १६२३ द्विजीय **ग्**येष्ठ सुदि ६ ( ५० सम् (५६६ वा० १८ जून) काहुका याः इनक तान विवाह हुए। एक ता करोंसी 🕏 मुख्य जागीग्वार बासाङ्ग क रामा बहादुर मगवान-मिंह तबर की कन्या से. दूसरा विवाह राजा महादुर भगवानसिंह की महिन सं, धासरा श्रह षर राज्य क मुक्किया शागीरदार ठाकुर घमन



हिश्र हाइवेस महाराजा धीमपास की बद्दानुर

सिद सदर की पुत्री से । पिंदूसी दो सिद्देशाओं का दश्यन्त दा गया कीर इनके स्वड सन्तान नहीं हुई । वीसरी घमवानी का भी स्वर्गवास हा गया दें । उनसे एक द वर गण्डरापस कीर दा कुँबरियें हुई । यही पुत्री का दहा के हागया दें कीर प्रकृत हो स्वतान स्वत

युवराज महाराजकुमार गर्शेशपासमी का शुभ जन्म सं० १६६२ माप सुद्रि ६ ( इ० सन् १६०६ ता० ३ फरवरी ) का हुच्या है । य वपने पिता की जागीर हाज़ानी क उत्तराधिकाश सं० १६८४ में द्वर, जब इनक पिता करौली की राजगद्दी पर गोढ आकर वैठे। इनके दो कॅवरानियें हैं। पहली केंवरानी जयपुर के खंडेला ठिकाने के राजा हम्मीरसिंह की कन्या है। दूसरी राजा साहव ओयल (अवध) की पुत्री हैं। महाराजकुमार साहव के सन्तान में ,३ पुत्र भॅवर व्रजेन्द्रपाल, भॅवर महेन्द्रपाल और भॅवर सुरेन्द्रपाल हैं।

## राज्य की श्रामदनी व खर्च

करोेली राज्य की सालाना आमदनी सवा सात लाख और खर्च सात लाख रुपये है। सं० १६८८ (ई० सन् १६३२) में मुख्य मुख्य मदो का हिसाब इस प्रकार था:—

| नाम मद्                                   | त्रामदनी               |             | ख़च            |
|-------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------|
| १—मालगुजारी                               | ३,६४,६४६               |             | ٥              |
| २ <del>—</del> कस्टम (चु <sup>•</sup> गी) | १,०३,१८८               |             | १४,३४०         |
| ३—जंगलात                                  | १०,१०७                 |             | ४,४७१          |
| ४—त्र्रावकारी                             | २१,६२४                 |             | 0              |
| ५—श्रदालतें                               | ४०,६३२                 |             | ٥              |
| ६—श्रदालतें, जेल श्रीर पुर्               | लेस                    | • • •       | ३४,२७६         |
| ७—फुटकर                                   | <b>x</b> १,३४ <b>x</b> |             | १०,७६४         |
| ५—राजमहल                                  | •                      |             | ६४,८४४         |
| ६—राजवी (राजवंशियों)                      | कुटुम्बियों श्रौर राजप | रूत सरदारों | ,              |
| को भत्ता                                  |                        |             | <b>४</b> ३,४७७ |
| १०—कौंसिल                                 |                        |             | १७,८०७         |
| ११महकमा माल (रेवेन्यू                     | ()                     |             | ६४,६७३         |
| १२—महकमा हिसाब                            |                        |             | ४,४८२          |
| १३—कमठा (पी० डब्जू० ई                     | to) ···                |             | 45,478         |
| १४—महकमा श्रस्पताल                        |                        | •           | 80,000         |
| १४—स्कूल (शिद्या विभाग                    | )                      | •••         | १०,८६४         |
| १६—डाकखाना                                | _                      | •           | <b>5</b> 53    |
| १७—जमादार खाना और                         | मिस्तरी खाना ( वर्कशा  | ाप ) **′    | १०,८६८         |
| १८—सेना                                   |                        | • •         | १,०७,७६०       |
| १६—तवेला (स्टेबिल्स)                      |                        |             |                |
| २०—शिकारगाह                               | •                      | * * *       | १३,२४०         |

| २१—मरहार                           | 1,115            |
|------------------------------------|------------------|
| <sup>२२</sup> — <del>१</del> नाम   | ₹, <b>٤</b> ξξ   |
| २३—दान-पुरुवार्थ                   | \$2, <b></b> ££0 |
| <sup>२</sup> ८पावर हाउस (विजली घर) | १३,⊃१४           |
| २४—पे रानर्स                       | १०,२६६           |
| <sup>२६</sup> —मेहमान ( गस्टस )    | ३,२६१            |
| <b>५७—रिकंड</b> स                  | १,४५३            |
| २५—भाकस्मिक छर्च ( पृषिसङ्गेन्टल ) | ي درود           |
| २६सफर का भत्ता                     | ४,१८७            |
| ६ २२,८४६                           | <b>€,28,556</b>  |
|                                    |                  |

### श्रहदनामा-सन्धि पत्र

भहरनामा भानरवस अंग्रेडी इस्ट इविडया कम्पनी और महाराजा यदुक्कपन्त्र भास हरवदशपाल दव राजा करोही क दमियान भागेत मिस्टर भारस थियोफिलिस मेटकाफ क, जिसको बातरविक्ष कम्पती की वरफ से हिज एक्सिलेंसी वि मोस्ट नायक मार्किस बाफ हस्टिन्क, क० जी॰ गवर्नर जैनरक ने इस्तियारात कता किये थ और मार्फत भीर कताकृती के जिसकी एक राजा ने अपनी तरफ से पूर इस्तियारात दिय थे, तय पाया ।

शर्त पहली-बोस्ती, यकता और न्यैरस्वाही गवनसेयट अमेजी के जो एक फरीक है भीर राजा करीती व उनकी भोताद क जो दूसरा फरीक, हमेशा के बास्ते जारी रहगी।

रात दूसरी-बामें जी सरकार शजा करौली की रियामत को अपनी

हिफाजव में संती है।

शर्षे दीसरी-राजा करीली भन्ने जी सरकार की युजुर्गी का इकसर करक हमेरा। की इताकत का बावह करत हैं, बह किसी पर खिनावती न करेंगे । बागर इतिफाक से कांद्र तकरार किसी रहेंस क साथ हा जावे तो वह फैसला क लिये कोंग्रेकी सरकार की सरपंत्री में मुप्त की जावगी। राज्या कापने मुक्क के पूर बाकिस हैं। बांगे की हकुमत जनक मुल्क में दालिख स होगी।

रात चौथी—बंधेजी सरकार भपनी लुशी से राजा चौर उसकी चीताह को वह सिराज माम फमाती है जो वह साविक में पेशवा का दर्त ध ब्योर जो पेराशा ने भागेजी सरकार क नाम सन्त्रील कर दिया था।

शर्त पाँचवी-राजा करीकी, जब बांग्रेडी सरकार शलव करे. अपनी प्रोप्त अपनी हैसियत क मनापिक वेंगे।

शर्त छठी—यह श्रहदनामा जिसमें छः शर्ते दर्ज हैं देहली मुकाम पर तैयार होकर उस पर मिस्टर चार्ल्स थियोफिलिस मेटकाफ श्रौर मीर 'श्रता-कुली के मुहर श्रौर दस्तखत हुए श्रौर इसकी तसदीक की हुई नकल दस्तखती हिज एक्सिलेन्सी दी मोस्ट नोवल गवर्नर जेनरल श्रौर महाराजा करौली की श्राज की तारीख ६ नवन्बर सन् १८१७ ई० से देहली मुकाम में एक महीने के श्रन्दर दी जावेगी। फकत।



इस श्रहदनामे को हिज एक्सिलेन्सी गवर्नर जेनरल ने केम्प सालिया मे तारीख १४ नवम्बर सन् १८१७ ई० को तस्दीक किया।

दस्तखत—जे॰ एडम

सेक्रेटरी गवर्नर जेनरल

ऊपर लिखे श्रहद्नामा के सिवाय सं० १६१८ (ई० सन् १८६२) को एक सनद श्रसली सन्तान न होने की दशा में गोद लेने के बाबत महाराजा करोली को मिली श्रीर वि० सं० १६२४ पोष सुदि ६ (ई० सन् १८६८ ता० २० दिसम्बर) को एक श्रहद्नामा मुजरिमों के लेनदेन श्रादि का तथा सं० १६३८ माघ सुदि ४ सोमवार (ई० सन् १८८२ ता० २३ जनवरी) को नमक के वाबत—जैसा कि राजपूताने के कुल दूसरे राज्यों के साथ हुए— श्रंप्रेज सरकार ने इस राज्य के साथ भी किये।

## करौली राज्य के सरदार

इस राज्य में सरदार (जागीरदार) लोग ठिकानेदार या वापोतीदार कहलाते हैं। ये सब यादव वंश के हैं और राज्य में मुकरिंरा खिराज देते हैं जो सूमि की उपज का चौथाई हिस्सा होता है। यह खिराज फौजी सेवा के बदले में दिया जाता है, जिसका रिवाज श्रब उठ गया है। खास मोकों पर या राजदरवारों के समय ठाकुर या जागीरदार लोग श्रपनी जिमयत (सेना) के साथ दरवार में पहुँचते हैं श्रीर उस समय उनका खर्च सब राज्य से दिया बाता है। परन्तु मामूली मोकी पर जागीरदार कपन खर्ष स दरवार में काते हैं। ठाकुरों के पतने काटड़ी कहलाते हैं। इनकी संख्या ३० है जिनमें से बाबोवी, अमराद, रावतरा, मरन्तु और महनपुरा क जागीरदार, ठिकानेदार कहलाते हैं, बाढ़ी के बागोवीदार कहलाते हैं।

वागीरवारों क वृसरे पराने इतने लिखने योग्य नहीं हैं। व इरियास भौर मुक्त कोटकी या पाल,पराने से निकले हैं। इन आगीरवारों की जानशीनी क्येष्ट पुत्र के नाम से होती है भौर रिवाज के मास्कि टाक्टर अपने हाट माई का आयोषिका देता है। कुछ आगीरों में सब पुत्रों को बरावर पटवारा होता है, परन्त ज्येष्ट पुत्र को बवल ( दुगना ) हिस्सा मिलता है।

करीकी राज्य में हाइति ठिकाने के राव मुक्य सरदार गिने जाते हैं भीर नरेरा के निम्बन्तान होने पर इसी जागीर से गोष लिया जाता हैं। करीकी के राजा और इस्हारी के राव कपने नाम के पीक्षे बहुया पात राष्ट्र करावें हैं 'सिंह'' राज्य नहीं करात । उनका यह विस्तास है कि पात का मार्ग में का पातन करने बाला है और 'सिंह'' का क्यों गों को महण्य करने बाला है। वास्तव में यह विचार ठीक नहीं विदित्त होता ! 'सिंह'' राज्य एक सन्मान सुचक करायि है जिसको इतिय राजा महाराजाओं ने कपन परी राक हिंदगी। राजाओं के देवाहस विकास की १० वी राजाओं के जाग परी राज है। वास्तव निर्मों का दिवाह किया है। महाराजों ने कपाय परी राक हिंदगी है जान के साम शिंह के ना है। महाराजों के वास परी राज है। का से का पर्या है प्राचीन प्रण्यों व रिला के सी में चार्य नरेरों के नाम के साम शिंह में राज्य नहीं मिलता है। इस क्याबि का प्रचार ग्रहस्तानी काल से बिरोप हुचा और वह मी बला-वेशी। वर्षात्र वच ग्रुगल एका स्वाट के दरवार से राज्य हाने के राजा राज्य से वो ग्रहस्तानों के नामों के साम साँ, जेग बहातुर कारि राज्य व्हकर इन्होंने भी बीयोचिया नाम 'सिंह' जोवना ग्रह कर दिया।

हाक्रोती—पहाँ के ठाक्टर (सरदार) की कास आगीर गरेरी के पास एक गाँव में थी। इनके मूल पुरुष राव कीर्तिपाल ये जो महाराजा घर्मपाल के दूसरे पुत्र थे। सं० १७४४ ( ई० सन् १६२० ) में हाक्रोती चौर फराहपुर के आगीरवारों के खापस में सरदारी तनावा जब हु कुमा चौर उनहीं के कुन्नव वाओं को पंच नियत किये। हाक्रोती वाओं की तरफ से गांसी वाली किस महा गरेरी का कीर्तिपाल जो पंचायत में शामिल या मारा गया। हसकिय महा राजा ने कीर्तिपाल के पुत्र को हाक्षांती पर धायकार करने की खाड़ा थी। हाक्षोती क सरदार दूसरे आगीरवारों की तरफ खैरम्बाह मशहूर नहीं हैं। महाराजा हरकशापाल (स० १८६९-४४) ने एक्टन्या के प्रसिद्ध युक्त के परचान यह बानीर बच्च करती चौर क वर्ष वात्र सुराना शेक्टर बापस की। यहाँ कं ठाक्कर (सरदार) को राव का लिवाय है। हाक्षोती श्रीर श्रमरगढ़ के ठाकुर का दर्जा बराबर है, इसलिए दरबार में दोनो एक साथ उपस्थित नहीं होते हैं। करौली नरेश के निःसन्तान होने पर हाड़ोती जागीर से गोद लिया जाता है।

हाड़ोती की जागीर इस समय युवराज महाराजकुमार गणेशपाल बहादुर के ऋधिकार में है और सालाना आय करीब ३० हजार रु० हैं।

श्रमरगढ़ —यहाँ के जागीरदार ठाकुर कुलभालचन्द्र यादव चित्रय हैं। ये ताजीमी सरदार है श्रौर हाड़ोती के राव से दूसरा दर्जा इन्हों का है। इनका जन्म स० १६३७ सावण सुदि १४ सुक्रवार (ई० सन् १८८० ता० २० श्रगस्त) को हुआ था। श्रमरगढ़ का मूल पुरुष ठाकुर श्रमरमन महाराजा जगमन का पुत्र था। कहते हैं कि श्रमरमन को दिल्ली सम्राट से मनमब भिला था। परन्तु फारसी तवारीखों में मनसबदारों की नामावली में उसका नाम नहीं पाया जाता है। हाँ। श्रमरमन के पिता महाराजा जगमन श्रवहरूय मनसबदार थे।

रावतरा—इसके स्वामी ठाकुर भवेन्द्रपाल यादव ताजीमी सरदार है। राज्य के सरदारों में इनका तीमरा दर्जा है। रावतरा का प्रथम सरदार ठाकुर भोजपाल महाराजा धर्मपाल (दूसरे) का पुत्र था। यहाँ का ठाकुर श्रमरगढ़ के ठाकुर के वरावर ताजीम रखता है।

पदमपुरा—ठाकुर मोतीपाल यादव का जन्म सं० १६३२ फाल्गुण सुदि १० (ई० सन् १८७६ ता० ४ मार्च) को हुआ। इन्हें ताजीम हैं। ये भूत-पूर्व महाराजा भॅवरपाल के भाई हैं और हाडोतों के राव (महाराजकुमार) के चाचा हैं। ठाकुर मोतीपाल की किंचा मेयों कालेज में हुई हैं। ये राज्य की सेना के सेनापित है।

ठाकुर सुजानपाल यावव ताजीमी सरदार है।

राजा बहादुर लखपतिसंह तॅवर राजपूत हैं। इन्हें राज्य से ताजीम श्रोर राजा बहादुर का खानदानी खिताब दिया हुआ है। इनके पिता भगवानिसंह का देहात स० १६४६ के आषाढ़ (ई० सन् १८६२ जुलाई) मास में हुआ। इनके दादा विरधमानिसंह ग्वालियर से आये थे। ग्वालियर नरेश ने उनको जीवनकाल के लिये पहाड़गढ़ दिया था। लखपतिसंह की जागीर की सालाना आय आठ हजार रुपये हैं। ये धर्मादा महकमा के सुपरिटेन्डेन्ट हैं।

राजपूताना से बाहर के यादववंशी राज्य मैसूर राज्य

द्त्तिण भारत में मैसूर एक बड़ा शिक्तपूर्ण और प्रभावशाली राज्य है। भारत के देशी राज्यों में इस समय ये बड़ोदा से भी अधिक उन्नतिशील राज्य

माना जाता है। फैक्सन वथा मामदनी में हैदरायाद निजास रिसासत से दूसरे दुर्जे पर है। इसका छे प्रफल २६,४७४ वगमील, जनसंवधा ६४,४७,४०,४ भीर साक्षना मामदनी करीन ४ करोड़ रुपये हैं। खिराज में ३४ साख वार्षिक मैंगरेन सरकार को दत हैं। राज्य में भाठ पराने हैं। छोलर (कालार) पराने में सोने की स्वानें हैं जिनसे साना निकासा जाता है। मुधि बढ़ा दएआऊ भीर नारियल, चन्दन मादि दुर्जों का घर है।

प्राचीन इतिहासों से पता चलता है कि इसा से तीन सो वप पूर्व मैसूर राज्य का उत्तरी-पूर्व भाग कराकि के साधान्य में था। वाद में मैसूर में सांन्य (साववाहन) राजवंश का शासन हुमा। वीसरी शताच्टी स ग्यारह्वा शायां है कि से मैसूर में सांन्य (साववाहन) राजवंश का शासन हुमा। वीसरी शताच्टी स ग्यारह्वा शायां है कि मैसूर में तीन राजवंशों का राज रहा। एस समय उत्तरी परिकास मान करना वाववार के, पूर्व क्योर उत्तरी भाग परल्ला राजवुद्ध के कौर सम्य तथा विकास वाववार के हायों में रहा। इनक अधिकार का भाग गगवाड़ी कहताता वा कौर उनकी राजवानी तलकाद (सतवापुर) वे सी। गायां व्यो करात पर पर से से तीन करी करी करी करी करी करी करी करी कर मिसूर को अपनी की यां वाववार में से कर तिया। पर वारह्वी शायां की से हो यशक शाला के यादवों ने भोजवारी राजवारी के मान दिया। कोर दार सद्ध (दोर सद्ध र) को अपनी राजवारी काता। होर सद्ध र को इस समय 'इक्षेतीक' कहते हैं और वह से सूर राजवार के साववार के हाता की अपन हो गया और सैसूर का सम्बन्ध पर विकास पर का मिसूर मिस्त, पर वह विजयनगर साम्राज्य के साववार हु साववार के साववार हु साववार साववार के साववार के साववार साववार का साववार के साववार के साववार साववार साववार के साववार के साववार के साववार साववार का साववार के साववार का साववार का साववार कर साववार के साववार का साववार का साववार कर साववार का साववार कर साववार कर साववार कर साववार का साववार कर साववार कर साववार कर साववार कर साववार कर साववार का साववार के साववार का साववार का साववार कर साववार का साववार कर साववार का साववार क

मैस्र क वर्तमान यावन राजवंश के मूलपुरत के विषय में कहा जाता है कि विकसी सं० १४४६ (हैं० सन् १३६६) में वावन विजयराज और कृष्णपाज नाम के वो वीरों ने हारका (काठियावावा) से वलकर विषय मारत में बपना पांच्य जमाया। वे पहले पहले वर्तमान मैस्र नगर के पास हाहोनाइ स्वान में बसे। जब कन्होंने हुना कि स्थानिक राज्य मित्रमा होने से गरी वाव कर्जी नहा गया है और पास ही के एक काठंगती स्थान का बोटा सरदार राज्य को हहपना और उस राजा की पुत्री से विवाह करना पाइवा है। तब इन वोनों माहियों के अपने सावियों सहित पूर्व कर साव स्थान की काठंगती स्थान होने साहियों के अपने सावियों सहित पूर्व कर साव स्थान की काठंगती स्थान होने साहियों के अपने सावियों सहित पूर्व कर साव स्थान विवाह सरदार को मार बाला।

किया। तत्र से विजयराज को श्रोड़ियार या बढ़ियार की उपाधि मिली। बढ़ियार कनाड़ी भाषा में एक सम्मान सूचक शब्द है और इसके मायने हैं ''मालिक'' । विजयराज यादव बढ़ियार ने इसके बाद हादीनाद ऋौर कारूगाली की भूमि पर कब्जा किया। विजयराज के वंशज मैस्र नरेशों की वंशावली इस प्रकार है:-विक्रमी संवत् १--विजयराज ( उर्फ यदुराय) १४४६-१४५० २—हीर वटाड़ चामराज वढ़ियार ( प्रथम ) १४50-१४१४ ३—तीमराज बोडियर ( प्रथम ) **१४१४-१**४३४ ४—हीर चामराज वोढियार ( दूसरा ) ( छः श्रगुलिया वाला ) १४३४-१४७० ४-- बत्ताड़ चामराज वढियार (तीसरा) 3039-0028 ६—तीमराज वोडियर ( दूसरा ) ( श्रप्पान्न ) १६०६-१६२= ७-बोल चामराज विद्यार (चौथा) १६२५-१६३३ ५-बेत्ताड़ चामराज विद्यार ( पॉचवॉ ) १६३३-१६३४ ६-राज वोडियर ( प्रथम ) १६३४-१६७४ १०—चामराज वोडियर ( छठा ) १६७४-१६६४ ११—इमड़ीराज वढ़ियार ( दूसरा ) १६६४-१६६४ १२—रणधीर कन्थीरव नरसराज वोडियर १६६५-१७१६ १३—दोड़ा देवराज वढ़ियार १७१६-१७२६ १४--चीक देवराज विद्यार १७२६-१७६१ १४—कन्तीरव वोडियर (मुंकरसु=गृंगा व बहरा नरेश) १७४१-१७७१ १६—दोड़ा ऋष्णराज वोडियर ( प्रथम ) २७७१-१<del>७८८</del> १७—चामराज वोडियर ( सातवॉ ) १७८५-१७६१ १८—ऋष्णराज वोडियर ( दूसरा ) १७६१-१८२३ १६—नंजराज वोडियर १८२३-१८२७ २० चेतड़ चामराज वोडियुर ( आठवॉ ) १८२७-१८३३ २१—खास चामराज वोडियर ( नवॉ ) १८३३-१८४३ २२ — ऋष्णराज बढ़ियार (तीसरा) १८४७-१६२४ २३ - चामराजेन्द्र ( दसवॉ ) १६२४-१६५१ २४---कृष्णराज विद्यार ( चौथा ) १६५१—चिरायु हो सं० १८२३ (ई० सन् १७६६) में महाराजा नंजराज विद्यार के समय में हैदरश्रलीखाँ नाम का सेनापति राज्य का कर्ताधर्ता बन गया। नंजराज को गला घोंटकर स० १८२७ ( ई० सन् १८७० ) में मार डाला गया श्रौर उसके स्थान में उसका भाई चामराज विद्यार (श्राठवॉ) राजगदी पर बैठा । परन्तु वह निःसन्तान स० १८३२ (ई० सन् १७७४ ) में मर गया । इस पर कारूगाली का एक कुदुम्बी सरदार चामराज (नवॉ) को हैदरश्रली ने

गरी पर चैठाया। वह भी सं० ८८११ (१० सन् १७६६) मैं मर गया। इस पर देवरकाली क पुत्र टीपू सुलवान ने वृसरा उत्तराधिकारी नहीं जुना। इस प्रकार सं० १८१८ (१० सन् १७६१) से कामनी सृत्यु सं० १८३६ मार्गशीर्य सृदि २ शनिवार (१० सन् १७८२ ता० ७ दिसस्वर) वक देवरकाली तथा उसक वाद टीपू सुलवान कामनी सृत्यु सं० १८५६ चैशासा वदि २० शनिवार (१० सन् १७६६ वा० ४ मई) वक सेसूर राज्य क सर्वस्व रहे।

टीपू के मारे जाने पर जब भाँमेज सरकार का अधिकार मैसूर पर हुमा तव सरकार ने पुराने राजवंश के पामराज के पुत्र कृष्णराज ( वीसरे ) को मैसूर की गही पर विश्वास । परन्तु राज्य क कुमय च के कारण सरकार ने सं० १८८५ (१० १८६१) में इसे गही से उतार दिया। कोर राज्य-प्रकल्प अपने हायों में के क्षिया कोर-उससे कुछ रार्तों के साथ नया कहदनामा भी क्रिस्तवाया । सं०१६६४ (ई० सन् १८६७) में उसकी ग्रस्सु होने पर वाम राजेन्द्र (देसवाँ) जो वेचाबाकोत थराने के इत्या करसु का तीसरा पुत्र वा उसक गोद को मंजूर कर गही बैठाया । परन्तु सं० १६३८ (ई० सन् १८८१) तक रिजेम्सी (नावालगी) रही । सं० १६४१ (ई० सम् १८६४) में पाम राजेन्द्र का देशान्त हो गया । उनके बढ़े पुत्र कृष्णगुळ (चौथे) ग्रही पर बैठे। यही बते मान नरेश हैं। भापका पूर्व नाम "कनेश हिबहाईनेस महाराजा सर कुव्छराज महियार बहादुर जी० सी० एस० चाई, धी० थी० ई०<sup>7</sup> है चौर इ० सन् १म्म४ द्यार ४ जून की जन्मे हैं। ईरु सन् १००४ तारु १ फरवरी की जाप मैसूर के राज के तुम जा ध्यान के हैं है जो निर्देश को आयु होने पर हैं० सन् १६०० राज सहास्त्र को आपको शासन के पूरे अधिकार सिलें। है० सन् १६०० के जून सास में काठियाबाद के बच्चा डिकाने क राना बनेसिंह भग्नला की क्येंग्र पुत्री प्रतापकुमारी बाई (क्षत्रमीविकास) के साथ काएका विवाह हका । काप पक सुरिाणिय भौर प्रजाप्रिय नरशा 🕻 । इसी से मैसूर 🖦 शासन भावरी भौर दिष्य होगया है। वह यूरोप के किसी सम्बदेश के शासन से टकर ही सकता है। मैसूर माज भारतीय गरेशों के क्षिप ब्यादर्श रूप है।

सहाराजा साहब के कोट आहे ही "युवराज" पह पर हैं। इनका श्रुम नाम हिजहाईनेस सर कान्तिराच नर्रसिहराज बहियार जी० सी० झाई॰ ई॰ हैं। युवराज को युद्ध सेवाओं क उपकाष में मारत सरकार से ई॰ सम् १६१० की १ कान्यरी को "हिजहाईसेस" की उपायि व्यक्तिरात (पसन्त्र) मिसी है। युवराज के क्येग्र पुत्र शीयय चामराज बहियार का जम्म ई॰ सम् १६१६ ता० १८ जुताई को हुआ। इनका विवाह हिजहाईसेस चरलाये (जुन्दसंसदह 0 1) की बहिय के साथ होने का ग्रय हो रहा है।

## जैसलमेर राज्य तेरहवाँ प्रकरण



## ॥ उत्तर भड़िकवाड़ भाटी ॥

राज्य चिन्ह, जैसलमेर राज्य (राजपूताना)

JAISALMER STATE

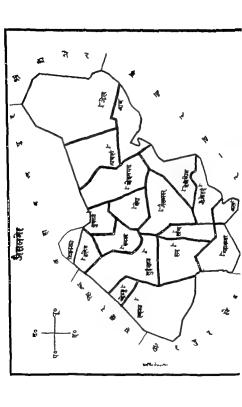

# जैसलमेर राज्यका इतिहास

## भौगोलिक वर्णन नामकरण, स्थिति श्रीर विस्तार

जिसलमेर राज्य राजपूताने के निरे पश्चिमी भाग मे है जो बीकानेर श्रीर सिन्ध से लगता हुश्रा मारवाड़ के मालानी परगना तक चला गया है। इसके उत्तर में बहावलपुर रियासत, पूर्व में बीकानेर



### जैसन्तमेर क्रिना मय सदर दर्वाजा ( श्रसैपरोन्त )

श्रीर मारवाड़ के राज्य, दिल्ला में मारवाड़ राज्य (जोधपुर) व सिन्ध प्रान्त तथा पश्चिम में सिन्ध प्रान्त का शक्कर जिला श्रीर खेरपुर रियासत है। यह २६। श्रंश ४ कला श्रीर २८ श्रंश २३ कला उत्तरांश तथा ६६ श्रंश, २० कला श्रीर ७२ श्रंश ४२ कला पूर्व रेखाश के वीच फैला हुआ है। प्राचीन शिक्षाकेकों में इसका नाम "चरुक्संबन" ( चक्रदेश) भीर "मार" मी सिलता है। वहाँ के लोग इसे "मार" वो ज्या मा कहते हैं भीर वहाँ की कियाँ गीवों में चहुए। माक हो गाती हैं। जब से महारायका जेमल ( जजक) माटी द्वारा जैसकामेर वसा है तबसे इस राज्य का नाम जेसकामेर पड़ा है। पाँच सी वर्ष पहिले यह राज्य बहुत पड़ा था। महारायका भीमसिंह क समय (वि० सं० १६४४-७६) से घीरे घीरे चासपास के राज्यों ने इसकी भूमि इबा हो। वोभी काज इसका चेपाला १६०६० वर्षमील है। इसकी सम्बाह बचार से इक्तिय तक काममा १३६ भीका बीर वीड़ाइ पूर्व से परियम तक २७० मीक है।

इस राज्य की मृसि क्यादतर रिगस्तान यानी रेतीसी है। कालक्या दिवसी माग में कुक पहादियों व मध्यी पाई जाती है, जिसमें पर्धमों के बरने के सायक बारा पैदा होता है। जैसलमेर राजवानी के बासपास करीं पुरु मील के इर्द गिर्द पथरीसी जमीन पाई जाती हैं। को पहायी है बारे दवह कहीं देंची कहीं नीनी है। बहुचा रेत के टीवे कोसों तक पाथ जाते हैं जिन पर फोग व सेजबा नामक छोटे कुछ बगते हैं।

### वर्षाष स्नेती

पाश्य के उत्तर पश्चिमी माग में पानी की वड़ी कसी है क्योंकि वर्ष की सौतत केवल रे॰ इंच ही है। इक्यों की गहराई २४० फुट से ४०० फुट वक होती है। इच्यों का पानी गमों के गीतम में माग बोड़ा कारण हो बादा है और वह कहीं क्यों पीने कायक नहीं रहणा है। होता वहुवा वस्तारी पानी को अपने पीने के लिय कुरावों में इच्हा कर लोगे हैं। यहाँ जमीन रेतीकी व बंकर हाने से केती कम होती है। परन्तु पानी या कुओं का सुमीवा बेलकर बहाँ कहीं को आपवाद हो जात हैं वहाँ बरासत होने पर बोड़ी चहुर हेती बावर क्यार, मूर्ग मोठ, विक सरसों करास, गुवार आपि की कर कि हैं कोर कहीं सिवाई व इच्चों का सुमीया है वहाँ गेहूँ जना, अपीम पियाय-काँगा मुझी, जैंगन अमियाँ मिरफ, तरकुल (महीरा), कक्की आपि सी पैता होते हैं। दस्ताक मो कहीं कहीं कोई आपी है कोर कहीं को आपी है। व्यवस्थार लोग मेह, बकरी, गाय केंद्र आदि पहुं पाइते हैं जिनके वृष्य से गुजारा करते हैं। कमी-कमी बकाल पह जानि पर प्रवाद के गरीब होगे केंद्र से कहा पर स्था कर केती की जाती है। व्यवस्थार होते हैं। कमी-कमी बकाल पह जानि पर प्रवाद है जाने करा वस्त से अपी को साल कर होता है। यहाँ पक्ष होरा हो सा कमी क्या के अपहा

<sup>1—</sup>जर्नेच रामच प्रिमादिक सोसामडी, है सन् १८२४ पू ६ (राजा बावक प्रिवृद्धर का थि से ८३४ का किलाबेच )। सम्मच है ब्रुसका परिचमी माग किसी समय व्यवस देश (कारिकासाय ) का डी वॉड डो।

श्रीदि पेडों की छाल ( छोड़े ), इन्द्रायण के बीज श्रीर भुरट श्रीदि घास को सुखा व पीस कर श्राटे में मिलाकर खाते हैं।

## श्रावहवा व नदियाँ

यहाँ की श्रावहवा बड़ी खुश्क व गर्म है श्रीर तन्दुरुस्ती के लिये बड़ी श्रच्छी है। वारहो मास वहने वाली यहाँ कोई नदी नहीं है। एक छोटी सी नदी जिसे काकनेय कहते हैं वह जैसलमेर से १७ मील दूरी पर दिच्या में गाँव कोटड़ी से निकली है श्रीर २५ मील वह कर २४ मील घर की एक भील वन जाती है, जिसको "वुज की भील" कहते है। इसके सिवाय गोगड़ी तथा लाठी नदी तथा कई वरसाती नाले है। लाठी नदी मारवाड़ के पहाड़ों से निकल कर इस राज्य में वर्ण के कुछ दिनो बाद तक वह कर सूख जाती है। इस राज्य में छोटे-मोटे बहुत से तालाव है, परन्तु बारिश के वाद वे जल्दी सूख जाते हैं। जैसलमेर से २० मील उत्तर में काणोद गाँव में एक बड़ी भील है जिसमें बारह महीने पानी रहता है। वह १४ मील के करीब लम्बी है। इसका पानी सूख जाने पर नमक जमता है श्रीर वर्षा में पानी से भर जाने पर पूर्व की श्रोर इसमें से एक नदी निकलती है, जो ३० मील बहकर मारवाड़ के रेते में लोप हो जाती है। इसी भील का बना नमक राज्य भर में काम श्राता है।

## खानं

इस राज्य में इमारती पत्थरों की खाने बहुत हैं, जिनसे स्याह, पीला, लाल आदि कई रग के नक्कासी के पत्थर निकलते हैं। जैसलमेर शहर के पास को कनड़ी खान का पीला पत्थर आगरे के ताजमहल व नई दिल्ली (रायसीना) की शाही इमारतों में लगा हुआ है, जो घडाई आर नक्कासी के काम के लिये बहुत अच्छा और मुलायम होता है। मुलतानी मिट्टी (मेट), गेरू, और खड्डी (सिमेन्ट) की भी यहाँ खानें हैं। खनिज पदार्थों की खोज अब तक यहाँ नहीं हुई है, परन्तु लोग कहते हैं कि यहाँ की-पहा-ड़ियों में कोयला, चाँदी व लोहा मिल सकता है।

## पेड़ व पशु

वृत्त श्रौर वनस्पितयों में रोहिड़ा, हिंगोटा, थोर, खेजड़ा, माल, श्राक, ढाक, कैर, कूमट, बैर, नीम, फोग, भुरट श्रादि पैदा होते हैं। बड़ (बरगद्) श्रौर पीपल के वृत्त शहर तथा जगल में केवल दर्शन रूपी कहीं-कहीं पाये जाते हैं। जंगली जानवरों में नीलगाय (रोज), शेर, चीते, बाघ (बघेरा) व नीकारा (हिरण) मिलते हैं। सूत्रर, भेड़िये श्रौर गीदड़ श्रिधक पाये जाते हैं। सर्प यहाँ बहुत हैं। विशेष करके "पीवन सांप" जो साधारण सर्प के रंग जैसा

होता है परन्तु वह काटता नहीं है। अंगलों में रात के वक टीलों पर सोने वाले अनुष्यों की छात्री पर यह का बैठवा है और उसक खास क साब भपनी विपेक्षी हवा छोड़ता रहता है जिससे मनुष्य गर जाता है। सहसन व प्याज (कांदा) की बूसे यह मनुष्य के पास नहीं बाता। इसी कारण से न फेबल जैसलमेर, परन्तु वीकानेर, मालानी (जोधपुर राज्य) आदि मर्यकर रेतीके इस्राकों में स्रोग प्याज व सहसन अपने पास रखते हैं और सावे हैं। यहाँ तक कि बाइएए व दिजों को भी इसका परहवा नहीं है। सर्पों से बचने के लिए होग बहवा चमड़ के मौजे पहिनते हैं।

### बन-संस्था

भी अफल के जिल्हाज से यह राज्य राजपूताने में तीसरे नम्बर पर है परन्तु बावादी में सबसे घटकर है। सं० १६६७ वि० (सन् १६३१ इ०) की मदु मद्भामारी क बनुसार राज्य भर में ७६,२४४ मनुष्य (क्षियाँ ३३,६१३ व पुरुप ४२,३४२ ) निवास करते हैं। समात् की वर्गमील सीसत सावादी केवल ४ मतुष्यों की है। ज्ञाबाद घर कुछ १८,३३७ हैं। इस राज्य में राहर केबल एक जैसलमेर है बाकी ४६६ आबाद गाँव हैं। यहाँ के एक गाँव में ब्मीसत्त ३४ घर ब्मीर १४० मनुष्य होते हैं। यहाँ की श्रियाँ मुन्दर हाती हैं कशावत है कि-

मारवाद नर मीपजे । नारी जैसलमेर। सिन्धां तुरही र साँवया , करहरू भीकानेर ॥

कर्मात मारवाड (बोधपुर) में मर्व, जैसलमेर में क्रियाँ, सिन्ध में

घोड़े और बाकानर में ऊँट अच्छे होत है।

कर्मचारियों की लापरवाही और अव्यवस्था के कारण सेती व व्योपार का कोइ समीता न होने मे और फसल केशब सावग्र ही हाने से पहाँ क स्रोग अक्सर देश कोइकर बासपास के इलाकों (सिन्ध बादि) में निकल जाते है और नहाँ बसने पर बहुत कम लोग वापस बोटते हैं। इससे अन-संस्था दिनी-दिन घट कर राज्य जजहता ही जाता है। यहाँ की प्रजा प्रापः हालों की वादाद में बज ( मथुरा, कागरा ), क्लीगड़, गुम्देहलारड, मध्य प्रान्त, पराह भीर सिन्ध में जाकर वस गत्र है। प्रकरतो ब्राह्मता हो सपरिवार कायुस-कुन्यहार तक पहुँच गण हैं। पिछली मतु महामारियों के बदसर पर इस राज्य की गणना ।इस

प्रकार थी'-

सम् १८८१ ई \$85,50°\$ सम् १६११ ५० **□=,**₹₹₹ सम् १८६१ इ० \$02,45,5 सन् १६२१ ४० **\$6,4**23 सम् १६०१ ई० सम् १६३१ ई० **₩**\$ ₹≵≵

१--इत्तंत्र होना । २--वोदे । २---वक्ता । ४--क्टि ।

## भाषा च जातियाँ

यहाँ की भाषा मारवाड़ी है परन्तु पश्चिमी भाग में सिन्धी भाषा से मिलती हुई है जिसे थली की भाषा कहते हैं। जातियो में राजपूत, चमार, शेख, महाजन (वैश्य) श्रोर ब्राह्मण श्रादि हैं। कुछ जातियो-के स्नी-पुरुषों को गंणना इस प्रकार है:—

| १राजपूत             | * • • • | • • • | २०,०६८        |
|---------------------|---------|-------|---------------|
| २—रंगड़ (मुसलमान)   | • •     | •     | ११,४६८        |
| ३ —शेख ( मुसलमान )  | • • •   | •     | <b>५,</b> २२४ |
| ४—मेववाल ( ढेड )    |         |       | ७,३३४         |
| <b>४</b> —बीसनोई    |         | • •   | ३,६४६         |
| ६—पुष्करणा त्राह्मण | • • •   | • • • | २,७०४         |

१ -- पुंकरणे ब्राह्मण प्राय हछ-पुष्ट डील डील श्रीर सुरत शक्त के श्रव्छे होते हैं। ये नौकरी को अधिक पसन्द करते हैं। कर्नल टॉड ने "एन एस एसड एसिटक्रिटीज श्चाफ राजस्थान" ( भाग २ ए० १२११ ) में जैसकमेर का ऐतिहासिक वृत्तान्त देते हुए जिला है कि "ये जोग (पुष्करणे ब्राह्मण) वेजदार छोड थे। पुष्कर या पोकर की पवित्र भील इन्होंने खोदी तब से देवता की कृपा से "पोकरणा" की उपाधि के साथ बाह्यणों का पद पाया श्रीर इनके पूजने की मुख्य वस्तु कुदाल (खुराला) है जो कि खोदने का एक श्रीजार है।" यही बात मिस्टर जॉन विरुप्तन ने 'कास्टस एगड ट्राईंब्स" अन्य में श्रीर लेफ्टिनेन्ट गवर्नर सर इबटसन ने "पजात्र कास्टस" (सन् १८८१ पृ० २८२) प्रत्य में जिली है। ऐसे ही एक दन्त कथा "मारवाइ स्टेट की जातियों की डत्पत्ति व हाजाव"नामक सरकारी प्रन्य (भाग ३ ए० १६०) में दर्ज है कि एक बार महार का पिंड्हार राजा नाहरराव, शिकार में सूप्रर का पीछा करता हुआ पुष्कर मोल तक चला श्राया। मौका पाकर सुत्रर मील की माहियों में घुन पड़ा। राजा ने बहुत दूँदा परन्तु उसका पता न लगा। गर्मी के दिन थे। राजा-त्यासा था। इससे पुष्करके घाट पर दोनों हाथों से पानी पीने लगा तो उसके हाथों का कोड़ मिट गया। राजा ने इस जल को करामाती समस कर मील की मरम्मत कराई व धाट बधवाये श्रीर एक लाख ब्राह्मणों का ब्रह्मभोज करने का सकल्प किया। परन्तु भोज से ८०,००० से श्रधिक ब्राह्मण नहीं श्राये। इससे उसने २०,००० घोडों को जनेक पहना कर बाह्मणों के साथ भोजन करवा दिया। उस दिन से पुष्करणा ब्राह्मणों की जाति पेदा हुईं।" परन्तु यह सब सूठ श्रीर होवी लोगों की मनगढ़नत कर्लानायें मात्र हैं। क्योंकि पुष्कर कील की मरम्मत कराने वाला पिंद्हार राजा नाहरराव १ वीं शताब्दी में हुआ था और वह भिनमाल का था न कि मंदोर का। इसके सिवाय १२ वीं शताब्दी तक ब्राह्मण वर्ण में कोई जातियाँ ११-नाइ

 माहरवरी वेश्य २,३६७ 7,308 ५--इरोगा ( इज़्री-नाकर ) 8,285 ६—शील 8,238 १०-दुम्हार 1,038

राजपूर्वी का एक विद्वाद हिस्सा ऐसा है जो किसी समय मुसलमान वत गया था। यहाँ क परिवामी मांग क सिन्धी मुसलमान होग जामतीर पर एक जगह टिके नहीं रहते हैं यानी अपने ऊँट, सेड़, बकरी, गाम आहि पद्मभी का रेगिस्तान में बहुतायत स जगने वाले फेंटकटकी आदि घास बराते हुए सिन्म व बहावलपुर रियासत ( पंजाव ) में रार्श के दिनों में निकल बावे हैं। बा साधारण का माजन वाजरी है। घनाट्य पुरुष गहें कीर चावल मा सावे हैं। दूप, दही आदि का सेवन साग अधिक करते हैं। रेगिस्तान हान से यहाँ की मुख्य सवारी ऊँट हैं। किसानों से जमीन का खगान पैदावार में क्षिया जाता है। स्नाबसा गाँधों में स्परोक्त काल पर पेंदाबार का कठा हिस्सा

तथा रवी पर पाँचनौँ हिस्सा क्रिया जाता है। यहाँ कोइ उरक्षेश्रनीय दुसरकता नहीं है। सेड् का ऊन के कम्बल खेस मादि तथा परभर क प्यासे, जरस, रकावियाँ तथा स्वीह (माला) मणक भार द्वार्था दाँत व हड्डी क गहने अच्छे बनत हैं।

### प्रसिद्ध स्थान

बैसलुमेर-पून राज्य में र्र्जने बान्य नगर कवल बेसलमेर राज घानी ही है जा एक पहाड़ा क दक्षिण माग में वसा दुव्या है। रेक्स के माग

स यह क्लक्त म उत्तर परियम में १,२०० और वन्त्रई से उत्तर में ६०० भीर जामपुर स परिवम में १२४ मील क फासके पर है। नजदीक रेक्न िंगों भे स्रीरान जा नपुर रेस्त का बाइमेर हैं। जहाँ सं जैसलगेर राजधानी १०० मीस दूर है और यात्रियों का हैंन्य माटर की भवारी से फच्चे रास्ते से जान दोता है। सहर का क्रेत्रफल १ यगमील है और व्यायादी ७१९० है।

शहर क बारों तरफ क्रीन है मील घरे का है से ७ कुट चौड़ा की रे स १४ पुर केंगा पत्थर का पक्षा परकाटा (शहरपनाट) है । इस परकाट क

व उपज्ञातियाँ नहीं बती थीं और ज शीह व र्यंच ज़ाविए का जी कोई भेद मार्थ दी भा । संद माझाया <sup>श्र</sup>माझाया ही कड़काते थे । से १५ के बाद सरजवता माँसाहार भीर जवाहार के कारन यह भेड़ हुआ चीर पीछे नगरों, देशों चारि के भाग हैं। माहाकों की भिन्न-सिक्त सातिकों बनी । इन तरह कर्मस श्रीह का बन

क्यार डीक नहीं है ।

बीच में तोपें आदि रखने के लिये यथास्थान अनेक वुर्ज और वन्दूक की मारे वनी हुई हैं। नगर में प्रवेश करने के लिये इसी शहरपनाह में ४ वड़े दरवाजे



श्रोर दो खिड़िकयाँ हैं। मुख्य द्वार दो हैं—पश्चिम में श्रमरसागर परोल (दर-वाजा) श्रोर पूर्व में घडसीसर दूरवाजा है। परकोटे के भीतर ही दित्तण में एक पृथक् त्रिमुजाकार चट्टान पर श्राध मील दो त्रफल में पहाडी किला है जो बासपास की मूमि से १४० फुट कँवा है। यह टीला समुत्र की सराह से १४६ फुट कँवा है और करीव २० मील व्यास (बायमिटर) के एक पमरीले मैदान के केन्द्र रमान पर है। किला बड़ा सुन्दर बना हुआ है और इसके पारों बोर ६६ कुँते हैं। तीने से किले में जाने के लिये एक दुमायदार पड़ाइ वाली बार कर के लिये के विशेष एक दुमायदार पड़ाइ वाली कहा है। है। दार कर के के वीक एक वाली है। इन वारों दरवाओं (काटकीं) को पार कर के किसे के वीक एक वाली है। इन वारों दरवाओं के नाम कमराग बालैपरोल स्ट्राकपरोल, गणेश परेल बीर हवागरोल है। किले में ही सर्वोचम विलास रामहल (रंगपोल), गजविलास बीर मोरी महल नामक राजमासाद हैं। बीक में इन महली के सामने मानवान बारि नारायण बर्धात टीकमजी बीर सम्वति शक्ति के मिन्दर हैं। मानवरी का मन्दिर संग १६६६ (सन १६१२-१३) में बना है। इन मन्दिरों के बागे विष्ठण परिवम की बीर कहा जैन मन्दिर हैं। जैन



वैश्वकारेर किये में कैन मन्दिर

तीर्थेहर श्रीभिन्दामिण पारबनाथ सानितमाथ, सम्भवनाथ स्थामस्य स्वीर महाबीर स्वामी क मन्दिर १४ वी स्वीर १४ वी रातास्त्री के वने हुए हैं। इनमें नवासी क काम वर्षी वारीको और खुवी के साथ किया हुआ है है। इनकी मनोहर बनावट दूर ही से दशकों के सावस्त्रित करती है। इन मनिद्रों से कुछ दूर कपर परिकास की और श्रीसक्तानाय और महादेव क मनिद्र हैं। किसे की सक्षद्री में परिकास की और श्रीसक्तानाय और महादेव क महारावल बैरिशाल का वनवाया "बादल विलास" नाम का मीनार है। यह सात मंजिली इमारत बहुत सुन्दर वनी हुई है। िकले और शहर की प्रायः समस्त इमारतें पीले पत्थर की बनी है और उनमें गढ़ाई व निकाशी का काम अच्छा है। यह पत्थर शहर के उत्तरी द्रवाजा (मलका परोल) के पास ही पाया जाता है। प्रजा की एक अच्छी संख्या किले में वसती है। प्राचीन कालानुसार रात के १० बजे से सुबह के ४ बजे तक आज भी किले के दरवाजे सर्वथा बन्द रहते है और उस समय किसी का आना जाना नहीं होता है।



घइसीसर तालाब, जैसलमेर

शहर के घडसीमर दरवाजा से दो फर्ला ग की दूरी पर घड़सीसर नामक विशाल तालाब है। यह करीब तीन मील लम्बा और एक मील चौड़ा है। इसे महारावल घड़सी ने बनवाया था। इसके पश्चिमी घाट पर एक वेश्या द्वारा कुछ वर्षों से विशाल दरवाजा (तिबारा) बन जाने से बडी रौनक हो गई है। अमरसागर और मूलराज सागर नामक तालाबों के साथ में सुन्दर बगीचे हैं जिनमें कई प्रकार के फलों और फूलों के पेड़ हैं। इनमें इमारतें भी बनी हैं। यह शहर से कमशः ३ और ४ मील दूर हैं। इनमें इमारतें भी बनी हैं। यह शहर से कमशः ३ और ४ मील दूर हैं। "बड़ा बाग" शहर के उत्तर की ओर ४ मील दूर हैं। यहाँ आम के बहुत से वृत्त हैं। राजकीय शमशान इसी बड़े वाग की पहाडी पर है। अन्य जातियों के शमशान शहर के परकोट के वाहर अलग अलग हैं। शहर में कई लोगों के निजी मकान सुन्दर हैं। उन सबमें पटवा सेठ की हवेली और दीवान मेहता

नथमझ माहेस्वरी की हचेली देखने योग्य हैं। सबसे बढ़िया हवेली प्रसिद्ध दीवान सालमसिंह की बनी हुई है जो ६ मजिल की है। गिरने क मय से



इसकी १-२ मंजिल कुछ वर्षोंसे नीचे चतरवा दी गई हैं।

राहर में एक बाँमेजी डाक्ट्याना ( क्रिपार्ट मेन्ट्रका ) र जेक्सपर, १ स्कूल बाँग छोटा सा द वा सा ना है । राज्य सरमें केवक ६ मी कि पाडी सङ्क है जो कि राजयानीके

ह जा। राजधानीक भास पास दीवान साममिंद महता की हरेकी है, जाकी

पर गजरूपसागर तालाव व न मील पर ब्रह्मसर है, स्त्रोर पश्चिम मे ४ मील पर श्रमर सागर है, जहाँ भी कई जैन मन्दिर है।

इस राज्य में न तो रेल, न तार न न्योपार है इससे उन्नति का त्रामाव है। जैन मन्दिरो श्रोर कुछ दर्शनीय स्थानो के सिवाय यह राजधानी वाहर के दर्शक के लिये कोई आकर्पण नहीं रखती। इस पर भी आश्चर्य जनक वात है कि दूसरी देशी रियासतो की तरह चुड़ी (सायर Oction) कर तो लगता हो है पर इस राजधानों को देखने वाले प्रत्येक यात्री (विशेष कर जैनी) से "मुड कर" ( Percapita ) नामक एक टैक्स ॥) फी मनुष्य के हिसाव से राज्य में लिया जाता है।

लोद्रवा-यह जेसलमेर राजधानी से पश्चिम में उस मील दूर है। इस समय ये उजाड पडा है परन्तु किसी समय वारह दरवाजी वाला एक वडा नगर था।



जैन मन्दिर लोद्रवा का तोरग

समय के बने यहाँ दो मन्दिर एक माता जी का तथा दूसरा पार्श्वनाथजी के कहे जाते हैं। ये मन्दिर कोई ७००-५०० वर्ष के पुराने ज्ञात होते हैं।

१० वीं शताब्दी में रावल देवराज भाटी ने यह कस्वा पॅवार (परमार) राजपूतों की लोद्रा शाखा से छीनकर श्रपनी राजधानी बनाया था जैसलमेर बसने तक रही। इसका ऋधि काश बालू रेत के नीचे द्या पड़ा है यदि खुदाई तो श्रमूल्य इमारतें श्रीर दुर्लभ प्राचीन वस्तुए मिल सकती है। लोद्रा राजपूनों के

षोक्तमपुर--- यह जैसलगर से ध्य मील उत्तर-पूर्व में एक किला है। इस मतबूल फिले की दीवारें 🗱 फुट केंबी हैं। किसे से दक्षिण-पूर्व में सिवा या सेवा नामक वां सौ घरों की वस्ती का एक बाटा करना है जो नोस परगना में है।

**परस्लपुर-**ाह करना बद्दावलपुर के शस्ते में वहावलपुर से ६० मीस दक्षिण-पूर्वको है। यहाँ र० फुट ऊँ भी पहाड़ी पर एक किस्ना है। यहाँ से १ मील दूरी पर विकाश परिवम में एक टीला किले से ऊँवा है। जिस पर बार सी वर्ष पहिले मुखल वादशाह हुमायूँ सदा रहा या, बद कि एस कियों में न काने दिया था। यह करता बहुत पुराना है।

राज्य में इतिहास व पुरावत्व विद्या क रसिकजर्नी के हिए बोड़ी बहुत सामग्री जैसलमेर शहर, वरस्कपुर ( परगना नोख ), वन्नोट, साप्रवा



राजकीय रमशाय भूमि

(परगता ग्रेंसक्षमेर), देवीकांट और सीरवा (परगता देवीकोट) में माई जाती हैं।

#### राज्य प्रबन्ध व पराार्ने

रान्य की बागक्षेर महारावज साइव के हाथ में है। राज्य प्रबन्ध का सबसे बढ़ा सहकमा 'सहकमा जास" कहलाता है। इस महकमें का धन्मध ''दोबान'' ( चीफ मिनिस्टर ) होता है ।

राज्य अवस्य के सुमीते के क्षिये राज्य क २० विभाग किये गये हैं ब्यौर प्रस्येक विमाग यानी परगना ( किया ) का प्रवन्यकर्ता तथा न्यायपीश एक "बाकिम" बोटा है। परगर्नी का संखेप प्रचीत इस प्रकार है:--

जैसलमेर परगना—इस परगने (जिले) का श्रनुमानिक चेत्रफल ११०८६ वर्गमील है। इसमे १ नगर तथा ४१ गॉव है। परगने की आवादी



४,४५४ है। यह
परगना पथरीला
श्रीर वंकर रेगिस्तान है। इसका
मुख्य नगर जैसलमेर है। जहाँ
हाकिम रहता है।
पालीवाल (पल्लीवाल ) त्राह्मणो
को बस्ती का
'काठौड़ी' नामक
गॉव इसी परगने
मे है जो जैसलमेर से १६ मील
उत्तर में है।

## देवोकोट

परगना—पह जैसलमेर से २४ मील दिच्छा पूर्व मे हैं । चे त्रफल करीब ६६० वर्ग-मील हैं । गाँव २६ हैं श्रीर

दीवान नथमज मेहता की हवेली, जैसजमेर शहर

श्राबादी ३,८४६ है। इसमें भूमि पथरीली तथा जहाँ तहाँ रेतीले टीबे भी हैं। देवीकोट में देवी का एक मिद्र है। यहाँ भूमि पर एक छोटा सा किला भी है।

फतहगढ़ परगना—यह जैसलसेर से ३८ मील द्त्तिण-पूर्व में और देवीकोट से द्त्तिण में १४ मील पर हैं। चे त्रफल अदाजन ७०० वर्गमील हैं, गॉव ३६ तथा आबादी १,११७ हैं। इसकी सूमि कठोर व बंम्फर हैं। इसका मुख्य गॉव फतहगढ़ ( उर्फ बीजोराई ) हैं जिसमें कुछ बस्ती हैं।

मयाजलार परगना—यह लखा के पश्चिम में श्रौर जैसलमेर से दिन्ता पश्चिम में ६० मील पर है। चेत्रफल ५०० वर्गमील, गाँव १० श्रौर

चायादी ४६० है। यह रतीस्ता मेदान है जिसमे बहुत से रत कटी व है। हाकिम मयाजलार गाँव में रहता है।

सम लामा पराना—यह जैसलमेर सं परिवम में २ मेल व मयाअंकार से उत्तर में है। इसका छ उत्तम स्वामत १,७०० वरामील है, गाँव ४५ और धावादी ६,०६० मनुष्यों की है। इस पराने की कमी पनी धावादी थी। बाव स्वामा उजदा सा है। स्वामा क वास एक चाटी में देव वाँचा हुआ हैं जिसमें १-४ मास तक पानी रहता है और वाद में उसमें गहूँ बोया जाता है। हाकिन स्वामा गाँव में रहता है और नायव हाकिम सम में रहता है।

शाहराइ परगना — यह जैसलमेर सं परिचम में व सम से उत्तर परिचम में है। इसका छोत्रपल लगमग १,६०० वर्गमील है भीर गाँव ६६ तम क्सी १,२०० मतुष्यों की है। इस परगने में बड़े-बड़े रंत क टीव हैं। इस परगने का पानी भीठा है। देश क टीवे एक जगह से पड़कर दूसरें जगह पत्ते जाने से कासन नहीं हा सकती। बहुमत क करवे शाहराइ उत्ते पलववगह में अधिकारा असलमान उद्दर्श हैं।

सुरंपाला परगना—यह जैसकमेर से उत्तर परिवम में ४० मीझ पर है। गाहगढ़ घाटडु के पूर्व में है। होजनक बांदाजन १,००० वगमील, गाँव १६ स्त्रीर ब्याचादी ३,६४० मतुष्यों की है। इसकी भूमि चंकर रेगिस्वान है जिसमें इस टीवे हैं सथा कुछ हरी सरी धाटियें हैं।

रासगढ़ परमला — यह सेसलभेर से ४० मील उत्तर परिचम में व खुईमाला क उत्तर में हैं। को त्रफल ४०० बगर्सास गाँव १० स्त्रीर सावारी १,४४१ सतुष्यों की है। त्रमीन बैक्ट रेगिस्तान है। जहाँ तहाँ पाटियों पर संघ वाँचे दुए हैं जिनमें नेहूँ पैदा होता है। रासगढ़ किसे में दिव्यु का एकं मंदिर है।

तनोट परगना—यह जैसलमेर से १०० शील बत्तर परिवम में ब रामगढ़ क बत्तर में है। यहाँ बहुत से टीव हैं ब्यौर कास्त बिस्तुल नहीं होती। के प्रभक्त १०० वर्गमील, गाँव १ ब्यौर कावादी ७०३ मतुष्यों की है। वनोट (वस्तुकट) गाँव जैसलसेर प्राज्यानी से प्रभिक्त पूर है। यह माटियों की प्रशुक्तर में राजधानी सी।

फिरमुनगढ़ पराना--यह जैसकामर सगर से उत्तर में पड़ सी मील पूर्व बहावलपुर की सीमा इंगास तथा उनाट से उत्तर में इं। चेत्रपत्र भन्दाजन ४०० बगमील, गाँव र तथा बली न्दर सहन्यों की हं। इसमें टीवं हो टीव हैं। यह फिला पहले बहावलपुर राज्य में या तय इमका नाम चीनगढ़ था। किशानगढ़ में मुसलमानों का पनवाया हुआ समतल भूमि का वड़ा किला है। प्रजा के घर ईंटो से वने हुए है। यहाँ कुछ वाजरी भी पैदा होती है।

वुयली परगना—यह जैसलमेर से उत्तर में ७० वर्गमील व रामगढ़ से पूर्व में है। चे त्रफल ७०० वर्गमील, गॉव ६ श्रोर श्रावादी १,४७२ मनुष्यो की है। इसमें कठोर श्रोर रेतीला मैदान है।

देवा परगना—यह जैसलमेर से उत्तर मे २० मील व रामगढ़ से पूर्व में है। च त्रफल ४३० वर्गमील, गॉव १७ झोर वस्ती १,८७२ मनुष्यों की है। इसमे छोटी-छोटी पथरीली पहाड़ियाँ हैं झौर घाटियों मे वॉघ वधे हुए हैं। जिनमें नमक पैटा होता है। देवा मे जमीन पर वना हुआ एक छोटा किला भी है। राज्य की घुडशाला के घोडे यहाँ रखे जाते हैं।

मोहनगढ़ परगना—यह जैसलमेर से ४० मील उत्तर पूर्व में तथा देवा से पूर्व में है। चे त्रफल करीय ४०० वर्गमील है, गॉव २२ और आवादी ३,४२६ है। इसकी भूमि पथरीली व कुछ रेतीली है। यहाँ वाजरी व घास होती है।

नोख परगना—यह जैसलमेर से १०० मील उत्तर-पूर्व व मोहनगढ परगना से पूर्व मे हैं। चेत्रफल २,००० वर्ग मील, गॉव ६६ झोर झावादी १२,६३४ मनुष्यो की हैं। भूमि की सतह के पास ही मीठा पानी मिलता है। साग-सच्जी, कुछ गेहूँ व कुछ वाजरी इस परगना में पैटा होती है।

बाफ परगना—यह जैसलमेर से १०० मील उत्तर-पूर्व में और नोख से दिल्ला में है। चे अफल ६८० वर्गमील, गॉव २४ और आवादी ६,६६६ है। यह अधिकांश पथरीला मैदान है। इसमें कई तालाव है और कुछ खारे वन्ध हैं। नमक की एक वडी भील भी है परन्तु उससे कोई नमक नहीं वनाया जाता है। खारी वन्धों में गेहूं वोया जाता है। इस परगने की भूमि जैसलमेर राज्य के सब परगनों से वढकर उपजाऊ व हरी-भरी है। इसी से इसका नाम "कोट काशमीर" भी प्रसिद्ध है। यहाँ गौरे भैरव का एक प्रसिद्ध देव स्थान है।

ला परगना—पह जैसलमेर से दिन्ण में ७० मील व फतहगढ़ (बीजोराई) से दिन्ण पिरचम में हैं। चे त्रफल २६२ वर्ग मील, गॉव १७ स्त्रीर त्रावादी ३,४४८ हैं। इसकी सूमि कठोर व रेतीली हैं। इसमें कहीं-कहीं रेतीले टीवे भी हैं। हुकूमत का सदर मुकाम गॉव लखा में हैं।

लाठी नाचणां परगना—ये परगना जैसलमेर राजधानी के पूर्व में करीव ३८ मील दूर है। इसमें वाजरा (वाजरी), तिल, मोठ व कपास पैटा होता है। त्रेत्रफल १,६४० वर्गमील, गाँव ३४ और आवादी ६,४०६ है। हािकम लाठी गाँव में व नायव हािकम नाचणां में रहते हैं। देवीकोट से लाठी २८ मील पूर्व में व जोधपुर स्टेट के पोकरन कस्वे से २४ मील उत्तर में है। इस परगने में आवाद घर १,४१३ हैं।

#### सिका

यहाँ का सिक्षा "कालीशाही" कहलाता है। पहले यहाँ मुहम्मदशाही रुपया पसरता था। वि० सं०१८१३ में महत्यवक्त कालीसह ने अपने









२---भक्षेत्राही च्यम शाहबहाधावान् स्थामक मा । २----म्बजीवर्तिह के समय (सं. १२ २--२१) का व्यॅडी का ६७मा कैसक्रमेर स्कामक का ।

नाम का करतेशाही रुपया चकाया और टकसाझ भी कोती। सिकों पर स्वितिक (साविया) और 12.12 ऐसे निशान हैं। विव संव १६१७ (ईव सन् १५६०) से सोने की माइर भी बजने कगी। सोहर, बाबी माइर, पाव माइर और वो बाती सोइर के सोने के सिक्के बनाये आते हैं। बीर चौंडी का करतेशाही रुपया भी चीरे बीरे कान्तवान हो रहा है। उसकी जगह कीमेवी कराहर रुपया मंबित है।

#### राज्य चिन्ह

इस राज्य के राज्य भिन्द (कोट काफ कामस ) में एक जान है जिस पर एक पड़ी मैठा हुआ है। मान क दोनों तरफ हिरख भिन्न हैं। मान के पीम में फिसे की पुत्रों मिशाई गई हैं और एक स्वीत पुत्रण में तोगी पुत्रा में एक तरफ में दूरा हुआ माना ब्याह्मण करते हुए दिसाया गया है। बह राज्य भिन्द किसी संन्यासी का बताया हुआ कहा जाता है और यह दरवार के फेट पर ही लगा रहता है। यहाँ का शाही महैना मगया रंग का है क्योंकि कनकर पांगी राजनाय राज्य देवराज का गुरू या और वसन बपन शिष्य के कह मकार से लाम पहुँचाया।

हाल का रंग भारती रंग का है, लेकिन उस पर किसे की पुत्रों तो कारे रंग की हैं व जैसलमेर किसे को सुचित करती हैं और इस राज्य पिरद पर माले के निरागन स स बैंग की जुला क्यी स्थानीयाओं सुचित कारी है। न्योगीयाओं का काम स्थानी क्यान साला रंगने वाली है। कहत हैं कि कीहरूण के समय में समय क राजा जरासंच कथास यह भाला सा जा कस देवताओं से प्राप्त हुआ था और जिसका यह अद्भुत प्रभाव था कि जिस किसी की ओर यह भाला लगाया जाता वह निश्चय मर जाता। जैसलमेर के



श्रसली महा व राज्य चिन्ही

श्रादि पुरुष यादवों ने—जा इस भाले से बड़े हरते थे—कालीदेवी से प्रार्थना करके उसके द्वारा जरासध से प्राप्त किया । देवी ने श्रपने शत्रु से लडकर यह

१—महारानी विषटोरिया के ''केसर-ए-हिन्द'' (राज राजेश्वरी) की पंदवी प्रहरण करते समय वि० ६० ११३३ की पोष सुदि १२ (ई० सन् १८७६ ता० २८

माना याव में के लिये छीन लिया छौर इस छीना मपटी में ही यह दूर गया। इसी से दूरा हुमा माला राज्य बिन्ह में बताया गया है। हांजन पड़ी ( सुगन थिड़ी-पालन ) के लिय फहते हैं कि यह पड़ी महारावल विजेराज के शिर पर खा चैठा था। वात्तव में यह पड़ी न वा इनही इलड़वी स्वांगिया वेषी थी। इससे रावल की जीत रही।

इस समय राज्य जिन्ह में बाल क नीचे "हत्राला" याद्यपि" किसा हुआ दे और इस बाल क नीचे "उत्तर मड़ कियाड़ भाटी" आहेत दे जिसका अर्थ पह दे कि "माटी उत्तर मारत के बार रक्तक हैं" अयात, इन्होंने समय समय पर भारत पर उत्तर से आक्रमण करने वालों का सबसे प्रथम सुकावता किया है।

### प्राचीन इतिहास

जैसलसर का राजवंदा राजपूरों की चन्त्रवंदा। यावय कांप की माटी राखा में है और कपने पूर्वत राजा भाटी के नाम से "माटी" या "माटी यावय" कड़बाता है। इनक मूल पुरुप ने पंजाब से चल कर वि० सं० म०० के करीब राजपूराने में कविकार किया था। इन माटियों ने समय-प्रमय पर उत्तर से भारत पर बाक्रमण करने वालों का सब से प्रथम मुकाक्सा किया था। इसीसे इनको "उत्तर मह कियाइ माटी" कर्यात् "उत्तर मारत के कार एक माटी" कर्योत् "उत्तर मारत के कार एक माटी" कर्योत् में काने के कारण क्यने को "परिकास के वादराहर" भी कहरों हैं।

यादव वंश महाराजा प्रयाति के पुत्र पदु के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। यादव वंश का विरुद्ध वर्णन करीशी राज्य के इतिहास में दिया। जा चुका है।

दिसन्तर) को की रेशमी फ्रांडा तम राज्य विश्व के कैपवसेर राज्य को निवा है वससेर स्थ्य का मुख्यनंत्र (मेओ) वहीं जिला है। वसीकि वस समय वहीं का सोनी निरिश्य नहीं हुआ था। इसी कार्य असली फ्रेंड के हुस किल में मोनी प्रेक्टिय नहीं हुआ था। इसी कार्य असली फ्रेंड के हुस किल में मोनी प्रेक्टिय नहीं है। सन् १ की के प्रकार कार्य की की मीन स्थापित निर्मय हुआ क्रांड होता है।

1—सामित्रका के साम प्रवर्त वहाँ के मरेश घएके पाणक चारवाँ को बुध का दान दिया करते थे। इससे में "मुमामका आही" क्यूब्यते थे। वह संबर्ग 10 द प्रवर्त के प्रवर्त है। दिसे में इसमित्र के प्रवर्त के प्र

इन यादवों का शासन भारतवर्ष के एक वड़े भाग पर रहा है । कर्नल टॉडं लिखता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के वाद उनके कुछ वंशधर हिन्दुकुश के उत्तर में व सिन्धु नदी के दिन्णी भाग श्रीर पजाव में वस गये श्रीर वह स्थान यदु की डाग कहलाया । टॉड साहव के श्रनुसार वे यदु की डाग से जवुलिस्तान, गजनी, सम्वलपुर होते हुए सिन्ध के रेगिस्तान में श्राये श्रीर वहाँ से लंघा (सोलकी), जामडा (जोहिया) श्रीर मोहिल (चौहान) कौमों को निकाल कर तनौट (त्रणुकोट), देरावल, लोद्रवा श्रीर जैसलमेर को श्रपनी राजधानी वनाई।

इस भाटी राजवंश का इतिहास डावांडोल रहा है। इन्होंने भिन्न-भिन्न समयों में भिन्न-भिन्न स्थानो पर अपना प्रभुत्व जमाया था। ये अपनी धराजधानियों में से जैसलमेर को अन्तिम राजधानी वतलाते हैं और सं० १२१२ श्रावण सुदि १२ रविवार (ई० सन् ११४४ ता० १२ जुलाई = हि० सन् ४०६ ता० ११ रवीउल अव्वल) को इसका स्थापित होना मानते है। इस विपय का एक पद्य भी है—

> मथुरा काशी प्रागवड़, गजनी श्ररु भटनेर। दिगम दिरावल लोद्रवो, नम्मो जैसलमेर॥

## १--महाराजा रज

जैसलमेर के इस राजवंश का इतिहास यथाक्रम महाराजा रज से प्रारम्भ होता है जो वि० सं० ६०० के आस पास हुआ था। ख्यातो में इनका १२ वर्प राज करना लिखा है। कहते हैं कि इसने मालवा के राजा वैरिसिंह की पुत्री से व्याह किया था । परन्तु मालवे में दो परमार राजा वैरिसिंह हुए हैं। पहला सं० ६०७ वि० और दूसरा सं० १०३० वि० के आस पास । इसलिए ये दोनों ही महाराजा रज के समकालीन होना सम्भव नहीं। यह विवाह होना केवल चारण—भाटो की कल्पना है।

जब खुरासान के बादशाह फरीदशाह ने इसलाम मत फैलाने के लिये भारतवर्ष पर चढाई की तो महाराजा रज ने हरयो नाम के स्थान पर मुसलमानों का सामना किया। बादशाह हार कर भाग गया श्रीर उसके

<sup>9---</sup>यादव वंश के वर्तमान राज्य--करौजी, मैसूर, त्रिपुरा, जामनगर (जादेवा शाखा ), राजकोट, गोंडज, कष्ठ, मोरवी श्रीर धरोखा।

२ --- यह स्थान पंजाब के उत्तरी माग में एक पहाड़ी प्रदेश है और बावर बादशाह ने भी अपनी तवारीख में इस स्थान का जिक्र किया है।

३--टाइ, राजस्थान भाग २ ए० ११७६ ( क्रुक सम्पादित )।

<sup>8---</sup> प्विम्राकिया इविडका माग १ पु० २२२ I

शहर माना है ओ शायद सही हो । क्योंकि

खिसको अब कथार कहते हैं, प्राचीन समय मैं धन्द्रवशी चुत्रियों क अभिकार में बा और धीनी पात्री हुए न मांग सावधी शावाब्दी में इस हो मारतवर्ष में

गंघार जिसको

२० हजार मनुष्य काम काये। इस लड़ाई में रज भी वीरगति को प्राप्त हुआ। इनका पुत्र गज था और उसका राज्य पेशावर (पुरुपपुर) क बास पास होना कनुमान किया जाता है।

#### २—महाराखा गज

इसका नाम गंजपति भी था। इसने गंजनी या गंजनापुर नाम का नगर वसाया था। कर्नेस टॉड ने इस नगर को अफगानिस्तान का गंजनी



भाया था। इसने इस समय हिरात छे कैभार तक हिन्दू राजा प्रभाव को ना स्राप्त को निर्माहा वात्र वर्षनी महाराजा गत्र ( र्यजाज)

पान्ववेशी महाराजा गम (पंजान) ही लोज से पह स्थान राक्तपिंडी (पंजान) क पास होना पामा जाता है जहाँ वह नगर गाजीपुर था गजनीपुर कहलाता वा '।

टॉड साइव ने स्थातों के सामार पर सनुसान किया है कि राजा राज सुभिन्नर (कससुरी) सम्बत् ३ ०८ मेशास विद ३ रविवार रोहिसी नक्त्र

३--- आर्कियाचाविकम सर्वे रियोर्ट भाग १ छ १ ।

में राजसिंहासन पर वैठा<sup>१</sup>, परम्तु ज्योतिप के फज्ञाने से ये तिथि व नज्ञत्र ठीक नहीं निकलता। इसलिए इसका राज्य काल निश्चित नहीं।

इसने काश्मीर के राजा कद्रुपकेल को जीत कर उसकी कन्या से विवाह किया जिससे शालिवाहन (सालभान) नामक राजकुमार हुआ । किन्तु कद्रुपकेल का नाम काश्मीर के इतिहास "राजतरंगिणी" में नहीं मिलता है । खुराशान के वादशाह ने फिर महाराजा गज पर चढ़ाई की इस युद्ध में खुराशानी वादशाह और महाराजा गज दोनों काम आये और राजधानी गजनीपुर पर मलेच्छों (मुसलमानों) का अधिकार होगया।

## ३---महाराजा शालिबाहन

जव गाजीपुर मुसलमानों के हाथ चला गया तो शालिवाहन पंजाब के दिल्ला की स्रोर अपने साथियों के साथ वढ़ा स्रोर वर्तमान लाहोर के

पास शालभान-पर नामक नगर बसाया। जन-रल कनिंगहाम लिखता है कि यह नगर वही था जिसको श्रव शियालकोट कहते हैं। धीरे-धीरे ये पजाव का स्वामी गया। टॉड ने लिखा है कि शालिवाहन ने दिल्ली के राजा जयपाल तवर की कन्या से च्याह किया परन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि जयपाल १०६२ (ई० सन् १००४) में होना



महाराजा शालिवाहन यादव (पंजाब)

१—टॉंड राजस्थान, भाग २ ५० ११७१। २—बिल्सन, राजवरंगियी (श्रेंग्रीज़ी में)।

पाया जाता है । इसक १४ पुत्र य<sup>9</sup> । इसने जलालुद्दीन से लड़ाइ कर गाजीपुर (गजनी) जा उसक पिता के हाथ सा निकल गया था मुसलमानी से वापिस क्रिया भीर वहाँ भवन वह पुत्र वलन्द का उसका स्त्रामी वनाया । शालिबाहन का रास्पकाल कनल टॉड ने सं० ७२ वि० माना है परन्तु इसका पीत्र भाटी का सं॰ ६८० के बासपास हाना शिलासेलों क बाधार पर विद्वानों ने साना है। इसक्षिये टॉड का अनुमान ठीक नहीं अवता है। अनुमान से शामिवाहन सं॰ ६४० वि॰ के लगमग हुआ होगा। कह सोगों का अनुमान है कि इसी राजा शालिवाहन ने मुख्यान से ६० मीझ दूर कहरोर स्थान की सदाह की यादगार में अपना संबत् चलाया था जो "शक सवत्" कहलाता है। परहु यह अस है। क्योंकि शक संबद क साथ राजा शासिबाहन का नाम प्राचीन शिक्षाक्षेत्रों में नहीं मिलता है। ईसा की नवीं शताब्दी के ग्राह. में "शक काल" या "शाक सवत्सर" ही लिखा पाया जाता है और माजकल भी जिम शालिवाइन का नाम शक संयद के साथ मिलता है वह अन्प्रदश (दक्षिण) क गादावरी नदी पर क प्रविद्यान (पैठण) नगर क भन्नवसी रामा शाक्षिवाहन का समम्ब सावा है न कि पंजाब के बादव बंशा राजा रााविवाहन का । इसके अकावा यह नाम मा शक्ष संवत क साय बहुत पीछे (वि० सं० १४११ के बासपास ) जोड़ा गया था<sup>२</sup>।

#### ४--महाराजा बलन्द

शाक्षियाहन क वाद उसका वहा पुत्र बक्तन्द शाक्षमानपुर (सियाककोट) की गही पर वैद्या । उसक आह्यों ने पजाब क पहाड़ी आगों में अपना कपिकार कर क्षिया। इसल्य के समय में तुकों का जोर बहुव बहु गया कीर उन्होंने गजानी पुर वापिस के किया । इसलं कक्ष्य के पुत्रों के क्षाक्ष मि पुत्र नहीं कर परिवर्ग मागा ही यहा । वक्षन्य के पुत्रों के क्षाक्ष मि पुत्र नहीं कर परिवर्ग मागा ही यहा । वक्षन्य के पुत्र हुए साटी, मुगठ कन्या कर्मर कर सारामीर, मैसकेष कोर मंगिरिया थे । वक्षन्य राजकाज स्वयं करता वा कर्मों के स्वत्रों का सुवार वनाया और स्वर्थ शाक्षमानपुर में यहा । सूचेहार का स्वर्थ कर के स्वर्थ के पहले के पहले के पहले के स्वर्थ कर साथ कीर वक्ष्य बुआप के वादशाह की वटी से विवाह किया । सुम्क्षमानों का चगवाई (सुप्त्र) स्वात्राव हिं । वेदा स्वर्थ मा समय निरियद नहीं है ।

<sup>ं—</sup>स्ताह, बावस्य वर्गोड्ड सीड्ड (वीडला) कावक, पाले, क्या, पुस्त, बेक, असकरण, केंग्र कमाट, गेपक, गांगेव बीर बीगोड । कहते हैं इन्होंने बाहुक्ड से कपने गये राज्य स्थापित किये ।

क्—सोमा<sub>।</sub> ग्राचीन बिदिशाका, द्वितीय संस्करण प्र<u>१७२</u>

<sup>्</sup>र—रॉड राजस्याच माग २ प्र ११८१ ।

## ५-महाराजा भाटो

ये वलन्द के ज्येष्ठ पुत्र थे जो शालभानपुर की गद्दी पर वैठे। ये वडे प्रतापी योद्धा थे। इन्होंने कई लड़ाइयाँ लडी थी। टाँड के श्रनुसार इन्होने कनकपुर के वीरभान वघेले को हराया था परंतु यह ठीक नहीं जचता। क्योंकि वघेला शाखा का प्रादुर्भाव वहुत पीछे हुआ था। ख्याती में लिखा है इन्होने मंडोर के राजा भीमदेव पडिहार की पुत्री हसावती से विवाह किया था जिससे भूपत व मसूरराव नाम के टो राजकुमार हुए परंतु मंडोवर के पडिहारों की वंशावली में भीमदेव का नाम नहीं मिलता है। भाटीजी के समय तक इस वंश का नाम यादव ही था। परंतु इस प्रतापी राजा के पीछे उनके वराज "भाटी" नाम से प्रसिद्ध हुए । इन्होने श्रपने नाम से भट्टिक सवत भी चलाया था जो पजाव में श्रर्से तक चलता रहा। भट्टिक संवत के कुछ शिलालेख जेंसलमेर में भा० सं० ४३४ ( वि० स० १११४ = ई० ११४५ ), ४३६ ( वि० १२२०=ई० ११६३), ६८५ ( वि० १३६६=ई०१३०६), ७३८ (वि० सं० १४१८ = ई० १३६१), ५१३ (वि० १४६४ = ई० १४३८) श्रोर सं० ६६३ ( वि० स० १६७३ = ६० १६१६ ) के मिले हैं। इस संवत श्रोर विक्रमी संवत का श्रन्तर ६५० श्राता है अर्थान वि० स० ६८०=भट्टिक सं०१। इससे महाराजा भाटी के राज्यकाल के विपय मे विद्वानों का अनुमान है कि वह वि० सं० ६८० वि० के करीव गद्दीनशीन हुए होंगे । क्योकि जोश्रपुर से मिले हुए राजा बाउक प्रतिहार (पडिहार) के वि० सं० ८८४ चैत्र सुदि ४ (ई० सन् ८३७ ता० १४ मार्च गुरुवार) के शिलालेख में उनके ४ वे पूर्व पुरुप राजा शिलुक प्रतिहार का देवराज भाटी को हराना लिखा है । यदि राजा वाउक से शिलुक तक प्रत्येक राजा का राज्यकाल २० वर्ष मानें तो शिलुक का समय वि० सं० ५१४ (ई० सन् ७४७) निकलता है। यही समय देवराज का हो जाता है। इसी प्रकार देवराज से भाटी तक ७ पीढ़ी तक हिसाव लगाया जाय तो महाराजा भाटीजी का समय वि॰ स॰ ६८० (ई॰ सन् ६२३) के करीय होता है।

ख्यातों में यह भी लिखा है कि महाराजा भाटीजी ने श्रपने नाम भर पंजाब में भटनेर नाम का प्रसिद्ध गढ व नगर वसाया जो वहुत समय तक भाटियों के श्रिधिकार में रहा श्रीर फिर भाटी मुसलमानों के हाथ का गा। वाद में सं० १८६२ वैशाख बिद ४ मंगलवार (ई० सन् १८०४ ता० १८ श्रप्रेल)

१---र्टाड राजस्थान भाग २ पृ० ११८३।

२—माटी शाखा की प्रसिद्ध उपशाखाएँ — जस्सा, पु गिलया, उनद, पाहु,, केलग, खीया, चूदासमा व रावलीत ।

३--जनैल रायल प्शियाटिक सोसाइटी ईं० सन् १८१४ ए० ४-६।

को मुसलमान जाय्त्रमाँ मही से यह चीवानेर क राठीकों क राज्य में सिम्म क्ति हो गया। अब उसका नाम हनूमानगढ़ है।

#### ६---महाराज्ञा मगलराष

य माठीजी के क्येष्ठ पुत्र ये जा शालमानपुर के अभिकारी यने । इनक समय में राजनी के बूच्छी (महसूत) ने एक प्रयक्ष मेना क्षेत्रर शालमानपुर पर इमला किया । परन्तु ये लक्षे नहीं और व्यपने उपेष्ठ पुत्र मंजमराव के साथ नहीं के किनारे जंगल में निकल गये । शालिमानपुर मुमलमानी क झाथ क्षमा जिन्होंने क्षमलराय के कुदुम्ब को मरवा बाला। मगलराय जीवन भर मार्ग



रेगिस्तान की सवारी ( क ब )

मारा किरा परम्तु बन्त में वह यंजाब के परिषमी सीमान्त प्रान्त के मूमणवाण नामकश्यान में अपना किसा बनाकर वस गया। यह स्थान अप

१--सॅंड राजस्थान, चारा २ २४ ११८६ ।

राजपूताने का पश्चिमी रेगिस्तान (थल) कहलाता है। उस समय (वि॰ सं॰ ५०० में) वहाँ पर वाराह (पॅवार), सृष्टा (सोलंकी), लंगा (सोलकी), चुन्ना, श्रौर लोदरा (पँवार) राजपूत रहते थे। मंगलराव ने परमारों श्रौर वराह खांप के राजपूतों का दमन कर उनकी सूमि पर श्रिधकार कर लिया।

## ७---महाराजा मंजमराव

ये अपने पिता के साथ शालिभानपुर से भागकर रेगिस्तान में दिन्छ में आये थे। कहते हैं कि इन्होने पंचार राज्य की सीमा में सिन्धु नदी के पिश्चम किनारे मरोट नामक नया किला बनाया था। ख्यातों में लिखा है कि इनका विवाह अमरकोट (सिन्ध) के सोढा राणा की राजकुमारी से हुआ था। परन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि न तो उस समय सोढा खॉप ही बनी थी और न उनका राज्य अमरकोट में था।

मंजमराव के तीन पुत्र थे-केहर, मूलराज झौर गोगल।

## —महाराजा केहरजी

मंजमराव का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ राजकुमार केहर हुआ। पहले तो लुट मार करके इन्होंने अपना प्रमाव जमाया। परचात इन्होंने अपने पुत्र तत्र के नाम पर तत्रोट नामक किला बनवाया। यह किला जैसलमेर से ७४ मील उत्तर परिचम मे है। रेगिस्तान में भाटियों की सबसे प्रथम यह राजवानी थी। इनका विवाह जालोर के आलनसी देवड़ा की पुत्री से होना कहा जाता है परन्तु यह ठीक नहीं है क्यों कि चौहानों की देवड़ा शाखा ११ वीं सदी तक प्रचलित नहीं हुई थी आरे केहरजी के समय में जालोर (मारवाड़) परमारों के हाथ में था। तत्रोट पर वाराह शाखा के परमार राजा जसरथ ने चढ़ाई की परन्तु केहरजी के भाई मूलराज ने जसरथ को हराया। अन्त में मूलराज की लड़की का विवाह जसरथ के पुत्र जूने के साथ किया गया और सुजह हुई। केहर के ४ पुत्र थे। तत्र, उत्तराव, चनहड़, खापरिया और थहीम। राव केहर को शिकार खेलते हुए चन्ना राजपूतों ने घोखे से घेर कर मार डाला ।

## ६-महाराजा तमूजी

ये केहरजी के सबसे बड़े पुत्र थे जो तलीट (तर्गुकोट) में राजगद्दी पर बैठे। इन्हों के नाम पर तलीट का किला केहरजी ने बनवाथा था। इन्होंने 9—टॉड राजस्थान भाग २ एष्ठ ११८६ (क्रुक)। २—वही, भाग २ एष्ठ ११८७। ३—नाडोल के राव लाखगासी चौहान के पुत्र शोभित के बेटे देवराज (उर्फ बिलराज) से देवदा शाखा फटी हो। इसका नाम शिलालेखों व ताम्रपत्रों में बिलराज मिलता है। इसका ज्ञात समय वि० सं० १०३१ से स० १०५३ तक है। ४—टॉड राजस्थान भाग २ एष्ट ११६१। वाराहों के इलाके नष्ट किये और मुलवान के लंभाओं को हराया। कहते हैं कि इन्होंने विजनोठ नाम का एक गढ़ भी बनवाया था। इनके विजयराज, मकड़, बेतसी, श्रक्षन और राखेवा नामक ४ पुत्र था। जेतसी के पुत्र कोला और गिरराज ने परगना नोख में कालासर व गिरराजसर नामक तालाव बनवायी क्यारों के शतुसार समुजी ने पन वर्ष वक राज्य किया।

#### १०---महाराजा विजयराज ( प्रथम )

यह तनोट की गरी पर अपने पिताका मौजूदगी में हो बैठे। क्योंकि राव तम्बी भरवन्त कृद्धावस्या में ईरवराधना में जीवन विताने क्षते। विजयरात अपने समय के बड़े बीर और यशस्त्री राजा थे। गरी पर वैठते हा इन्होंने पासह सजपूरों पर घाषा पोल दिया और उनका हराया। इन्होंने मटिन्डे के बूटा राजपूत राजा की पुत्री से क्याह किया। दिससे देवराज नामक राजकुमार चल्पक हुका। । याराह क्योर क्षंपा राजपूर्ती ने सिक्त करतकोट पर पढ़ाइ की पयन्तु सफल नहीं हुवे। इस पर पन कोगों ने एक पड़गंत रचा जिसके द्वारा माटी राजवश को समूल नष्ट करने की कोशिय पहुष्य रचा असक हाए माटा एउववरा का समृत नष्ट करने को कारिया के गई। युद्ध में पराल सायाह, पैवार, लंभा जाविक राजपूरों ने मितकर यह सम्मिति की कि मितिहें के वाएवं वेशी राजा क्यरने कम्या का विवाह विजयपाज माटी के पुत्र देवराज के माय करने का प्रसाद करें। ऐसा ही किया गया। विजयपाज इस पहुर्यंत्र से क्यान था। इससे प्रश्न सिंह क्यात बा। विजयपाज इस पहुर्यंत्र से क्यान था। इससे प्रश्न सिंह के पूर्व का किया हो होती है। इससे प्रश्न सिंह के पूर्व का किया हो होती है। इससे प्रश्न सिंह के पूर्व का प्रसाद अस माटी हिस्स क्यान था। विवाह हुआ। विवाह के प्रशाद अस माटी निसंक्षेत्र सा रहे थे यह शत्रुकी ने मित्र कर माटियों को एक एक करके समझ मार हाला। विजयपाज भी मारा गया। राजहमार देवराज की सास ने देवराज के गुनरूप से एक रायके (रेवारी) के साथ केंद्र पर बिठा कर मगा दिया। धारो चन्न कर एक पुरोहित ब्राह्मण ने द्वराज को धपने खेत में क्षिया शिया। रात्र को की सेना पाद्या करती हुई का पहुँची परस्तु उस जाग्रक ने नेवराज माटो को जनेऊ पहिना सेथ बदला कर बपना पुत्र प्रकट किया। इस संदह का मिटाने क लिये जाडाय ने बपने लड़के रततु को देवराज के साय एक थाली में भाजन करने का बिठा दिया। यहा रवनु फिर चारण जाति में भिल गया जिसक वैशव "रतनु धारण" कहकाते हैं। शव, दल इस प्रकार भाटियों का नारा करके तमाद पहुँचा। एक धमुजी सर्वकर पुद्र करक चीरपादि को प्राप्त दुए। राजुओं ने बसोट उजाड़ दिया क्येर अजा को वसवार क पाट उताय। कुछ समय क लिये माटियों का नाम निरान मिट गया। दबराज १० वप तक गुप्ररूप मे बाराहों न दश में विघरता रहा ।

<sup>1—</sup>ऑड राजस्थान भाग २ पृष्ठ १३४८ १

# ११--महारावल देवराज भाटो

आरम्भकाल में इन्होंने बड़ी बड़ी मुसीवते मेली। ये भाटियों में एक बड़े प्रतापी व शूरवीर राजा हुए। इन्होने अपने खोये हुए राज्य को भुजबल द्वारा वापस लिया। भाटियों का राज्य प्रायः नष्ट हो चुका था। यह वीर श्रपने पूर्वजों के राज्य को वापस लेने की श्राशा से उपाय सोचने लगा। श्राप श्रपने ननिहाल मे पहुँच कर माता से मिले श्रौर मामा बूटा राजा जूं जराय से कुछ भूमि निवास स्थान के लिये मॉगी। मामा ने इन्हे अपने राज्य के निकुष्ट भाग में जरासी जमीन दी। जहाँ इन्होने "देरावल" नाम का किला व ग्राम बसाया जो आगे चलकर भाटियों की राजधानी हुई। ये देरावल इस सयय जैसलमेर से १४० तथा जैसलमेर राज्य की सरहद से ६० मील दूर बहावलपुर रियासत में है। धीरे धीरे इन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई। जब बूटा राजा ने सुना कि देवराज उसकी सीमा मे किला बनाता है तो उसने देवराज पर सेना भेजी । परन्तु देवराज ने उसको छलबल से नष्ट कर दिया। ख्यातों में लिखा है कि इन्होंने वाराहों से भी बदला लिया और महाराजा के बजाय अपना लकव "महारावल" रक्खा। इन्होंने लंघों को जीता त्र्यौर लोदरे राजपूतो से लोद्रवा स्थान छीन लिया। यह स्थान जैसलुमेर के उत्तर-पश्चिम में १० मील पर है। इसी समय से भाटियों की राजधानी लोद्रवा रही। ख्यातों के अनुसार इन्होने धार के पॅवार राजा ब्रजभान पर चढ़ाई की श्रीर उसे ५०० साथियों सहित मारा?। परन्तु ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि देवराज का समकालीन पॅवार राजा व्रजभान कोई नहीं पाया जाता है। देवराज का राज्यकाल शिलालेखों के आधार पर वि० सं॰ ८१४ (ई॰ सन् ७४७) के आसपास निकलता है। पिंड्हार राजा बाहुक के सं ० न ६४ चैत्र सुदि ४ (ई० सन् न३७ ता० १४ मार्च ) के शिलालेख से पता चलता है कि मंडोर (मारवाड़) के राजा शिलुक पड़िहार ने देवराज भाटी को हराया था।

ख्यातों में लिखा है कि ये ६० वर्ष तक जीवित रहे। इन्होंने कई तालाब खुदवाये। रामगढ़ परगने के देरासर व तन्न्सर तालाब इन्हीं के बनवाये हुए हैं। आप एक दिन थोड़े से सैनिकों के साथ शिकार को गये। वहाँ घोखे से चन्ना राजपूर्तों ने इन्हें मार डाला । देवराज के दो पुत्र थे मू घ और चेंदू। चेंदू के वंशधर चेंदू माटी कहलाते हैं।

<sup>9-</sup>कर्ने टॉड ने स्थातों के छाधार पर इस किले की नींव वि० स० १०१ माघ सुदि १ (ई० सप् ८१३ ता०२० जनवरी) को रखना लिखा है जो सही नहीं है।

२---टॉड राजस्थान, भाग २ पृष्ठ ११६६ (क्रुक संस्करण)। ३---वही, भाग २ पृ० १२००।

पाराहों के इलाके नष्ट किये और मुखवान के लंभाओं का हराया। करते हैं कि इन्होंने विजनीत नाम का एक गढ़ मी वनवाया था। इनके विजयराज, मकड़, बेतसी, कलन और राखेवा नामक ४ पुत्र थे। जैवसी क पुत्र कोला और गिरराज ने परगना नोख में कोलासर व गिरराजसर नामक सालाव बनवाये। क्यातों के बनुसार तकुषी ने मन वर्ष तक राज्य किया।

#### **१०---महाराजा विजयराज ( प्रथम )**

पह समोट की गहा पर अपने पिता की मौजूरगी में ही बैठे। क्योंकि राव तम्बी भरवन्त वृद्धावस्या में ईरवरावना में बीवन विताने सगे। विजयराज भपने समय के वहे बीर भौर यहास्त्री राजा थे। गदी पर बैठते हा इन्होंने वाराह राजपूर्वों पर वावा बोल दिया और उनको हराया। इन्होंने मटिन्डे के बूटा राजपूत राजा की पुत्री से क्याइ किया। जिससे देवराज नामक राजकुमार उत्पेम हुमा । वाराह भौर क्षेत्रा राजपूर्तों ने मिल कर रामोट पर चढ़ाई की परन्तु सफल नहीं हुव । इस पर वन क्रोगों ने एक पढ़पंत्र रचा जिसके द्वारा माटी रायवरा का समुख नष्ट करने की कोशिश का गई। युद्ध में परास्त नाराह, पैंनार, संघा वाति क राजपूर्वों ने मिलकर यह सम्मधि की कि मटिंडे के वाराइ वंशी राजा अपनी कन्या का विवाह विजयराज माटी के पुत्र देवराज के साथ करने का अस्ताव करें। ऐसा ही प्रविवास नाटा जुन प्रयोज कार्याच करण का ने स्वास कर । यदा है किया गया । विजयराज इत पहुंचल के आज्ञान वा। इससे घ०० चीनिकों सहित वरात बनाकर सिटेंड पहुँचा । जहाँ वाराहपित समरा की पुत्री हर्कुवर के साथ देवराज का विवाह हुआ। विवाह के परमान् जब साटी निसंक्षेत्र सो रहे थे तब शत्रुओं ने सिल कर साटियों का एक एक करके सबको मार हाला । विजयराज मी भारा गया । राजकुमार देवराज को सास ने दबराज को गुनरूप से एक रायके (रेवारी) क साथ ऊँट पर विठा कर मगा दिया । भाग चन्न कर एक पुराहित शासण न देवराज को भागने खेत में क्षिपा सिया। शत्र भी की सता पोछा करती हुई आ पहुँची परन्तु उस नासरा ावना विद्यार आही को जरित पहिला मेरा पहला कर कपना पुत्र पठक किया। इस सरिद को मिटाने के लिये बाइएए ने बपने कहके रखनु को दबराज के साम एक बाली में भाजन करने को बिठा दिया। यही रूतनु फिर पारए साम एक माला म आजन फरन का चिका विभाग चुन रेवड़ा नेहर चारण जाति में भिक्त गया जिसके बंशात "राततु चाग्या" कहलावे हैं। शातु हत इस प्रकार माटियों का नारा करके तानोट पहुँचा। युद्ध तमुखी भयेकर युद्ध करके बीरपादि को प्राप्त दुर्ग। शातुक्यों ने तकाट वजाह विभा चार अत्रा को तलवार के पाट बतारा। कुछ समय क लिये माटियों का नाम निसान मिट गया। दबराज १० वप तक गुप्ररूप से चाराहीं क दश में निचरता रहा।

# ११--महारावल देवराज भाटी

श्रारम्भकाल में इन्होने बड़ो बड़ो मुसोबतें भेलो। ये भाटियों में एक बड़े प्रतापी व शूरवीर राजा हुए। इन्होंने श्रपने खोये हुए राज्य को भुजबल द्वारा वापस लिया । भाटियों का राज्य प्रायः नष्ट हो चुका था । यह वीर अपने पूर्वजो के राज्य को वापस लेने की श्राशा से उपाय सोचने लगा। श्राप श्रपने ननिहाल मे पहुँच कर माता से मिले श्रौर मामा बूटा जूं जराय से कुछ भूमि निवास स्थान के लिये मॉगी। मामा ने इन्हे अपने राज्य के निकृष्ट भाग में जरासी जमीन दी। जहाँ इन्होंने "देरावल" नाम का किला व प्राम बसाया जो श्रागे चलकर भाटियो की राजधानी हुई। ये देरावल इस सयय जैसलमेर से १४० तथा जैसलमेर राज्य की सरहद से ६० मील दूर बहावलपुर रियासत मे है। धीरे धीरे इन्होंने अपनी शिक्त बढ़ाई। जब बूटा राजा ने सुना कि देवराज उसकी सीमा में किला बनाता है तो उसने देवराज पर सेना भेजी। परन्तु देवराज ने उसको छलवल से नष्ट कर दिया। ख्यातों में लिखा है कि इन्होने वाराहों से भी बदला लिया और महाराजा के बजाय श्रपना लकव "महारावल" रक्खा। इन्होंने लंघों को जीता श्रौर लोदरे राजपूतो से लोद्रवा स्थान छीन लिया। यह स्थान जैसलमेर के उत्तर-पश्चिम में १० मील पर है। इसी समय से भाटियों की राजधानी लोद्रवा रही। ख्यातों के अनुसार इन्होंने धार के पॅवार राजा ब्रजमान पर चढ़ाई की श्रौर उसे ५०० साथियों सहित मारा<sup>2</sup>। परन्तु ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि देवराज का समकालीन पंवार राजा व्रजमान कोई नहीं पाया जाता है। देवराज का राज्यकाल शिलालेखों के आधार पर वि० सं॰ प्रश्र (ई॰ सन् ७४७) के आसपास निकलता है। पड़िहार राजा बाहुक के सं० मध्य चैत्र सुदि ४ (ई० सन् म३७ ता० १४ मार्च ) के शिलालेख से पता चलता है कि मंडोर (मारवाड़ ) के राजा शिलुक पड़िहार ने देवराज भाटी को हराया था।

ख्यातों में 'लिखा है कि ये ६० वर्ष तक जीवित रहे। इन्होंने कई तालाब खुदवाये। रामगढ़ परगने के देरासर व तन्त्र्सर तालाब इन्हीके बनवाये हुए हैं। श्राप एक दिन थोड़े से सैनिकों के साथ शिकार को गये। वहाँ धोखे से चन्ना राजपूतों ने इन्हें मार डाला । देवराज के दो पुत्र थे मूं ध श्रौर चेंदू। चेंदू के वंशधर चेंदू भाटी कहलाते हैं।

१—कर्नेल टॉड ने ख्यातों के आधार पर इस किले की नींव वि० स० ६०६ माघ सुदि १ (ई० सन् ८१३ ता०२० जनवरी) को रखना लिखा है जो सही नहीं है।

२--टॉड राजस्यान, भाग २ पृष्ठ ११६६ (क्रुक सस्करण)।

३-वही, भाग २ पु० १२००।

षाराहों के इलाके नष्ट किये भीर सुलवान के शंघाओं को इराया। कहते हैं कि इन्होंने बिजनीत नाम का एक गई भी वनवाया था। इनके विजयराज, मक्द, जेतसी, श्रक्षन कौर राखेचा नामक ४ पुत्र थे। जेतसी के पुत्र कोला और गिरराज न परगना नोख में कोलासर व गिरराजसर नामक धालाव वनताये। क्यारों के श्रनुसार धक्यों ने पन वर्ष तक राज्य किया।

#### १०--महाराजा निजयरान ( प्रथम )

यह तमोट की गहा पर अपने पिता की मौजूरगी में ही बैठे। क्योंकि एव तम्भी भत्यन्त वृद्धावस्था में श्रवराधना में जीवन विदाने लगे। विजयराज भपने समय के वहे बीर भार परास्थी राजा वे। गद्दी पर बैठेटे ही इन्होंने धाराइ राजपूर्तों पर वाला बोख दिया और उनका इरामा। इन्होंने मटिन्से के बूटा राजपूर्त राजा की पुत्री से ज्याह किया। जिससे इन्होंने मटिन्से के बूटा राजपूर्त राजा की पुत्री से ज्याह किया। जिससे इनराज नामक राजकुमार उत्पन्न हुक्या। वाराह ब्यार क्षंपा राजपूर्तों ने मिल कर रामोट पर भड़ाई की परन्तु सफल नहीं हुन । इस पर नन लागों ने एक पहुर्वत्र रचा जिसके द्वारा माटी राजवश को समूल नष्ट करने की कोशिश का गाँ। युद्ध में परास्त वाराह, पेंबार लंगा जाति क राजपूर्वों ने मिलकर यह सम्मति की कि मर्टिडे के वाराह वशी राजा अपनी कम्या का विवाह विषयपाज माटी के पुत्र द्वराज के साथ करने का प्रस्ताव करे। ऐसा ही क्या गया । विजयराज इस पड़यत्र से काजात था । इससे ५०० सैतिकी सहित बरात बनाकर मटिंडे पट्टेंचा। बहाँ बारावरित कमरा की पुत्री इस्कुँबर के साथ दबयान का विवाह दुव्या। विवाह के परवात नव माटी निसंज्ञन सा रहें ये तब शत्रुमों ने मिल कर माटियों को एक एक करके सबका मार शाला । विजयराज भी भारा गया । राजकुमार द्वराज का सास ने दबयज का गुनहप स एक यमक (रेवारी) क साम केंद्र पर निठा कर भगा दिया । भाग चत्र कर एक पुराहित शक्षण न दवरान को भपने लेत में क्षिपा क्षिया। रात्र भी की सता पादा करती हुई का पहुँची परस्तु उस नासक नि द्वराज भाटी का अनेऊ पहिना भंग वदला कर व्यवना पुत्र प्रकट किया। इस संदेह को भिटाने क लिय बाहरण ने व्यवन शहके रतानु को दवराज क सार पर वार्ता में माजन करने का जिटा दिया। यहा रतनु पिर चारण जाति में मिल गया जिसक येशम "रतनु चारण" कहलात हैं। रामु रल इस जाति म मिल गया । स्वक्ष के परान तत्तु चारण करणाय है। राजु पल इस महार साटियों का नारा करक समोट पहुँचा । युद्ध तमुजी सर्यकर युद्ध करक बीरगिद को प्राप्त हुए । राजु की ने तलोट उमाक दिया कीर प्रम्ञा को तलपार क पाट कदारा । कुक समय क लिय माटियों का नाम निराान मिट गया । दवराज १० वय तक गुमरूप से बाराहों क दशा में विचरता रहा ।

१—डॉड राजस्यान, भाग १ प्रष्ट ११६८ ।

# ११-महारावल देवराज भाटो

आरम्भकाल में इन्होंने बड़ी बड़ी मुसीवतें भेली। ये भाटियों में एक बड़े प्रतापी व शूरवीर राजा हुए। इन्होने श्रपने खोये हुए राज्य को भुजवत द्वारा वापस लिया। भाटियों का राज्य प्रायः नष्ट हो चुका था। यह वीर श्रपने पूर्वजों के राज्य को वापस लेने की श्राशा से उपाय सोचने लगा। श्राप श्रपने ननिहाल मे पहुँच कर माता से मिले श्रौर मामा बूटा राजा जूं जराय से कुछ भूमि निवास स्थान के लिये मॉगी। मामा ने इन्हे अपने राज्य के निकृष्ट भाग में जरासी जमीन दी। जहाँ इन्होने "देरावल" नाम का किला व ग्राम बसाया जो श्रागे चलकर भाटियों की राजधानी हुई। ये देरावल इस सयय जैसलमेर से १४० तथा जैसलमेर राज्य की सरहद से ६० मील दूर बहावलपुर रियासत में है। धीरे धीरे इन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई। जब बूटा राजा ने सुना कि देवराज उसकी सीमा में किला बनाता है तो उसने देवराज पर सेना भेजी। परन्तु देवराज ने उसको छलबल से नष्ट कर दिया। ख्यातों में लिखा है कि इन्होंने वाराहो से भी बदला लिया और महाराजा के बजाय श्रपना लकन "महारावल" रक्खा। इन्होंने लंघों को जीता और लोदरे राजपूतों से लोद्रवा स्थान छीन लिया। यह स्थान जैसलमेर के उत्तर-पश्चिम में १० मील पर है। इसी समय से भाटियों की राजधानी लोद्रवा रही। ख्यातो के अनुसार इन्होने धार के पँवार राजा ब्रजमान पर चढ़ाई की छोर उसे ५०० साथियों सहित मारा<sup>?</sup>। परन्तु ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि देवराज का समकालीन पॅवार राजा व्रजमान कोई नहीं पाया जाता है। देवराज का राज्यकाल शिलालेखों के आधार पर वि० सं॰ ८१४ (ई॰ सन् ७४७) के आसपास निकलता है। पड़िहार राजा बाहुक के सं० ८६४ चैत्र सुदि ४ (ई० सन् ८३७ ता० १४ मार्च ) के शिलालेख से पता चलता है कि मंडोर (मारवाड़ ) के राजा शिलुक पड़िहार ने देवराज भाटी को हराया था।

ख्यातों में 'लिखा है कि ये ६० वर्ष तक जीवित रहे। इन्होंने कई तालाब खुदवाये। रामगढ़ परगने के देरासर व तन्नूसर तालाब इन्हीं के बनवाये हुए हैं। श्राप एक दिन थोड़े से सैनिकों के साथ शिकार को गये। वहाँ धोखे से चन्ना राजपूतों ने इन्हें मार डाला । देवराज के दो पुत्र थे मुंध श्रीर चेंदू। चेंदू के वंशधर चेंदू भाटी कहलाते हैं।

<sup>9-</sup>कर्ने वटॉड ने ख्यातों के श्राधार पर इस किने की नींव वि० स० ६०६ माघ सुदि ४ (ईं० सन् ८४३ ता० २० जनवरी) को रखना निखा है जो सही नहीं है।

२—टॉड राजस्थान, भाग २ पृष्ठ ११६६ ( क्रुक सस्करण )। ३—वही, भाग २ पू० १२००।

वाराहों के ब्लाके नष्ट किये कौर मुलवान के लंभाकों को हराया। कहते हैं कि इन्होंने विजनीत नाम का एक गढ़ भी वनवाया था। इनके विजयराज, मकड़, बेवसी, बाह्मन कौर राखेना नामक ४ पुत्र थे। जेवसी के पुत्र कोला कौर गिरराज ने परगना नोख में कोलासर व गिरराजसर नामक वालाव वनवाये। स्थातों के बातुसार सक्ती ने ५० वर्ष तक राज्य किया।

### १०--महाराजा विजयराज ( प्रथम )

यह दमोट की गही पर अपने पिताका भीजूदगी में ही बैठे। क्योंकि राव तम् औ सस्यन्त पृद्धावस्था में ईरवराधना में जीवन विताने सरी। विवयराज अपने समय के बड़े बीर और बरास्त्री राजा थे। गरी पर बैठ्दे ही इन्दोंने वासह सजपूर्वे पर धावा बोल दिया और उनकी हराया। इन्होंने मदिन्डे के बूटा राजपूत राजा की पुत्री से क्याइ किया। जिससे इन्होंन सारण्ड के पूर्वा राजधून राजा का पुत्रा व आहा हिसी। विस्ति वेवराज नामक राज्ञकमार व्याप्त हुका । वाराह क्योर क्षंपा राजपूर्वों ने सिक्ष कर प्रमोट पर जहाँ की परन्तु सफल नहीं हुवे । इस पर उन लोगों ने एक पहुचंत्र रचा जिसके द्वारा माटी राजवंश को समृत्र नष्ट करने की कीशिश का गई। युद्ध में परास्तु वाराह, पेंबार क्षंपा जाति के राजपूर्वों ने मिलकर यह सम्मित की कि मटिंडे के बाग्रह बशी राजा अपनी कम्या का विवाह विजयराज माटी के पुत्र देवराज के साथ करने का प्रस्ताव करे। येसा डी किया गया । विजयसञ्ज इस पहर्यत्र से अजान वा । इसस ५०० सैनिकी सहित बरात बनाकर मर्टिडे पहुँचा। बहाँ वाराहपति बमरा की प्रती हार्कु बर के साथ देवराज का विवाह हुआ। विवाह के परभात वन साटी तिसंक्षेत्र सो या में तब शत्रुमों ने भिन्न कर माटियों को एक एक करक सबको मार हाला। विश्वयदान मी भारा गया। राजकुमार देवराज की सास ने देवराज को गुमरूप से एक रायके (रेवारी) के साथ ऊँट पर विठा कर मगा विया । भागे चत कर एक पुरोहित शासण ने देवराज का अपने खेत में क्रिपा क्रिया। शत्र कों की सेना पोक्रा करती हुई का पहुँची परस्त एम आग्रण ने देवराज माटी को जनेऊ पहिना मेप बर्गा कर कपना पुत्र प्रकट किया। इस स्रेह को मिटाने के लिये जाहास ने अपने लड़के रतन को देवराज के साद एक भाकी में भावन करने को विठा दिया। यहा रतनु फिर पारण साब पर भावता मानवा करता का पाना गया । यहा एउट्टा तर पारव काठि में भिक्ष गया जिसके बंदाज "रवतु चाग्या" कहलावे हैं। रात्र वह इस प्रकार साटियों का नारा करफे तकोट पहुँचा । इड तमू भी मर्थकर पुढ़ रूसके बीरगिढ को प्राप्त हुए । रात्र जुमों ने तनोर जवाद विशा और प्रजा को तकवार के बाट उतारा । कुछ समय के लिये गाटियों का नाम निशान मिट गया । बेवराज १० वर्ष तक गुप्तरूप से बाराहों के देश में विवरता रहा।

<sup>1---</sup> सेंद्र राजस्थान माथ र प्रष्ट ११६८ ।

# ११-महारावल देवराज भाटो

आरम्भकाल में इन्होंने बड़ो बड़ो मुसोबतें भेतो। ये भाटियों में एक बड़े प्रतापी व शूरवीर राजा हुए। इन्होने श्रपने खोये हुए राज्य को भुजबल द्वारा वापस लिया। भाटियों का राज्य प्रायः नष्ट हो चुका था। यह, वीर अपने पूर्वजों के राज्य को वापस लेने की आशा से उपाय सोचने लगा। श्राप श्रपने ननिहाल मे पहुँच कर माता से मिले श्रौर मामा बूटा राजा ज्जराय से कुछ भूमि निवास स्थान के लिये मॉगी। मामा ने इन्हे श्रपने राज्य के निक्कष्ट भाग में जरासी जमीन दी। जहाँ इन्होने "देरावल" नाम का किला व प्राम बसाया जो आगे चलकर भाटियों की राजधानी हुई। ये देरावल इस सयय जैसलमेर से १४० तथा जैसलमेर राज्य की सरहद से ६० मील दूर बहावलपुर रियासत मे है। धीरे धीरे इन्होंने अपनी शिक्त बढ़ाई। जब बूटा राजा ने सुना कि देवराज उसकी सीमा में किला बनाता है तो उसने देवराज पर सेना भेजी । परन्तु देवराज ने उसको छलबल से नष्ट कर दिया। ख्यातो में लिखा है कि इन्होने वाराहो से भी बदला लिया और महाराजा के बजाय श्रपना लकव "महारावल" रक्खा। इन्होंने लंघों को जीता त्रौर लोदरे राजपूतो से लोद्रवा स्थान छीन लिया। यह स्थान जैसलमेर के उत्तर-पश्चिम में १० मील पर है। इसी समय से भाटियों की राजधानी लोद्रवा रही। ख्यातो के अनुसार इन्होने धार के पँवार राजा ब्रजभान पर चढ़ाई की श्रीर उसे ५०० साथियों सहित मारा?। परन्तु ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि देवराज का समकालीन पॅवार राजा ब्रजमान कोई नहीं पाया जाता है। देवराज का राज्यकाल शिलालेखों के आधार पर वि० सं० ८१४ (ई० सन् ७४७) के आसपास निकलता है। पड़िहार राजा बाहुक के सं ९ ८६४ चैत्र सुदि ४ (ई० सन् ८३७ ता० १४ मार्च ) के शिलालेख से पता चलता है कि मंडोर (मारवाड़) के राजा शिलुक पड़िहार ने देवराज भाटी को हराया था।

ख्यातों में लिखा है कि ये ६० वर्ष तक जीवित रहे। इन्होने कई तालाव खुदवाये। रामगढ़ परगने के देरासर व तन्नूसर तालाव इन्हीके बनवाये हुए हैं। श्राप एक दिन थोड़े से सैनिकों के साथ शिकार को गये। वहाँ धोखे से चन्ना राजपूतो ने इन्हें मार डाला । देवराज के दो पुत्र थे मूंध श्रीर चेंदू। चेंदू के वंशधर चेंदू भाटी कहलाते हैं।

१—कर्नज टॉड ने ख्यातों के आधार पर इस किले की नींव वि० स० १०१ माघ सुदि १ (ई० सम् ८१३ ता० २० जनवरी) को रखना लिखा है जो सही नहीं है।

२—टॉड राजस्थान, भाग २ पृष्ठ ११६६ (क्रुक संस्करण)। ३—वही, भाग २ पृ० १२००।

षाराहों के इसाके नष्ट किये और मुलवान के लंभायों को हराया। कहते हैं कि इन्होंने विजनीत नाम का एक गढ़ भी वनवाया था। इनके विजयराज, मकड़, जेसती, कलन और राक्षेना नामक ४ पुत्र थे। जेतती के पुत्र कोला और गिरराज ने परगना नोख में कोलासर व गिरराजसर नामक वालाव वनवाये। स्थातों क कतुसार समुखी ने ५० वर्ष तक राज्य किया।

### १०--महाराजा विजयराज ( प्रथम )

यह तमोट की गई। पर अपने पिता की मौजूरगी में ही बैठे। क्योंकि राव तमूजी बरवन्त वृद्धावस्था में ईरवराधना में जीवन विताने सरी। विजयराज वपने समय के वहें बीर कौर यहास्थी राजा थे। गदी पर ारविषया जरूर समय के पड़ वार आर परावरी यजा थे। गहा पर मेटरे हो इन्होंने बाराह राजपूर्त पर बावा बोल दिया और उनका हराया। इन्होंने मिटिनडे के बूटा राजपूर राजा की पुत्री से ज्याह किया। विससे देवराज नामक राजकुमार उत्पन्न हुमा'। वाराह भौर क्षमा राजपूर्ती ने निस्न करतनोट पर्चक्रोई की परन्तु सफल नहीं हुवे। इस पर्चन लोगों ने एक पहुंचेत्र रचा जिसके द्वारा भाटी राजवरा का समूक नष्ट करने की कोरीरा को गई। युद्ध में परास्त्र वाराह, पैवार, क्षंत्रा जाति के राजपूरों ने निककर यह सम्मति की कि मटिंडे के वाग्रह वशी राजा अपनी कम्या का विवाह विजयराज भाटी के पुत्र देवराज के साथ करने का प्रस्ताव करे। येसा ही विजयराज माटा के पुत्र देवराज के साथ करने का मत्ताव करें। ऐसा है।
हिया गया। विजयराज इस पद्माज से क्षणान था। इससे २०० सैनिकों
सहित वरात बनाकर भाँटेडे गहुँचा। जहाँ वाराइएसि कमरा की पुत्री
हर्कुंबर के साथ देवराज का विवाह दुआ। विवाह के एरवान बन माटी
निसंग्रेव सा रहे थे तब शत्रुकों ने मिल कर माटियों को एक एक करके
सक्को मार हाला। विजयराज मी मारा गया। राजकुमार देवराज को सास
ने देवराज को गुमुक्य से एक राजके (रेवारी) के साथ केंट्र पर निरा कर भगा दिया । आगे पत कर एक पुरोहित आक्षण न दवराज को अपने खेत में क्रिया क्रिया। रात्रु क्यों की मना पोछा करती हुई का पहुँची परम्तु उस नासक क्षिणा किया। राजु आ का मना पाड़ा करता हुई आ पहुषा परम्तु उस मासक ने देवराज मार्टी को जोने महिना थे व करता कर स्वा । वुद्र महत्र किया। इस सरिह को सिटाने के लिय माझक ने अपने लाइक रतनु को देवराज के साथ एक याली में माजन करने का विद्या विद्या । यह। रतनु किर बारक आति में सिल गया जिसक वैराज "रतनु पारक" कहलाते हैं। राजु कल इस प्रकार मारियों का नारा करके तथाट पहुँचा। पृद्ध तम् औ मर्यकर मुद्र करके पीराति की मार्ट पूर्व राजु की निकार के पार हुए। राजु औं ने तशोट उधाइ दिया और मार्ट हुए। राजु औं ने तशोट उधाइ दिया और मार्ट कर तक राज पार हुए। राजु औं ने तशोट उधाइ दिया और मार्ट हुए। राजु औं ने तशोट उधाइ दिया और मार्ट मार्ट कर तक राज करते तक राज करते तक राज की स्वा कर तक राज करते तक राज की स्वा कर तक राज की स्वा करते तक राज की स्वा करते तक राज की स्वा कर तक राज की स्वा करते तक राज की स्व करते तक राज करते तक राज की स्व करते तक राज करत दबराज १० वप तक गुज़रूप से बाराहों क दश में निपरता रहा।

## ११-महारावल देवराज भाटो

आरम्भकाल में इन्होंने वड़ी वड़ी मुसीवते भेली। ये भाटियों में एक वड़े प्रतापी व शूरवीर राना हुए। इन्होने अपने खोये हुए राज्य को भुजवल द्वारा वापस लिया। भाटियों का राज्य प्रायः नष्ट हो चुका था। यह वीर श्रपने पूर्वजो के राज्य को वापस लेने की श्राशा से उपाय सोचने लगा। श्राप श्रपने ननिहाल मे पहुँच कर माता से मिले श्रीर मामा वूटा राजा जूं जराय से कुछ भूमि निवास स्थान के लिये मॉगी। मामा ने इन्हे अपने राज्य के निकृष्ट भाग में जरासी जमीन दी। जहाँ इन्होने "देरावल" नाम का किला व ग्राम वसाया जो आगे चलकर भाटियो की राजधानी हुई। ये देरावल इस सयय जैसलमेर से १४० तथा जैसलमेर राज्य की सरहद से ६० मील दूर वहावलपुर रियासत में है। धीरे धीरे इन्होंने अपनी शिक बढ़ाई। जब बूटा राजा ने सुना कि देवराज उसकी सीमा मे किला बनाता है तो उसने देवराज पर सेना भेजी। परन्तु देवराज ने उसको छलवल से नष्ट कर दिया। ख्यातो में लिखा है कि इन्होंने वाराहों से भी वदला लिया और महाराजा के वजाय श्रपना लकव "महारावल" रक्खा। इन्होंने लंघों को जीता श्रीर लोदरे राजपूतो से लोद्रवा स्थान छीन लिया। यह स्थान जैसलमेर के उत्तर-पश्चिम में १० मील पर है। इसी समय से भाटियों की राजधानी लोद्रवा रही। ख्यातों के अनुसार इन्होने धार के पॅवार राजा ब्रजभान पर चढ़ाई की और उसे ५०० साथियों सहित मारा<sup>2</sup>। परन्तु ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि देवराज का समकालीन पॅवार राजा ब्रजभान कोई नहीं पाया जाता है। देवराज का राज्यकाल शिलालेखों के आधार पर वि० सं० ५१४ (ई० सन् ७४७) के श्रासपास निकलता है। पडिहार राजा बाहुक के सं० ८६४ चैत्र सुदि ४ (ई० सन् ८३७ ता० १४ मार्च ) के शिलालेख से पता चलता है कि मंडोर (मारवाड़) के राजा शिलुक पड़िहार ने देवराज भाटी को हराया था।

ख्यातों में 'लिखा है कि ये ६० वर्ष तक जीवित रहे। इन्होंने कई तालाब खुदवाये। रामगढ़ परगने के देरासर व तन्नूसर तालाब इन्हीके बनवाये हुए हैं। श्राप एक दिन थोड़े से सैनिकों के साथ शिकार को गये। वहाँ धोखे से चन्ना राजपूतो ने इन्हें मार डाला । देवराज के दो पुत्र थे मूं घ श्रौर चेदू। चेदू के वशधर चेदू भाटी कहलाते हैं।

९—कर्नल टॉड ने ख्यातों के आधार पर इस किलो की नींव वि० स० १०१ माघ सुदि ४ (ई० सन् ८४३ ता० २० जनवरी) को रखना लिखा है जो सही नहीं है।

२—टॉड राजस्थान, भाग २ पृष्ठ ११६६ (क्रुक सस्करण)। ३—वही, भाग २ पु० १२००।

भाराहों के इसाके नष्ट किये भीर भुसतान के लंधाओं को हराया। कहते हैं कि इन्होंने विज्ञानेत नाम का एक गई भी बनवाया था। इनके विज्ञयराज, मकड़, जेवसी, अझन और रालेवा नामक ४ पुत्र थे। जेवसी के पुत्र कोला और गिरराज ने परगना नोक में कोलासर व गिरराजसर नामक तालाव बनवाये। क्यातों के अनुसार तक्ती ने ५० वर्ष तक राज्य किया।

### **१०---महाराजा विजयराज ( प्रथम )**

यह वज़ोट की गरी पर अपने पिता की मौजूरगी में ही बैठे। क्योंकि यव तम्बी अत्यन्त वृद्धावत्या में इरवराधना में जीवन विजाने लगे। विजयराज अपने समय कंबड़े वीर और परास्त्री राजा थे। गई। पर पिनियोज क्षेत्री कार्या कार्या कार्या वार्या वार्या वार्या वार्या वार्या विदेश हर्या। केटर्स हो इन्होंने काराह राजवूरों पर याचा को तुनी से ज्याह किया। जिससे इन्होंने मिटिन्डे के कूटा राजवूरा राजा की तुनी से ज्याह किया। जिससे वेवराज नामक राजकुमार उत्पन्न हुआ। । वाराह और लंघा राजवूरों ने मिक्ष करवन्नोट पर्चकाई की परन्तु सफल नहीं हुवे। इस पर उन होगों ने पक पद्भंत्र रचा जिसके बारा माटी राजवंश को समूल नष्ट करने की कोशिश की गई। युद्ध में परास्त वाराह, पैवार, संघा जाति के राजपूर्वों ने मिलकर यह सम्मति की कि मर्टिडे के वाराह वंशी राजा अपनी कम्या का विवाह विजयराज साटी के पुत्र देवराज के साथ करने का अस्ताव करें। ऐसा ही किया गया। विजयराज इस पड़बन से अज्ञान या। इससे ५०० सैनिकॉ किया निर्माण । विजयपंज इसे पढ़िया छ क्यान था। इससे ५०० सानका सहित वरात बनाकर मार्टिड गर्हुचा। वर्षा वायदपति क्यान की प्रयो हर्कुचर के साथ देवराज का विवाह हुआ। विवाह के परवात् जब भाटी निसंकोब सो यह वे तथ राजुओं ने मिल कर मार्टियों को एक एक करके सबका मार बाला। विजयपंज भी मार्ग गया। राजकुमार देवराज की सास ने देवराज को गुप्तरूप संपन्न रायके (रेवारी) के साय केंट पर विठा कर मगा दिया । आगे पत कर एक पुरोहित शक्षण ने द्वराब को अपने लेव में दिया सिया। शत्र भी की सेना पोक्षा करती हुई का पहुँची परन्तु उस माझए दिपा सिया। राजु जा का सता पाड़ा करता हुइ का पणुका परन्तु उस मासण में देवराज माटी को जनेऊ पहिता सेण करका कर व्यवना पुत्र प्रकट किया। इस संदेह को मिटाने क किये माइक ने कपने लड़के राजु को देवराज के साथ एक पाली में मोझन करने को किया विचा । यहा राजु फिर चारण जाति में भिन्न गया। बसके वंराज "राजु चारण" कहताते हैं। राजु दल इस प्रकार माटियों का नाश करके तमोट पहुँचा। वृद्ध तमुखी मर्चकर युद्ध करके चीरगित को माम हुए। राजु जो ने वलोट उज्जाइ दिया और प्रका को तलवार के बाट दतार। कुछ समम के लियं माटियों का नाम निशान मिट गया। देवराज १० वप तक गुमस्य से बाराही क देश में विधरता रहा ।

१--वॉड राजस्थान भाग २ प्रह ११३८ ।

# ११--महारावल देवराज भाटी

आरम्भकाल में इन्होंने वड़ी वड़ी मुसीवते फेली। ये भाटियों में एक बड़े प्रतापी व शूरवीर राना हुए। इन्होंने श्रपने खोये हुए राज्य को भुजबल द्वारा वापस लिया। भाटियों का राज्य प्रायः नष्ट हो चुका था। यह वीर श्रपने पूर्वजो के राज्य को वापस लेने की श्राशा से उपाय सोचने लगा। श्राप अपने निनहाल मे पहुँच कर माता से मिले श्रीर मामा बूटा राजा जूं जराय से कुछ भूमि निवास स्थान के लिये मॉगी। मामा ने इन्हें श्रपने राज्य के निकृष्ट भागे में जरासी जमीन दी। जहाँ इन्होने "देरावल" नाम का किला व ग्राम बसाया जो आगे चलकर भाटियो की राजधानी हुई। ये देरावल इस सयय जैसलमेर से १४० तथा जैसलमेर राज्य की सरहद से ६० मील दूर वहावलपुर रियासत में है। धीरे धीरे इन्होंने अपनी शक्ति वढ़ाई। जब बूटा राजा ने सुना कि देवराज उसकी सीमा में किला बनाता है तो उसने देवराज पर सेना भेजी। परन्तु देवराज ने उसको छलवल से नष्ट कर दिया। ख्यातों में लिखा है कि इन्होंने वाराहों से भी वदला लिया और महाराजा के वजाय श्रपना लकव "महारावल" रक्खा। इन्होंने लंघों को जीता और लोदरे राजपूतो से लोद्रवा स्थान छीन लिया। यह स्थान जैसलमेर के उत्तर-पश्चिम में १० मील पर है। इसी समय से भाटियों की राजधानी लोद्रवा रही। ख्यातो के अनुसार इन्होंने धार के पँवार राजा ब्रजभान पर चढ़ाई की श्रीर उसे ५०० साथियों सहित मारा?। परन्तु ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि देवराज का समकालीन पॅवार राजा व्रजमान कोई नहीं पाया जाता है। देवराज का राज्यकाल शिलालेखों के आधार पर वि० सं॰ ५१४ (ई॰ सन् ७४७) के श्रासपास निकलता है। पड़िहार राजा बाहुक के सं० ८६४ चैत्र सुदि ४ (ई० सन् ८३७ ता० १४ मार्च ) के शिलालेख से पता चलता है कि मंडोर ( मारवाड़ ) के राजा शिलुक पड़िहार ने देवराज भाटी को हराया था।

ख्यातों में शिखा है कि ये ६० वर्ष तक जीवित रहे। इन्होंने कई तालाब खुदवाये। रामगढ़ परगने के देरासर व तन्नूसर तालाब इन्होंके बनवाये हुए हैं। श्राप एक दिन थोड़े से सैनिकों के साथ शिकार को गये। वहाँ धोखे से चन्ना राजपूतों ने इन्हे मार डाला । देवराज के दो पुत्र थे मूं ध श्रीर चेदू। चेदू के वंशधर चेदू भाटी कहलाते है।

१—कर्न व टॉड ने ख्यातों के श्राधार पर इस किले की नींव वि० सं० ६०६ माघ सुदि १ (ई० सन् ८१३ ता०२० जनवरी) को रखना लिखा है जो सही नहीं है।

२--टॉड राजस्थान, भाग २ एष्ट ११६६ (क्रुक संस्करण)।

इ-चही, भाग २ पु० १२००।

#### **१२—महारावल मृ धर्बा**

य स्वराज के वाद लोज़ब की राजगही पर वैठे। कहते हैं कि इनका विवाह पहने के सालंकी राजा वजनसेन की पुत्री से हुचा का, जिससे वक्षराज नामक राजञ्जमार हुआ। । मूध ने वहुत हा भोड़ समय तक राज्य किया।

#### १६-महारावल वखराज

यक्त सूच के बाद उनके पुत्र बहायज लोहकं की गरी पर बैठे। कर्नेत गेंड ने सर्वसिंहासन का सबत १०६४ दिवा है । परंतु वह बाह्य हात हाता है। वास्त्र में स० १०४४ या १०६४ होना बाहिये। महसूद गजनी ने जब मास्त्र पर बहाई की तब सम्बन्ध चहस्य ने उसका मुकावला किया। करिरता जिल्ला है कि महसूद सुकतान की तरफ होता हुका माटियों के नगर बासह का पहुँचा था। महसूद सबना का यह इसका वि० सं० १०८२ (हि० ४१६ = सन् १०२६ ईं०) में हुषा था ।

कहते हैं कि इस रावक्ष ने ६ विवाह किये ये और उनके ६ पुत्र दुसात्री, सिंहराय, वापेराब, इलापाओर मृत्रपत्नी नामक थे। इन सब पुत्रों क नाम से माटियों की खलहदा-बर्जाब्दना आर्थे बको थी। वार्पीराव के पुत्र पाड़ के नाम सं "पाडुमाटी" कहलाय। क्रिव्होंने विकापुर से बलकर आहिया राव पूरों को काला तथा पूजा का बापनी राज्याला बनाई। यस में खुदवाये हुए इनके कुट बल तक "पाड़ कुट्टै" कहलाव हैं।

सिंहराय माटी ने अपने नाम से सिंहराय नामक नगर बसाया जो अब वक राह्डा (सिन्ध) शहर स १० मील दूर सिंहराड़ नाम से कह आता है।

पदुराय नाम का एक कीची (कीहान) राजपूत पूगल तक बुरुस्ताट करता मा कीर उसने कड़ माटियों को मारा मा। इस पर राजस सञ्चाज क राजकुमार दुमाज ने काफ्जा बनाकर गंगा यात्रा के वहाने सीची के राज्य में प्रथम किया कीर उसको स्वय ६०० मतुष्यों के सार बाला'।

<sup>1—</sup>यह पहन गुकाल का धविष्ठवादा न या जैला कि वनालों में अस से खिक्का है। यह पाउन सुनाम का कतन वा पाउनपुर होगा जो सिल्कु नहीं के पूर्व तट पर रहीमपार स्टेशन से २ सोझ दूर है। वेली वहानकपुर गजेटियर पेज ३०६।

रहामपार स्थान सार साथा बूर हा वृत्ता न्यानवाधुर गामाटवार एक वृत् ए—शॉड राजस्मान साथा २ पू ३२ ३।

३—बदी, मान २ प्र १२ १।

इ.—द्विस्ट्री चाक इविडमा (शिडिएसक) प्र १६।

र्—दार राष्ट्रसम्यान माग २ प्र 1२ 1 **।** 

इनके समय मे बिल्लोचों ने खाडाल इलाके पर हमला किया परतु भाटियों ने उनको नदी पार वापस भगा दिया।

# १४-- महारावल दुसाजजी

रावल बछराज की मृत्यु पर ये संवत ११०० (ई० सन् १०४३) में लोद्रवे की गद्दी पर बैठे। इन्होंने पिता की विद्यमानता यानी कंवरपदे में सिन्धु नदी के पश्चिम में रहने वाले एक पठान सरदार गाजीखाँ को मार कर उसके घोड़े छीन लिये थे। इनका विवाह खेड (मारवाड़) के गहलोतों में हुआ था और इनके दो पुत्र जैसलदेव और विजयराज नामक थे। इन्होंने अपनी दूसरी रानी के प्रेम के कारण अपना उत्तराधिकारी छोटे पुत्र विजयराज को बनाया।

# १५--महारावल विजयराज ( दूसरे )

दुसाजजी के निश्चयानुसार ये लोद्रवा की गही पर बैठे, यद्यपि पाटवी कुँ वर जैसलदेव विद्यमान था। विजयराज वड़े बुद्धिमान झौर वीर थे। इससे जैसलदेव का कुछ वरा नहीं चला। श्रासपास के पंवार, सोलंकी झौर गहलोत राजवंशी सरदारों ने इनको "उत्तर भड़ किवाड़ भाटी" की उपाधि दी थी। इसका झर्थ यह है कि भाटी मुसलमानों के हमलों को रोकने वाले हैं। यह उपाधि श्राज दिन तक जैसलमेर के नरेश लगाते हैं। विजयराज का विवाह सिद्धराज जयसिंह सोलंकी की एक कन्या से हुआ था जिससे राज-कुमार भोजदेव उत्पन्न हुआ। इन विजयराज (दूसरे) को लंजा विजयराज भी कहते हैं। क्योंकि ये खर्च करने मे बड़े दातार थे। इनके समय के शिलालेख भट्टिक संवत् ४३६ (वि० सं० १२२४ वि० तक के मिले हें। इनका प्रथम शिलालेख भट्टिक संवत् ४३६ (वि० सं० १२२०) भाद्रपद सुदि १० रविवार (ई० सन् १९६३ ता० ११ श्रगस्त) का जैसलमेर राजधानी से १० मील दूर एक "गोवर्धन"" पर खुदा मिला है।

## १६-महारावल भोजदेव

श्रपने पिता के पीछे ये सं० १२२८ के श्रासपास लोद्रवे की गदी पर बैठे। इस समय इनके चचा जैसलदेव (जज्जक) विद्यमान थे श्रीर उनका

१ — गोवर्धन एक चोकोर स्तम्भ होता है जिसके उपरी भाग में चारों तरफ ष्ठ मूर्तियाँ ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सूर्यं की श्रवग-श्रवग खुदी होती हैं। यह परथर का स्तम्म किसी की मृत्यु की या तालाब, कुश्चा, मन्दिर व धर्मशाला बनबाने की स्मृति में खड़ा किया जाता है। कहीं इसे कीर्ति स्तम्भ भी बोलते हैं।

भिषकार प्रतोट गाँव की तरफ थां। उन्होंने भोजदेव से राज्य झीनना भाषा। । परन्तु कुछ वरा नहीं पका। । उन वे गजनी के सुसक्रमान बादराह सुद्दम्मद गौरी ( सहामुद्दीन ) सं सहायवा क्षेत्रों के लिये गये। असक्रदव ने सुसक्रमान बादराह से यह समम्म्रोता किया कि वह अनद्करपाझ गाहुन है जहां हैं उसकी सहायवा करेगा भीर यवन बादराह ने करी क्षोत्रवा दिलाने का बादा किया। यवन संना ने बि० सै० १०३२ ( १० सन् ११७४) में बनाहिलवाई के लिये प्रत्यान किया। भोजदंव ने सोधा कि सुमक्रमान की सेना पाटन से सौरदेव समय लोड़वा अवस्य आवंगी सो इसे पहले ही रोकना चाहिये। अससे भाटियों की पदले ' उत्तर मह किवाइ माटी" को सी बहुन सो। भोजदेव ने पह विचार कर अपने वाचा जैवक्षदेव को यह दोहा क्रिल मेमा—

> मक कियान एसराद रा, माटी फेलारा सार। बनन रक्षां विसराज रो, समहर वाँचा सार।। तोना भन पुरकारण री, मोनां काल सखेस। सारी कालगा भोजवे जादम करेल खेला।।

परन्तु इसका कोइ फल नहीं निकला । पठानों की महद क्षेकर जैसल-देव लोहरे पर कड़ कावगा । मोबदेव ने भी मुकावक्षा किया। परन्तु कन्त में बह बीर गरि को माम हुका। वहाँ की प्रजा को कपना सामान के जान की यो दिन की मोहलद (समय) थी गई। धीसरे दिन पठानों ने हाइर को खटा, लाहना की खट्ट का माल लेकर पठान सेनापित सबस्काँ वापस लोटा', परन्तु जैसलदेव ने ये खट का माल बदनों के हाब में नहीं जाने दिया और अजेखलों को मार कर खट का सब माल कपने क्षियक्ष में कि लिया। इस प्रकार लाहने का राक्ष सैसलद्व के हाब बाया। स्वावक्ष के कोई सन्तान नहीं हुई की।

### १७---महारावल जैसलदेव

इन्होंने गई। पर बैठव ही अपने भीति पूर्व और उत्तम स्वमाब द्वारा माटियों को अपने पत्त में कर किया। भोजदेव का साथ देनेवादे सागों से भी इन्होंने होप नहीं रक्ता। इससे है नके राज्य का बिलार और भी बढ़ा। इससे हैं नके राज्य का बिलार और भी बढ़ा। इन्होंने राज्य के सुटह बनाने के लिये वहा प्रकाश किया। होदिया राज्यानी आज कह माटियों की राज्यानी रही थी उस पर अन्य कृतियों के आक्रमण सहस्त्र हो में होने सां इससियं जैसलदेव ने क्षोड़ने से १० मीक दूर एक होटी सी पहाड़ी पर किसा बनाकर अपनी राज्यानी वहाँ स्थापित की। जो जमके

१--राह राजस्थान याग २ पुछ १२ छ । शॉड इसका नाम करीमको क्रिकटा है ।

नाम से जैसलमेर गढ़ कहलाया । इनके राज्य मे घड़े-घड़े १६ परगने

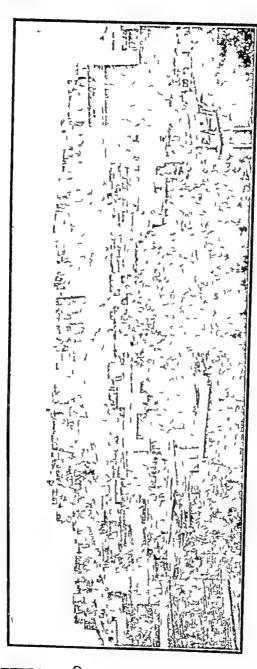

जेसलमेर किले का दश्य

(जिले) थे। इनका राज्य विस्तार बहुत बड़ा था। देरावल से लेकर पूर्गल

१—ख्यातों में जैसलमेर नगर की नींव चि० स० १२१२ श्रावण सुदि १२ रिववार ( ईं० सन् ११११ ता० १२ जुलाई = हि० सन् ११० ता० ११ जमादुल श्रव्वल) (बीकानेर), जोहटन (बाक्सेर) च ग्रेहकी सकर (सि च) तक इनका राज्य फैसा हुच्या वा । इन्होंने जैसलपेर से २ मील पर जैसलसर नामक तालाय मी ख़ुरुवाया था । इनकी इक्काबस्था में आटियें के पुराने शत्रु चौहान, वक्ता चौर वक्कोवों ने सुटमार हारू कर दी परन्तु जैसलदेय ने राणक्षेत्र में जाकर रात्रु को मार मगाया । इनके वो पुत्र केसण चौर शाखिवाहन नामक थे।

जैसलरेव के राज्यकाल में पाहु लांप के लाग मंत्री कादि व्य परों पर निपुक हुए। कलण वणि क्येष्ठ पुत्र या गरेतु मंत्री पाहु से उसका किसी कारण से वैसनस्य हा गया। इससे पाहु ने पबर्यश्च रच कर केलण को पेश निकाला दिलवा दिया। इससे वृसरे राजकुमार शासिवाहन पिया के उत्तराफिकारी हुए।

### १=--भहारावल ग्रालिवाहन (दूसरे)

जैसलमेर का राजधानी बनाने के वाद महारावल जैसलदव सिर्फ १२ वर्ष जीविक रहे और फिर इस संसार से धल बसे। उनका उत्तरायकारी दूसरा ग्राजकुमार शाक्षिणावन हुका। । इनके समय में जालोर कोर कारावणी पहाड़ों में बसने वालो काठी जाति ने उपद्रव कारान्य किया था है कहारी कीम बहा भी विसने सिकन्दर का मुकावला पंजाब में किया था। वाद में बहु रहिण की भोर चम गई भीर फिर मालवा में होती हुई कच्छ व सोराष्ट्र प्राप्त में बाराव हुई। इसी जाति के नाम पर सोराष्ट्र इस का नाम काठिया वाद पद्दा। काठियी क मुख्या अगमान को शाक्षिणाहन ने मार हाला भीर प्रसन्ध कर पाड़ व केंद्र जैसलिकोर ल आप थे।

न्यातों में किया है कि सिरोही के यब मानसिंह दबई। की कन्या म विवाद करने के हित्य शासिलाहक जैसलेग्रेट म बाबू गये। राज्य का प्रव भ उन्हान कपन मबस बड़ पर बीमल के हाथ में माँगा। पाद से एक धाव भाइ क पहकार से बीमल गंग्य का मालिक वन पेटा खोर मृत्युह महाहूर कर दिया कि महायवल का जंगल में कियी बात ने मार हाला है। सोन्ये पर शासिवाहन न कपने पुत्र का बहुत समध्यया परंतु बीमल ने जैसलमेर का राज्य वापिस कपन विवा का नहीं दिया। हतारा होकर शासिलाहन कपने पुत्र में ही मुननी गम्मानी व्ययम (इरावर) का पर्ते गय कीर वही रहने सगा।

का रती जाना जिला है। चांग भागव है कि शुक्त में जैसल बारों में देने गाँव के जाद में बमाना हो और फिर राजा दोने पर जगदी दकती वी दो है

<sup>1--</sup>राष्ट्र शक्ष्याय, भाग २ वृ १६ ० ( क्र्इलामादित )

शालिवाहन का सिरोही के राव मानसिह देवड़ा के यहाँ विवाह करना ठीक नहीं है। क्योंकि मानसिंह का पिता राव समरसिह सं० १२४२ (ई० सन् ११८४) में विद्यमान था। जो हो शालिवाहन किसी कारण से जैसलमेर से दूर अवश्य गया था जिसके कारण उसके पाटवी पुत्र ने गही दबा ली।

जब शालिवाहन देरावल में थे उस समय वहाँ के खाड़ाल इलाके पर बल्लाचों के सरदार खिदरखाँ ने हमला किया। शालिवाहन उससे भिड़े श्रीर लड़ाई में ३०० मनुष्यों के साथ काम श्राये। इनके ३ पुत्र वीजल, बानर

श्रौर हंसु नामक थे।

# १६--महारावल बीजलदेव

ये केवल दो मास ही राज्य करने पाये। एक दिन ये अपने धाय-भाई (Foster Brother), जिसकी सलाह से इन्होंने अपने पिता के साथ विश्वासघात करके राज्य दवा बैठे थे, उसके साथ इनकी लड़ाई होगई। दोनों तलवारों से आपस में कट मरे। बीजलदेव के कोई पुत्र नहीं था सो उनके चाचा केलण—जो रावल जैसल के ज्येष्ट पुत्र थे—गही पर बैठे।

# २०-महारावल केलगाजी

ये सं० १२४६ वि० (ई० सन् १२००) में राजगद्दी पर बैठे। इस वक्त इनकी आयु ४० वर्ष की थी। इनके ६ पुत्र चाचकदेव, पाल्हण, जयचन्द्र, आसराव, पीतमसी और चन्द्र नामक थे। इनके समय में खिजरखाँ बल्लोच, जिसने शालिवाहन को मारा था, सिन्धु नदी को पार कर फिर खाडाल इलाके पर ४ हजार सेना सहित चढ़ आया। केलण ने भी बड़ी सेना के साथ उसका मुकाबिला किया और उसे यमधाम पहुँचाया। केलण ने १६ वर्ष तक राज्य किया और सं० १२७४ में परलोक को सिधारे।

## २१---महारावल चाचकदेव (प्रथम)

ये सं० १२७४ में केलण के उत्तराधिकारी हुए । गद्दी पर बैठते ही इन्होंने चांनिया (चन्ना) राजपूतों का दमन किया। फिर अमरकोट के सोढा रूपसी पर धावा बोल दिया। इससे रूपसी ने अपनी कन्या उनको ज्याह कर सुलह की। इस समय खेड़ (मालानी) के इलाके में राठोड़ों ने अपना दखल जमाना शुरू कर दिया था। चाचक ने उनसे भी लोहा लिया।

इस रावल के केवल एक राजकुमार तेजिसिंह था जो उनकी मौजूदगी में ही ४३ वर्ष की आयु में चेचक से मर गया था। तेजिसिंह के दो पुत्र जैतिसिंह और कर्णिसिंह थे। चाचकदेव का प्रेम छोटे पोते कर्णिसिंह पर अधिक था। इसिलए उन्होंने अपने सरदारों से कर्णिसिंह के उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा

१—दीधान मेहता अजीतसिह ने अपने ''भारी नामह" अन्य में सं० १२६४ विखा है।

प्रकट की। इसकिए कर्पीसेंह ही चनका चत्तराधिकारी हुका। ज्या पीत्र जैसनी गुजरात के सुसलमान वायुशाह की संवा में बला गया। रावल पांचक ने २२ वर्ष एक राज्य किया।

कहते हैं कि सब रावज भाषकर्तव वीमार हुए सब विस्तरे पर मरना वीरोभित पर्म नहीं समफ कर मुलतान क कथा राजपूत सरदार को सुद्धदान के लिय निमंत्रण मेना। जब मुलतान बाले ने युद्ध करने से ब्याना कानी की तब महारावल ने उसे विश्वास विलाया कि वह प्रतिप्रापूर्वक रणके में मरना पाहरों हैं और केशल ४०० बीनकां के साथ रणयात्रा करेंगे। इसलिए युद्ध उन गया और वाषकर्तव मय ब्यपने सैनिकों क काम बाये। मुलतान नरेश भी रखके के में भाग गया।

### २२-- महारावल कवीसी ( कवीसिंह )

ये चानकरेन के पीड़े सं० १६०० में गदी पर बैठे। इनके समय में नागीर के मुसलमान स्वेदार मुजपफरलों ने हिन्तुकों पर वका जुल्म मना रखा था। टॉड ने इसका नाम मुजपफरलों निका है 'परन्तु कर्णार्सिक समकालीन नागोर का हाकिम मिलक हक्युदीन था। मुलवान रामग्रुदीन असकालीन नागोर के हाकिम मिलक हक्युदीन था। मुलवान रामग्रुदीन असकालम के समय से करीव १०० वर्ण वक नागोर में मुसलमानी एक्य था। शायद इन्हीं में से कोई वे स्ववार होगा। इसने नागोर के आस पास के मौरिया माला राजपूर्व भगनविश्व को यहुत हग किया और उसकी सम्बद्धी क्रमा से क्याइ करना नाहा। भगनविश्व में मुलनान को वेटो क्याइन सीकार नहीं क्रिया और मीका पाकर एक दिन सकुटन्य जैसलमेर को बोर पास के स्वार्म के स्वर्म के स्वर्म के क्या के स्वर्म मान कर बैटा समावती हास के कुटन्य के के बर नागोर हो गया। भगवविश्व की हो भीर मुसलमान सुने वार के मानगोर पर नहां है की मीर मुसलमान सुने पर क्याई की मार कर भगवविश्व के समार पास वहां है की सार सम्बद्धी साम के समार पास के समाविश्व के सम्बद्धी को स्वर्म साम हुने सार कर भगवविश्व के सम्बद्धी को स्वर्म स्वर्म की स्वर्म के समाविश्व के सम्बद्धी को स्वर्म साम हुने सार कर भगवविश्व के सम्बद्धी के स्वर्म रावश्व क्रम्म वार्म साम सुने साम के सम्बद्धी का स्वर्म का स्वर्म के सम्बद्धी का सम्बद्धी का सम्बद्धी के सम्बद्धी का स्वर्म के स्वर्य के स्वर्म के स्वर्म के स्वर्म के स्वर्य के स्वर्म के स्व

#### २१--महारायस सासवासेन

यं कर्यसिंह के क्याराधिकारी वे कौर बैसलामेर की गरी पर स० १२२७ (ई० सम् १२७०) में बैठे। यह वहें भोजे स्वभाव के राजा ये। कनेस टॉड ने सिला दें कि 'एक राजाशन्होंने कहा कि मेरे राज्य में दुगली होकर कौन रो रहा है। वाहर मुस्मदियों ने बढ उत्तर दिया कि सीवाले (स्नगास-पीदर)

१—दाइराजस्थान माग र प्र १९१ (ऋुकधस्यादित)।

सर्दी के मारे चिल्ला रहे हैं। इस पर रावल ने उनके कपड़े वनवाने का हुक्म दिया। परतु गीदड़ों की चिल्लाहट वंद नहीं हुई तव महारावल ने फिर मुत्सिदयों से कहा कि इनके लिये मकान भी वनवा दिये जॉय क्यों कि शायद वस्त्रों से सर्दी नहीं रुकी है। ये सियारों के मकान श्रव तक जैसलमेर नगर के पश्चिमी द्वार के वाहर टूटे फूटे "सियारियों के कोठे" के नाम से प्रसिद्ध है।"

इस रावल का विवाह अमरकोट के सोढा राणा की पुत्री से हुआ था। इसी राणी के हाथ में सब राज काज था। जिसने अपने भाई वन्धुओं को अमरकोट से बुलवा कर जैसलमेर में अच्छे अच्छे पदो पर रखा। यह रावल केवल ४ ही वर्ष राज कर सके, जब सरदारों ने मिलकर उन्हे गद्दी से उत्तार दिया और उनके लडके पुरुषपाल को गद्दी पर बैठाया।

ख्यातों में लाखणसेन के गदी से उतारने के वजाय इस प्रकार वर्णन मिलता है कि जब सोढे थोडे बहुत प्रयल हो गये तो उन्होने मिलकर लाखणसेन को मारडाला। इस पर रानी सोढी व भाटी सरदारों ने सब सोढों को मरवा डाला।

इनके दो पुत्र पुरुयपाल श्रीर कल्यारा नामक थे।

## २४-महारावल पुएयपाल

ये लाखणसी के उत्तराधिकारी थे। परन्तु अपने उद्ग्ड स्वभाव के कारण इन्होंने सरदारों व प्रजा को अप्रसन्न कर दिया जिससे वे केवल १ वर्ष ही राज करने पाये। सरदारों ने उनको राज्य च्युत करके जैसलमेर के एक एकान्त स्थान में रहने का प्रवन्ध कर दिया और कर्णिसह के वड़े भाई जैतिसिंह को गुजरात से युलवा कर गद्दी पर वैठाया। इस पुण्यपाल के पौत्र राणंगदेव ने मारोठ और पृंगल के इलाके जोहियो अौर थोरियों (भीलों) से लेकर अपना जुदा राज्य जमाया। कुछ अर्से बाद मारोठ तो जोधपुर के राठोड़ों के आधीन चला गया और पृंगल बीकानेर राज्य में मिल गया, परन्तु अब तक वह पुण्यपाल की सन्तान ही की जागीर में हैं।

पुरयपाल के ४ पुत्र लखमसी, भोजदेव, चरड़ेजी, लुगाराव श्रौर रगाधीर थे।

# २५---महारावल जैतसिंह

इनका राज्य तिलक सं० १३३२ में हुआ। इनके दो पुत्र मूलराज और रत्तनसिंह थे। टॉड ने लिखा है कि देहली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने मंडोर के राणा रूपसी पर चढ़ाई की तब वहाँ का राजा भाग कर जैतसिंह की शरण में गया। जहाँ पंर उसे निर्वाह के लिये वह गाँव जागीर में दिया। 

### २६---महारावल मृत्तराज

इन्होंने भी यवनों से युद्ध जारी रखा । यदाप खाने पीने की सामग्री कम हो गई थी फिर जी पैर्न्यपूर्णक सबसे गई । इघर यदन सेनापिट महस्वस्तों मी हताश हाकर सोटना ही पाहरा था कि एक बादि होरी मीसरेब मारी ने बसे संक्ष्य किया कि रावका की सेना स्वयं मूझ के मारे किया है हो से पी से से पह से पार पूर्व प्रमुख के सारे किया है हो से पर स्वयं के स्वयं में सूक है मारे किया है हो इस पर अवनों का करवाह पढ़ पता । रावक मूलराझ ने भी यह इस कि है है वर्ष तक पिरे उहने से मोसन सामग्री पीठ गई है इससिप साका की सैर । उस्ता ही विचयं है । उस्ते हैं एसदारों से सलाह समस्य प्रमुख निरम्बर किया कि किया है । यह हो प्रमुख से स्वयं पान करक राज भी के संहार करते हुए समर्थ को जांदें । देसा ही पुष्पा। सिक्कों के बाद से मीसरेबर के सार से पीठा किसे के हार सोकर पान से पान से प्रमुख पान करक राज भी के संहार करते हुए समरे को जांदें । देसा ही पुष्पा। सिक्कों के सार से पान से से पान से पीठा कि से सार से पान से पान है से पान से पान है सार से पीठा कि सार से पीठा कि सार से पान की सार है से पीठा है से सार में राज के किय भंड दिय थे । व्योधि इस करने पर के समय में राज के से राज से सार में राज के से पीठा के से पान से पान से पान से पान से पीठा के सार पीठा के सार से राज से पान से पान से पान से पान से पीठा से सार पीठा के सार से राज से पान से पान से पान से पीठा के सार पीठा के सार से राज से पान से पान से पान से पीठा से सार पीठा के सार पीठा है सार पीठा के सार पीठा है सार पीठा के सार पीठा है सार पीठा के से सार पीठा से सार पीठा के सार पीठा के सार पीठा के सा

१--इसके दंशकर कहाँ भीत व इसीरीत मादी कहकाते हैं ।

मूलराज के और कमालदीन के आपस में मित्रता होगई थी । कहते हैं कि ये दोनो युद्ध से अवकाश मिलने पर आपस में चौसर खेला करते थे। इस युद्ध में मूलराज व रतनसिंह दोनों काम आये। यह शाका सं० १३६१ में होना ख्यातों में लिखा है परन्तु मूता नैणसी ने सं० १३६१ (ई० सन् १३०४) में वादशाह अलाउदीन खिलजी की सेना का जैसलमेर में आना तथा बारह वर्ष में गढ का फतह होना लिखा है जो सही ज्ञात होता है। इस प्रकार यह घेरा सं० १३६१ (ई० सन् १३०४) से स० १३७३ (ई० सन् १३१६) तक रहा और शाका सं० १३७३ में हुआ था। परन्तु इस चढ़ाई का वृतान्त मुसलमानी तवारीखों में नहीं मिलता है।

# २७-महारावल घड़सी (घड़सिंह)

[वि० स० १३७३-१४१८]

मूलराज की मृत्यु के परचात् जैसलमेर का किला यवनों के हाथ लगा श्रोर माटी छुड़ श्रम् तक वेमुकाम फिरते रहे। जैसलमेर मुसलमानों के कव्जे में दो वर्ष तक रहा। फिर उन्होंने उससे कोई लाभ न सोच कर उसके दरवाजे के ताले लगा छोड़कर चले गये। श्रोर छुछ समय तक यह किला गैर श्रावाद पड़ा रहा। इधर रतनिसह के पुत्र घड़सी श्रोर कान्हड़ कमालदीन के वेटे जुल्फीकार व गजनीखाँ से विदा होकर श्रपने देश की तरफ श्राये। घड़सी ने महेवे (मालानी) के राठोड़ राव की विधवा बहन (विमला देवी) से व्याह किया। जिसकी मंगनी (सगाई) पहले देवड़ा खांप के किसी सरदार से हुई थी । इसी समय एवकखाँ ने दिल्ली पर श्राक्रमण किया। घड़सी भी विल्ली पहुँच कर वादशाही सेना के साथ एवक से लड़ा। इसिलए सुलतान नसीरुदीन ने उसे जैसलमेर पीछा दे दिया। महेवे (मालानी) के राठोड़ों से सहायक सेना लेकर घड़िसह जैसलमेर पहुँचा श्रोर वहाँ श्रपना श्रिधकार कर लिया। ये वि० सं० १४१८ की मिगसर बदि ११ बुधवार (ई० सन १४१८ ता० २४ श्रक्टबर) को निःसन्तान स्वर्ग सिधारे । इनके साथ ६ रानियाँ सती हुई थीं जैसा कि जैसलमेर के टीकमजी के मन्दिर मे

१—मूता नैयासी की ख्यात, भाग २ पृष्ठ २११। परन्तु टॉड साहब ने इसका नाम महबूबवॉ (पृष्ठ १२१२ में) जिखा है।

२ — मृता नैयासी की ख्यात भाग २ पृ० २१४ व ४८२ (काशी सस्करण)।

३---टॉड राजस्थान, भाग २ पृष्ठ १२१६।

४ —कविराजा श्यामजदास ने "वीर विनोद" (पृष्ठ १७६१) में रावल घड़सी की मृत्यु स० १११२ (ईं० सन् १३३४) में होना जिखा है जो ठीक नहीं है। 
४ — ब्रनकी एक रानी तारंगदे राया राजधुर जोहिया की प्रत्री थी।

व किले की चलहरी में भिले, भटिक सं० ७३८ (वि० सं० १४१८) के पान शिक्षालेखों से पाया जाता है। जैसलभेर नगर का विशाल वालाव 'धक्मी सर'' इन्हीं महारावल का वनवाया हुव्या है'।

### २८--महारायल द्दा

क्यानों में कित्सा है कि ''रावल कल्लख के वूमरे पुत्र पालए का पोवा दूवा वा। इसने कपने भाई विलोकस। के साथ इस शाके के वाद मुसल मानों को खदेवना हुक किया। जिससे संग काकर मुसलमान जैसलमेर कोड़ गये और गढ़ की इलिखें अब के रावड़ मिलनाथ के पुत्र जगमाल को दें गये। इस पर जगमाल को दो ले से सम्माने पर लेड़ को वाधिस से ते गया। ''यह क्यात की गावा पेरिकृतिक सत्य नहीं है। पर्योकि दूवा के पहले पढ़ से पहले के इस सम संग पर से हिंदी के प्रति हैं है। पर्योकि दूवा के पहले पढ़ से पहले पढ़ से पर से हैं की प्रति हैं से शिक्ष हो जुक है और मिलनाय प्रति का सम संग है से शिक्ष हो जा साम संग प्रति हैं से शिक्ष हो जा साम संग प्रति हैं से शिक्ष हो जा साम संग पर से हैं से शिक्ष हो पत्र या। इसलिये वह या उसका पुत्र जा साम संग है से साम पत्र हैं से शिक्ष हो पत्र या जो महारा से मिलनाय के आसपास बुकार की बीमारी से मर कुछ या। यक्त दूवा (ज के देवरा के साम पत्र सम पत्र से पर गई। पर बैठा। महारावक पढ़नी के विस्त से स्मारावक पढ़नी के पर पर पत्र पत्र से साम प्रति हैं से साम पत्र पत्र से साम पत्र से पर गई। पर बैठा।

#### १६-महारायल केंद्रस्थी

प्राजी के परबात उनक पुत्र कहरती गई। पर बैठे। इन्होंने लगभग सै०१४२५ से ४१ वर्ष कर शान्ति से राज्य किया। इनक प पुत्र—सोम, हरदमछ, केब्रख क्लाक्टए सांदवा, बीजा तख् और तेवसी वे। इन पुत्री की सत्वान बहुत बड़ी जिसने बैसकांगर के उत्तर परिचम और पूत्र में कई परान इवाये। कहरती का तीसरा पुत्र केब्रण बड़ा बीर हुआ। उसने गुक्लान के प्रस्क्रमान स्वेदार से बहुत सा इलाका झीना और हुत्यं-जुदे राज्य स्थापित किये।

#### ६०-- महारावस स्टब्स्य

में महाराजक केहरजी के कोड़ पुत्र में भीर अपने पिता के उत्तराधि कारी हुए ! इन्होंने जैसलसेर किते में लक्ष्मीलाम का प्रसिद्ध मन्तिर वि० से० १४६४ में बनवाया । इसके समय में माटियों ने कई युद्ध किये और

१—हम क्षीक के उद वर वर्गाचा व ध-१ वीरे अभिनत व उमराव की बुक्ति हैं को बावियों के उहते के लिए किसी कहर वर्गाचा का काम है। हैं। १—हम सावकार का काम है। हैं। १—हम सावकार का काम है। हैं। १—हम सावकार को बाव का वाववाया वो हस सावव को बाव हो करने -रोक्शक के वात है।

मृद्या वैद्यासी की क्यात आग र प्रश्न ४६०।

वहुत से परगने दबाये। इन युद्धों में लक्ष्मणदेव के छोटे भाई केलण ने बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। लक्ष्मण के वैरसी, रूपसी , राजधर, कुम्भा, सादूल, साहसी श्रोर श्रमरसी नामक ७ पुत्र थे।

# ३१--महारावल वैरसो

यह लक्ष्मण के ज्येष्ठ पुत्र व उत्तराधिकारी थे। सं० १४४३ में ये गदी नशीन हुए। इनके समय में मंडोर का राव रिड़मल्ल राठोड़ चित्तोड़ में धोखे से मारा गया श्रोर मेवाड़ियों का राज्य मंडोवर पर हो गया। इसलिये रिड़म्ल राठोड़ का पुत्र जोधा सहायता के लिये जैसलमेर पहुँचा। बैरसी ने मडोर वापिस लेने में उसकी सहायता की। बैरसी ने श्रपनी रानी की स्पृति में एक सूर्य्य का मन्दिर श्रोर दो कुए वि० सं० १४६४ में गढ़ में बनवाये। इन्होंने १२ वर्ष राज्य किया। ये बड़े दुरदर्शी श्रोर धर्मात्मा थे। इनके शिलालेख वि० सं० १४६३ की फाल्गुण बदि १ से वि० सं० १४६७ मार्गशीर्ष बदि ३ बुधवार तक के मिले हैं। इनका नाम वीरसिंह, बैरिसिंह तथा वयरसिंह भी लिखा मिलता है। इनके ४ पुत्र चाचक, ऊगा, मेला श्रोर बनवीर ( बणीर ) थे।

# ३२-महारावल चाचकजी (दूसरे)

ये बैरसी के ज्येष्ठ पुत्र थे, जो वि० सं० १४०४ (ई० सन् १४४८) में जैसलमेर के राजसिंहासन पर बैठे। आप पराक्रमी और वीर पुरुप थे। इन्होंने अपने राज्य की सीमा अपने शत्रुओं को परास्त करके खूव वढ़ाई। कर्नल टॉड ने लिखा है कि अन्त समय में इन्होंने मुलतान के लंघा राजा को युद्धदान के लिये आमित्रत किया था और इसी युद्ध में ये मारे गये परन्तु यह टॉड की भूल है। उसने चाचक (प्रथम) की घटना को इनके साथ मिला दिया मालूम होता है। वास्तव में ये चाचक (द्वितीय) सोढ़ों के पड़यंत्र से मारे गये थे। इनके एक पुत्र देवीदास नामक था। इन्होंने १३ वर्ष तक राज्य किया था। इनके शिलालेख वि० स० १४०४ से वि० सं० १४१८ बैशाख सुदि १० तक के मिले हैं।

# ३३—महारावल देवीदास [वि॰ सं॰ १४१८—१४४३]

इनका राज्य तिलक सं० १४१८ में हुआ था। इन्होंने अपने पिता के

१—इसका पौत्र जैसल बड़ा नामी वीर हुआ। उसने एक बार दिल्ली में भागते हुए हाथी को दोनों हाथों से पकड़ लिया। इससे बादशाह ने खुश होकर उसे "एका" (बीर) का पद दिया। उसकी सन्तान "इका भाटी" के नाम से प्रसिद्ध हुई जो जोधपुर राज्य के पोकरण तथा फलोधी इलाके में श्रिधकाश वसती है।

२—टॉंड राजस्थान भाग २ पृष्ठ १२२३ ।

भारने वालों का बद्दला लिया कीर कमरकोट के सोवा उएणा मांकए को भार कर व धसकी सम्मित खुर कर जैसलमेर ले काये । इनके राज्यकाल में अध्य य दल्लोचों ने उपह्रव किया परन्तु महारावल ने उनका दमन कर दिया। इनके समय में राज बीका राठोड़ ने पूगल के इलाके में एक नमा किया बनाना गुरू किया परन्तु पर्शायका ने उसे नष्ट कर दिया कोर मिथण में कियो को येसे कियो न बनाने की बाजा थी। परन्तु पूगल के रईम ने अपने जामाना बीकाओं राठोड़ का साथ दिया और किया (बीकानेर) जैसे वैसे जनाने दिया। इनका स्वग्वास सं० १४६६ दिव में हुन्या। इन्होंने १४ विवाह कियो थे। जिनमें म पुत्र मेलाई, भड़की, सावक, पायल (प्रवाह प्रमुख के) राजा, माओ कोर दूरा नाक थे। इनके रिस्तासंत व मूर्ति लेख वि० सं० १४६६ मान सुदि १ (ई० सन १४६६ ता० १२ जनवरी) से वि० स० १४६६ (ई० सन १४८२) एक क मिलो हैं।

### ३४--महारावन जैवसिंह ( दूसरे )

#### [विसं १२२६—११८४]

रत्यातों में किला है कि श्यष्ट पुत्र कमेंसी गई। वर बैठा जा क्वल ११ दिन ही राज्य करने वाचा कि लुखकरण कैशार संभावन उसे गई। सहत दिया। परन्तु जैवसिंद क जीवित काल में में लुखकरण का पुत्रस्त मिला हुआ रिलाक्षरों में पाया जाता है। इससे ज्यस राज्यसार कममी का कदरपद में ही मरमा व लुखकरण का ही पुत्रसम होना सिद्ध है।

### ३५-महारावल लुगकरग

[ वि० सं० १४८४-१६०७ ]

इनका जन्म सं० १४४२ वैशाख सुिं १४ गुरुवार (ई० सन् १४८४ ता० १४ श्रप्रेल) को हुआ था। ये जैतिसह के दृसरे पुत्र थे। जिन कथारियों को इन्होंने नियुक्त किया उनकी सन्तान श्रव तक जैसलमेर के किले में रहती है। इन लोगो को भोजन वस्त्र राज्य से मिलता है और वे वड़े स्वामिभक्त व विश्वास पात्र हैं।

जव वि० सं० १४६६ (ई० सन् १४४०) में शेरशाह सुर से हार कर वाद-शाह हुमायूँ दिल्ली से भागा हुआ जोधपुर की आर पहुंचा तो मालदेव राठोड़ ने उसकी कोई मदद नहीं की और उसे धोखें से कैंद करना चाहा। इस पर हुमायूँ जैसलमेर की तरफ वढ़ा परन्तु महारावल लुएकरए भाटी ने भी वादशाह हुमायूँ की सहायता नहीं की और कहलाया कि "तुमने विना बुलाये हमारे देश में प्रवेश किया है और हिन्दू धर्म के विरुद्ध तुमने गाये भी मारी हैं।" लुए-करए ने पानी के कुए भी रेत से बुरवा (वन्द कर) दिये कि हुमायूँ को रास्ते में पानी न मिले। इस पर हुमायूँ को वड़ा कष्ट हुआ और रावल के आदिमियों से मुड़भेड़ भी हुई। अन्त में हुमायूँ अमरकोट (सिन्ध) की तरफ चला गया।

वि० सं० १६०७ में कंधार का श्रमीरश्रलीखाँ राज्य च्युत होकर जैसल्मेर पहुँचा। रावल ने उसको सत्कार श्रीर श्राश्रय दिया। क्योंिक कंधार में उसके साथ मित्रता होगई थी। कहते हैं कि यह श्रमीर, हुमायू के कहने से धोखा देकर जैसलमेर लेने को श्राया था। कुछ काल जैसलमेर में निवास करने के वाद इस श्रमीर को राज्य की भीतरी परिस्थिति का ज्ञान होगया कि जैसलमेर की सेना केवल युद्ध काल में ही निमंत्रण करने पर श्राती है श्रीर कोई वेतनिक सेना नहीं है। यह देखकर उसने एक जाल रचा। श्रमीर ने सरलचित महारावल से एक दिन कहलाया कि मेरी बेगमें महारानियों से मिलना चाहती हैं। महारावल ने स्वीकार किया श्रीर डोलियों में स्त्री भेपधारी सशस्त्र यवन किले में पहुँचे। परन्तु श्रन्तः पुर के प्रथम द्वार पर ही ये भेद खुल गया श्रीर घमशान युद्ध हुश्रा जिसमें ४०० मनुष्यों व ४ भाइयों तथा ३ पुत्रों सहित लुएकरण बेशाख सुदि १४ (ई० सन् १४४० ता० २६ श्रप्रेल मंगलवार) को काम श्राये । रणवास के द्वारपाल ने रानियों को उनके सतीत्व रचा के लिये कतल कर दिया। ये घटना जैसलमेर के इतिहास में श्राधा शाका कहलाता है। इस युद्ध में श्रमीरश्रलीखाँ भी श्रपनी सेना सहित काम

<sup>9-</sup>मेहता श्रजीतिसंह माहेश्वरी (टावरी) के "भाटी नामह" में ज्येष्ट सुदि ११ लिखा है परन्तु सोटो रानी नौरंददे (नौरंगदेवी) के सती होने के शिलाक्नेख में वैशाख़ सुदि १५ है जो सही ज्ञात होती है।

भाया। इस मोके पर जो कंबारी लोग पहले लुखकरण के साम आये वे वे स्वामियक की रह ! कहते हैं कि इस युद्ध में १ हाखार माटी और १ हजार कंबारी मारे गये और वो हजार कंबारी पकड़े गये जो बूसरे रोज करत किये गये।

महारायल के पीहे सोड़ी रानी नौरंगदे सवी हुई। इनके १ पुत्र भौर १ कन्यार्थे थी। राजकुमारों के नाम मालदव, दीगलीदास, रायपाल, स्वम्तस, उवनसाल, दिलदास, दूवोशी खोर हरलास थे। रावक की एक कन्या प्रादेशी का विवाद जोपपुर के राव माल देव राठेड़ से संव् ११६६ वैताल सुदि ४ को हुमा या। परन्तु मालदेव राठेड़ का प्रेम उमादेवी की दासी मारमही से विवाद के उसी दिन हो जाने से उमादेवी की दासी मारमही से विवाद के उसी दिन हो जाने से उमादेवी की दासी मारमही से विवाद के उसी दीन हो जाने से उमादेवी की दासी मारमही उसने की प्रतिक्षा कर ली थी और वह मालदेव राठेड़ के स्वावास पर संव १६१६ कार्तिक सुदि १२ रानिवार (ई० सन् १४६२ वाल व्यवस्य ) के सरी हो गई।

ब्रुडकरण ने कपने पिता के बारस्य किये दुप जैत व च नासक स्त्रील को सम्पूर्ण किया तथा क्सकी प्रतिष्ठा के बावसर पर सादी जाति का संगठन किया। उन्होंने दूर दूर वेशास्यरों में कहलाया कि बावन कृतिय जाति के वो लोग ग्रासमानों के संसर्ग से ब्राचार व वर्ष में स्टूष्ट हो गये हैं वे वस मौक पर जैसलोर कारवर्ष व संगी से हुए हो गये हैं वे वस मौक पर जैसलोर कारवर्ष व संगी से हुए को गये हैं। इस पर जैसलोर कारवर्ष व संगी से हुए को पर जैसलोर कारवर्ष व संगी से हुए को कर पर पर सम्बन्ध मानत के कार्सक्य भारी हुए होकर पुना राजपूर वाति में मिल गये।

३६--- महारावस मासदेव माटी [वि.सं. १६ ०-- १६१८]

ये १० वर्ष राज्य करके सं० १६१८ पोप विद ६ (ई० सन् १४६१ ता० २८ नवस्त्रर) को स्त्रगंवासी हुए। इनके ८ राजकुमार हरराज, भानीदास, खेतसी, नारायणदास. सेसमल, नेतसी, डूंगरसी और पूर्णमल नामक थे और दो राजकुमारियाँ कनककुँ वर और सोनकुँ वर थी। इनके नाद इनके ज्येष्ठ पुत्र हरराज राजगदी पर वेठे।

## ३७-महारावल हरराज भाटो

[वि० स० १६१८—१६३४]

ये रावल मालवेव के ज्येष्ठ पुत्र थे जो स० १६१८ की पौप विद ६ शुक्र-वार को गद्दी पर वैठे। इनका जन्म वि० सं० १४६८ आरिवन सुिव ६ (ई० सन् १४४१ ता० २८ सितम्बर) को हुआ। इन्होंने वि० सं० १६२७ में सम्राट श्रकवर की श्रयीनता स्वीकार की। श्रकवरनामे में लिखा है कि हि० सन् ६७८ (वि० सं० १६२७ = ई० सन् १४७०) में वावशाह श्रजमेर होता हुआ नागोर पहुँचा तव वहाँ श्रामेर (जयपुर) के राजा भगवानदास कछवाहा के मारफत रावल हरराय ने वावशाही खिदमत कबूल कर श्रपनी राजकुमारी बादशाह को ज्याही श्रोर उन्होंने श्रन्य राजपूत नरेशों की तरह श्रपने किनष्ठ पुत्र सुलतानसिंह को सम्राट श्रकवर की सेवा में मेजा।

जोधपुर के राव चन्द्रसेन राठोड से रावल हरराज की सन्धि सं० १६३३ (ई० सन् १४७६) में हुई, जिससे पोकरण इलाका हरराज भाटी के कब्जे हो गया। इस समय राव चन्द्रसेन मुगल सम्राट श्रकवर के विरोध में लगा हुश्रा था श्रौर विपति में होने से उसे रुगये की बड़ी तंगी थी। महारावल हरराज ने यह देखकर राव चन्द्रसेन के श्रधकृत पोकरण इलाके पर चढ़ाई की परन्तु कुछ युद्ध के बाद दोनों पत्तों में उपरोक्त सन्धि इस शर्त पर हुई कि पोकरण हरराज के श्रधकार में रहे श्रौर उसके एवज में १ लाख फिद्ये (करीव १२,४०० रुपये) चन्द्रसेन को कर्ज पर दिये जावें श्रौर जब यह रकम वापिस हरराज को मिल जाय तो वह पोकरण पर श्रपना कब्जा छोड़ देवें।

इस सभय वाड़मेर व कोटड़ा के राठोड़, जैसलमेर राज्य से मेलजोल श्रिधक रखते थे और नाम मात्र के उनके आधीन भी थे। श्रमरकोट के राणा सोढ़ा गग को ताबे कर हरराज ने उसे जैसलमेर में रक्खा जो वहीं पर मरा। ईसा की १६ वीं सदी में सिन्ध का सूबेदार एक श्ररगूँ वंश का तुर्क था। कहते हैं कि उसने जैसलमेर के रावल की पुत्री से विवाह किया था

१--- त्रेवरीज, श्रकत्ररनामा भाग २ पृष्ठ ४१ =, मूता नैगासी की ख्यात, भाग २ पृष्ठ ३४१-४२ (टिप्पण)।

जिससे काल-१-जमन नामक प्रसिद्ध योद्धा चत्यन दुष्मा। वगहार नामा में दिला है कि काने ए जमन सि घ क मिर्जा जान थेग की सरफ से सबस इरसाज क यहाँ किलामत शाही, पाशाक वगेर केवर ब्याया था। क्योंकि सि च केसलमेर में मित्र भाव था। इरसाज ने बपने नाम से एक महात बनाया जो अप मक "इरसाज का माहिया। महता ग्रे" कहाता है।

इनकी कुमारावस्था में वि० सं० १६०७ में जैन यवि कुरालबन्द्र ने



कैशा-मार्थप

'बोसा सारवरा की बात" नास की एक प्रसिद्ध क्या वाह चौपा इयों में जिली को राजपताने भर में वड़े चाव से गाई व कही भावी है। यह क्या पहले सं १६०३ वि० में कोला सारवस की वात्र नाम से कवि क्रमान मारवाडी भाषा (राग्र) में जिल्ली भी। वह इवनी मनो कोट बने बामीन

भारताहियों क विद्वास पर है। यह गरुप रावल इरराज के सर्वारंकनार्थ हो वोडे चौपाइयों में रकी गई थी। महारावल इरराज का बेहान्त वि० सं० १६३४ की चौप सुवि न को हुच्या। वे वहे प्रवामी और वदार नरेश थे। इन्होंने १६ बर्ष कर राज किया और इनक चार पुत्र सीम कल्याण मालरसिंह कोर सख्तानसिंह नामक थे।

## ३=--महारावल भोमर्सिह भाटो

वि० सं० १६३४-१६७०

महारावल हरराज के पश्चात् उनका ज्येष्ठ पुत्र भीमसिंह सं० १६३४ की माघ सुदि ४ को गद्दी पर वैठे । इनका जन्म सं∙ १६१८ मार्गशिर्प वदि ११



महारावल भीमसिह

सोमवार (ई० सन् १४६१ ता० ३ नवम्बर) को हुआ था। ये अत्यन्त प्रभावशाली श्रोर साहसी राजा थे। इन्होंने जैसलमेर के किले की मरम्मत कराई व नये वुर्ज भीवनवाये। जो काम वाकी रह गया उसको इनके भतीजे महारावल मनोहरदास ने पूरा कराया। "आईन अकबरी" में इनका नाम ४०० सवारों के मनसवदारो (कमाएडर्स) में लिखा है और वादशाह जहागीर ने अपने रोजनामचे "तुजके जहागीरी" (पृष्ठ १४६ श्रॅंप्रेजी) में इन्हें एक बड़े कतवे व रोश्राव वाला व्यक्ति लिखा है। श्रागे

चल कर सम्राट ने यह भी लिखा है कि "जय मैं शाहजादा था तव रावल भीमसिंह भाटी की पुत्री मुभे ज्याही गई थी श्रौर जब वि० स० १६६२ (ई० सन् १६०४) में तख्त पर वैठा तब मैने उसका नाम "मलिकए जहाँ" रक्खा था ।

महारावल भीमसिंह ने वीकानेर के राजा सूरसिंह की भतीजी व्याही, थी जिससे नाथूसिंह नामक राजकुमार उत्पन्न हुन्ना था—परन्तु भीमसिंह की मृत्यु के परवात उसके छोटे भाई कल्याणदास ने दो मास के वालक नाथूसिंह को एक छी के द्वारा विप दिलवा कर फलोधी में मरवा डाला झौर फिर स्वयं जैसलमेर का धणी। (स्वामी) बन गया। इससे कुध होकर नाथूसिंह की माता जो बीकानेर की राजकुमारी थी, बीकानेर चली गई झौर वीकानेर नरेश ने जैसलमेर के प्रदेश फलोधी को झपने राज्य में मिला लिया। बीकानेर के राजा सूरसिंह ने यह शपथ ली कि भविष्य में बीकानेर वाले जैसलमेर के भाटियों को पुत्री नहीं ब्याहेगे। इस शपथ की पावन्दी झाज तक चली झाती है। इन्होंने स० १६४७ में मिर्जा खानखाना की मातहती में उड़ीसा व बगाल की लडाईयों में झच्छी सफलता प्राप्त की थी। ये करीब १७ वर्ष राज करके स० १६७० में स्वगंवासी हुए।

<sup>9—</sup>मेवाइ स्टेट द्वारा प्रकाशित वृह्त इतिहास "वीर विनोद" भाग ४ ए० १७६३। भूता नैगासो की ख्यात, भाग ३ ४ ए० ३४४ (टिप्पण)। मेजर श्रसंकीन, जैसक्तमेर स्टेट मजेटियर, भाग २ ए० १३ (ई० सन् ११०१)।

#### 

| fir ato 1400-1402 ]

ने महाराज्य भीमसिंह के कोटे माई वे जो बी॰ १% उत्तराभिकारी हुए। बाईन अक्ष्मरी में किसा है कि विक (ई॰ सन् १६१०=हि॰ सन् १०१६) में वे प्रशीसा के नियक इए । तुथक जहांगीरी में किया है कि ६ वर्ष बाद इसी जात व यक हजार सकार का जनसब विका गया। वावरहाई है कि 'दिव सन् १०२४ ( किव सेव १६७३ = ईव सन् १६१६ ) है कृष्णदास को अंत्र कर कल्याल जैसक्तयेरी को शाबी वरणाह.( बुकामा और उसे राजगी का टीका देकर बैसकमेर के राज्य का विया रे। वा तीन मास के कपने सतीजे की इत्या कर हेने के व्यारण दास का विश्वास कोई नहीं करता का फिर भी इन्होंने जना 🖤 पाइन किया। ने स्वमान के सीचे सावे थे। पर अरीजे की इत्क 💌 इनक विक्य में उन दिनों वह कहाका प्रचक्कित हो गई वी कि--

मन जानो कल्याक ये, अजो मंदाई अब ।

इनका रेडान्स वि० सं० १६८४ के आवश ग्रास में इचा । ये 🕊 तवा दो पासवानें ( उपपरिनवाँ ) सती हुई । इन्होंने १० वर्ष तक राज्य

### ४०---महाराक्स सनोहकास

[ R et 1942-10 0 ]

ने फरनायवास के इक्कोर्च सरकतार के. वो सं० १६८५ ( ई० क्या १५५७) में गदी पर बैठे। ये बढ़े नीवि निपुक्त राज्य वे जीर इन्होंने औ सदाइयाँ जीती । कुँ बरपद में एक कड़ाई फिल्होवों से करके आधीर्जा से मारा । इन्होंने सपने राज्य की अच्छी स्थवि की। श्रीमसिंह के आरस किने इए किसे की सरम्मत क काम को क्लॉने पूरा किया। यजने कुन भनवार्वे । वे संग् १७०७ की गंगसिर सुवि २ (ई० सन् १६२० सा० १६ तकन्तर) को स्वर्गकोक सिपारे। वे वहे नीवि नियुक्त वे। इनके कोई प्रज स होने से रायक मालवन के पुत्र मनानीवास के पौत्र रामचन्द्र गदी पर बैंडे। मनोइरक्त की एक पुत्री क्रम्कक करी का विवाद अवसूर मेवाव के कहा-राका रावसिंह (प्रका) के साव हुआ और एक का ओवतर कहारावा जसर्वतसिंह राठीर ( प्रथम ) के साथ सं० १६६२ वि० में हजा था।

र---नेपाद राज्य द्वारा प्रकाणित पूर्ण इंग्लिएक "बीर विकेष्" जाल ७ ४० १०६६ १ क्षात होता है कि महाराजक करनावराता जारी कैसी के हो तीन जर्म कर कर-कम् के ह्याने सा निश्ची कर वे ।

<sup>&</sup>lt;u>३—वृत्त वैकृतो को कराय, भाग २ इत २०२ ( कावी संस्तर ) ।</u>

## ४१--महारावल रामचन्द्र भाटी

## [वि० सं० १७०७-१७०७]

इनका जन्म सं० १६७४ मगिसर विद १३ रिववार (ई० सन् १६०० ता० २३ नवम्बर) को हुआ था। ये बड़े उदराड और कुबुद्धि थे। इनसे प्रजा व सरदार असन्तुष्ट हो गये और उन सब ने मिलकर महारावल मालदेव के तीसरे पुत्र खेतसी के पोत्र व द्यालदास के पुत्र सवलिसह को राजगदी पर बैठने को बुलवाया। सवलिसह ने वादशाह शाहजहाँ के हुक्म से और महाराजा जसवंतिसह राठोड की सहायता से रावल रामचन्द्र को वि० सं० १७०७ मे गद्दी से उतार कर जैसलमेर का राज्य प्राप्त किया। इस सहायता के वदले में महारावल सवलिसह ने जसवन्तिसह राठोड़ को पोकरण का परगना दिया।

रामचन्द्र ने भी बखेड़ा करना न चाहा। इस पर उसे देरावल का इलाका जागीर में दे दिया गया जो ३ पीढ़ी तक उसके वंशधरों के कब्जे में रहा। बाद में सिन्ध के दाउद पोते खान फतेह्खान ने उनसे देरावल छीन लिया जो श्रव वहावलपुर राज्य में चला श्राता है। इससे रायसिंह भाग कर वीकानेर चला गया जहाँ उसे गुड़ियाला जागीर में मिला?।

## ४२--महारावल सबलिसह

### [वि० स० १७०७-१७१६]

ये वडे वीर श्रौर साहसी योद्धा थे। श्रामेर के मिर्जा राजा जयसिंह कछवाहा के ये भानजे थे। इन्होंने सम्राट् शाहजहाँ की सेना में एक उच्च पद पर रह कर बडी सेवाएँ की थी एक बार ये शाही खजाने को लूटने वाले श्रफगानों का दमन करने के लिए पेशावर भेजे गये थे। इनकी वीरता से प्रसन्न होकर तथा इनके सम्बन्धी राजपृत सरदार जो शाही सेना में थे उनके प्रभाव से बादशाह शाहजहाँ ने यह हुक्म दिया कि सबलसिंह को जैसलमेर की गदी पर बैठाया जाय। इधर जैसलमेर की प्रजा महारावल रामचन्द्र से श्रसन्तुष्ट थी ही। इसलिए सम्राट् ने जोधपुर के महाराजा जसवंतसिंह से कहा कि "पोकरन नगर तुम्हारा है, क्योंकि राव चन्द्रसेन राठोड़ ने उसे रावल हरराज भाटी के पास गिरवी रख दिया था। तब से भाटियों का

नाहियाला की वंशावली—महारावल रामचन्द्र, रावल माधोसिह, किशनसिंह,
 रायसिंह, रघुनाथसिंह, जालमसिह, भोमसिंह, बभूतसिह, नाथूसिंह श्रीर रावल ब्रूलीदान (वर्तमान)।

#### (२---महारावेश सम्पर्धनाम् वि: चे० १९००--१९४४ है

वे महारायस भीमासिह से बोधे वाह वे की बीठ कराराविकारी हुए। बाहन जनवरी में किस्ता है कि विकेश (हैंठ सन् १६१० न हिंद सह १०१८) में वे कहीचा के लिएक हुए। मुचके अहांगीरों में किस्ता है कि १ वर्ष बार समार का मनसव विका गया। वापरावह है कि 'दिन सन् १०१४ (विच सं १९४० न हैंच सन् १६१६), क्रम्यवास को संज कर करनाक जैसकामेरी को साही वरणकर (जाना मोर वसे राजाति का सीच मोर की साही वरणकर (जाना मोर वसे राजाति का सीच मोर की साही कर के राजाति का साही का किसा में पाता का साही की साही वरणकर की साह की साह

मन जाये करवाल ये, कवा महाई षण । इनका रेड्डन्च वि० सं० १६८५ के मध्यम सस्य में हुवा । **वें** वर्षा यो पासपानें ( उपपरितर्गों ) ससी हुई । इन्होंके १० वर्ष एक यस्म

> ४० <del>- महाराज्य सनोहस्तात</del> सि से १९८० - १० ० र

वे कम्बायवास के ब्रुष्कोंत रास्तुमार वे, जो वं १६२३ (हैं ॰ १६२०) में गरी पर नैंडे। वे बने जीवि निपुत्त राजा वे करेर इन्होंने सवावर्ष बीती। कुँ बरावे ती यक अनार्ष विस्तायों से करके कार्योगों मारा ! । इन्होंने कपने रावव की कार्या इन्होंति वरा निर्माण के कार्या है कि की की अरस्मत क काम को इन्होंने पूरा किना। माने कुंडें समार्थ! वे संगे १७०० की मंगसिर सुधि १ (हैं कर १६२० बार १६७ कार १६७ कार १६३० कार विस्ताय के साम को साम की साम रामका माने कर नैंडे। अने साम के वाहर प्रमाण के साम रामका माने के साम रामका के साम के साम रामका के साम के साम रामका के साम सामका के साम रामका के साम रामका के साम रामका के साम के साम रामका के साम सामका के साम रामका सामका सा

र्-म्या नैक्ती की काम जान २ हा १४६ ( कामी जैनारक ) *।* 

ए—नेपात राज्य हता जवनिया पृष्टा विकास "बीत विकेश" जान ७ १० ३०१६ १ मास होता है कि जवसराया स्वयान्तराज आगे कैसे के दो सीन वर्ष पार्ट सम्बन्ध कार के ह्याने वर विश्वी नह में ।

४ नवम्बर) को हुआ था। इन्होने ४१ वष तक राज्य किया। ये बड़े वीर



महारावत श्रमरसिंह

श्रीर साहसी राजा थे। इनके समय में बल्लोचों ने राज्य के पिरचमी माग पर उपद्रव करना शुक्र किया श्रीर रोहडी (श्रव सिन्ध में) के इलाके पर भी श्राक्रमण किया, परन्तु भाटियों ने बड़ी वीरता से सामना करके शत्र श्रों को हराया। इस युद्ध में भाटियों की संख्या कम होने से राजपूत स्त्रियों सती हो गई श्रोर उस स्थान का नाम श्रव तक सितयों की पहाड़ी कहलाता है। रोहीड़ी किले के भाटी सरदार बड़ी वीरता से लड़े श्रोर महारावल श्रमरसिंह भी सेना सहित पहुँच कर बल्लोचों के दाँत

खट्टे किये। इस विजय के पश्चात यवनों ने महारावल से सन्धि कर ली।

इधर उत्तर पश्चिम में चन्ना राजपूतों ने भी ऊधम मचाना शुरू किया तो महारावल ने उनका भी दमन किया। बीकानेर के सीमान्त प्रान्त के कॉधलोत राठोड़ों ने भी शिर उठाया परन्तु महारावल ने इनकी भी दाल नहीं गलने दी। बीकानेर का राजा अनूपिसह दिल्ली के बादशाह की सेवा में नियुक्त होकर दिल्ला देश में रहता। था। उसने कॉधलोत राठोड़ों का पच्च लेकर भाटियों से बदला लेने के लिये संग्राम की ठान ली और मुकाम हिसार से कुछ सेना एक पठान सरदार की मातहती में देकर अपने मुसाहिब (प्रधान) को आज्ञा दी कि जैसलमेर पर हमला करे। इधर युद्ध विद्या कुशल रावल ने भी भाटियों को एकत्रित कर बीकानेर राज्य के सीमा प्रान्त को लूटना शुरू कर दिया। पूँगल का राव जैसलमेर का प्रधान सामन्त होने पर भी सहायक नहीं बना। इसलिये उसका ठिकाना महारावल ने खालसा कर लिया और वीकानेर के राठोड़ों को युद्ध में हराया।

महारावल ने कोटडा श्रीर वाडमेर के इलाकों पर हमला करके वहाँ के वाडमेरा राठोड़ जागीरदारों को श्रपना मातहेत बनाया। इन्हें वाटशाह श्रालमगीर ने पोकरण, फलोधी श्रीर मालानी के परगने जागीर में दिए थे जो इनकी मृत्यु के पश्चात् जोवपुर के राठोडों ने वापिस छीन लिये श्रीर राज्य की कुछ भूमि शिकारपुर के वाऊदखाँ श्रफगान ने दवा ली। श्रमर्सिह एक पराक्रमी व साहसी योद्धा तो थे ही, इसके सिवाय वे एक नीतिज्ञ, गुगा-वान श्रीर वर्मात्मा भी थे। उन्होंने श्रमरसागर नाम का बन्ध वधवाया

सं० १७१२ में सम्बन्धिंह को बादराह की तरफ से १ हमारी जांच और ७०० सवार का मनसब भता दुखा। इनके समय में बीसक

-

का मनसब कता हुआ। इनके समय में बेसका-मेर का प्रकार प्रमाण करकी चरम सीमा तक पहुँच गया। स्वरूप स्वरूप में सतकत तक और परिचम में सिन्दु कही तक चैंका क्या था।

सक्कासिंह के ७ पुण-राजकींह, कामरपिंह, राजकींह, मार्वसिंह और गांकींहर ने । जोड़ पुत्र राजकींहर, हो वर पे में हो पर पार्कींहर सिंह ने प्राप्त के । जोड़ पुत्र राजकींहर हो पर पार्कींहर सिंह मार्कींहर सिंह

#### ४३---म्बासम्बद्ध समर्गात

[ Rr ef 1014-104m ]

वे सबससिंह के विशोध पुत्र ने वो कि० सं० १७१६ में गरी पर बैठे। इनका जन्म कि० सं० १६६४ संगत्तर विषे ११ शनिवार (वै० सम् १६१७ छ।०

१—वह सहाराखा राजातिह ( जनम ) के पाल वहण्युर प्रका नमा । किसमे क्वाफी मोर्च की जामीर हो को जाम तक क्योंने गीवाणों के क्योंच है १

४ नवम्बर) को हुआ था। इन्होंने ४१ वृष तक राज्य किया। ये बड़े वीर



महारावल श्रमरसिंह

श्रीर साहसी राजा थे। इनके समय में बल्लोचों ने राज्य के प्रश्चिमी भाग पर उपद्रव करना शुरू किया श्रीर रोहड़ी (श्रव सिन्ध में) के इलाके पर भी श्राक्रमण किया, परन्तु भाटियों ने बड़ी वीरता से सामना करके शत्र श्रों को हराया। इस युद्ध में भाटियों की संख्या कम होने से राजपूत स्त्रियों सती हो गई श्रोर उस स्थान का नाम श्रव तक सतियों की पहाडी कहलाता है। रोहीड़ी किले के भाटी सरदार बड़ी वीरता से लड़े श्रोर महारावल श्रमरसिंह भी सेना सहित पहुँच कर बल्लोचों के दाँत

खट्टे किये। इस विजय के पश्चात यवनों ने महारावल से सन्धि कर ली।

इधर उत्तर परिचम में चन्ना राजपूतों ने भी ऊधम मचाना शुरू िकया तो महारावल ने उनका भी दमन िकया। बीकानेर के सीमान्त प्रान्त के कॉध-लोत राठोडों ने भी शिर उठाया परन्तु महारावल ने इनकी भी दाल नहीं गलने दी। बीकानेर का राजा अनूपिसंह दिल्ली के बादशाह की सेवा में नियुक्त होकर दिल्ला देश में रहेता। था। उसने कॉधलोत राठोड़ों का पत्त लेकर भाटियों से बदला लेने के लिये संप्राम की ठान ली और मुकाम हिसार से कुछ सेना एक पठान सरदार की मातहती में देकर अपने मुसाहिब (प्रधान) को आज्ञा दी कि जैसलमेर पर हमला करे। इधर युद्ध विद्या कुशल रावल ने भी भाटियों को एकत्रित कर बीकानेर राज्य के सीमा प्रान्त को लूटना शुरू कर दिया। पूँगल का राव जैसलमेर का प्रधान सामन्त होने पर भी सहायक नहीं बना। इसलिये उसका ठिकाना महारावल ने खालसा कर लिया और बीकानेर के राठोड़ों को युद्ध में हराया।

महारावल ने कोटडा श्रौर वाडमेर के इलाकों पर हमला करके वहाँ के वाड़मेरा राठोड़ जागीरदारों को श्रपना मातहेत बनाया। इन्हें वाटशाह श्रालमगीर ने पोकरण, फलोधी श्रौर मालानी के परगने जागीर में दिए थे जो इनकी मृत्यु के परचात जोधपुर के राठोडों ने वापिस छीन लिये श्रौर राज्य की कुछ भूमि शिकारपुर के दाऊदखाँ श्रफगान ने दवा ली। श्रमर्सिंह एक पराक्रमी व साहसी योद्धा तो थे ही, इसके सिवाय वे एक नीतिज्ञ, गुगा-वान श्रौर वर्मात्मा भी थे। उन्होंने श्रमरसागर नाम का वन्ध वंधवाया

वह वा कि उस प्रजाभित्र शंवान (प्रवान मंत्री) ने श्रक्र<del>कुमारियों के</del> पर एक कोर नथा कर (वशक्टक्स) प्रवा से **केने का निरोध किया** 

इस इत्या से कामसन होकर रहवारी (राहका) वादि कोद कर बोचपुर चाहि में वस गई। इन सहाराका का स्वर्णकर कि १७४८ की कावाद पुनि ए को हुआ। इनके ११ रामिनों वी, किक्के १८ पुने कोर बार पुनियों थी।

४४ — महाराजस जसकरासिंद गारी भि र्यन १०४०—१० ० १

यं समरसिंद के जोड़ पुत्र ने जो शंभ रक्षेत्र (हैं० सन् १००१). गरी पर चैठे। किस नक ने गरी पर चैठे थे ने स्वयं सुद्ध हो को हैं। इनका राज्याभिनेत्र करसन मार्ची हुदि १३ को हजा और ने विश्व चीनें

रंशर (हैं क्यू रेस्ट्रें) में क्यू हैं इन्होंने केका र वर्ष कर राज्य किसी हैं इनके समय में कोई निरंग करवा नहीं हैं। इनके समय में केशा में नेस्वारंग कर बहुत की इनाका दूसरों के हाथ में क्या गया। क्यूकेर य फ्लोपी के इक्य के वो बोवपुर काली ने क्या पूर्वक कर बाग मीकामर के राज्येनी में दशा किये। चलका की के व्यावपास कर दिख्या हाज्य में क्या ना दिख्या हाज्य देहानत विश् संग्रेण में हुआ। इनके

वास्त्र वेद्याल कि तर १७०० में हुआ। इसके सहस्त्र वेद्याल कि तर १७०० में हुआ। इसके येत्र पुत्र वंश्वतिक, स्वास्त्र केर्स्टिक,

१—(म्हानारों के वार्त-स्वरूपसिंद ग्रेगसिंद (यापा) विकेशिय (विसिध्य), विकिश्य, स्वामित्र क्रिया, क्रेससिंद एक्सिक्र प्रकाशित क्रिया, क्रेसिक्र एक्सिक्र क्रिया, क्रिया प्रकाशित क्रिया (क्रिया), स्विधित क्रिया क

महारावल जसवन्तसिंह की मृत्यु के पश्चात् उनकी सन्तान मे राज-गद्दी के लिये वखेड़े हए। इसको समफ्तने के लिये वंशावली का एक भाग नीचे दिया जाता है:—





महारावल बुधसिह

ये महारावल जसवंतिसंह के पौत्र श्रीर जगतिसंह के पुत्र थे। वि० सं० १७६४ की बैशाख बिद १२ (ई० सन् १७०७) में ये गदीनशीन हुए। इनके पिता जगतिसंह ने कंवरपदे में ही श्रात्महत्या कर ली थी। कर्नल टॉड ने लिखा है कि बुधसिंह चेचक रोग से मर गया परन्तु ख्यातों में लिखा है कि बुधसिंह को उनके काका तेजसिंह ने एक दासी द्वारा विष देकर वि० सं० १७०८ की बैशाख सुदि १ को मरवा डाले श्रीर स्वयं गदी पर बैठ गये।

## ४६ — महारावल तेजसिंह [वि॰ सं॰ १७७८-१७७६]

महारावल बुद्धसिंह की मृत्यु के पश्चात यद्यपि राज्य का हक श्राखेसिंह का था परन्तु तेजसिंह स्वयं गद्दी पर बैठ गये। इस पर श्रखेसिंह भाग कर दिल्ली गया श्रौर वहाँ से श्रपने दादा जसवंतसिंह के भाई हरिसिंह को साथ लेकर जैसलमेर वापिस श्राया। जिस समय महारावल तेजसिंह घड़सीसर तालाब पर परम्परा रीति श्रनुसार तालाब से मिट्टी निकालने गये उस वक्ष हरिसिंह व श्रखेसिंह ने उस पर सं० १७७६ की श्रापाइ बिद १३ को हमला किया। तजसिंह असमी होगने और चार वहीं के

मा शामक के में भी दिन की कर कर के किया

महारावक ते विक्री

में हरिसिंह भी मारे वर्षेत्र ! भी क्रकेरिंह को गरी मही सिंह के सहावकों ने तेनाकिह के ४७ - क्रान्तक को, जा तीन ही कर्ष कर कर, को

को, जा तीन ही वर्ष का का, को, बैठावा। इससे क्षेत्रेस्ट प्राव्य स्ताने वीर-बीर क्ष्यती सेना श्रृष्टी किया कोर जोका ताकर जैसकारेर के पावा बीत दिवा तथा वालक महामुक्की तिह को विक संग्रेश्य की

#### ४८ —महारायस समीसिंह [विसं १७००—१४१०]

इन्होंने ४० वर्ष तक राज्य फिया। इनके शमय में यर के काम्हे के राज्यकों अफगान क पोर्ट स्मीर अवारककों के क्टे ब्हानककों ने नाकिये



महारायक क्यों*शिंड* इक्समों पर मधना कृष्या कर क्रिया ।

क्यों के केट बहानकार्यों में मारिक्ये के पुरानी राजधारी देशका (क्रम्याका) कार करते वादा का कामक का कार करते वादा का कामक का बहानका माठियों है हीकार कार्यों बहानका माठियों है हीकार कार्यों बहानका राजकार के कार्या मारा कर बीकामेर गर्य कार्यों कर्या मारा कर बीकामेर गर्य कार्यों कर गृहिकवा मानीर में मिला। गृहि-बाला में रहने पर भी भारी छरदार को बहानकपुर (मानकापुर (क्रो) की कोर से शे ६० रोज निव प्रंच रेश्स्र एक मिलाने यहें। मेच्या पाकर मोजपुर व मेक्यमेर के राजधार्यों में भी कार्योग, वाइमेर क प्राच्यों में भी कार्योग, वाइमेर क प्राच्यों में

—ईश्योग नैयाने की क्वास आत २ प्रच ३२१ ( क्वानि कम् स्थानसम्बद्ध पुरस इसा समुमादित-काडी संस्थाद )। इन्होंने जोधपुर के महाराजा वरतिसंह के कुटम्ब (महारानी शापावत सिंदत राजकुमार फतहिंसह ) का जैसलमेर गढ़ में आश्रय दिया, जब कि रामिसंह मराठों को जोधपुर पर चढ़ा लाया था। जब बादशाह अहमदशाह दुरानी ने सिन्ध पर चढ़ाई की तो सिन्ध का स्वामी मीर नूरमुहम्मद कल्होंडा भाग कर जैसलमेर पहुँचा। परन्तु जब वह जैसलमेर राजधानों से १४ मील दूर गाँव नेहिंडये में था, तब यकायक हि॰ सन् १९६८ ता० १२ सकर (वि० सं० १८११ मंगसर सुदि १४ गुरुवार=ई० सन् १७४४ ता० २८ नवम्बर) को गले में गाँठ होने से वह (मीर) मर गया।

रावल श्रखेसिंह ने मोहम्मदशाही सिक्के को वदल कर वि० सं० १७३१ (ई० सन् १६७४) मे श्रपने नाम का श्रखेशाही सिक्का चलाया। इनके मूलराज, पदमसिंह, कुशालसिंह श्रोर रतनसिंह नाम के ४ राजकुमार हुए। ये श्रपने खजाने में २४ लाख रुपये छोड़कर वि० सं० १८१८ श्रासोज सुदि १ मंगलवार (ई० सन् १७६१ ता० २६ दिसम्वर) को स्वर्ग सिधारे। इनके पीछे तीन रानियाँ पंचार सोनकुँ वर, सोढी भागकुँ वर श्रौर सोढी राजकुँ वर सती हुईं।

# ४६-महारावल मूलराज ( दुसरे )

[वि० स० १८१८—१८७६]

ये महारावल अखैंसिह के ज्येष्ठ पुत्र थे। जो सं० १८१८ वि० में गही पर बैठे। इनका राज्याभिषेक उत्सव कार्तिक बिद ४ को हुआ। इनके समय में राज्य में बड़े उपद्रव व अशान्ति रही जिसका कारण सर-दारों का आपसी कलह और महारावल के दीवान की मनमानी करतूं ते ही थीं। ये दीवान के हाथ में कठपुतली थे। यद्यपि ये ज्योतिष प्रेमी, विद्वान और

किवता रिसक नरेश थे। ये राजनीति से विलकुल अजान, साहसहीन और अकर्मण्य थे। इनके राज्य की सीमा बहुत संकुचित होगई। इनके पिता का ४८ वर्ष राजकाल रहा, उसी प्रकार इनका भी राज्य काल भी बहुत लम्बा करीब ४८ वर्ष तक रहा। इन्होंने मूलसागर और गंगासागर नामक दो सरोवर बनवाये तथा बहुत से मन्दिर बनवाये व बाग लगवाये। इन्हों के राज्य काल में अप्रेज सरकार (ईस्ट इण्डिया कम्पनी) के साथ वि० सं० मंगसिर सुदि १४ रिववार (ई० सन



महारावल मूलराज (दूसरे) ६६

१८१८ सा० १२ दिसम्बर्) को सम्ब हुई । हुई । प्रतिरा के साथ जहर्जनमा होने के हुई का

महाराजन मुक्तराज के गदी बैठवे ही ' र्गाधान मेहता सरूपसिंह ठावरी ( माहेरवरी कैरन ) 🕏 सामना करना पढ़ा । मादी बागीरवारी के कम थी । इसकिय ने कोग बुद्ध कसोट से कानू कार्यों दसन किया, इससे जापस में जैंकावाणी 📆 मी । मूक्षराज के क्वेत पुत्र रावसिंह का भी जेब आर्थ 👐 . रावकमार रायसिंह भी किरोबी सरदायों से बिंक को । का एक दरोगा ( रावका ) आदि की 🐗 🕻 उसको सरदार**सिंद गामक एक माठी राजकुत 🖷** पाकर सरवारसिंह ने भी महाराजनुमार स्रो मेन्द्रा 🕏 इससे सं० १८४० की माच वर्षि है शक्तियार (हैं० संब् रेज्या क्यों ) को सकसंकारित के जस्तव पर पुक्राव शक्तिहा माकर सामन्तों की सन्मति से **शि**राम स्<del>कार्य</del> पपरिवृति में क्षमर विकास महता में धरें क्रकर हैं दिया । महाराक्तः जान वंचाकर महत्व में क्या दिये । को गदी पर बैठाना चाहा परन्तु करोनि शन्कर किया ह मार जपने हाव में से किया और महाराज्य तक राज महलाँ में नजरकन्द रहे। इस इसा में सच गई।

इस पर जैक्सिनाकों का सामय अक्टर केंद्रिकें हैं के एकत कर जैस्समेर के किये में से अस्तुरावक को क्षित के किये में से अस्तुरावक को केंद्रिकें के किये में में स्वारा स्वराय के स्वराय के स्वराय के किये किया के में से किया के सिर्फ के स्वराय के सिर्फ के सिर्फ

भवा होने पर सासमसिंह थी जनने किया की की बार करवाकारी कता। इसने अपने विशासी हरवाका

१—वृष्टिकात् दृष्टीयः, वेदेवलीकाः एका काव्यः, जानः है १६६१ है .)।

व सामंतो से भर पेट लेना चाहा। परंतु मूलराज को कैंद से छुड़ाने वाला जोरावरिसह भाटी उसके मार्ग मे कांटा वन रहा था। इसलिये महारावलको



महारावल मूलराज (हितीय) की सवारी (दीवान मेहता सालमसिह टाल लिए हुए घोड़े के आगे हैं)

बहकाकर जोरावरसिंह को देश से निकलवा दिया। इसिलये वीर जोरावरसिंह भी विरोधी सरदारों से मिल गया।

सं० १८४० में एक बार जब दीवान मेहता सालमसिंह (माहेश्वरी) जोधपुर से जैसलमेर को लौट रहा था तब बागी सरदारों ने उसे रास्ते में घेर लिया और उसे कतल करना चाहा। परन्तु इस कुटनीतिज्ञ दीवान ने गिड़िगड़ा कर जंमिनियाली के ठाकुर जोरावरसिंह के पॉवों में गिर कर अपनी जान बचाई। इस उपकार के बदले में दीवान सालमसिंह ने जोरावरसिंह को प्रधान सामंत बनवा दिया। परन्तु धीरे-धीरे उसकी शिक्त बढ़ती देखकर उसे दूर भी करना चाहता था। मौका पाकर धूर्त सालमसिंह ने वीर जोरावरसिंह के छोटे भाई खेतसी की छी द्वारा जोरावरसिंह को विष दिलवा कर मरवा दिया और खेतसी को प्रधान सामंत का पद दिलवाया। फिर वीर सामंतों को ढूँ ढ ढूँ ढ कर मरवाने की यह दीवान फिकर करने लगा। यह देखकर राजकुमार और प्रधान जागीरदार अपने प्राण लेकर आसपास के राज्यों में भाग गये।

रायानारं राष्ट्रीय क्या रेगा नामक फिले में कारफना के<del>र कार किये</del> के क्षम बाबे से रावसिंह प्रशिष्ट प्राथमिकी क्षेत्रकर किसी मकार क्य गये। इस्तिये क्या राज्यम के धनको जी सहर देखन जासन्तरिक्ष में प्रचल काला। वे सेवसिंह आही को रामहाबार जानवरिंहा जीर करने को कहा और वह नहीं बाजा के खाक्यांकह है गाई को विश्वचनम् के किये में बरका आका। करवाब कर्नी को भी केर कर रक्ता । और केराकेट की की को पुरंपु का दास मासून हजा के क्क**ने कारते कार** इस तरह अपनार का बनका अपनार है जीवान कैवान के निस जोरक्यपंद माडी ने क्लबी ग्राम रक्षा की की पड पान भी क्यते वहीं क्य स्टब्स । इस क्**या** क्**या** राष्ट्रदर्भ का नारा करके अपनी सम्बादी इक्स मी कह नहीं एकते ने । प्रका हुन्ती की । देश भर में जराजका। जीर बह करोड तम औं!

प्रकार क्रांच्य के तीन पुत्र प्रवर्शित कोर क्यांचे क्रांचित क्रांचित क्रांचे क्रांचे विकास में चेके के तिर कर क्रांचे के क्रांचे के क्षांचे के विकास क्रांचे के क्रांचे के क्षांचे के विकास क्षांचे के क्षांच्य के दूसरे माई प्राप्त क्रेकर एक्स के बहुर मांच को न

स्मापका मृतपान के शासक के शामिक्ष (सन् १०६० हैं ) में इस्त इधिका कनकी हैं पालमापिड माइनारी के लाने परान्वकार के के केशा पान के गीनाम नाकिमापिड सका की के गीना पीड़ी—व्रत्योग होते ग्रहेन की राते परमु कामें करको सक्ताता नाहित्रहैं। इस कार्तिक नाहि र ग्रहकार (हैं क सन् १०१६ को न मृत्यात परामेक की तिकारी गर्म काके परमान करके पिछानाम पर गैजने गर्म। मृत्यात को क्यारी का कामा

१—तेवल क्रवानीत के विकासित कीर वो कृत के सरवाद क्रवानीत का इस व्यक्तिही

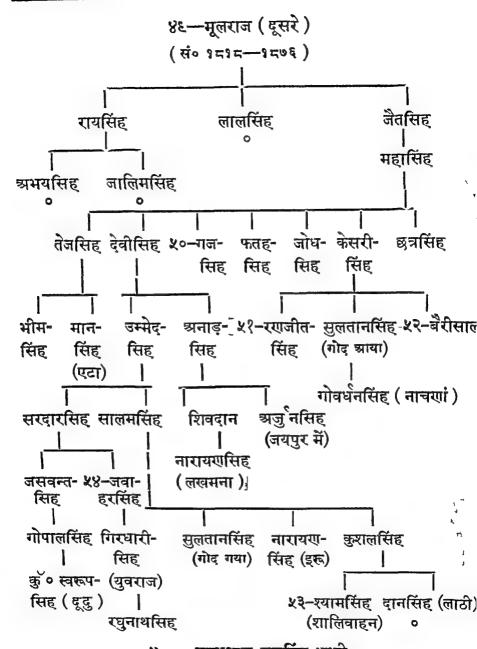

# ५०---महारावल-गजसिंह भाटी

[ वि० स० १८७६—११०३ ]

ये अपने दादा महारावल मूलराज के उत्तराधिकारी हुए। इनका राज्या-भिषक उत्सव सं० १८७६ की फाल्गुण सुदि ४ को हुआ। इन्होंने २६ वर्ष तक राज्य किया। गद्दी पर बैठते समय ये बालक ही थे। इसलिए राज्य का सब कार भार दीवान सालमसिंह के ही हाथ में रहा। ये भी वास्तव में साक्ष्माचित्र माहेरवरी वे हाच में चल्लुक्की की है? ) वे चलने हाच में रख कोई वे ! कर्जा और जहाँ सहाराज्य को बोटे वा करने की चलता होती थे शिक्स

सहाराज्य प्रकृतिह

वे भी कारता होती वो वीकाव जाने हाज प्रसारता ना !" में सावक गर्नारेख को राजा सुर बुधा व वहे वहे जरफारार रोज के मनाहारार जपने कच्चे में साक्षमसिंह के महाराज्या को करा में सिचे कोर अपनी साथ जाने के राज्य का रूक विकाद मि॰ धी॰ वहि द (है॰ सन् १८९० सा॰ महाराज्या मीमसिंह की कोर क्या साथ जाने कहा चार मास कक जान्युर में ही को है

परमणे साध-कात (अस्मित) जीराज़मेर जीवे यो पेश को पोमान के उसकी के

1--व्यंद राजस्थान ( क्या<u>पु क</u> क सम्मातिक ) पान् १

पाप का घडा भर गया। महारावल ने आनिसह भाटी (खीयां) को नियत किया कि वह सालमिसह का काम तमाम कर देवें। इसिलए भाटी आनिसह ने वि॰ स॰ १८८० की कार्तिक विट ११ गुरुवार (ई॰ सन् १८२३ ता॰ ३० अक्टूबर) को मोतीमहल में टीवान सालमिसह मेहता को धोखे से घायल



गेस्ट-हाउस ( मेहमान घर ) जैसलमेर

किया जिससे वह ६ मास तक दुःख पाता रहा। मेजर अर्सकिन ने लिखा है कि जब घाव ठीक होने लगे तो दीवान सालमसिह की स्त्री ने उसे जहर देकर सं० १८८१ की चैत्र सुदि १४ को मार दिया। सालमसिंह के दो स्त्रियाँ थीं और दोनों से दो पुत्र थे। सालमसिंह की मृत्यु के पश्चात् उसके बड़े पुत्र बिशनसिंह ने अपनी सौतेली माँ को—किसी नौकर के साथ गुप्त प्रेम रखने के भ्रम से मार डाला। महारावल जो अब होशियार होगये थे, मौका पाकर उसे कैंद करके फसादियों का बिल्कुल जोर तोड़ दिया।

सालमसिंह की मृत्यु के पश्चात् उसके हिमायितयों ने राज्य में बड़ा उपद्रव मचाया। श्रोर सालमिसह के बड़े बेटे बिशनिसह को जो केंद्र में था फिर दीवान बनाने की कोशिश की परन्तु ब्रिटिश सरकार ने ऐलान कर दिया कि दीवान का नियुक्त करना महारावल के श्रिधिकार में हैं। इसलिए सरदार

<sup>9-</sup>मेजर श्रसंकिन, जैसलमेर स्टेट गजेटियर ( राजपूताना ), भाग ३ ए० ४६ ।

क्षेप पुर होगने । इस समन नहायक्त वनकिंह की आहु स्थ की चौर क्नोंने राज्य की बागतोर जकी हाज में सम्बन्ध की

वि॰ यं॰ रेप्पर में जैसकोर के शब क्या जाती सका में बार कारोट संचाना करका विका और वहाँ की और ( इंट ) मी बेर बाबे । इस पर बीकानेर के महाराजा केम बीरवागेर पर गेनी । पनाविश की परत इस जनन क्या करने की नहीं भी । इसकिए मुक्क करनी जाही पर बीकाचेर माने। भीर नैसलमेर के असिद्ध करनी को बढ़के अस्त्रोक्त बैस्प्रमेर से १० मीक पर गाँव वासकारी एक वाही वाले । बार कर मजरिंख ने डिम्मर करके वि० सं० १८३१ की चैत्र वर्षि १३ सन १म३४ ता॰ ६ करेब ) की भाषी <mark>रात को करकी सेवा लेश</mark> कर राठोड सेना पर भवंबर बाक्यक किया । इससे बीक्यकेर केना होगई। चन्त में महाराका व्यवपुर ने समस्रावस की क्या केंन्स भी धरना एक पोसिटीच्या चफ्सर (सर वार्च कार्च ) स्टे राक्तों में बापस में सक्त करता ही । यह व्यवस्थी औ में जनते चरितम बनाई थी। इसके परश्रात काँ के किसी चापस में शब की हजा। मिनित करकर के साथ विश्वत की श्रामित **होंगें के** 

सहराज्य जरने का ररमती से सर्वत किसी पूजरे राज्यानों से प्रकार में जो जो से हैं। जाड़ा हिस्सिंह मही दिया। जय विन् संन राज्य ( कुए राज्यंत हैंन्) में प्रकार पुत्र दिहा और जीवेब सरफार को अससी और प्रोक्ता प्रकार निर्माण में नेनती पहीं, का स्वयू राज्य क्यांक्रिंह हैंदी जारि से सरफार की लेखा में नेनकर कहें की से के का कार की राज्य में नेनकर कहें को के का कार सी एकत ने बारफाएड़ी कैंदी से कार्य की श्रामीक किस प्रकार होने पर सरफार ने दिन संन १६०० ( हैन कर राज्यं ) में ही सी स्वार्थ हुएसर्जी से राज्यंत्र, महरित्र की से नेना साम के लिखा से साम्युव कोरों ने नेसकर्गर कार्यों से बीच किसा से ने नारएकर को स्वर्थन क्यांत्र कार्यंत्र क

वर्जीय के दायन का जनिया करता रहतिया के विकास कि क्षेत्र (COR ( हैन प्रमू (परे! ) में क्षेत्र कार्य्य जाराम जीवानोर देवने व्याप । वह कार्या ही पुरिश्यम का यो जीवानोर के प्रमूप । विकास के क्षित्र की कार्यक हात्रों है क्षेत्रपुर में जीवानोर राज्य की कींगा का किया किया । वो क राज्य ( हैन कर (परोध्य ) में व्याप्तका को मीनों कार्य के किया कार्यकों है। कार्य मुकेशिक ब्रावार निकार किया पाया । जात्रपुरका में स्थापन कार्यन नामका तालाब श्रौर गज विलास नामक महल बनवाया। महारावल के महारानी रूपकुँ वर राणावत के उदर से विजयराज नामक राजकुसार हुश्रा पर वह डेढ़ ही वर्ष में चल बसा।

गजिसिंह का देहान्त वि०'सं० १६०३ श्राषाढ़ सुदि ४ (ई० सन् १८४६ ता० २६ जून) को हुआ। इनके निसन्तान होने से महारानी राणावत रूप- कुँ वर ने उनके छाटे भाई ठाकुर केसरीसिंह (नाचणा वाले) के पुत्र रणजीतिसिंह को गोद लिया।

## ५१-महारावल रगाजीतसिंह

[वि० सं० १६०३—१६२१]

ये संवत १६०२ में गद्दी पर बैठे। इस समय इनकी श्रायु साडे तीन वर्ष की थी। इसिलये राज्य का कार भार उनके पिता केसरीसिंह ( जागीर-



महारावत रणजीवसिंह

दार ठिकाना नाचणां) के हाथ में रहा। वास्तव में महारावल रणजीतसिंह के १८ वर्ष के शासनकाल में राज्य की बागडोर ठाक़र केसरी-सिंह के ही हाथ में रही। केसरीसिंह लिखा पढ़ा नहीं होने पर भी बड़ा विचचण, नीतिज्ञ और वीर पुरुष था। उसने अपने कठोर प्रबंध से राज्य में शान्ति स्थापित की और कई तरह से राज्य की उन्नति की। कृषि सुधार किया, कई बॉध; बॅधवाये और गैर आबाद स्थानों को वापिस आबाद किया। विक्रमपुर के जागीरदार ने जब स्वतंत्र होने के लिये शिर

उठाया तो ठाकुर केसरीसिंह ने सेना भेज कर उसका दमन किया। बहावल-पुर व बीकानेर के सरहदी निपटारे भी इसी समय में हुये। जब वि० सं० १६१४ में भारत में गदर हुआ तो महारावल ने अपनी शरण में आये अंग्रेजों की रक्ता की। सं० १६२१ की ज्येष्ठ सुदि ११ गुरुवार (ई० सन् १८६४ ता० १६ जून) को रणजीतिसिंह निःसन्तान स्वार्ग सिधार गये। इन्होंने आनन्द पूर्वक जीवन व्यतीत करने के सिवाय राजकाज में कभी भी दखल नहीं किया। इससे इनके विषय में इससे अधिक क्या लिखा जावे कि उन्होंने बीकानेर राज्य के महाजन ठिकाने के ठाकुर अमरसिंह राठोड़ की कन्या गुलावकॅवर से हरिसिंह और लालसिंह नाम के दो पुत्र उत्पन्न किये थे परन्तु

१—इनका देहान्त वि०स० भाषाद सुदि ११ (ई० सन् १८४८ ता० १२ जुलाई) को हुआ।

वे बोजों की वास्ताकरणा में कक अधे में विके हो माई वैरीसाक गरी पर वेठे।

### ४२—कावज्र वेरियाच

[Re de 1481---1490]

बिस समय रखबीगर्सिंह की विकास महाधनी है क्रिया क्स समय इनकी अवस्था केवल 💷 वर्ष की की। स॰ १६०६ की पोष सुनि ३ सोसकार (६० सक् १८४ ता० १७ विसेन्बर) को प्रका था। इन्होंने राज्य में कुलकन्य व कायसी महाबी क समय से गरी पर चैठने से बनकार किया: परन्तु १६ महीने के बाब ए॰ औ॰ औ॰ कर्नक इंडन साहर चादि की समम्बन्ध से वे कि॰ सं० १६२२ की कार्विक सुवि १ गुक्कार (ईंग् सन् १५६४ ता० १६ अवत्वर ) को जैसक्केर की राजगरी पर बैठ गने । इस बक्स कर मो इनके पिया केसरी/विश् की राजकान सँमाक्ते ने । केसरीकिंद् पांच वर्गे रीमान रहा । वि॰ सं॰ १६२**ई सेन स्टी** बोट माई बजाउँद ने शुक्त प्रकल्प क्रमांकों है वीचान मेहता सवसक (सहदेखते) ही यहा। **वि॰ वं॰ ३**३% प्रकास परा दन महाराजक ने ज्युवसा करना कर्न करहे सदावदा की। इनका विवाद व्हें गरपुर श्रूपगार्क्ष वर से विश् क्षेत्र १६५० में हुआ। इसके क्षे थे, परमादन सब से अबसे कोई बन्यान नहीं और । सरि म लोक्बार (ई॰ सन् १००६ वा॰ ११ वार्च) को बाक्त जोनेव सरकार के जहरूकामा हुआ, जिसकें किया कि वापने राज्य में काम में जाने के किये हुए शुक्कर श्राविक समझ में जनने शुक्त में बच्चर नहीं करेंने। ब्रीर क्ला किंव के वे । राजकान में क्ली कीं क्षा विवास करी । १० वर्ष एम करने वं॰ १८३० थी (हैं) सब् रेट्स रे तां रें कार्य) को वे विकासन क में इसके साथी कर्मचारियों ने कारी के सकर को बदी पर पैक्स को केवत ४ वर्ग पर छै था। हे क्वेड पुत्रों की क्वाबीट मीजूर थी।

## ५३--महारावल शालिवाहन

[वि० सं० ।११४७—११७१]

इनका जन्म सं०१६४४की श्राषाढ़ विद ७ (ई० सन् १८८७ ता० १२ जून) को हुआ था । श्रापका पहला नाम श्यामसिंह था । वि० सं०१६४७ फाल्गुएा



महारावल शालिवाहन

१८६१ ता० १० मार्च) को आप गद्दी पर बैठे। तब उस समय राज्य का खजाना खाली था श्रौर करीब ढाई लाख रुपये का कर्जा था। इनकी पढ़ाई मेयो कालेज श्रजमेर में हुई । उस समय अजमेर के प्रसिद्ध सुधारक दीवान बहादुर हरविलास सारडा (माहेश्वरी) इनके श्रभिभावक (गा-र्डियन) व श्रध्या-पक नियक्त हए थे। श्रीर जोधपुर के रेजीडेएट की

विद ३० मंगल-वार (ई० सन

निगरानी में राज्य का प्रबन्ध प्रधान-मन्त्री रायबहादुर मेहता जगजीवन (मोद वेश्य) श्रोर रिजेन्सी कौंसिल के जरिये से होता था। प्रजा के दुर्भाग्य से कच्छ (गुजरात) निवासी दीवान जगजीवन राज्य के रीति रिवाजों से सर्वथा श्रजान था श्रोर न उसे कानून का ज्ञान था। जब कोई उसके श्रजीव फैसलों को कानून से श्रप्रमाणित बतलाता तब वह प्रायः मुस्करा कर कह देता था कि "कानून हमारी जवान में है।" इस प्रकार के मनमाने शासन के दस वर्ष से प्रजा श्रसन्तुष्ट होगई। परन्तु उसने प्रजा के

सभीते के किए बरामी च्याम न विवा। अन्त वे (राजपतमाबी)) कामक एक नुकड़ ने नीवान जगवीयम बार फिया । एक बार से ही दीशांच का शिर फट गंका वरन्तु ने दसको भारत द्वार क्या किया । यह नवश्वक दसरा दार बा कि बीवात के तीवरों ने क्से प्रका किया। बाक्स बीवा सम्बन्ध काह पर पद्मा रहा। परकार सपने हेरा को कार बार वैरिस्टर क्षत्रमीवास रावजी सपट (आदिया) राज्य के हत प्रशासक को सक्यान का करका कविक होते से वे कि० बॉर्ड बैशास वरि १ शनिकार (ई० सन् १६१४ तारु ११ कामेस ) स्रो गये। इन्होंने १३ वर्ष राज्य फिना। इनके शहरान करण से पटना नहीं हुई। इन्होंने वि० सं० १६६६ फलगुन्ड सुवि ४ (सब् की १६ फरवरी ) को सिरोही वरेश नहाराच केसरीसिंह हेतचँबर बाई और सम् १६१३ ई॰ के क्यून्यर सास में आंगकार बाब ) तरेश सदाराजा मान्तितः व्यवकाची कन्या विचाह किया । परम्त इक सहाराविकों से सत्व पर बाढी का सकर वासकिंड राजवती वर बैठ वन्त है बारी के विका में विकास कहा । कार में अधिक करकार के रिंड के डियान पत्र क्वासरवित को गरी वित्ती ! पटा के ठाकर मागरिक के लोड को यह वे और शर्कर समसर है।

<sup>1—</sup>संस्कृत राज्य के रेवर्ड ( ११ व ) में दिस्का है कि के व्हेर्य सुस्तराज्ये जानों के जानों ने क्षा जानद केंग्रे मिया । इस पोनी का जारित संस्कृत (क्षाव्य केंग्रेड) राक्ष्य प्राचीत और जानदार, प्राचीत्व ( क्षाव्यक्ति राक्ष्य प्राचीत और जानदार, प्राचीत्व ( क्षाव्यक्ति पूर्वी पांच गारि केंग्रेड जान क्षावित्र में राष्ट्र क्षावि पार्च विभाग साम्या पार्चे हैं । वे त्योत्त क्षाव्यक्ति ही है जानद राज्यकित की हैं । क्षाव्यक्ति क्षाव्यक्ति साम्या पार्चित्र की हैं । क्षाव्यक्ति का प्राचीत्व ए की पोन्स कि कि क्षाव्यक्ति का प्राचीत्व ए की पोन्स की कि क्षाव्यक्ति की क्षाव्यक्ति की साम्या की की कि क्षाव्यक्ति की कुला प्राचीत्व परिचा गार्चित्र की प्राचीत की वी क्षाव्यक्ति का प्राचीत्व परिचा गार्चित्र का का में की

श्रीमान् हिज हाईनेस भाटी-कुल-दिवाकर महाराजाधिराज महाराजा सर जवाहरसिहजी बहादुर का जन्म सं० १६३६ की कार्तिक सुदि ५ (सन् १८५२



महारावल सर जवाहरसिह वहादुर

ता० १८ नवम्बर) शनि-वार को हुआ। आप राजसिंहासन पर सं० १६७१की श्राषाढ़ सुदि३ (ई०सन् १६**१**४ ता**०२**६ जून) को विराजे<sup>9</sup>। इन्होंने मेयो कालेज श्रजमेर मे शिचा प्राप्त की। इनको सरकार से के सी एस आई की उपाधि ई० सन् १६१८ ता० १ जनवरी को मिली। इन्होंने देहरा-दून के केडेटकोर में सैनिक (फौजी) शिचा प्राप्त की। श्राप साहित्य श्रीर शिल्प के प्रेमी हैं। । जैसलमेर के सिंहासन पर विराजने

के पूर्व आपका प्रथम विवाह ल्एगांर (जैसलमेर) के सोढा सोहनसिंह की कन्या

१—न्नापके शासन में इस समय तक प्रधान मंत्री (दीवान) के पद पर रायवहादुर मुरारजी रावजी सपट, रायसाहब मुशरीलाल खोसला एम० ए० (ई० १६३१), रायसाहब पिंटत जमनाज्ञाल और सहारनपुर निवासी मुंशी नन्दिकशोर मेहता (गोडानी माहेश्वरी) वी० ए०, एल-एल० बी० (सन् १६३३–३६ ई०) रहे हैं और अब डाक्टर जलपतराय सिकड एम० ए०, पी० एच० डी० राज्य के दीवान (चीफ मिनिस्टर) हैं।

शीनवी अच्छक्क वर के साथ हुआ। इस सम्बन्ध से को गिरण्यसिंद्वी का द्वान कमा है। सन् १६०० वा॰ १३ वक्क्ट्र रूपरा विवाद अगरफोट (फिन्व) के सोक्षा कार्यांकर बवानक कर से सं- १६६३ वैशास वृद्धि १० औ जमरकोट में हुआ। रानी से जाएके कोई सन्धान नहीं हुई और जनका देहान्य सन् फरवरी मास में हो गया। महारायक होने वर आक्सा तीवस १६१६ है। (सं० १६७६) में जूँबी करेत दिन शाईनेस महाराज रवुनीरसिंहती की करना राजकुमारी करकाका कर के साथ प्रकार सन्तन्त्र से होटे महाराजकुमार हुनस्रसहती व्याहर का अन सन् १६२७ की ता० १४ फरवरी को बच्चा ।

महाराजकुमार गिरक्रफीहबी को बुद्धिसास व इनका अवस विवास नर्यसंदगद ( मासका ) नरेश की बहिम राख इमारी बसवन्ती देवी (उसट पंबार) के साव हैं। सन् १६२६ की ताः २३ जून को हुमा किस से शन्तान में जारके नंबर रक्तुजनस्थि की ( ale se-10-11 se **१०) तका को सक** कुमारिवें (पुत्रिवों) हैं। महाराबच्चमार गिरवर किंद्रजीका बूक्तर विवाह के सम् १६२७ में जनर कोर (सिन्द) के सोबा बेरबी बीक्सन की पूर्वी के जैसकमेर वे केंद्रा थे ह्या है।

अहारायक शत्कृत को प्रजा के सुनीयों की कारक कोर भारत है मानके राज्यकाल में बेराकमेर राज्य की कालि

# राज्य का श्रामद खर्च बगैरह

जैसलमेर राजधानी राज्य के वीचों-वीच (केन्द्र) में हैं। इस राज्य की आमदनी ३,७१,००० और खर्च ३,१४,००० रु० सालाना है। सेना में

२१४ सवार और २४४ पैदल है। सेना के सिपाहियों से ही पुलिस का काम लिया जाता है। राजधानी के श्री द्रबार स्कूल में अप्रेजी मिडिल दर्जे तक पढ़ाई होती है श्रीर दो एक अर्ध सरकारी ( एडेड ) हिन्दी प्राइमरी पाठ-शालाऍ रामगढ़ व बाफ गॉव में हैं। श्रस्पताल, राजधानी मे एक है। वर्षा का श्रौसत सिर्फ पॉच इंच सालाना है। राज्य भर में कोई म्युनिसपाल्टा नहीं है और न राज-धानी में सफाई श्रीर



भवर श्री रघुनाथसिहजी

रोशनी का कोई प्रबन्ध है। इस राज्य की भाषा बैंसे तो मारवाड़ी से मिलती जुलती हैं जो "माड़" कहलाती हैं परन्तु दिल्ला भाग के लोग धाटी (सिन्धी) भाषा बोलते तथा पश्चिम व उत्तर के निवासी मारवाड़ी बोलते हैं। सन् १६२५ के नवम्बर मास से राजधानी में सरकारी छापाखाना "श्री जवाहर प्रिन्टिंग प्रेस" नाम से स्थापित हुआ। इसी प्रेस से सन् १६३४ की ता० ४ नवम्बर से सरकारों मासिक पत्र "जैसलमेर राज पत्र" नाम से प्रकाशित होता है।

राज्य भर का पशु धन—वैत १३,८४७, गायें ४६,४६४, भेंसे ३४८, भेंस ७०८, घोड़े ३१०, घोड़ियाँ ३३७, बछेरा-बछेरी १४६, गदहे ४,१७४ तथा भेड़ और बकरे २,१०,२०० हैं। हत ४,०८७ और सवारी की गाड़ियाँ २० तथा भार गाड़ियाँ १,००७ हैं। बाफ, नोख, मोहनगढ़ और देवा परगनों में पशु धन अधिक है। इस राज्य से बाहर जाने वाली चीजों (पेसार) में-

7

धी, इन, कवा चमवा, परबर, शिही, परबर की विद्यर्श, डैंड) कहरे हैं। पद्म करीच २१ हजार साम्तान्य काहर बाते हैं विद्यर्थ मेद्र व वचरे होते हैं। राजवानी से बावकेर (मारबाव) का बावें " बीर वोराह होकर है तथा फक्षोची (मारबाव) रोखे क्रोराव बाक तथा पोकरख (मारबाव) होकर और बीकानेर का काक होकर बाता है।

राज्य की मासूकी जासदनी और कर्ष की मुक्त सहीं का इस प्रकार है—

```
१—सावर (वेशवाक-बुझी)
२—मूमि झगान
१—प्रवाकर्ते (क्वेब्दिवॉ)
४—पद्माकाना बाग (पर टेक्स)
४—पद्माक्ताना काग (पर टेक्स)
४—पद्माक्ताना काग (पर टेक्स)
४—रावाक

६—सम्बद्धा
```

**६—कुटक**र

**₹** → !—मधेर क 44,449 ९—बनाने सरदाय् नदायन्ति जारि ) B. Mar १ - एवची सरकार (हुटमेका) BATP . ४—सन्तर्भते व राज्य-मतन्त्र ( राजवानी से ) र सरकारी क्ली 1 134 १ —सेवा M. Pot ७—€कुमर्वे TAPE प<del>- सर्</del>शर, क्वेशीनार तथा इन्सी ( शकर ) 1000 ६--वनक क्तवाई 44

१ — वस्तु क्यार्थ (पी॰ क्यार्॰ थी॰) ११,८३४ ११ — क्यारा (पी॰ क्यार्॰ थी॰) ११,८३४ ११ — क्याराज (५३०४) १३,८३४

१४—विदेर व बाग पुरंप जारि .................................. १०,२१६

# श्रहदनामा–सन्धि-पत्र

श्रहद्नामह द्मियान श्रानरेक्त श्रंप्रेजी ईस्ट इन्डिया कम्पनी श्रीर जैसलमेर के राजा महारावल मूलराज बहादुर के जो श्रानरेबल कम्पनी की तरफ से हिज एक्सिलेसी दी मोस्ट नोक्ल मार्क्विस श्राफ हेस्टिंग्ज, के॰ जी॰ गवनर जेनरल बहादुर के दिये हुए पूरे इंग्लियारात के मुवाफिक सर चार्ल्स थियोफिल्स मेटकाफ की मार्फत श्रीर महाराजाधिराज महारावल मूलराज बहादुर की तरफ से उनके दिये हुए इंग्लियारात के श्रनुसार मिश्र मोतीराम श्रीर ठाकुर दौलतसिंह की मारफत करार पाया।

पहिली शर्त-दोस्ती और एकता हमेशा के लिये, आनरेबल कम्पनी और जैसलमेर के महारावल मूलराज बहादुर और उनके वारिसो व

जानशीनों के दिमयान कायम रहेगी।

दूसरी शर्त—महारावल मूलराज के वारिस जैसलमेर की गही पर रहेगे।

तीसरी शर्त—िकसी सख्त हमले की सूरत में, कि जिससे रियासत जैसलमेर के गारत होने का अन्देशा हो, या ऐसे बड़े अन्देशों का खतरा हो, जो उक्त रियासत की निस्वत पैदा होंगे, गवर्नमेंट अंग्रेजी रियासत की हिफाजत के लिये कोशिश करेगी, उस सूरत में कि जैसलमेर के राजा की निस्वत तकरार का कोई सबब पैदा न होगा।

चौथी शर्त-महारावल श्रोर उसके वारिस व जानशीन हमेशा गवर्न-मेंट श्रंप्रेजी के मातहत रियासत श्रोर उसकी बुजुर्गी का इकरार करेंगे।

पॉववीं शर्त—यह अहदनामा पॉच शर्ती का करार पाकर उस पर मिस्टर चार्ल्स थियोफिल्स मेटकाफ साहिब और मिश्र मोतीराम व ठाकुर दौलतिसह को मुहर और दस्तखत हुए और इस अहदनामा की तारीख से छः हफ्ते के अन्दर हिज ऐक्सीलेन्सी दी मोस्ट नोब्ल गवर्नर जेनरल बहादुर और महाराजाधिराज महारावल मूलराज बहादुर के दस्तखतों से तस्दीक की हुई नक्तल एक दूसरे को दी जाषेगी।

मुक़ाम दिल्ली ता० १२ दिसम्बर सन्१८१८ ई० दस्तख़त—सी० टी० मेटकॉफ दस्तख़त—हेस्टिग्ज

गवर्नर जनरल की छोटी मुहर

मुहर

कम्पनी की मुहर दस्तखन—जी॰ डान्डस वेल दस्तखत—जे॰ स्टुश्रर्ट दस्तखत—सी॰ एम॰ रिकेटस कोर्ट विकिश्य गुकास पर शा० २ जैन्युकारी सन् १०१६ के प्र कोरिसल क इजलास में गणनेर चेनरज ने तस्तीक किया।

> क्लक्त--वे॰ एडम, बीक्र केवेटरी गक्तींब ।

इस पाइरतामा के प्रकाश है। सन् १८६२ ता० है तक्कर ( कि॰ वं॰ १८१८ प्रस्तुत मुद्दि १० मंगकरार) को एक सन्तर प्रस्तुत मौजाद न होने की दशा में गोद होने के बावत महारावक जैसलोर को मिल्ली । जौर है। सन् १८७० ता० १० महें को एक पाइरतामा मुजरिमों के केन देन जादि के खंकर (जैसलोर के वंक्षित हाफीज प्रस्तुतहक के हारा) आबू पहांच वर्ष तथा १० सन् १८०८ ता० । महें को नमक वे बावत जोवपुर में जीमें के सरकार से किने।

### जैसलमेर राज्य के सरवार

राजवंश के समरीक इटन्कियों को ''राजवीं" कहते हैं और दूर के रिस्ते में जा इटन्नी हैं वे सरकार ''रावकोव'' कहतते हैं। सरवारों में



#### ग्रक्ती क्व ( मेवर्थका )

स्राधिकतर साटी राजनेश के हैं और वे ज्यासिहोज, राजनिहोज, अराजनाओं ह पुत्र्यीराजों ते, राजमास्त्रात, दुरसावत, विद्यापनाओं, वर्याच्याच्या और बीचर राज्य क माम स प्रसिद्ध हैं। सीचर तथा वर्षाओं व्यास्त्री दे उत्तराधिकारी केवल ज्येष्ठ पुत्र होता है व छाटे पुत्रों को केवल आजीविका मिलती है। दूसरे सरदारों में सब पुत्रों को वरावर भूमि बटंती है। बड़े-बड़े जागीरदारों को "ताजीमी सरदार" कहते हैं। इनको ये इज्जत राजदरवार में अपने-अपने मुकरर दर्ज के मुताबिक मिलती है। पहली ताजीम (इज्जत) "इकेवडी" है यानी ऐसे ताजीमी सरदार के राजदरवार में आने पर महा-रावल साहव सिर्फ खड़े हो जाते है। दूसरी ''दोवडी" ताजीम अर्थात सरदार के पहुँचने पर और लौटने पर दोनों समय महारावल खड़े होते हैं। ईन सर्व ताजीमी सरदारों को राज्य की ओर से पीढ़ी दर पीढ़ी के लिये दाहिने पॉव में सोने का गहना पहनने का अख्तियार है। इन जागीरदार तथा सरदारों को रियासत की आजा होने पर सेवा में हाजिर होना पड़ता है। नरेश के गदी बैठने पर, विवाह पर, महाराजकुमार के जन्म या शादी पर तथा राजकुमारी के विवाह पर इन सरदारों को एक-एक घोड़ा महारावल (दरवार) के नजर करना पड़ता है। राजवियों में दूदू, नाचणा और लख़-मना के जागीरदार हैं। इनका संविद्य परिचय इस प्रकार है—

# भाई-बेटे

दृद् — ठाकुरां राज श्री गोपालसिंह दूदू की बड़ी पांती के स्वामी है। ये वर्त्तमान महारावल के भाई स्वर्गीय ठा० जसवंतसिंह के पुत्र हैं। इनका जन्म सं० १६४८ कार्तिक सुदि ८ मंगलवार (ई० सन् १६०१ ता० १६ नवम्बर) को हुआ। इनके पुत्र का नाम कुँवर खेंगारसिंह (उर्फ स्वरूपसिंह) है जो सं० १६८८ द्वितीय आषाढ बदि ४ रिववार (ई० सन् १६३१ ता० ४ जुलाई) को जन्मा। जागीर की आय करीब दो तीन हजार रुपये सालाना है।

दूदू की छोटी पांती (हिस्से) के जागीरदार ठाकुरों राज श्री नारायगा-सिंह हैं। इनका जन्म सं० १६४४ ज्येष्ठ सुदि १४ शुक्रवार (ई० सन् १८६८ ता० ३ जून) को हुआ। इनके एक पुत्र कुँ वर माधोसिंह है जिसका जन्म सं० १६७४ पौष बदि ४ बुधवार (ई० सन् १६१८ ता० २ जनवरी) को हुआ,।

दोनों पांतियों के सरदारों की वंशावली इस तरह है-

१—महारावल मूलराज २—ठाकुर जेतसिंह ३— ,, महासिंह ४— ,, देवीसिंह ४— ,, उम्मेदसिंह

६-ठा० सरदारसिह

६—ठा० सालमसिंह

```
.
 ६—सः सरदारसिंह
   -ठा० जसर्वतसिंह अगहरसिंहती सलतानसिंह
                                               AUG BERT
                 (वर्तमान गरेश) (माचाकां कोव गया).
गिरमरसिह्बी ( युपराज )
                                                (दर कानी चेटी)
        सदि १३ सोमबार (ई॰ सन् १६०६ ता॰ २७ क्रिक्चर ) को ह्या । इत
 ठिकाने के ११ गाँची की सामाना कान ४—द इबार करने हैं। कंदाना
 इस तरह है-
                                       ¥<del>ੂ ਵੇਚ</del>ਦੀਵਿੱਤ
        १-- मृजयव की
       २—जेवसिंड
                                          प्रस्तानसिंह (गोर)
        ३—महासिंह
                                        —गोचर्चनहिंक
        सस्ताना-अक्रयं राज भी नाएवकसिंह का कमा सं० १६६७ ( है)
  सन् १६१० ) में हुआ। वे ठाकुर शिल्लावशिंह के एकक पुत्र हैं। कंकानकी
  इस प्रकार है---
        १—प्रक्रपक जी
        १—वेतस्त
        १ महासिह
        प्र-वेचीसिंह
                             ६--- रिक्सभावित

    नायच्चकिंद (जैपुर वें ग्रेप् गवा)

         राषकोच क्रियानों में बोनारकी, सत्तवाचा और दोवा के स्थितने हैं
   चीर इतके जागीरहार राक्कोश गीरहाय, क्लेशन और शक्यलिंह कक्शा है।
   इस राज्य में पुरुष बागीरवार (वामीमी सरहार) इस प्रकार हैं--
                        ताजीमी सरदार
         बीकनपुर---वहाँ के सरवार राज जमरसिंह का अन्य सं- १६२६
    ( ई॰ सन् १८४२ ) में हुना । वे वर्रासदोत कॉप के भावी राजका है स्त्रीर
    राज्य के मुख्य सरहार हैं। इककी जागीर में ६ गाँव साखाना जान ४ इसार
    इपने के हैं। इनको बोक्डी (इक्ड) वाजीम है और वरकार ने इक्को "राज"
    को परची है रकी है। इनके कोई पुत्र नहीं है। वंशासकी इक बच्छ है-
           १ - केरपनी
          २—देशमधी
```

| ४ <del>— से</del> खा | १४—सुन्दरदास  |
|----------------------|---------------|
| ६—हरा                | १४श्रचलदास    |
| ७-वरसिह              | १६—वॉकीदास    |
| <b>५</b> —दुर्जनशाल  | १७—गुमानसिंह  |
| ६—डूॅगरसिह           | १५—नाहरसिह    |
| १०उदेसिंह            | १६—जुॅभारसिंह |
| ११—सूरसिंह           | २०-शिवजीसिंह  |
| १२—विहारीदास         | २१—श्रमरसिंह  |
| १३—जेतसिह            |               |

गिरिराजसर—यहाँ के वर्तमान सरदार ठाकुर अमरसिंह, ठा० जेठमल के पुत्र हैं। ये बरिसहोत खांप के भाटी राजपूत हैं। इनका जन्म सं० १६३२ मंगसर सुदि ७ रिववार (ई० सन् १८७४ ता० ४ टिसम्बर) को हुआ। जागीर की सालाना आय १,७०० र० हैं और इन्हें दोवड़ी ताजीम हैं। इनके दो पुत्र डूंगरसिंह व किशनसिंह नाम के हैं। वंशावली इस प्रकार है—

१—श्रवलदास ४—जोरावरसिंह २—किरतसिंह ६—जेठमल ३—दानसिंह ७—श्रमरसिंह ४—भोमसिंह

बरसलपुर—राव मोतीसिंह, राव धनराज के पुत्र हैं। ये खींया शाखा के भाटी राजपूत हैं। इनका जन्म सं०१६३३ (ई० सन् १८७६) में हुआ। जागीर की सालाना आय प हजार है। ये राज्य में मुख्य सरदार हैं व दोवड़ी ताजीम हैं। दरबार से इन्हें राव की पदवी है। इनके ३ पुत्र हैं। बड़े पुत्र बनेसिंह का देहान्त हो गया है। वंशावली इस प्रकार हैं—

| १—बरसल              | १२—केसरीसिंह                                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| २ <del></del> शेखा  | १३—लखधीर                                               |
| ३खीमा               | १४—श्रमरसिंह                                           |
| ४—जेतसिंह           | १४—मानसिंह                                             |
| ४—मालदेव            | १६ <del>- साह्</del> बदान                              |
| ६—मंडलीक            | <b>१७—</b> रग्जीतसिंह                                  |
| ७नेतसी              | १८—धनराज                                               |
| <b>५—</b> पृथ्वीराज | १६—मोतीसिंह                                            |
| ६दयालदास            | कुॅ० बन्नेसिंह ( देहान्त )                             |
| १०-कण्सिंह          | भॅवर <sup>•</sup> "• • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| ११भानीहास           |                                                        |

ल्बी—अहर सुकतानसिंह सोधा शासा के वेंबार विश्व हैं। इसक जरम सं० १६७० (है० सन् १६११) में हुचा। वे अधूर क्योसिंह के पुत्र हैं। इस मागीर की साम्रामा बाब १,४००) का हैं और वरवार के क्रेक्श राजीम हैं। इसके कोई पुत्र नहीं है। वह मागीर सं० १८४२ (है० सन् १७५२) में सोडा दीकासिंह को सिम्बी की। बंशाक्की इस प्रकार है—

१—गंग्लास सोबा ७—साहबवान १—बंगल्यास ६—राज्यीसस् १—गंग्लास ६—प्रावसिंह १—जोगोवी १०—प्रम्थी १—वेकासिंह ११—प्रकानसिंह

६—हाबीसिंह

सिर्क — वहाँ के सरदार ठाकुर माझमस्ति हैं को ठाकुर कामस्थित के पुत्र हैं। ये वर्धस्त्रीय काँग के जाती हैं। सिर्व ठिकाने में एक हिस्सा हसका है किससे तीन हजार वण्ड साक्षाना काल होती है। इन्हें इकेनहीं (सींगबा) वाजीम है। इनके एक एक है। वंशाककी इस मकार है—

१—दुर्जनगाक ६—चैनसिंह १—भागीनास १०—दुर्जनसिंह १—प्रेपाहनास ११—क्योपसिंह १—मापाहनास ११—क्यापसिंह १—मापाहनास ११—क्यापसिंह १—मापाहनास १४—मापासिंह १—मापाहनास

विस्तिनयांची—ठाकुर वन्तरिंतः, जन्मधिकोण मार्थः हैं 1 इक्का बन्दा स॰ १६४७ (दें० सन् १८६०) में हुजा । बन्तिर की साचाना काव १,२१० व॰ है। इन्हें बोक्सी ताजीम है। इनके पुण वीच—किरानारेंस, कुरावारिंद्य कीर रमुनावरिंद्ध हैं। बेरासक्बी इस अकार है—

१—वर्षास्य ६—वास्त्रस्य १—क्रमाखासः ७—वीशराज १—द्वाचन्य =-शित्रवीस्त्रः ५—वार्षास्य <u>च्या</u>नान १—वार्षास्य

मेर्डू — स्राप्तुर मंगव्यसिव् कर्यसिक्षेत साठी हैं। इनका सन्त्र संक १६४० (ई० सन् १८६३ ) में हुआ। इनकी जागीर में एक गाँव सम्बान श्राय ७०० रु० का है। इन्हे दोवडी ताजीम है श्रोर दो पुत्र है। जागीर का पाट गाँव वहिया होने से इसे गेहूँ-वहिया भी कहते हैं। वशावली इस प्रकार है-

१---श्रनोपसिह

४—विजैसिंह ६---श्रचलसिह

२—खेतसिह ३--वाघजी

७-मंगलसिंह

४-भोजराज

भाडली-यहाँ के सरदार ठाकुर मंगलिसह उदयसिंहोत भाटी हैं। इनका जन्म स० १६६८ (ई० सन् १६११) में हुआ। जागीर की आय ५०० रु० सालाना है। इन्हें इकेवड़ी ताजीम है व पुत्र कोई नही है। वंशावली इस प्रकार है-६-जसवन्तसिंह

१--कल्याणदास २—श्रजु नसिंह ३--मानसिंह

७—लालजी प-चमनजी

४-- उम्मेद्सिह

६--किशनसिंह १०-मगलसिंह

५—धनजी

देवड़ा-यहाँ के सरदार ठाकुर समर्थसिह थे। जिनका हाल मे देहान्त होगया है। ये उदयसिहोत भाटी खांप का ठिकाना है। वशावली इस प्रकार है—

१--कल्याणदास २-भीमसिह

४-भगजी

३-सरदारसिंह

६---शभूदान

४—महराज

७—बुलीदान ५—समर्थसिह (देहान्त) ६—

रणधा — यहाँ के जागीरदार ठाकुर नरसिंह तेजमालोत भाटी हैं। इनका जन्म सं० १६४२ (ई० १८८५) मे हुन्ना। इस जागीर की श्राय १ हजार रु॰ सालाना हैं। इन्हें दोवड़ी ताजीम हैं और सन्तान में दो पुत्र हैं। वंशावली इस प्रकार है-

> १--खेतसिंह २-पचाणजी

८--सरूपसिंह

३—रामसिंह

६--जानसिंह १०--पृथ्वीराज

४—तेजमाल

११-विख्तावरसिंह

४—सुलतानसिंह ६—दौलतसिंह

१२—कुशालसिंह १३-नरसिंह

७-सर्वाईसिंह

क्र ० चन्द्रनसिंह

मोडा-नहाँ के ठाकर बार्क निर्मात सबसी के पुत्र भीर स्थार सोहनजी के रक्तक पुत्र हैं। ने देशशाबीय आदी हैं। इनका बन्म सं॰ १६६६ ( १० सन् १६०६ ) में हुआ । जागीर में एक गाँव एक हजार रूपचे साकान जार का है। इन्हें इकेनदी वाबीस है। वंशावती इस प्रकार है-?—**: विका**रिक ¥<del>- प</del>्रारबी २—मान€सं≊ ६—रकशेल**ि**क **७—सोशस**बी रे-स्रवयक द<del>—य</del>ब् दसिंह ४-रमियान बाइ--अकुर नगसिंह, मोहक्वसिंह के पुत्र हैं और अपने मार्ट प्रमती के गोर बावे हैं । इनका कमा सं० १६४० (ई० १००२) में हुवा । वे श्रारकातासीय माटी हैं। बूसरे गांतीहार अकुर अवश्रासिक सी श्रारकातासीक माटी हैं। इन दोनों सरदारों की बागीर में ६ गाँव सावाना जासकती १,७०० ६० के हैं और उन्हें होक्ही ताबीय है। क्लॉफ्ट के दीय पुत्र आह मनवसिंह के वो पुत्र जैनरसिंह जीर पहन्यसिंह हैं । बरहक्ती इस प्रकार है-१—केवरिंड २—इसरवास रे—ग्रारकास <del>४ - भागक्त</del> 2-016m ६—समेसिंह ६—एवर्षिक - मेपनी - स्वर्थिक द—सामग्रसिंह द<del>्वामस्</del>र ł ६—शोडराज L-UNITE १०--बेठमब to-minutes ११--मोडक्तसिंड ११-क्रांची १९--वनमी १९- परवापार्वक १३-- सपरिक ? THE PERSON १४<del>- जनसम्बद्ध</del>ः स्त्र<sup>्</sup> सेन्द्रकेट्

स्तिकार (सरकार )—अक्ट हानीकिट, स्वक्रिकेट कही हैं। इस्ता कन वं १९४४ (के कर १८००) में हुना। इस कार्यर की कारत बाद वॉप को दर्द हैं। इन्हें रोजही जबीन है व इसके से पुत्र क्रुकार्यकर प क्रामिक्ट हैं। बेटासकी इस मध्यर है—

| १महारावल मालदेव      | ६—पृथ्वीराज      |
|----------------------|------------------|
| २—खेतसिह (खेतसिंहोत) | १०—भगवानसिह      |
| ३—शक्तसिह            | ११—धनजी          |
| ४—हरिसिंह            | १२फतहसिंह        |
| ४—फतेहसिंह           | १३—हाथीसिंह      |
| ६—िकशोरसिंह          | कुं० गुमानसिह    |
| ७जोरावरसिंह          | <b>भॅवरसिं</b> ह |
| प्र—वांकीदास         |                  |

नवातला—ठाकुर गुमानसिह पृथ्वीराजीत भाटी हैं। इनकी जागीर एक हजार रुपये सालाना आय की है। ताजीम दोवडी है व सन्तानं मे एक पुत्र है। वंशावली—

| १—महारावल मालदेव | ५—खीमजी       |
|------------------|---------------|
| २—खेतसिह         | ६—भावसिंह     |
| ३—पचानजी         | १०—सवाईसिह    |
| ४—पृथ्वीराज      | ११—चुलीदान    |
| <b>४</b> —भोजराज | १२—प्रतापसिंह |
| ६—केशवटास        | १३—मोह्वतसिह  |
| ७—रतनसिंह        | १४—गुमानसिह   |

चेलक—ठाकुर नाहरसिह दुरजावत भाटी है। इनका जन्म सं० १६६१ (ई० सन् १६०४) में हुआ। जागीर की सालाना आय ३०० रू० हैं। इन्हें इकेवड़ी ताजीम है।

| १—महारावल मालदेव    | न—उद्यभा <b>ग</b>         |
|---------------------|---------------------------|
| २—खेतसिंह           | ६—सवाईसिंह                |
| ३—पचानजी            | १०—बभूतर्सिह              |
| ४—रामसिंह           | ११—पृथ्वीराज              |
| <b>५</b> —दुर्जनशाल | १२—हेमराज                 |
| ६—गजसिंह            | १ <del>३ —</del> नाहरसिंह |
| ७—ऋजबसिंह           |                           |

बड़ागाँव — ठाकुर भॅवरसिंह बिहारीदासोत भाटी हैं। इनका जन्म सं० १६६६ (ई० सन् १६१२) में हुआ था। इस जागीर से सालाना आय ४०० रुपया की है। जागीरदार को इकेवड़ी ताजीम है और उनके एक पुत्र है। वंशावली यह है—

| ६—वामसिंह           |
|---------------------|
| १०वन्त्री           |
| ११—द्वश्रीपाण       |
| १२—जीवराम           |
| ११—सम्बेरिय         |
| १४—सॉगीवाम          |
| १४ <b>ॉक्टरिंस्</b> |
|                     |

डॉनरी—राष्ट्रर सावसिंह विदारीगाओर आधी हैं। इक्स क्या वे १६६२ (ई० सन् १६०४) में हुआ। जानीर की खासावा व्याव का हुवा स्पना है। इन्हें राजीन इकसी है। इनक का तुन है। वंसावती—

| १—महाराचन माननेच        | <b>4</b>              |
|-------------------------|-----------------------|
| २ <del>─व्य</del> स्तिह | <del>० व्यवसि</del> ह |
| ३                       | १—व् वासिद            |
| ४—क्दारीदास             | १०-पुरतेपाय           |
| ¥ <del>—इरावस्ति</del>  | ११-वर्गमान            |
| ६—हरिराम                | 11                    |

स्कार-जन्म तुक्ताकि सोका गैंकर है। इनका साम की १६६६ (ई० मार १६६४) में दुका। जनमें से नर्षे एक की २०० एक्स सामा साम का है जीर मानीन सम्मानी है। इनक एक पुत्र है। वे जनमेंद्र कि० हो। १६२० में है। वेशस्क्री इस मनह है—

> १—गमर्ग (मुक्तामार ) ४—**गमेर्गर** २—मर्गर्गस्य ४—**इञ्चा**र्ग १—गामन्दिस

#### राजपूराने के शवासी **नादी राजपंद्र** विस्तेत (पंचव )

व राज्य पंजाब व काकी जान में है। वृक्त्य पंजाब है, वर्ष कर्मिन्न है। जानव राज्य १ पर, संब है। व्यक्त्य काक्यों में कास व कर्ष था व्यक्त हुए हैं। जारा का है। वाणी की कामते हैं। केना में पर कुए कामर व है। पेर्स पर १०६ कुमिन व जाना है। है। काम् १६ रंग कार है कामर से व्यक्ति की व्यक्ति है। जाना के "राज्य" के त्यान में "कामराज्य" की कामि पर-केही व जिस् है। व कारा राज्य कामरे हैं। कामर कामर कामर क्रांस क्रांस है। जो "सिरमोर-नाहन" ही कहलाती है। ये सरमोर शब्द सिरमोर का अपभ्रंश है। सिरमोर का अर्थ हिन्दी में मस्तक या मुकट होता है। सम्भव है कि इस राज्य का यह नाम इसके अन्य सब पहाड़ी राज्यों से अधिक शिकशाली होने के कारण पडा हो।

यहाँ का राजवंश अपने को जैसलमेर (राजपूताना) के भाटी राजवंश से बताता है और वि० स० ११६२ (ई० सन् १०६४) में इधर आना कहता है, जो ठीक नहीं है। इनका प्राचीन इतिहास अन्धकार में है।

वर्त्तमान नरेश हिजहाईनेस महाराजा राजेन्द्रप्रकाश बहादुर हैं। श्राप सुशित्तित नवयुवक नरेश हैं श्रोर प्रजा की उन्नति की श्रोर श्रापका ध्यान है।

पिटियाला—ये पंजाब में सबसे बड़ा राज्य है। जो तीन भागों में बटा हुआ है। इसमें से। सब से बड़ा हिस्सा दिन्तणी किनारे पर है। दूसरा शिमला के पास के पहाड़ी भाग में और तीसरा राजधानी पटियाला से १८० मील की दूरी पर है। इस तीसरे हिस्से का नाम नारनोल परगना है। इस राज्य का चेत्रफल ४,६४२ वर्गमील और आबादी -१६,२४,४२० है। सालाना आमदनी करीब डेढ़ करोड़ रूपये है।

यहाँ का जाट राजवंश श्रपने मूल पुरुष की उत्पति १३ वीं शताब्दी में जैसलमेर के भाटी राजपूत राजवंश से बताता है। इस मूल पुरुष के सौ दो सौ वर्ष पश्चात् उसकें खींया (खेवा) नामक एक वंशज ने नाइली के जाट जमींदार की पुत्री के साथ विवाह कर लिया। इस जुगल जोड़े से सिधु नामक पुत्र की उत्पति हुई। सिधु की सन्तान इतनी बढ़ी कि जिससे "सिधु जाट" नाम की एक खांप (शाखा) खड़ी होगई। इस सिधु-खांप में १६ वीं शताब्दी में फूल नामक एक व्यक्ति हुआ जिसे मुगल बादशाह ने "चोधरी" बना कर चोधरायत का परवाना दिया था। उसका वि० सं० १००६ (ई० सन् १६४२) में देहान्त हुआ। इसी चौधरी फूला (फूल) का पौत्र सरदार आलासिंह (सिक्ख) बड़ा प्रतापी हुआ। अपने भुजाओं के बल पर उसने पटियाला जैसे बड़े राज्य की सं० १८१० (ई० सन् १७४३) के लगभग स्थापना की। सं० १८६१ (ई० सन् १८०) में अंग्रेज सेनापित जनरल अक्टरलोनी की सिफारिस से सरदार आलासिंह के चौथे वंशधर राजा साहिबसिंह को दिल्ली के पेंसनर सम्राट् श्रकवर (द्वितीय) ने "महाराजा" की उपाधि दी।

१---इस फूल के ज्येष्ठ पुत्र की सन्तान में नामा श्रीर कींद के राजा हैं। दूसरे पुत्र के वंशज पटिथाला वाले हैं। फूला के वशघर होने से ये तीनों राज्य "फुलकियन स्टेटस" कहलाती हैं।

पिटवाला के वर्षस्था नरेश केपियनेस्ट जनरक हिल्लाहंनेस सहाराज्य नियम राजेश्वर सहाराजा सर सूर्येक्ट्रसिंख कातुर को हविहास से वहा मेंसे हैं। इससे सापको सुना राजपूर जायि के सापको की वर्षा राजपूर जायि के सुधारकों में वहा पढ़ी। इसके प्रकारकार जामनारा (कारियालाइ) के सुधारकों में वहा पढ़ी। इसके प्रकारकार जामनारा (कारियालाइ) के सिमंत्रस्थ से कारियालाइ कोर राजपूर्वाने के सार्क राजपूर्व राजा और सहाराजा सोर कार्युवाने के सार्क राजपूर्व राजा और सहाराजा जामनार में इकट्ठे हुए और हैं। कहा १६२७ ता० २५ स्वप्नैत को एक वहा शानवार इस्ता। जिसमें महाराजा पोरचनवर, क्षिमही, मूबी, सावका शानवार इस्ता। जिसमें महाराजा पोरचनवर, क्षिमही, मूबी, सावका शानवार कार्य के वीर, हाहपूर्वावीस, वरवानी मरेश, स्वपन्नेस (जयपूर) व कर्ष राजवार के क्षा है को कार्य कोर कार्य के कार्य कार्य प्रविच्याला के पूर्व कार्य प्रविच्याला के पूर्व कार्य प्रविच्याला के प्रवास कार्य कार्य के साम जाट जावि में मिल वानों से वृत्त राजपूर्व के साम जाट जावि में मिल वानों से वृत्त राजपूर्व के साम जाट जावि में मिल वानों से वृत्त राजपूर्व के साम जाट जावि में मिल कार्य से वहार प्रवास के साम जाट जावि में मिल कार्य से वहार प्रवास के साम जाट जावि में मिल कार्य से वहार वहार से साम जाट कार्य में साम जाट जावि में साम जाट कार्य में साम जाट कार्य में साम जाट कार्य में साम जाट साम में साम जाट कार्य में साम जाट साम में साम जाट कार्य में साम जाट कार कार्य में साम जाट कार्य में साम जाट कार्य माम जाट कार क

इस पर उपस्थित सब राजाओं की सम्पति से महामहोगाणाय पं इश्वीमाई शाजी और क्रनेक पंकितों हारा महाराजा परिवाहत के सम्पान राजा विवि से संस्थार करके राजपूत जाति में बड़ी मरक्सता के सिस्ता किया ना। प्रस्तात राजा का पक ज्याका महाराजा परिवाहत के सम्पान परा प्रसान का पक ज्याका महाराजा परिवाहते के सम्पान परा प्रसान के सम्पान परा प्रसान के स्वाप्त के सम्पान जाते मा स्वाप्त परा प्रमान के स्वाप्त के सोने के राजपूत-कुल-मूक्स राजा रहेगों ने मिस्ता पान के सीर सहस्थान किया। सिक्त प्रसान के सीर सहस्थान किया। सिक्त प्रसान के सा के सिक्त में वह मान किया गना कि सिक्त पर वेच हिम्सू कर्म की एक शाला है, इसकिए परिवाहता नेरा प्रिक्त को पर सकते हैं।

इ० सन् १६३६ से पटियाला राजकुमारी की समनी सक्तावाल (राजपुराता) दिनहाईबेस कं बुकरान से हुई परन्तु कह वर्ग परवात कह हट गई। वाहे वैसे पटियाला की दो वार राजकुमारियों के निवाह सालवा हुन्येलकर, बोलरपुरा (जैतमालोव राजेंद्र), महिबर व परना (किहार) के राजपूर नरेसों के साव हो चुकेथं। पटियाला बुकरान बहारान हुमार राजेन्द्र सिंद्र का विचाह है सन् १६३६ ता॰ ४ माच को व्हीसा प्रान्त के राज साहब सराककेला (राजेंद्र राजपुर) की पुत्री से हुआ।

क्षपूर्वका---वह एक क्षोठा सा राज्य गंजाय में है। इसका के क्रका १६६ बगरीक तथा जावादी तीन साम है। सस्ताना जान १६ काम व सर्व ३४ लाख रु० हैं। यहाँ का श्रह्लुवालिया सिक्ख राजघराना श्रपने मूल पुरुप की उत्पति पटियाला की तरह १३ वी सदी में जैसलमेर के भाटी वंश से वताता है। इस मृलपुरुप के सौ दो सो वर्ष वाट उसका वराधर सदावसिंह हुआ जो लाहोर के पास "श्रह्लू" गाँव का निवासी था। श्रह्लू गाँव में रहने से उसके वंशाधर "श्रह्लुवालिया" कहलाये। उसके एक छोटा भाई सदो था। जो किसी कलवार (कलाल) की पुत्री के प्रेम में इतना टीवाना होगया कि श्रन्त में उसे उससे शादी करने की श्राज्ञा वी गई। इस जोड़े का वशाधर सरदार जस्सासिह कहा जाता है, जिसने वि० सं० १८०६ (ई० सन् १७८०) में कपूर्यला को श्रपनी राजधानी बनाया। जस्सासिह के वंशज सरदार निहालसिह ने दूसरे सिक्ख युद्ध के समय श्रंप्रजों की श्रच्छी सहायता की थी। इससे वि० सं० १६०६ (ई० सन् १८४६) में उसे "राजा" का खिताव मिला।

कपूर्थला के वर्त्तमान नरेश कर्नल हिजहाईनेस महाराजा सर जगजीत-सिह वहादुर जी० सी० एस० श्राई० के सन्तान में ४ राजछुमार तथा एक राजकुमारी श्रमृतकौर है। श्रमृतकुं वर का विवाह सन् १६२३ ई० की ४ फरवरी को मडी (शिमला) नरेश केप्टेन राजा सर जोगेन्द्रसेन वहादुर के० सी० एस० श्राई० (गोंड राजपूत) के साथ हुआ। थोड़े वर्षों से इस श्रहल्-वालिया-कलाल राजवंश की कुछ रिस्तेदारियाँ पंजाब के कुछ पहाड़ी राजपूत राजाश्रों में भी होगई है।

# जेसलमेर के राजाश्रों की वंशावली

१--महाराजा रज यादव वि० सं० ६०० के करीव।

२-महाराजा गज यादव ( गजनी बसाया )।

३--महाराजा शालिवाहन । (शालवानपुर = स्यालकोट बसाया)

४--महाराजा बालन्द 1

४-महाराजा भाटी (भट्टी) (वि० सं० ६८० के करीव)।

६-महाराजा मंगलराव भाटी। (राजपूताने में लगभग सं० ५०० के)

७---महाराजा मजमराव भाटी।

१—इिंग्डियन ऐंटीक्वेरी भाग ११ पृष्ठ ११७ (ई० सन् १८८२), श्रीफीन, राज़ाज श्राफ पंजाब पृष्ठ ४४२-४३,

२-इम्पीरियक गजेटियर आफे इगिडया भाग ७ पृष्ठ ४४१-४४२ ( दूसरा सस्करण है० सन् १८८६)।

```
-- महाराजा केहरजी भाटी।
  ६--महाराबा वन्तुबी मारी (वनोट)।
 १०--पद्माराजा विजवसक (पह्ना )
 ११—महाराज्य देवराव भाटो (विश् सं० ८१४ के सगभग )।
 १२--महारावक मुँवनी ।
 १३--महाराज्य क्ष्याच ।
 १४--प्रहायम्ब दुसावजी ।
 १४--बदाराक्त विकासक (बूसरे) ३० १४ का बूसरा पुत्र ।
 १६—सदारायक मोजवेव ।
 १७ - महाराक्त बैससनेष ( जनक ) २० १४ का क्वेड पुत्र ।
ं १५—महाराजस शामिनाहन (बूसरे )।
 १६--मदाराचक वीमलवेष ।
२०-- महारायक केक्फ्जी।
२१--महायुक्त नामक्रोन ( पहला ) ।
२१-- महाराज्य कर्यसी।
११—महायक्त काक्यसेन।
१४-महाराइक पुरस्पाको
२४-महाराष्ट्र जैवसिंह।
२६-महाराक्त सूक्रराज ।
२७-- महाराष्ट्र भवसीजी (वि० सं० १३७३-१४१८)।
१<del>५ - महाराज्य दूरावी</del> ।
२६--महाराज्य कहरजी (बूसरे)।
३०-महारायस सस्मग्रदन ।
३१—महाराज्य नेरसीवी ।
३१—महारावस पायकशी (बृसरे)।
 ३१-- मदाराज्य देवीयास (वि० सं० १४१८-१४४३)।
 १४-महाराजक जैवसिंह (बूसरे) (वि० सं० १४४३-१४८४)।
३४---महाराज्या स्तकरक ( वि० सं० १४८:४-१६०७ )।
 ३६- महाराज्य मासवंद भावी ( वि॰ सं० १६०७-१६१८)
३०-- महाराज्य हरराज भाटी ( वि० सं० १६१८-१६६४ )।
३६-महाराज्य भीमसिंह गाटी ( वि॰ सं॰ १६३४-१६७० ) ।
 ३६--महाराजक करनालगास ( वि० सं० १६७०-१६८४ )।
५० महाराज्य मनोहरदास (वि० सं० १६८५-१७००) ।
प्रर--महाराज्य रामचन्द्र भाटी ( वि० सं० १७०७-१७०७ )।
पुर-महाराज्य सनवसिंह (वि॰ तं॰ १००७-१५१६)।
```

४२—महारावल श्रमग्संह (वि० स० १७१६-१७४८)।
४४—महारावल जसवन्तसिह भाटी (वि० स० १७६४-१७६४)।
४४—महारावल वुधिसह भाटी (वि० सं० १७६४-१७७८)।
४६—महारावल तंजिसह (वि० स० १७७८-१७७८)।
४७—महारावल सवाईसिंह (वि० सं० १७७६-१७८०)।
४८—महारावल श्रवेसिंह (वि० स० १७८०-१८८०)।
४८—महारावल श्रवेसिंह (वि० स० १८५०-१८०६)।
४८—महारावल ग्जसिह (वि० सं० १८०६-१८०३)।
४२—महारावल रणजीतिसह (वि० सं० १८०३-१६२१)।
४२—महारावल वेरीशाल (वि० सं० १६२१-१८४७)।
४२—महारावल शालिवाहन तीसर (वि० सं० १८४०-१८७१)।
४४—महारावल जवाहरसिंह (वि० सं० १८७१-वर्तमान)।

सूचना—श्रप्रेज सरकार की तरफ से जैसलमेर के नरेशो को १४ (पन्द्रह) तोपों की तथा करौली राज्य को १७ (सतरह) तोपों की सलामी वंश-परम्परागत है।

## पहला भाग





### परिशिष्ठ-सक्का १

#### **हरासमान यव वंदाप**सी

पाठडों की सुविधा के किए इस नीचे विक्की, सक्क्षा तथा गुजराव के सुकतानों ( नरेरों) और बादशाहों का राज्य-कास दे रहे हैं। इससे मर्सण में आहे हुई अनेक घटमाओं के समयनों में शहावता मिसेगी---

#### विक्की के सुकतान दर्क क्य

|                                   | •           |                           |                       |  |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|--|
| नाम राजा                          |             | गरी नरी                   |                       |  |
|                                   | ्रहि॰ सन्   | वि॰ सं॰                   | हं• सन्               |  |
| १राहाबुरीन धेरी                   | 机二          | PREE                      | 1828                  |  |
| হুৱান                             | र्गव ,      |                           |                       |  |
| १—इतुबुदीन येषक                   | <u></u> ¶o₹ | <b>१२६३</b>               | <b>₹</b> ₹ <b>●</b> ₹ |  |
| २—मारामसाह                        | 4.4         | <b>१२६</b>                | १२१०                  |  |
| रे—राम्भुदीन <b>अस्</b> तमरा      | ₹o•e        | ूरद्भ "                   | १२१•                  |  |
| <del>४ वन्तुरी</del> न श्रीयेषशाह | 444         | <b>* ? ? ? ?</b>          | <b>१२३६</b>           |  |
| ५चित्रा नेगम (सी)                 | <b>448</b>  | <b>?</b> ?& <b>\$</b>     | १२३६                  |  |
| ६ बुश्बुदीन वहरामशाह              | 1 480       | 2880                      | 6430                  |  |
| ७—शकावदीन मस्दरगङ्                | 444         | PREE                      | १२४२                  |  |
| द—नासिरुदीन महे <u>न</u> ्दराह    | 488         | **                        | ***                   |  |
| ६शवासुरीन व्यवन                   | 999         | ***                       | <b>१२</b> 44          |  |
| १०सुद्रबुदीन केंक्नाय             | CHAR!       | 1388                      | १९८७                  |  |
| <del>रिल्ह</del> ानी              | र्गत        |                           |                       |  |
| १—बसाह्यसेन भीरोक्साइ             | \$too '     | 1989                      | ***                   |  |
| २— वयनुदीन इजादीसराह              | 444         | ****                      | 2444                  |  |
| ३श्रकावदीन गुइन्सदरगड्            | 444         | 1924                      | 7355                  |  |
| ०महाबदीन क्सरशाह                  | <b>७१६</b>  | * Full                    | ***                   |  |
| ४— <b>उत्पूरी</b> न सुवारकराहि    | <b>ভ</b> হড | १३७१                      | 3554                  |  |
|                                   | ખરર !       | * { <del>}   00</del>   1 | र्- ११२०              |  |

|       | 77.57 |
|-------|-------|
| तगलक  | चग    |
| 2 . ( | -4-74 |
| •     |       |

| नाम राजा                      | कि    | न्नी सन्      | वि० सवत      | इं० सन्      |  |
|-------------------------------|-------|---------------|--------------|--------------|--|
| १—गयासुद्दोन तुगलकशाह         | ••    | ७३१           | १३७७         | १३२०         |  |
| २—मुहम्मद नुगलक               |       | ७२५           | १३≒१         | १३२४         |  |
| ३—फीरोजगाह                    | •     | ७४२           | १४०८         | १३५१         |  |
| ४—तुगलकगाह (इसरा)             |       | 400           | १४४ <b>४</b> | १३८८         |  |
| <b>४</b> —श्रवृवकशाह          |       | ७६१           | १४४४         | १३८६         |  |
| ६—मुहम्मदशाह                  | •••   | ७६२           | १४४६         | 3=58         |  |
| ७—सिकन्दर <b>गा</b> ह         | •     | 332           | १४४०         | १३६४         |  |
| ≒—मह्मृदशा <i>=</i>           |       | ७2७           | १४४१         | १३६४         |  |
| ६—नसरतशाह                     |       | ७१८           | १४४१         | १३६५         |  |
| महमृदशाह (दृसरी वार)          |       | ದಾನ           | १४४६         | 3359         |  |
| १० - दोलतेखॉलोटी [न०६ का सेवर | क ]   | <b>=</b> {2   | १५६६         | १४१२         |  |
| _                             | द वंश | ī             |              |              |  |
| १—िखजरखॉ (न०३ का सेवक)        | ••    | = १७          | १४७१         | १४१४         |  |
| २—मुङजुद्दीन मुवारकशाह        |       | दर्ष          | १४७=         | १४२१         |  |
| ३—सुह्म्मदशाह                 | ••    | ∌દ≂           | १४६०         | १४३४         |  |
| ४—त्र्रालिमशाह                |       | <b>ದ</b> ೪    | १४००         | १४४३         |  |
| अफगान वंश (लोदी वंश)          |       |               |              |              |  |
| १—वहलोल लोदी                  |       | ニとと           | १४०=         | १४४१         |  |
| २—सिकन्टर लोटी                |       | 283           | १४४६         | 328}         |  |
| ३—इत्राहीम लोटी               |       | ६२३           | १४७३         | १४१७         |  |
| मुगलवश के वादशाह              |       |               |              |              |  |
| १—बावर वाटशाह                 | • •   | ६३२           | १४=३         | १४२६         |  |
| २ — हुमायूँ वादशाह            |       | ७६ ३          | १४८७         | १५३०         |  |
| स्रवंश                        |       |               |              |              |  |
| १—शेरशाह                      |       | <b>८</b> ४७   | १४६६         | १४३६         |  |
| २—इस्लामशाह                   |       | ६४३           | १६०२         | १५४५         |  |
| ३—मुहम्मद श्रादिलशाह          | •     | 323           | १६८ ६        | १४४२         |  |
| ४ इत्राहीम शूर                |       | <b>દ</b> ર્ક૦ | १६१०         | १४५३         |  |
| <b>५</b> —सिकन्दरशाह          | _     | ६६२           | १६१२         | १४४ <b>४</b> |  |
| म्रुगलवंश ( दूसरी वार )       |       |               |              |              |  |
| १—हुमायुं (दूसरी वार)         |       | ६३३           | १६१२         | १४४४         |  |
|                               |       |               |              |              |  |
|                               |       |               |              |              |  |

| ¥ | राजपूराने का इर्र | <b>J</b> ero |
|---|-------------------|--------------|
|   |                   | _            |

| नाव राजा                       | क्रि                  | बिठ                   | ŧ,              |  |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--|
| २— <b>चक्</b> षर वार्गाह       | £ ¶ ڳ                 | १६१२                  | 1224            |  |
| ३ बक्षॉॅंगॉर                   | 7 23                  | १६६२                  | 14.5            |  |
| y—रतडजडौँ                      | १ ३७                  | \$ <b>\$</b> CCV      | 1495            |  |
| अ—औरगजेव (व्यक्तसगीर)          | 1 €≈                  | १७१४                  | 1410            |  |
| ६—वशादुरगात्र (शातचाक्रम)      | रुग =                 | (n£3                  | twow            |  |
| ७—जन्नौद्गरगाह                 | ₹₹ #:                 | 3005                  | १७१२            |  |
| द्र—कर <del>ज</del> मियर       | \$ 12K                | १७६६                  | १७१३            |  |
| ६—रभित्रहर जान                 | ***                   | \$4.0K                | 8+88            |  |
| <b>१०—रक्ति उद्दोखाः</b>       | 2222                  | 4005                  | 390             |  |
| ₹ <sup>३</sup> —मुहस्मद्रशाह   | 111                   | <b>†**</b> \$         | 8088            |  |
| १ — महसद्शाह                   | ११६१                  | <b>1</b> 5 ×          | \$ <b>48</b> 5  |  |
| १३—भालमगीर (दूसरा)             | 71 EE                 | 8=1 €                 | Sara            |  |
| १/—गाहजर्गे (वृत्सरा )         | <b>१</b> 9 5 <b>३</b> | ₹ <b>□</b> ₹          | <b>PAKE</b>     |  |
| १४गार चालम ( दूसरा )           | <b>११७</b> ३          | <b>१</b> ⊑ ∢ <b>६</b> | <b>?wk&amp;</b> |  |
| १६ अध्धर (तूसरा)               | 6 30                  | <b>₹</b> = ₹          | ₹⊏⋼⋐            |  |
| १७—बहादुरशाह ( दूसरा )         | <b>;</b> =            | TELY                  | \$= <b>\$</b> * |  |
| गुजरात ( भइनदाशाद ) के तुक्कान |                       |                       |                 |  |
| ¹—सुवारकगराम्                  | 4£5                   | <b>Pret</b>           | 114             |  |
| २ <b>─श्र</b> सद्गाह           | <b>⊏</b> ₹ ₹          | 184=                  | \$8.88          |  |
| ३—मुदम्मद् बरीमगार             | ={*                   | 1444                  | १४४१            |  |
| ⊀ <del>—इ</del> नुद्रान        | 27.7                  | 1250                  | <b>?</b> ##?    |  |
| ¥—राकतराह                      | = <b>\$</b> ¥         | 49.64                 | FHRE            |  |
| ६—सदमुक्ताह (चगद्दा)           | =44                   | 1225                  | 1 ASF           |  |

415

144

444

443

LY4

1 1

115

14

9世年世

S Brail 6

1253

商物支持

4339

141-

1614

35.4

\*\*\*\*

₹4 €

6538

1226

₹#**₹**±

45.5

1587

1 53

म्यक्तरमात् (मृत्या ।

= महसूचगार (नीमगा)

भ्-चदवरगार (दूसरः

१५—बुचक्करशाह । नीवदा )

s—र्जामरणों मदम्द (दूसरा)

) --- बीर्ग मुदरमप्रगाद (फानची)

=- सिर्दरगाह

१ ० — बहातूर मात

## मालवे ( मांडू ) के सुलतान

|                                         | गोरी वश      |                      |               |          |
|-----------------------------------------|--------------|----------------------|---------------|----------|
| नाम राजा                                |              | हिल                  | वि०           | ई०       |
| १—विलावरखॉ ( श्रमीशाह )                 |              | ৩৩४ ( <sup>१</sup> ) | १४३० (१)      | १३७३ (१) |
| २—हुशग ( ऋल्पग्वॉ )                     |              | 505                  | १४६२          | १४०४     |
| ३—मुहम्मद (गजनीखाँ)                     |              | ⊏ಕಿ⊏                 | 1388          | १४३४     |
|                                         | खिजली वंश    |                      |               |          |
| १—महमूदशाह खिलजी<br>( हुशग का भानजा )   |              | ±3€                  | १४६३          | ⁄४३६     |
| २-गयासशाह खिलजी                         |              | ८७४                  | १५३२          | १४७४     |
| ३—नासिरशाह खिलजी                        |              | ४०३                  | १४४७          | 7200     |
| ४ - महमूदशाह ( दसरा )                   |              | ८१६-३७               | १४६८-८७       | १४१६-३०  |
| , अं                                    | ग्रेज बादशाह |                      |               |          |
| १—इस्ट इरिडया कम्पनी<br>(गौरे व्यौपारी) | ٠            | ११७१                 | १=१४          | १७५७     |
| २—महारानी विकटोरिया                     |              | १२७४                 | १६१४          | १८४७     |
| ३—एडवर्ड सातवा, सम्राट                  | •            | १३१५                 | १६५७          | १०३१     |
| ४—जार्ज पञ्चम                           |              | १३२५                 | १८६७          | १६१०     |
| ४—एडवर्ड ( श्राठवां )                   |              | १३४४                 | १९३३१         | १६३६     |
| ६—जार्ज छठा                             |              | १३५४                 | <b>£33</b> \$ | १६३६     |

१—सम्राट जार्ज छुठा का पूरा नाम "एलबर्ट फ्रेडिरिक श्रर्थर जार्ज" है। श्रापका शुभ जन्म वि० स० १६४२ श्रापाद बिद ७ शुक्रवार (ई० सन् १८६४ ता० १४ जून) को हुग्रा श्रीर ४१ वर्ष की श्रायु में वि० स० १६६३ मगिसर बिद १३ गुरुवार (ई० सन् १६३६ ता० १० दिसम्बर) को राजिसिंहासन पर बैठे। श्रापका विवाह श्रीमती एलिजाबेथ के साथ म० १६८० बैशाख सुदि १० गुरुवार (ई० सन् १६२३ ता० २६ श्रप्रेल) को हुग्रा। सन्तान में श्रापके दो राजकुमारिया प्रिनसेस एलिजाबेथ एलेकजेंडर मेरी (जन्म २१-४-१६२६ ई०) श्रीर प्रिन्सेस मारगरेट रोज (जन्म २१-८-१६३० ई०) हैं। यदि श्रापके कोई राजकुमार (पुत्र) न हुश्रा तो नियमानुसार ज्येष्ठ पुत्री राजकुमारी मेरी ही "एलिजाबेथ द्वितीय" के नाम मे श्रापके पीछे राजगही पर बैठेगी।

## परिशिष्ठ-सङ्भा २

तहानक जैन (विन्तिमात्राकी)

रव हरू व विकार में बका-संतर इस पुरतकों य की सहायना जी तर्व है और क्रांत्रका इनका सन्देश बकारकाय दिवा है:—

नस्कत, प्राकृत और पासी पुस्तकें क्षत्र स्वादर (भागतह ) ! चन्य असीन विद्यान (आवजह) चित्रज्ञान लाख्यत्व (कार्याः सम् चलर काम्य ( कलर्रान्य ) प्रमक्तन (रीका, ५ ह नकर्मा) समेरास (पान भ्य-क्रांतिस्य) बक्तभावी (शक्तिनी) उपवेश तर्शनकी क्वार्थम द्रशस् । र्याका नाहा जन ।

समेर क्या जीतकार erit sish क्षक्रवरि (शामभा

क्रमगाच (क्षान्सवन) क्रारिका (भूग हरि)। क्षम्य ग्रीमांना (शक्नेन्न) । कुमारपाध फॉल्म (ज्यांनंश सृति) **प्रजारपाळ परित्र (जिन्मांडमोकाश्याप)** 

कुमारपाथ प्रतिकाच आवक्कार विक्रिप्त) तीय मंत्रीकर (शेवा कुम्बकरक) ungen abfa

fore sint (entre) रक्षकार चरित्र (र्रते) meinenet (måten)

able as

प्रवासाय । विंगस सन्द श्व (रीमा, इत्रापुण) प्रचीशत वित्रवस्त्राकाम्य (ज्ञानक)

वर्षय काय (राजनेकर) प्रचंच चिच्छानचि (नेक्तु ह) वानुप्रतास (तकासक-साकन्दासन प्रता) विम्बुद्राम् (जीवायन् विकासका) । पूर्वज्ञासक (क्लाइ निवित) गावनक निवास (गवका) गानक प्रति भागमनंत्र (कावा नेविव)

वयस्त्रति नका सामें से गंडवीय वसमान्य (गंजाक) वास्त्रकार सहित

रहर्गय (क्वांकार)

रक्कवरित (हर्न) राज्यकारित नदान्त्रस्य (त्याचीय नद् राजनिक राज्याविषेक (सोकेस्क) रामान्य (बन्नोर्क)

र्जन विकास कर (सेक्टेर) क्लानाथ नेजनाथ कळाचा (अवस्थित सुरी) विश्वाल मंद्रक (बोच)

(MA) best Such Such नाम्बरी बंदासस्य (बोश) विश्वतात क्वीय (क्व्यूव्यक्) राजीर मध्यामा (कार्यप्र स्त्री) । priderops (Pagers) हर्नेजीत (जनवह) efries arms (descri):

the Parkett woman in the State of

## हिन्दी, गुजराती, मराठी आदि के ग्रन्थ

श्रशोक के लेख (जनाईन भट्ट एम ए) ग्रामेर के राजा पृथ्वीराज ग्राटि का जोवन चरित्र (मुगी देवीप्रसाट) श्रोमा श्रभिनन्दन यथ ( भारतीय चनुशीलन ) श्रीरंगजेब नामा (मुंशी देवोप्रसाद) इतिहास तिमिर नाशक (राजा शिव-प्रसाद सितारे हिन्द, श्रीसवाल) इतिहासचा साधन (राजवाडे) इतिहास राजस्थान (चारण रामनाथ) ऐतिहा मिक कहानियाँ (चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शम्मा) ऐतिहासिक बार्ते (कविराजा बाकीदास) उदयपुर राज्य का इतिहास (राय वहादुर गौरीशंकर ही० श्रोमा )। काठियावाड् सर्वसग्रह (गुजराती) कानृन राजपूत शादी श्रौर गमी, जोध-पुर स्टेट (सन १८६१ ई०) चढ़ के यहाँ के प चागों का सम्रह (ह॰ लि॰) चतुरकुल चरित्र इतिहास भाग १-२ (ठाकुर चतुरसिंह वम्मां मेडतिया) जहागीर नामा (मृंशी देवीशसाद) जैन लेख सम्रह (पूर्णचन्द्र नाहर एम ए ) तारीख जैसलमेर (लच्मीचन्द खेतसी) तवारीख राजश्री बीकानेर (सोहनलाल) धारच्या पवाराचे महत्व व दुर्जा (लेले व श्रोक) मराठी नागरी प्रचारिणी पत्रिका काशी (नवीन सर#रण।

प्राचीन जैन लेग सप्रह (मुनि जिन-

विजय रुपाहेली, मेवाइ)।

पृथ्वीरान रामो (ब्रह्मभट्ट च द्वरदाई) काणी संस्करण । फाहियान (यनुवादक जगमोहन वर्मा) बाबरनामा (मुंशी देवाप्रसाद जोधपुर) बोद्धभारत (वगाली-शरतकुमार राय) मश्रासिरुल उमरा (श्रनु० व्रजरतदास) मध्यकालीन भारतीय संस्कृति (राय बहादुर गौरीशकर श्रोमा) महर्षि दयानन्द सरस्वती का जीवन चरित भाग १-२ (प॰ वासीराम एम॰ ए॰, एल॰ एल॰ बी०) स० १६६० मानकुत्हल (राजा म।नसिह तंवर)। मारवाडी रीतिरसम (कु० जगदीशसिंह गहलोत - चौथा सस्करण) मारवाड राज्यका इतिहास, द्वितीय सस्करण(जगदीशसिंह गहलोत) मारवाड की ख्यात ( कविराजा बांकी-दास इस्ततिखित) मारवाड मदु मशुमारी रिपोर्ट सन् १८६५ ई० भाग ३, (जातियों की उत्पत्ति व इतिहास) मृह्णोत नैणसी की ख्यात, भाग १-२ (काशी सस्करण)। भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास सामग्री (गौरीशंकर श्रोका) भारतीय प्राचीन लिपिमाला (गौरी-शंकर हीराचद श्रोका) भावनगर प्राचीन शोध संब्रह । भारत के प्राचीन राजवश विश्वेश्वरनाथ रेउ )। भीम विलास ( कृष्णकवि )

रत्नमाला ( कृष्ण कवि )

राग कश्पत्र्स (स्कॉन क्रुप्कार्नर रागसागर मेथाकी) राजपूत जाति पर वेतिहासिक चाचेच ( का चालारामसिंह राकोड़ )। राज रसनायुक्त ( युना) देवीयसाद ) राजिक्सास (साम क्रीव) व्यकी र्मरक्रम । राजस्थान रक्षाकर तरेंग १२ (अन् राभवाराक्क दूगक् )। राजस्थान का इतिहास (अपूरा) (श व गौरीसंकर क्रोमध ) राजस्थानरा दुइ। भाग १ (प नराचम-इस्स स्वामी एम इ. राजस्वानी बांदा (हो) सूर्वेक्ट्स पारीक) राजस्थानी कृषि कहाकर्ते (सम्पादक क्र बतदीससिंह गहबोत ) राज्या राजपूत क्लैन (दितीन संस्करच-नाराश्यक्तिह गगार ) शक्का रमध्य सीर्मासा (क्लेक ववसिंह जोबपुर ) बीर निर्माण संबद और बैंग कथा गच्च्या ( द्वाचि करशाच्या विजयः )। बीर विवाद ( सद्दासदापाञ्चाव कवि राम रवामकश्च )। बीसकादेव रासी ( नरपति नातः ) वेल भाषकर (सहाकवि स्थ्वीतक मिक्स )। सरस्क्ती (मास्तिक पश्चिम ) श्रवाण। सदीवाका पर्जुतासिंह का बीवन चरित

श्विरोही राज्य का श्रुविदास (पं

भुका ( मासिक पश्चिमा ) वक्षणकः ।

सैमिक पश्चिमों को सन्देश (ग्रॉनर

गौरीमंकर घोन्ध )

सैबी क्रतिय प्रदीव (🔉 रकक्षप्रसिद्ध परिद्वार ) ( सोचीकियों का जायोग प्रक्रिक्स (सम्बन्ध गरा--- वं गी**रीचंदर** मोमाः) सिन्देकार्वा इतिहासां ची ( व्यानन्त्राथ थाळ कारके )। शाहमही भागा (सु देवीप्रकार) विभा राजस्काव ( गुजराती--- अक्टा--बाब राव तवा कालीरान पंडचा ) । हिन्दु भारत का <del>कन्द्र</del> ( त<del>ब्ब</del>बुगीब मास्त्रभाग ३-सी बाई वैक)। दुर्वसांग का भारत असका (अक्कर-मसाब् समी )। अरबी, फारसी तबा **उर्द** पुस्तकें प्रकारमाता (अनुक सम्बर्) बाहरे पकरी (बनुब करत) इक्जाबनामा **व्हांगीरी (शीवनिक्**डी) चवनामा (सुरम्बद्ध्या) तक्कते प्रकरी (विक्रश्लुडीय अक्सर वर्षी) वनकारो गासिरी (मिन्हा क्वनिस्तात) क्राचीके हिन्स् (वक्षत्रेक्ती) वारीके जधार्व (गयीर क्यारी) धारीचे फिरिस्ता (ब्रह्ममन् क्रक्रिय) रारील वसीची (चक्करबी) तुष्टुके कक्ती (कक्त सन्तरह) प्रदुष्टातं भाषामगीरी (ईसरीदास) वावशाह वामा (क्यूक्सबीव) अवाशिका उसरा (शाह क्याकार्ग) निराठे महत्रमी (ह**क्षन हुद्दानम्ब्रा**) इस्पृतिहस्रोक्तका बन्द् १२३० वै ) भिराते सिकन्दरी (**विस्त**न्द)

मुन्तखबुलबाव (खाफीखा) भारी नामा (मेहता ग्रजीतसिह) ई० सन् १८८०।

वकाये राजप्ताना (मुगी ज्वालासहाय)

सीरत खातिमुल श्रीन्वया , ( मौलाना मुहरमट शफी देवबद )

श्रधिकतर श्ररबी तथा फारसी की पुस्तकों के श्रश्नेजी श्रनुवादों से ही सहायता ली गई है।

## अंग्रेजी ग्रन्थ

Achaiya, G V — Historical inscriptions of Gujrat

Antchison C V — Treaties, Engagements and Sonads

Allen, John—Catalogue of the coins of the Gujrat Dynasties

Annual Administration Report of the Rajputana States

Annual Reports of Archaeological Survey of India

Beal, Samuel—Buddhist records of the Western world (The travels of Hiuen Isang)

Beale Thomas William -An Oriental Biographical Dictionary

Bele-History of Gujrat

Bendal, Cecil Journey in Nepal

Beveridge, A S-Translation of Tuzuk-1-Babara

Beveridge, A S-Akbarnama

Barna, B —Old Brahmi Inscriptions

Binglay, A H -Rajputs

Bhandarkar, Shridhar Ramkrishna—Report of the second tour in search of Sanskrit Mss in Rajputana and Central India 1904—06

Bhandarkar, Deodatt Ramkrishra—Asok,

Bhavnagar Inscriptions

Blochman-Ain-i-Akbari

Buigess, James-Antiquities of Kathiawar and Kachh

Briggs, John—History of the Rise of Mahomedan Power in India (Translation of Tarikh Ferishta)

Buhler, G — Detailed Report of a tour in Search of Sanskrit Mss made in Kashmir, Rajputana and Central India

of Bombay Presidency.
Chiefs and leading families

of Rajputana and Ajmer-Merwara

Compton, H—European military Adventures of Hindustan

Cunningham A -Archaeological survey of India, Reports.

Cunningham, A-Coins of the later Indo Scythians

Cunningham, A —Coins of Ancient India

C-Ancient Geography Is dia Datt, R C-The Ancient India

Dey, Nandlal—Geographi cal Dictionary of Ancient and Medieval India Dobie M R ~Ancient India and Indian civilization

Daff Mr. C.M.—The Chrenology of India Daff J.C.—History of the

Marhattas Dn ni S & Khan-

Dn ni S h Khau-Mohumed the Prophet

Flit Sir H M - Th History of India, as told by its own Historians

Phinst n M — The History of India Encyclopaedia Britanalca

('il an' l'Othediti n') Epigraphi India

Ir kine K. D -- G zetteer of Mewar Agency

-Gazetteer of W stern Rajputana

Fernit 1 I -- Pictureus IIlustr tion of Anci at Architecture in Hindu tan. Fig. 1 I -- Corpus Inscrip-

tio

Fran lin W -- Milita y M mol s of Mr George

Scythic Kings of B ctela and India Ha H I I B -Indi n S ulp

ture and P I ting
H I V Dr T H -Th
R I of Indi and the
Chief of Rajput na

thr If I I Decriptiv Bits of Inc. Ip.
tin In the C P of Beer

Hunter Sir William Wilson,

—The Imperial Gaustteer of India

Indian Antiquary

Irvine Williams - Later Mughals

Jauranis of the Asiatic Se clety of Bengal

Journals of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Seciety

Asiatic Seciety

Journals of the Reyal Asia
tic Seciety of Great
Britain.

Kalichheg Foredunbeg— A History of Sind Vol I and II

Karowli Fapers, 1865 A. D Key -- Sepey War

Lane Porte Stanley - Modiacy 1 India under Mohammedan Rule

Justil C F -The Control India Gazetterre

--The Rolling Princes and chiefe and I ading Families of Contral India

M juri lar R. C.-And out ladian History and Civilization

Vi it JA History of India

V Ort 1 1 W —The in asion o India by Al xande the Great

Memorandum on the Indian Stat

II I The History of India. M. k. ji I --- Aseka

M ti t Will m -A Sonsh it English Dictionary Pargiter, F E -- The Purana fext of the Dynasties of the Kali Age

Peterson, P—Reports in search of Sanskrit Mss

Pillai, Swami Kannu-Indian Ephemeris

Playne, Somerset—The Indian States

Powlett, P W — Gazetteer of Karowli State

Pradhan, S.N.—Chronology of Ancient India

Preliminary Report on the operation in Search of Mss, of Bardic Chronicles (1913 A D)

Rapson, E J — Coins of Andhras and Western Kshtraps

, —Asoka

Rapson, EJ-Kharoshthi inscriptions discovered by Sir Aurel Stein in Chinese Part I

Bayer, A M — ,, Senart, E — ,,

Reports of Rajputana Museum, Ajmer

Sachau, Edward -- Alberuni's India

Sacred Books of the East Sarda, Har Bilas-Mahara

Sarda, Har Bilas—Maharana Kumbha

,, --Mahara-

Sarkar, Sir J N —History of Aurangzeb

77

Fall of-

Mughal Empire Vol I-II Selections from the Satara Rajhas and the Peshwas diaries

Shastri, M.M Har Prasad— Catalogue of Palm leaf and selected Mss in the Darbar Library, Nepal

Shering, Rev -Hindu Tribes and Castes.

Showers—A missing Chapter in the Indian Mutiny

Smith, V A — The Early History of India

—Asoka,

,, —Akbar the Great Moghul

"

Tessitory, L P —Descriptive Catalogues of Bardic and Historical Mss.

Thomas, Edward-The Chronicles of the Pathan Kings of Delhi.

Thomas, LA, & F. W—
Beginning of Buddhist
Art

Fod, James—Annals and Antiquities of Rajasthan (Oxford Edition)

Vausittart, Eden-

Vogel J Ph —The Yupa inscriptions of King Mulavarman from Koetei (East Borneo)

Waddington, C W - Indian India

Webb, W W -- The Currencies of the Hindu States of Rajputana

| भृकपूक (सुक्ति पत्र)<br>रिक साम्र इस्ते की राष्ट्रतियां प्रापः क्षेत्र की शर्व हैं। पत्रा वास्त्रमण स्टें स्वेते |                         |               |                                |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|
| ूर्य<br>सर्वे का                                                                                                 |                         |               | प्रापः कृषि की शर्म है। य      | का राज्यमञ्जू कर सहय             |
| सुक्त सन का<br>ग्रह                                                                                              | पति ।<br>प्रक्रि        | <del></del> ] | चग्रुड                         | EDK.                             |
| 5F                                                                                                               | 3100<br>3.8             |               | चंदरी                          | <b>त्रं</b> सर्ग                 |
| 43                                                                                                               |                         | ग संस्था      |                                | *                                |
|                                                                                                                  |                         | म संस्था      |                                | <b>भिन्छी</b>                    |
| ¥ξ                                                                                                               | 44                      |               | विश्वी                         |                                  |
| ७१<br>७१                                                                                                         | Ę                       |               | पनामा भौर विश्वका              | ६ वरामा(विकास)<br>विकास          |
| 45                                                                                                               | 39                      | _             | तहाजगर<br>विस्त्री' 'क्नाची है |                                  |
| હર                                                                                                               | <b>२५</b><br>२ <u>६</u> |               | । प्रका क्याचा ६<br>कर्मीय     | ×                                |
| १०२                                                                                                              | <b>१</b> %              |               | मुसमा <b>न</b>                 | नु <del>राज</del> नानी           |
| ₹o%                                                                                                              | 16                      |               | जरवपुर                         | व्यवपुर                          |
| <b>१</b> २३                                                                                                      | 78                      | **            | भोग                            | सोग (बोक्न)                      |
|                                                                                                                  |                         |               |                                | चूनव वार्ड वी <b>ड</b> भर        |
| १२६                                                                                                              | 5                       |               | यूजव                           |                                  |
| १२६<br>१२६                                                                                                       | <b>२</b> ८<br>५८        |               | हा स्म<br>एम्ब                 | बारूस<br>चार (or)                |
| १ <b>५</b> ५                                                                                                     | 1                       |               | चारिश्चन                       | आर्थाद                           |
| 240                                                                                                              | ŧ.                      |               | \$                             | \$\$                             |
| twit                                                                                                             | RX                      | 100           | वोन वर्ष स                     | कि॰ सं॰ १६८४ से                  |
| 2.6                                                                                                              | 80                      |               | <b>मिक्सा</b> डे               | जी <del>कवा</del> डे             |
| 284                                                                                                              |                         |               | मे <b>का</b>                   | भे <b>डा</b>                     |
| କ୍ଷର                                                                                                             | ŧ.                      |               |                                | सर्व<br>सर्व                     |
| 280                                                                                                              | 48                      |               | स्य<br>इचार                    | हुका <sup>य</sup>                |
| 748                                                                                                              | ₹&                      |               | महाराया के                     | महाराखा, महाराजा                 |
|                                                                                                                  |                         |               |                                | वयसिंह के                        |
| વેક્ષ€                                                                                                           | ३६                      |               | श्रेष्ठ १३०                    | प्रक १२० , टॉब                   |
| les:                                                                                                             | 22                      |               | भाव्                           | राजस्थान                         |
| 360                                                                                                              | 11                      |               | ना <b>त्</b><br>स्वास्तिका     | मासू<br>स्वास्तिका ब             |
| 85                                                                                                               | a                       |               | \$1.6x                         | १६७०<br>रवास्तका अ               |
| ¥5.                                                                                                              | <b>ર</b> ૧              |               | मानसिंह                        | (4.00)                           |
| क्षत्र                                                                                                           | 3.8                     |               | स हुवा                         | श्वर्ष्ट स दुधा                  |
| 8८ई                                                                                                              | 1                       |               | रोरक वर                        | सिरहेक नर                        |
| भदर                                                                                                              | ì                       |               | <b>शन्त्र केंगर</b>            | किरगरकुँकर                       |
| 88.5                                                                                                             | Ė                       |               | प्त,प्रचेत) इत                 | 5,8 0) <b>6</b>                  |
| 204                                                                                                              |                         | (सम १)        | ठाकुर इन्मीरसिंह               | राम बमीरसिंह                     |
| 403                                                                                                              | ₹ <b>₹</b> -₹8          |               | अक्ट                           | राच                              |
| Kof                                                                                                              | ¥                       |               | भवापगढ़ बसा है                 | मतापगव् में राजधानी<br>निकार हुई |
|                                                                                                                  | ٩                       |               | <b>षोरमिणा</b>                 | बौरविषा                          |
| 299<br>293                                                                                                       | À                       |               | 4                              | 10                               |
| 254                                                                                                              |                         |               |                                |                                  |

|    | Ą      | Ĵ   |
|----|--------|-----|
| ल  | यह     | त्व |
| ſ  | शह     | रपर |
| IJ | हुश्रा | कर  |

|     |   | िर                     |
|-----|---|------------------------|
| ४१४ | 9 | ••• पहले यह            |
|     |   | वूत शहर<br>घिरा हुन्रा |
|     |   | 3                      |
| ४१४ | 3 | प्रत्येक डि            |

5

१६

१७

११

३३

છ

१४

२८

१३

 $\subset$ 

२४

3

8

3}

२६

३२

२

y

४१५

284

**₹**१⊏

४२०

४२१

४२२

४२२

४२४

ሂኍሂ

४२४

**424** 

४२८

४३२

४३४

**4**38

**X**3X

४३४

ሂጓሂ

४३६

तले . मे हाकिम (मेजि-स्ट्रेंट ) रहते हैं।

नाह से

ह मज-म्बा था ।

इसके शहरपनाह नहीं था। कही कही मौके पर कुछ दरवाजे बने

हुए थे जिनमें से कुछ श्रव भी शेष है। जिलों में कोई श्रदालतें

नहीं हैं।केवल राजधानी प्रतापगढ में दीवानी, फौजदारी व अपील की मव श्रदालतें हैं। १६ वी

१८ वी १४८४-१४६१ 2728 खँरोट: कोठडी स० १६६०

महारायत मेवाड

के महाराणा की

मेवाड़ की मात-

सालमगढ़

स० १७६४

पुत्र रामसिंह

स० १६६६

इनकार

और उसे अपनी

(ई० सन् १७०८)

राजधानी बनाया।

हती से निकल कर श्रमरसिंह को

えとニと-くととく १४८४ ( ई० १४२६ ) श्राज्ञा में ही रहे।

खेरोट, कोटडी स० १६४४ (ई० १४६७) महारावत श्रीर महा-राणा मे परस्पर प्रेम

श्रच्छा रहा। मेवाड से सम्बन्ध तोड श्रमरसिंह को सागथली. मोहकमसिंह को सालम-परन्तु अपनी राजधानी

गढ में ही रक्खी।

देवगढ (देवलिया)

स० १७६४ पौष बदि ३ (ई० सन् १७०८) पुत्र रामसिंह ( संप्राम-सिद्ध ) सं० १८२४ × सुदि १४

के० सी० स्राई० ई०

8248

सुदि १४

स० १६७०

इकरार (वादा)

सं० १८४२ बलबहादुरसिंह सुदि ४ के० सी० एस० ऋाई० १६८२ बदि १४

|            |     | f x 1                                          |                          |
|------------|-----|------------------------------------------------|--------------------------|
|            |     | [ 14 ]                                         | #417-                    |
| k¥3        | २६  | 6                                              | ar 🐍                     |
| xss        | •   | ६-साक्षमाब्                                    |                          |
|            |     |                                                | sousmall: A              |
| bia:       | 13  | राजकरणार हो भी है।                             | ***                      |
| K88<br>K88 | 26  | प्रमुख्यार क्राया क्राया<br>प्रमुख्या          |                          |
| 488        | 28  | - सीचोषिक का                                   | सीचोविष                  |
| 488        | 41  | सामार्थन का                                    | क्षंत्र १६५२             |
|            |     |                                                | वरिश्व को                |
| 488        | 18  | सुकोड़ा गांच की है।                            | क्षेत्रा वाची कर         |
| ,,,        |     | Sud. and and                                   | तरफ वे गांच 🗇            |
|            |     |                                                | कन्याकां वें त           |
|            |     |                                                | वसीय हैं। 4              |
| XVX        | 8.8 | वृचरी है।                                      | <b>₹</b> 1 #1            |
| XXX        | Şo. | महारायत बी हाजी के                             | सञ्चनर (नेदाइ)           |
|            |     | र्सर वृष                                       | हे समय 🦩                 |
| XXX        | ₹⊏  | बागविका महाजन (बैरव) हैं।                      | वे शोग अविकार            |
|            |     | हुम्मक (बागकिया) महाब                          | न हैं। इसमें राज़क्किया, |
|            |     | वकायी, पेड़ी कीर अर                            | नावध नाम के क्याबे       |
|            |     | विशेष प्रसिद्ध हैं। इन व                       | र्यो के उत्तर राज्य के   |
|            |     | दीवाम पर पर नी रह                              | पुने 🐌 । वहाराज्य        |
|            |     | गोच्यकसिंह से चाच त                            | क पाडलिया बंदा के        |
|            |     | करीय १० पुत्रमाँ न नीय                         | लियि की है। साह-         |
|            |     | कपूरवी पाधकिया बहा                             | एक्ट गोनाससिंह के        |
|            |     | करिय राज्य कावा से सा                          | ।राक्त कार्वतिह है       |
|            |     | प्रारम्भिक शक्य सम्बद्ध स                      | क वानी और पीरियो         |
|            |     | तक राज्य का बोबान रा                           | ए । इसका परावर साह       |
|            |     | रसम्बाध पायक्षिक सहार<br>क समय में राज्य का वी | ाका ज्यासा के सब         |
|            |     | क्राविकार सं वड़ी सम्बद्धाः                    | त्रांत या। इंक्न पूंच    |
|            |     | था। जहाराच्य रचुमार्था                         | विद्वाराधिक सम           |
|            |     | में (जनिकार निकान स                            | प) राष्ट्रकार्य का प्रती |
|            | •   | क्रिम्बबार था। इसका                            |                          |
|            |     |                                                | स्त नक्य राज्य का        |
|            |     | शासिशिवेरिंग (म्यामान                          | न) रोपान है।             |
| 145        | *   |                                                | ज मुंगलिय                |
| 241        | •   | धक पुत्र है।                                   | सक प्रम (क्रम            |
|            |     | **                                             | a-4-!44x ¥•) ≹           |

# 8 ]

| ४७४                | ३३ (टिप्पगा)…  | पृष्ठ - पृष्ठ २७३                                                                                          |
|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ४८४                | × `            | कालीभर कालीसिल                                                                                             |
| ४८६                | ₹5 ***         | कोई रेल्वे नहीं है कुछ मील रेल्वे है।                                                                      |
| <b>¥</b> ⊏£        | ₹ <b>~</b> -≥£ | गोपालपाल "गोपालदास                                                                                         |
| 280                | ` <b>२</b>     | गोपालपाल गोपालसिह                                                                                          |
| ४६१                | २              | गोपालपाल "गोपालवास                                                                                         |
| १३४                | <b>२</b> ६     | कानून यहाँ कानून यहाँ कुछ-कुछ                                                                              |
| ४६३                | ३०             | प्राचीन राजवश प्राचीन इतिहास                                                                               |
| ४६७                | २.४            | भाग २ पृष्ठ भाग २ पृष्ठ १११३                                                                               |
| 800                | २६ .           | वहें हॉ है वहॉ                                                                                             |
| ६०१                | १३             | श्रजु नपाल " श्रजु नदेव                                                                                    |
| ६०२                | १२             | विक्रमादित्यपाल विक्रमादित्य                                                                               |
| ६०३                | 8              | चन्द्रपाल चन्द्रसेन                                                                                        |
| ६०३                | ११             | भरतपाल भारतीचन्द                                                                                           |
| ६०४                | २४             | सलवी सलैंदी                                                                                                |
| ६०६                | ξ .            | हरवच्चपाल '' हरवरूशपाल                                                                                     |
| ६०६                | १५             | मॉचील मॉची                                                                                                 |
| ६११                | २४             | भारतपाल " भरतपाल                                                                                           |
| ६१४                | ४              | श्रधीनता में अधीनता में सन्<br>१८४७ ई० की १६ मई को                                                         |
| ६१४                | ς<br>          | मिल कर किया। इसके सिवा श्रियेज सर-कार के मॉॅंगने पर ६०० जवान श्रागरा किले में भेजकर बिगयों से उसकी रहा की। |
| ६१४                | १०             | बदले में बदले में सन् १८६६ में                                                                             |
| ६१६                | १०             | सज्जनपाल युजानपाल                                                                                          |
| ६१७                | ৩              | इससे प्रकट होता है कि x                                                                                    |
| ६१७                | 38             | भतीजे चचेरे भाई                                                                                            |
| ६१८                | 8              | सुजानपाल सुगनपाल                                                                                           |
| ६२१                | <b>२</b> ७     | मूमि की उपज भूमि के लगान<br>चौथाई बत्तीसवॉ                                                                 |
| ६२१                | ₹७ °<br>३      |                                                                                                            |
| <b>६२</b> २<br>६२२ | र<br>३         |                                                                                                            |
| ६२२                | Ę              | भरन्तु भरतून<br>कुल्भालचन्द्र कुलभानचन्द्र                                                                 |
| ६२२                | १४             | भवेन्द्रपाल भुवेन्द्रपाल                                                                                   |
|                    |                |                                                                                                            |

|              |                | i.                | * ]        |                        |                           | u.Y.    |
|--------------|----------------|-------------------|------------|------------------------|---------------------------|---------|
| ६५३          |                |                   | अमीर, प    | ñ                      | आगीर वार्ष                | 14. di  |
| ६३०          | ŧ ŧc           |                   | 1-14       |                        | र इंच                     |         |
| 444          | 3,5            | ł                 | बैन मिन    | र बोद्रका              | बेन नहिर वे               | -       |
| 483          |                | ł                 | 8.848      |                        | F. Next                   |         |
| 681          | į į            | t                 | सन् १०६    |                        | eq kk                     |         |
| 684          | 63             | ł                 | रविचार     |                        | नुक्वार                   |         |
| 884          | 13             |                   | (मीच्या क  | -                      | जनादुक क                  | -       |
| <b>EXE</b>   | 9-             | ¥                 | (चि० सं०   |                        | (वि० सं० व                |         |
| 548          | . 1            |                   | रविवार     |                        | <b>बुवबार</b>             | ,       |
| FER          | . 8            |                   | १२ जुलाइ   |                        | १३ जुबाई                  | 43      |
| 447          | 23             |                   | सन् १४१०   |                        | सन्द १३६१                 |         |
| 444          |                | •                 | 1818       |                        | 1883                      | A. 35 E |
| Ę u          |                |                   | FERS       |                        | 1865                      |         |
| Eu3          |                |                   | भाग ३ ∆    |                        | भाग र                     |         |
| Ş <b>⊍</b> ≩ | 48             |                   | भाग ९      |                        | मांग ३ 🛦                  |         |
| Şuc.         |                |                   | -          | <b>6</b> 0             | 14KE-1468                 | •       |
| ₹ uc         | = વા           | L.                | \$ wow     |                        | •६४ (ई• सन्               | (444)   |
| <b>₹</b> ◆₹  | . १३           | •                 | -          | urc .                  | \$468-\$000               | -       |
| 405          | . 9            | 1                 | सं० ८००    |                        | Ho weo                    |         |
|              |                | विके              | न दहम्य    |                        |                           |         |
|              | - Per -        | राजाओं की क्रम    | -          | *** ****               | *                         | _       |
| स्वान र      | न्हें पड़ने की | क्रपाकरें —       | 101441     | क्स मकार               | £ 1 4104414               | नमा     |
|              | नाम राज्य      | नाम राजा          |            |                        | म्स विवि                  |         |
| _            |                |                   |            |                        |                           |         |
| २६६          | मेवाक          | महारान्हा इमीर्रा | सइ दूसर    |                        | र १ सं० १८१८              |         |
|              | मेवाद          | महाराखा वशन       | a_         |                        | १७६२ वा॰ १३               |         |
| 4            | भवाव           | भद्दाराखा चवान    | ાસથ        |                        | सुवि व सं• १              |         |
| 144          | येवास          | महारासा सरका      | effer      | (410 (5-               | - ११-१८०० €0)<br>३ स १८३४ | 1       |
| 444          | नवाक           | नहाराका सरकार     | (1414      |                        | 4 4 (□()<br>E-(•(E € )    |         |
| 245          | मेवाच          | यशाराया सक्पा     | tere:      |                        | १३ सं०र⇔र                 |         |
| 400          | गनाम           | 4410410411        |            | (610 €-                |                           |         |
| श्यक्        | मेचाव          | महाराखा सळन       | सिंह       |                        | वि । स० १                 | 116     |
|              | •              |                   | -          | (बा॰ द-प               | -(=kt)                    |         |
|              |                | d by Kunwar S     | akhele Gi  | neh Gali               |                           | ~ ~     |
|              | Publishe       | etor The Hundi    | Sahitya 1  | ugu cranic<br>Mandir ≈ | d Indian                  |         |
|              | Propri         | Historical Inst   | atute. Jos | hour Rad               | putana.                   |         |
|              | DULL           | Transfer III      |            | ,                      |                           |         |

# राजपूताने के प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता श्री जगदीशसिंहजी गहलोत एम. श्रार. ए. एस.

# द्वारा रचित कुछ अनमोल ग्रन्थ

ধ) ኣ) ₹) (18 २) 11) 一) 1=) 1)11

1)

11)

III)

III)

=)

१)

शा)

8)

रा।)

1-)

1)11

81)

二)

1)

II)

3)

1)

ニ)

१।)

III)

20)

드)||

| १—राजप्ताने का इतिहास भाग १ [राजसस्करण त्रार्ट ६) ] |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| २—राजपूताने का इतिहास भाग २ ( प्रेस मे )            |  |
| ३—मारवाड़ राज्य का इतिशस (सिचत्र) तृतीय संस्करण     |  |
| <sup>५</sup> मारवाड के प्राम गीत (लोकगीत)           |  |
| ४—भारतीय नरेश (दूसरा संस्करण-प्रेस मे)              |  |
| ६-महाराजा सर प्रताप (तीसरा सस्करण) "                |  |
| ७—क्या जयचन्द्र देशद्रोही था ?                      |  |
| ८—चित्रमय जोधपुर (गायड बुक)                         |  |
| ६—मारवाड़ के रीत रस्म                               |  |
|                                                     |  |

१०-राजस्थान का सामाजिक जीवन

१२—वीर दुर्गादास राठोड

१४--राजपूत कौन है ?

१४—क्या राजपूत श्रनार्य हैं ?

२०—राजस्थानी कृषि कहावतें

२४-दियासलाई का इतिहास

२६-मडोर का इतिहास

३१ - ससार के धर्म (प्रेस मे)

३० - भारत में तम्बाकू

२६ - राजस्थान के छत्तीम गंजवश

११-मारवाड़ का सिह्म वृत्तान्त (श्रप्राप्य)

१३—सती मीरांबाई का जीवन श्रौर काव्य

१६—मारवाड के जागीरदार श्रौर मुत्सद्दी

१६--जयपुर राज्य का इतिहास (सचित्र)

१७—मारवाड राज्य के ताजीमी सरदार (मा० भू०)

२२-राजिये के सोरठे (सम्पादित) दूसरा सस्करण

२३-- ऊमर-काव्य (सम्पादित-तीसरा संस्करण

- ४ - श्रार्यसमाज श्रौर हिन्दू सगठन (सचित्र)

२⊏ – इतिहास सहायक पचाद्ग (छ सौ वर्ष का) प्रेस मे

मिलने का पता-हिन्दी साहित्य-मन्दिर, घंटाघर, जोधपुर

२७-चित्रमय राजस्थान (एलवम) प्रेस में

३२—नेपाल का सचित्र इतिहास (प्रेस मे)

२१--मारवाड राज्य का भूगोल (सातवॉ सस्तरण) सचित्र

१८--राजपूताने के जागीरदार (सचित्र) प्रेस मं

### सती मीराबाई का जीवन और काव्य

भारतवय म सत्ती मीरांबाइ का नाम कीन नहीं बावचा। इनके स्विध्या के पहा का न्या पुत्रपा में पर पर प्रवार है मीरांबाई। जा त्यान दिन्ही विकार में बे विकार नहीं प्रवार के माहित्य में भारतवा कि प्रवार के माहित्य में भी उनकी विकार काइंग हो। गुजरावा बीर प्रवार माश्राव के साहित्य में भी उनकी विकार काइंग होंग होंग प्रवार के नाम कि बाती है। जो बाति के उपकार बनाने वाची हम सिवार का जीतन परित्र कहा शिवारावक होंग उपवारी है। जह एतिहासिक दक्षि के छात्रश्रीन का साथ कि जा रावा है और इसन असक्त जीर असम्मय वानों को वाद में सीरांग न जोड़ की वी इनको निकार कर तरता सरव बटनाव्यों का वाची कर करते होंगा गया है। साथ ही में मीरांगा करा करते के एक अपूर्व संसद की काम करते की प्रवार में में सीरांग का माश्राव का प्रवार के सिवार की किसी प्रवार में कहीं कि वाची है। इसकिए दिव्यवी में प्रवार करते हमें साथ समस्तन में कहीं कि वाची है। अस्त कर देशी रोचक मीक्सी मीरांग की किसी माथा में नहीं निकारी। अपाई सच्चाई सुन्वर है। मुक्त केवल

चित्रमय जोधपुर

भर जोवपुर राहर क दर्शनीय स्थानों और कनके ऐतिहासिक वर्कन वसने वाली सुन्दर सचित्र गतवह बुक है। मुक्त (%) है।

00-1

मारवाड़ी गीत

सारके जेर है !!

मारवाड क प्रान गीव

एक क्योकी बीक 🎹

Folk-Bones of Marwer

इस में क्वा है ?

्यांत, नीहे, प्रमुप्त गीव हैं जिनको सब बारवाड़ी मी-पुरुव हर मीराव में वर्ष पार से गाने हैं। परिवारी, जनकी, पुत्रको, कातको कावची, हूँ नव, समस्तु, होतो, प्रकार, क्षित्रकों, हैं तो रक्तगाको गरीरा गीव किसने नहीं हुने हैं रेखी पुत्रक जाज कर हुने हुने हैं। यह कावरी में पुत्रपर बागों की मिर्ट मिर्ट किस के बाव है। होएं की हुने हुने हैं। को कावरी की व्याप्त कार्य की मार्ट है। तो कार्य कार्य कार्य की मार्ट है। तो कार्य कार्य की कार्य कार्य हुनी स्वीत्रप्त केंद्रे कीर केंद्र कार्य कार्य हैं। जावे कार्य कार्य को केंद्र जन्म, विचाह, कुनी स्वीत्रप्त कोर्ट कीर्ट केंद्र कार्य कार्य हैं। जावे कार्य कार्य की केंद्र हैं। पत्रमें कुने कोर्ट कीर्य की कार्य ! हैंस प्रकार के कार्य कीर्ट्यक्र केंद्र के की

ति है। यो पुरिवार ने में म विकास है। सबसे करों की से एको पर

An ent : per i